| ें वीर                | सेवा मनि | दर े             |
|-----------------------|----------|------------------|
|                       | दिल्ली   | 分<br>次<br>ら<br>子 |
|                       | *        |                  |
| , En 11 11            | Name to  | ,                |
| . निर्माण<br>इ. मान्स |          |                  |
| ;<br>} .m             |          | ŕ                |

# ONE HUNDRED & EIGHT UPANISHADS (ÎSHA & OTHERS.)

WITH VARIOUS READINGS.

#### EDITED

BY

### WÂSUDEV LAXMAN SHÂSTRÎ PANS'ÎKAR.

Third Edition.

#### **PUBLISHED**

LY

## PÂNDURANG JAWAJI,

I'ROPRIETOR OF THE 'NIRNAYA-SAGAR" PRESS

BOMBAY.

1925.

Price 3 Rupces.

#### [ All rights reserved by the publisher.]

PUBLISHER:—Pandurang Jawaji, Nirnaya-sagar Frees,
PRINTER:—Ramchandra Yesu Shedge, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay.



# ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषदः।

आद्यन्ततत्तच्छान्तियुजः ।



पाठान्तरिष्पणयुतः

समुचयोयं

# पणशीकरोपाह्नविद्वद्वरलक्ष्मणशर्मतनुजनुषा वासुदेवशर्मणा संस्कृतः।

वृतीयं संस्करणम्।

मुम्बय्यां

पाण्डरङ्ग जावजीश्रेष्टिना निर्णयसागरयन्त्रारुयाधिपतिना मुद्रयित्वा प्राकाइयं नीतः ।

शाके १८४७ वत्सरे, सनाब्दाः १९२५.

मुल्यं ३ रूप्यकत्रयम्।

# भूमिका ।

इह खलु संसारचकेऽतिकरालवदनान्धकारसंज्ञकाजगररूपेऽतिभयंकरे परिवर्तमानानां निजनिजार्जिनानुगुणमनुगतित्रविधतापनप्तानामेकान्तिकात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिसाधनतया चतुर्विधपुरुषार्थान्यनमपुरुषार्थापायमभिवाञ्छतां प्रक्षावतां धीमतां पुरुषार्थान्वेपणा तावदादी भवतीति निर्विवादमेव । अत्र खर्गापवर्गमात्रे नेसर्गिकमोहान्धकारविलुप्तालोकस्य लोकस्य शास्त्रमेव प्रकाशस्त्रदेव च दित्र्यं चक्कुरम्पदादिरिति तदेवाधिगन्तत्र्यम् । तच्च कर्मब्रह्मोपासनात्मकम् । तत्प्रतिपादका वेदाश्च सन्ति स्वतःप्रमाणभृताः । तत्र वेदवाक्यानां उदिते
जुहोति अनुदिते जुहोतीत्यादि प्रायः परम्परविरुद्धार्थाभिधायकत्वेन
व्यवस्थितवेदवाक्यार्थानवधारणात्त्रद्यवस्थाये वेदवाक्यार्थविचारात्मिकां
पूर्वमीमांमां सुगृहीतनामध्यो जमिनिः सृत्रयांवभ्व । तथा च साक्षाद्रिध्येकवाक्यतया सर्वेषां वेदवचसां कर्मपरत्वं प्रत्यपीपदत् । तदेव
च यथावदाराधिनं धर्मार्थकामक्रपत्रिविधपुरुषार्थवितरणक्षममिति
निगमागमराद्धान्तः ।

आचार्याम्तु सर्वासां श्रुतिप्रमाणानां ब्रह्मणि समन्वयं कृत्वा सर्विमिदमिद्वितीयं ब्रह्म पारमार्थिकं भेददृष्टिश्चाविद्योपादाना तन्नाश्रश्चा- द्वितीयात्मज्ञानेन ततश्चेकान्तिकात्यन्तदुःखनिवृत्तिश्चतुर्थपुरुषार्थावा- सिभेवित । अयमेव पुरुषार्थो मोक्षास्यश्चतुर्प्वन्तिमत्वेन गृहीतोऽप्य-भ्यार्दितत्वाच्छ्रेष्ठ उपनिषज्ज्ञानैकसाध्यश्च । निश्रेयससाधनात्मैक्यप्रतिप- तिहेतुत्येव ह्युपनिषदो रहस्यपदेनामिरुपन्ति वेदान्तविज्ञानचणाः ।

उपनिषच्छव्दश्च मुख्यवृत्त्या ब्रह्मविद्यामिभद्याति । तथाहि उपनि-पूर्वेकस्य विशरणगत्यवसादनार्थस्य षद्भातोः किप्पत्ययान्तस्येदं ऋपमुपनिषदिति । तत्र उप=उपगम्य गुरूपदेशाङ्गव्य्वेति यावत् । उपस्थितत्वाद्वस्नविद्यां नि निश्चयेन तिन्नष्ठतया परिशीलयन्ति ये दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णाः सन्तस्तेषामविद्यादेः संसारवीजस्य सद्=विशरणकर्त्रो शिथिलयित्री, अवसादयित्री विनाशयित्री, अथवा पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टानां मुमुक्षूणां ब्रह्मगमयित्रीति तत्तद्वयवर्ष्यस्-मर्पणात् । उपनिपच्छव्द्वाच्यब्रह्मविद्यादेतुत्या च तत्प्रतिपादक-प्रत्येऽप्युपनिषच्छव्दो गाण्या वृत्त्या वर्तते । प्रसङ्गात्पपञ्चित-मीषदत्रास्तां पङ्चितेन ।

अष्टोत्तरशतोपनिपदां महावाक्यरत्नावल्यां परिगणन यथा-अथ खल्कृम्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वारः । (तत्रकर्विशतिशाखाः ऋवः । नवाधिकशतशाखाः यजुपः । सहस्रशाखाः साम्नः । पञ्चाशच्छाखा अथर्यणम्य ॥ तत्रकेकस्याः शाखाया एकेकोपनिषदित्या-हत्याऽशीतिसहितशताधिकमहस्रसंख्याकाभिरुपनिषद्धिभीव्यम् । तासु श्रीरामचन्द्रेण रामदृताय सारतरा उपनिषदोऽष्टोत्तरशतसंख्याका उपदिष्टाः । तथाच मुक्तिकोपनिषत्थाष्टोत्तरशतोपनिषत्तामसंक-रुनश्चोका विलिख्यन्ते—

> ''ईशकेनकठप्रश्वमुण्डमाण्ड्रक्यतिचिरिः । ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥ १ ॥ ब्रह्मकैवल्यजावाली श्वेताश्वो हंस आरुणिः । गर्भो नारायणो हंसो ( ब्रह्म ) बिन्दुनादशिरःशिखा ॥ २ ॥ मैत्रायणी कौषीतकी बृहज्जाबाळतापनी ।

कालाभिरुद्रमैत्रेयी सुबालक्षुरिमिकका ॥ ३ ॥ सर्वसारं निरालम्बं रहस्यं वज्रसूचिकम् । तेजोनादध्यानविद्यायोगतत्त्वात्मबोषकम् ॥ ४ ॥ परिवाद त्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डलम् । दक्षिणा शरभं म्कन्दं महानारायणाद्वयम् ॥ ५ ॥ रहस्यं रामतपनं वासदेवं च मुद्रलम् । शाण्डिल्यं पेङ्गलं भिक्षुं महच्छारीरकं शिखा ॥ ६ ॥ तुर्यातीतं च संन्यासं परिवाजाक्षमालिका । अव्यक्तेकाक्षरं पूर्णा सूर्याध्यात्मकुण्डिका ॥ ७ ॥ सावित्र्यात्मा पाशुपतं परब्रह्मावधृतकम् । त्रिपुरातपनं देवी त्रिपुरा कठभावना ॥ ८ ॥ हृद्यं कुण्डली भस्मरुद्राक्षगणदर्शनम् । तारसारमहावाक्यपञ्चन्रह्मामिहोत्रकम् ॥ ९ ॥ गोपालतपनं कृष्णं याज्ञवल्क्यं वराहकम्। शाख्यायनी हयमीवं दत्तात्रेयं च गारुडम् ॥ कलिजाबालिसाभाग्यरहस्यऋचमुक्तिका ॥ १० ॥" इति ।

यद्यपि महावाक्यरबावल्युद्धृतमुक्तिकोपनिषद्गतोपनिषदामष्टोत्तर-शत १०८ त्वेनोल्लंखस्तथापि नारायण-नृसिंह-रामतापनी-गोपालानां क्तुर्णा प्रत्येकं पूर्वोत्तरमेदेन द्विद्धिरुपन्यासाचतुरिषकवृद्धात्र ११२ द्वादशाधिकशतसंस्याकरणं निरपवादमुत्पश्यामः ।

तदेवं मुमुक्षूणां वेदान्तशास्त्रपवणानां निश्रेणिस्थानीयोऽयं प्रबन्ध इति निःशक्कं निर्विवादं च श्र्मः। निहं खाज्ञानकल्पिताहंममेत्यादिमे-दकळुषीकृतभूममावस्य निरस्तसमस्तौपाधिकस्योपनिषक्षिकरोत्थैकत्ववि- ज्ञानेनोन्मियतः कृताकृतादिद्वैतप्रपञ्चो भूयः प्रत्यवतिष्ठते । 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' इत्याद्यसकृतत्रतत्रोद्धृष्टत्वात् । सर्वथापि दुःखजालावरुद्धानादिमायासुसजीवानुद्धोधियतुमुपनिषद् एव प्रभवन्ति । सुगृहीतनामधेयेन भगवना बादरायणेन ''सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीनामृतं मह''दिति रूपकेण भगवद्गीनाश्रष्ट्यसुपोद्धल्यतोपनिषदामेव गोत्वेन गरीयस्त्वं प्रत्यपादि श्रीगीतोपकमे । 'ज्ञानादेव तु केवस्यं' 'ऋते ज्ञानात्र मोक्ष ' इत्याद्याभाणकोऽपि ज्ञानजनकत्वेनोपनिषदामेव मर्थन्यत्वं निर्वक्ति ।

अस्य महानिबन्धरूपममुच्चयस्य सर्वेषां मुलभीकरणाय बद्धपिर-करेरस्माभिः-मुम्बापुरवाम्नव्यविद्वद्वर—वे. शा. सं. जटादांकर जयकृष्ण बद्धनिष्ठव्यासदत्तप्राचीनहम्नाक्षरपुम्तकेन तत्त्वविवेचक-मुद्धिनेन च सवाद्य पाठान्तराणि पृष्ठाधोदेशे संनिवेद्य यावद्वद्विवलं सृक्ष्मेक्षिकयानलमसमालोचनेन सस्कृतं मनोहराक्षरे, मुचिकणपत्रमुद्धि-तमनल्यं स्वरूपमूल्यलम्यमिमं समुच्चयं मुवियः संगृह्यालकुर्वन्तु निज प्रस्थाण्डारगृहं सफलयन्त्वस्मदायासं समनुभवन्त्वानन्द्रथुसंदोह अधिरोहन्त्वपुनरावृत्तिब्रव्यपदं कृतार्थयन्तु प्रवीपाजितपुण्यपुज्जलव्य र्स्वायं दुलेभं मानुषं जन्मेत्यावासी—

> विद्वदेकान्तवशंबदः पणशीकरोपाह्ये वासुदेवशर्मा ।



# उपनिषदामनुक्रमणिका ।

|            | विषयः                      |       | पृष्ट. |      | विषयः                               | પ્રશં. |
|------------|----------------------------|-------|--------|------|-------------------------------------|--------|
| 9          | ईशावाम्योपनिषन्            | •••   | 9      | 26   | र्गृपाहपूर्वता <b>पि</b> न्युपनिषत् | 964    |
| 2          | केनोपनिषत् .               | ***   | ঽ      | २९   | नृसिहोत्तरनापिन्युपनिषत्            | 988    |
| 3          | कठोपनियन                   |       | 8      | 3 0  | कालाभिरहोपनिपन्                     | 300    |
| 8          | प्रश्लोपनिषन               |       | 90     | 39   | मंत्रय्युपनिषत्                     | २०१    |
| ب          | मुण्डकोपनिषन               | •••   | 78     | 37   | मुबालोपनिषत्                        | 204    |
| Ę          | माण्ह्यगोपनियन             | 4 * 1 | 96     | ३३   | श्रुरिकोपनिपन्                      | २१२    |
| G          | तितिरीयोपनिपन्             |       | 99     | ३४   | यिश्वकोपनिषन्                       | २१४    |
| 6          | <b>गृतरे</b> चीपनिपन       |       | 3,6    | ३५   | सर्वमारापनिषत्                      | २१५    |
| ٧,         | छान्द्राग्योपनिषत          | •••   | 39     | € ,  | निरालम्बोपनिषन्                     | 2919   |
| 90         | बृहद्रारण्यकोपनिषन         | • • • | w.     | 30   | गुकरहम्योपनिषत                      | २१९    |
| 9 7        | श्वनाश्वन <b>गे</b> पनिषन् |       | 933    | 36   | वज्रमृचिकोर्पानपत्                  | २२२    |
| 93         | ब्रह्मविन्दपनिपन <u>्</u>  |       | 930    | ३९   | तेजो।यन्दृपनिषत्                    | २२३    |
| 93         | के बन्योपनियन<br>-         |       | 306    | 1,0  | नादबिनदृपनिपत्                      | 3,83   |
| 98         | जाबालोपनिषन्               |       | 930    | 83   | भ्यानविन्दुप्निषत्                  | २४४    |
| 94         | हंसंपिनियत्                |       | 333    | ४३   | बद्धवियोपनियत्                      | 340    |
| 9€         | आर्मणकोपनिषट               |       | 935    | 63   | यागनन्त्रोपनिपन .                   | 30,8   |
| 910        | गर्भेषिन्यतः               |       | 856    | 86   | आत्मवाधोपनिषत्                      | २६०    |
| 36         | नारायणीयनिषत               | ***   | 350    | 1    | नारदर्पारवाजकोपनिषत्                | २६५    |
| 90         | नागयणोपनिषन्               | ***   | 335    | 88   | त्रिशिखिब्राह्मणोपनिपन्             | 269    |
| २०         | परमहंसोपनिषत               | ***   | 3,0    | 8.9  | सीनोपनिपन                           | 368    |
| ર્૧        | ब्रद्धोपनिषन               | * * * | 300    | 1 86 | योगनृडामण्युपनिपन                   | 363    |
| २२         | अमृतनादोपनिषत्             | ***   | 343    | 68   | निर्वाणोपनिपन्                      | २९७    |
| 5 3        | अथर्वशिर उपनिपत्           | •••   | 30.8   | 100  | मण्डलब्राह्मणोपनिपन्                | २५८    |
| २४         | अधर्वशिखोपनिपन्            | ***   | 946    | 49   | दक्षिणामृत्युंपनिषत्                | ₹ 0 ₹  |
| २५         | भत्रायण्युपनिषत            |       | 948    | 143  | शरभापानपत्                          | ३०५    |
| २६         |                            | नेषन् | 954    | ५३   | स्कन्दांपनिपत्                      | ३०७    |
| <b>२</b> ७ | बृहजावालोपनिषन्            | •••   | 908    | 46   | त्रिपाद्धि भृतिमहानारायणो           | .३०८   |

|      | विषयः                  | પ્રષ્ટં. | 1   | विषयः                                 |       | જર્સ.          |
|------|------------------------|----------|-----|---------------------------------------|-------|----------------|
| فيوف | । अद्वयतारकोपनिषत् ।   | ३३०      | 61  | देव्युपनिषत्                          | •••   | . <i>४७</i> ०  |
| 4    | रामरहस्योपनिषत् .      | ३३२      |     | त्रिपुरोपनिषन्                        |       |                |
| 40   | रामपूर्वनापिन्युपनिषत  |          | i . | कठरद्रोपनिषन्                         |       | 843            |
| 40   |                        |          | 1 0 | भावनोपनिषत्                           | •••   | ४७६            |
| 49   |                        | 3,88     | 1   |                                       | • • • | 806            |
| Ęo   | मुद्गलोपनिषत्          | •• ३५१   | 68  |                                       |       | . 860          |
| 59   | शाण्डित्योपनिपत् .     | ३५३      | 90  | भसजाबालोपनिष                          | त्    | 869            |
| ६३   |                        | ३६२      | 39  | रद्राक्षजाबालोपनि                     | षत्   | . ४५३          |
| ĘĘ   |                        | ३६८      | 9.3 | गणपत्युपनिपन                          | ***   | 894            |
| €8   |                        | ३६९      | 63  | जाबालदर्शनोपनिष                       | ात्   | 86. 2          |
| EN   |                        | ३९२      | 38  | तारसारोपनिपन                          | • • • | 40.0           |
| ÉÉ   |                        | ÷ ₹₹₹    | 34  | <b>महावाक्योपनिष</b> न                |       | 408            |
| , ६७ | 12                     | OFR      | ९६  |                                       | • • • | 490            |
| , EC | संन्यामोपनिषत्         |          |     | प्राणाभिह्यत्रोपनिष                   |       | 495            |
| 188  | परमहसपारवा जकोपनि      | . 193    | 80  | गोपालपूर्वतापिन्यु                    |       | 498            |
|      | अक्षमालोपनिषत् .       | . ४२०    | 98  | 3                                     |       | 490            |
|      | अव्यक्तापनिषत्         |          |     | कृष्णीयनियन्                          |       | 453            |
|      | एकाक्षरापनिषत्         | . 438    | 903 |                                       | ***   | 0.53           |
| ७३   | अन्नपूर्णीयनिषत्       |          |     | वगहोपनिष्य                            | ***   | 14 5 14        |
| V 8  | स्योपनिषत्             | •        | 303 |                                       | त -   | ५३७            |
| ७५   | अक्षुपनिपत्            | *        | 308 | 4                                     | ***   | 458            |
| ७६   | अध्यात्मोपनिषत्        |          |     | दत्तात्रेयापनिषत्                     |       | 483            |
| ৩৩   | कुण्डिकोपनियत्         | 3        | 905 | गम्डोपंनियत्                          | ***   | 483            |
| 46   | सावित्र्युपनिषत्       |          |     | कलिसंतरणोपनिषन                        |       | 488            |
| ७९   | आन्मोपनिषत्            | 1        | 306 | जाबात्युपनिषत्                        | f 0 % | 686            |
| 60   | पाञ्चपतब्रह्मोपनिषन्   |          |     | सोभाग्यलक्ष्म्युपनिष<br>सरमानीयनगणानि |       | 786            |
| 69   | परव्रद्धोपनिषत्        |          |     | सरस्वतीरहस्योपनिष                     |       | 443            |
| 43   | अवधूतोपनिषत्           | Į.       |     | वहुचोपनिषत्                           |       | <i>पुष्</i> क  |
| ८३   | त्रिपुरातापिन्युपनिषत् | * \$ 9 1 | 993 | <b>मुक्तिकोपनिष</b> त्                | •••   | <i>जे ले</i> ह |

# उपनिषदारम्भीयाः शान्तयः।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

मुक्तिकोपनिपत्थदशोपनिपत्कमः। ईशकेनकठप्रश्रमुण्डमाण्ड्सयतिक्तिरिः। ऐतरेयं च छान्द्रोग्यं बृहदारण्यकं दश्त ॥ १ ॥ महावाक्यरकावस्यामुपनिपच्छान्तिपाठक्रमः।

वाक्पूर्णसहनाप्यायनभद्रंकणेंभिरेव च। पञ्च शान्तीः पिठत्वाद्राँ पठेहान्क्यान्यनन्तरम् ॥ २॥ अस्य द्वितीयश्लोकस्य मुक्तिकोपनिपदनुसारतः स्पष्टी-करणम्—क्रग्यज्ञःसामाधर्वाच्यवेदेषु द्विविधो मतः। यजुर्वेदः शुक्ककृष्णविभे-देनात एव च॥ ३॥ शान्तयः पञ्चधा प्रोक्ता वेदानुक्रमणेन वै। वाज्ये मनिम शान्त्येव व्वतरेयं प्रपत्थते ॥ ४॥ ईशं पूर्णमदेनैव बृहदारण्यकं तथा। सह नाविति शान्त्या च तैक्तिरीयं कटं च वै॥ ५॥ आप्यायन्विति शान्त्येव केनच्छान्दोग्यसंक्तके। भद्रं कर्णेति मञ्जेण प्रश्नमाण्ड्रक्यमुण्डकम् ॥ ६॥ इति क्रमेण प्रत्येकसुपनिषट आटावन्ते च शान्ति पठेत ॥

#### शांकरमठसंप्रदायीयाः शान्तयः।

ॐ तत्सत्परमात्मने नमः ॥ ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः ॥ शं नो भव-त्वयंमा ॥ श न इन्ह्रो बृहस्पतिः ॥ शं नो विष्णुरुरुक्षमः ॥ नमो ब्रह्मणे ॥ नमन्ने वायो ॥ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ॥ त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म विद्ण्यामि ॥ ऋतं विद्ण्यामि ॥ सन्यं विद्ण्यामि ॥ तन्मामचतु ॥ तहक्तारमवतु ॥ अवतु माम् ॥ अवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥

ॐ सह नायवत् ॥ सह ना भुनक् ॥ सह वीर्यं करवावहे ॥ नेजस्विनाव-बीतमम्तु मा विद्विपावहे ॥ ॐ द्यान्ति आन्ति शान्ति ॥ २ ॥

ॐ यहछन्द्रसामृतभो विश्वरूपः ॥ छन्द्रोभ्योऽध्यमृतान्संबभृव ॥ य मेन्द्रो मेवया स्पृणोतु ॥ अमृतस्य देवदारणो भूयासम् ॥ शरीर मे विचर्पः णम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा ॥ कर्णास्यां भृति विश्वतम् ॥ ब्रह्मण कोशोऽित मेधया विहितः ॥ श्रुतं मे गोपाय ॥ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॥ ३ ॥

ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव ॥ कीतिः पृष्टं गिरेव ॥ अर्वपवित्रो वाजिनीव स्वसृतमस्मि ॥ द्वविण सवर्चसम् ॥ सुमेवा असृतोक्षितः ॥ इति त्रित्रद्वार्वे-द्वासुवचनम् ॥ ॐ वान्तिः वान्तिः शान्तिः ॥ ४ ॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान्पूर्णमुद्रच्यते ॥ पूर्णम्य पूर्णमन्दाय पूर्णमेवाव-शिष्यते ॥ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥ ५ ॥

ॐ आप्यायन्तु समाहानि वाक प्राणश्रश्चः श्रोत्रमधो चलमिन्दियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोयनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यं मा मा ब्रह्म निराकरोदिनरा-करणमस्विनिराकरणं में अस्तु । नदात्मिन निरते य उपनिपन्सु धर्मोस्ने मिय सन्तु ते मिय सन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ६॥

ॐ वाक्यो मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविशवीमे एषि षेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे माप्रहासीरनेनाधीतेनाहोशत्रान्संदधाम्पृतं वदि- प्यामि । सत्यं दिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वकारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ७ ॥

ॐ भद्रं नो अपिवातय मनः ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ८ ॥

ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजन्नाः ॥ स्थिरेरक्रै-स्नुपुर्वासस्तनृभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः ॥ स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेभिः ॥ स्वस्ति नो वृहस्पतिर्द-धातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ९ ॥

ॐ यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो व वेदांश्च प्रहिणोति तसं ॥ तं ह देवसात्मबुद्धिप्रकाशं सुसुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १० ॥

ॐ नमी ब्रह्मादिस्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्नृस्यो वंशक्रियो महन्त्रो नमो गुरुस्यः । सर्वोपह्रवरहिनः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मवाहमस्म ॥ ३ ॥ ॐ नारायणं पद्मभवं विनष्टं शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च । व्यासं शुक्तं गौड-पदं महान्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ॥ २ ॥ श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपाद च हम्नामलक च शिष्यम् ॥ तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्महुस्त्रन्यंतर्त्तमानतोऽस्मि ॥ ३ ॥ श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम् ॥ नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम् ॥ ४ ॥ शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय-णम् ॥ मृत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ॥ ५ ॥ ईश्वरो गुरुराग्मेनि मृतिभद्वभागिने ॥ व्योमवद्यासदेहाय दक्षिणामृतयं नमः ॥ ६ ॥

भनव्यायमङ्गलपाटः ॥ अञ्जभानि निराचष्टे तनोति शुभसंतितम् ॥
स्मृतिमात्रेण यर्षुसां बद्धा तन्मङ्गल परम् ॥ १ ॥ अतिकल्याणरूपत्वाक्षियकल्याणसंश्रयात् । सार्तृणां वरदत्वाच ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः ॥ २ ॥ ॐकारश्राथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा ॥ कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ ॥ ३ ॥ इति दश शान्तयः समाप्ताः ॥ ॥ हरिः ओम् तत्सत्
परश्रह्मार्पणमस्तु ॥

#### श्रीचक्रमिदं त्रिपुरातापिन्युपनिषदि ४६५ पत्रे द्रष्टव्यम् ।

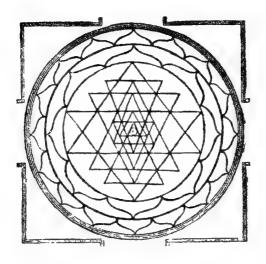

तान्होबाच भगवाज्ञीचर्कं व्याल्यास्याम इति । त्रिकोणं ज्यसं कुला तदन्तर्भ यह्नमानयष्टिरेखामाकृष्य विशालं नीत्वाऽत्रतो गान कुला पूर्वयोन्यप्रहपिणीं मानपष्टि कुला ता सर्वोध्या नाता गोन कुलायं त्रिकोणं चक भवति । द्वितीयमन्तरालं भवति । तृतीयमष्ट-योन्यद्वि भवति । अथाष्टरचक्रायन्तविदिक्रोणात्रतो रेखां नीत्वा सा याद्याकपणबद्धरेखां नीत्वेत्येवमधोष्येसंपुट्योन्यद्वि कृता कक्षाभ्य क्वंपरेखाचतुष्ट्यं कुला यथाक्रमेण मानयष्टिद्वयेन दशयोन्यद्वितं चकं भवति । अनेनेव प्रकारेण पुनर्दशारचक भवति । मन्यान्विक्षेणात्रचतुष्ट्यादेखाचरात्रकोणेषु सयोज्य तद्दशाराञ्चते नीता मानयष्टिरेखा योजयिला चतुर्दशारं चकं भवति । ततः पाथिवं चकं चतुर्द्वारं भवति । ततः पाथिवं चकं चतुर्द्वारं भवति । एवं स्रष्टियोगेन चकं व्याख्यातम् ।



# ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषदः।

॥ ॐ तत्सव् ॥

### ईशावास्योपनिषत् ॥ १ ॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्य्यते ॥ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव-शिष्यते ॥ ॐशान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

🌣 ईशाबास्यमिद्र सर्वं यन्किच जगत्यां जगन् ॥ तेन त्यक्तेत्र भुनीया मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥ १ ॥ कुर्वज्ञेवेह कर्माण जिजीविषेच्छतः समाः ॥ एवं स्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः ॥ ताण्से प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चारमहनो जनाः ॥ ३ ॥ भनेजदेकं मनमो जवीयो नैनहेवा आप्रवन्पूर्वमरीत्। तद्धावतोऽन्यानत्येति निष्ठत्तसिकापो मातरिका द्धानि ॥४॥ तदेजनि तक्षेजनि तहरे तद्वन्तिके ॥ तदन्तरस्य सर्वस्य नतु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ यस्नु सर्वाणि भूतान्याध्मन्ये-वानुपश्यति ॥ सर्वभूतेषु चारमानं ततो न विज्ञुगुप्मते ॥ ६ ॥ यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः ॥ तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥०॥ स पर्यगाच्छकमकायमवणमञ्जाविर रशुद्धमपापविद्धम् ॥ कविर्मनीपी परिभः स्वयंभूयोधातध्यतोऽर्थान्व्यद्धाच्छाश्वतीन्यः समाभ्यः ॥८॥ अन्धं तमः प्रवि-शन्ति येऽविद्यामुपासते ॥ तनो भूत्र इव ते तमो य उ विद्यायाण रताः ॥५॥ अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया ॥ इति ग्रुश्रुम वीराणां ये नसहित्वचिक्षरे ॥१०॥ विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयः म ह ॥ अविद्यया मृत्यु तीस्त्री विद्य-यामृतमुक्षते ॥ ११ ॥ अन्धं तमः प्रविज्ञन्ति येऽमंभूतिमुपायते ॥ तनो भूय इव ते तमी य उ संभूताधाताः ॥१२॥ अन्यदेवाहः संभवादन्यदाहरसंभ-वात् ॥ इति श्रश्रम घीराणां ये नसदिचचित्ररे ॥१३॥ संभूति च बिनारां च यस्तद्वेदोभयर सह ॥ विनाशेन मृत्यं तीर्त्वा सभूत्याऽमृतमभूते ॥ १४ ॥ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ॥ तस्व पुषश्चपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५ ॥ पूपन्नेकर्षे यम सूर्यप्राजापत्यस्युह रहमीन्समृह ॥ तेजो यने रूपं कस्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावमी प्ररुपः सोऽहमस्मि ॥ १६॥ वायुरनिरुमग्रुतमधेदं मस्नान्तः शरीरम् ॥ ॐ कतो स्नर कृतः स्नर कतो

सार कृतः सार ॥ १७ ॥ अग्ने नय सुण्या राये अस्मान्तिश्वानि देव वयु-नानि विद्वान् ॥ युयोध्यसाजुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमडाकें विश्रेम ॥ १८ ॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्यात्पूर्णमुद्दच्यते ॥ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव-शिष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ इति वाजसनेयसंहितोपनिष-स्संपूर्णा ॥ ९ ॥

#### ॥ ॐ तत्सत्॥

### केनोपनिपत् ॥ २ ॥

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक प्राणश्रश्चः श्रोत्रमधो वर्छामिन्द्रियाणि च ॥ सर्वाणि सर्वे बद्धोपनिषदं माद्दं बद्धा निराक्र्यों मा मा बद्धा निराक्ररो-दिनिराक्ररणमस्त्वनिराक्ररणमस्तु तदान्तिनिरते य उपनिषत्सु धर्मान्तं मिय सन्तु ने मिय सन्तु ॥ ॐ ज्ञान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ केनेषितं पतिन प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ॥ केनेषितां बाचिममां बद्दन्ति चक्षुः श्रोत्र क उ देवो युनिक ॥ १ ॥ श्रोत्रस्य
श्रोत्रं मनसो मनो यहाचो ह बाचः म उ प्राणस्य प्राणश्रश्चवश्चातुर्तम् सुच्य
धीराः प्रेत्यास्माङ्गोकादस्ता भवन्ति ॥ २ ॥ न तत्र चक्षुर्गच्छति न बारगच्छिति नो मनो न बिग्नो न विज्ञानीमो यथतद्नुश्चित्यादृष्यदेव तहिदितादयो अविविताद्यि ॥ इति श्रश्चम पूर्वेषां ये नस्तद्भाचचित्रिरे ॥ ३ ॥
यद्भाचानस्युद्धितं येन वागस्युयते ॥ तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिद्मुपासते ॥ ४ ॥ यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ॥ तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि
नेदं यदिद्मुपासते ॥ ५ ॥ यद्मश्चान पत्र्यति येन चश्चाः प्रिणित येन
श्रोत्रमिद्दः श्वतम् ॥ तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते ॥ ७ ॥ यरप्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्राणीयते ॥ तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेदं यदिद्मुपासते ॥ ८ ॥ इति प्रथमः सण्डः ॥ १ ॥

बहा ह देवेम्यो विजिय्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयस्त त ऐक्ष-न्तास्माकसेवायं विजयोऽसाकमेवायं महिसेति ॥ १४ ॥ १ ॥ तहैयां विज्ञां तेम्यो ह प्रादुर्वभूव तक व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति ॥ १५ ॥ २ ॥ नेऽग्निमम्बद्धातवेद एनद्विजानीहि किमेतचक्षमिति तथेति ॥ १६ ॥ ३ ॥ तदभ्यद्भवत्तमभ्यवद्कोऽमीत्यप्रियो अहमसीत्यव्यीजात्वेदा वा अहमसीति ॥ ५७ ॥ ४ ॥ यस्मिस्विप किं वीर्यमित्यपीदः सर्व दहेयं यदिदं पृथिव्या-मिति ॥ १८ ॥ ५ ॥ तस्मे तृणं निद्धावेतहहेति तदुप प्रेयाय सर्वजवेन तक्क शशाक दर्श्वं स तत एव निवन्नते नैतदशकं विज्ञानुं यदेतसक्षमिति ॥ १९॥ ॥ ६ ॥ अथ वायुमबुबन्वायवेतहिजानीहि किमेतशक्षमिति तथेति ॥ २०॥ ७॥ तदभ्यद्वन्तमभ्यवद्कोऽभीति वायुर्वा अहमस्रीत्यववीन्मा-तरिश्वा वा अहमस्मीति ॥ २३ ॥ ८ ॥ तस्मिस्विय किं वीर्थमित्यपीद्य सर्वमाददीय यदिदं पृथिच्यामिति ॥ २२ ॥ ९ ॥ तस्मै तृणं निद्धावेतदाद-त्स्वेति तद्वप प्रेयाय सर्वजवेन तम्र शशाकादातुं स तत एव निववृते नैतद-द्यकं विज्ञातं यदेतराक्षामिति ॥ २३ ॥ १० ॥ अथेन्द्रमन्बन्मघवनेतद्वि-जानीहि किमेत्रधक्षमिति ॥ तथेति तद्भ्यद्ववत्तसात्तिरोद्धे ॥ २४ ॥ ११ ॥ स तसिन्नेयाकारी स्वियमाजगाम बहुशीभमानासुमां हमवर्ती तार होवाच किमेत्रचक्षमिति ॥ २५ ॥ ६२ ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

सा बहोति होवाच बहाणो वा एतद्विजये महीयध्विमित ततो हैव विदांचकार बहोति ॥ २६ ॥ १ ॥ तस्माहा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यद्विज्ञांयुरिन्द्रम्तेन होबेदिष्ठं परपर्श्चम्ते होन्द्रप्रथमो विदांचकार बहोति ॥ २७ ॥ २ ॥ तस्माहा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स होनकेदिष्ठं परपर्श स्र होनद्रप्रथमो विदांचकार बहोति ॥ २८ ॥ ३ ॥ नखेष आदेशो यदेतद्विष्ठुतो व्यवुतदा ३ इतीति न्यमीमिपदा ३ इस्विधिदेवतम् ॥ २९ ॥ ४ ॥ अथाध्यादमं यदेतद्रस्कृतीव च मनोऽनेन चनदुपस्मरस्यभीक्ष्णं संकहरः ॥ ३० ॥ ५ ॥ तद्व तद्वनं नाम तद्वनिम्त्युपासितन्यं स य एतदेवं वेदाऽमि हनं सर्वाणि स्तानि संवान्छन्ति ॥ ३१ ॥ ६ ॥ उपनिपदं भो ब्रहीत्युक्ता य उपनिपद्राह्मीं वाव त उपनिपदमबूमेति ॥ ३२ ॥ ७ ॥ तस्य तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाह्मान सत्यमायतनम् ॥ ३३ ॥ ८ ॥ यो वा एतामेववेदापहस्य पाप्मानमन्ने स्वर्गं लोके उयेये प्रतिनिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ३४ ॥ ९ ॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ ४ ॥

ॐ आप्यायन्तु मसाङ्गानि वाक्याणश्चक्षुः श्रोत्रमधो बरूमिन्द्रियाणि च ॥ सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराक्क्यों मा मा ब्रह्म निराकरोदनिरा-करणं मेऽस्वितराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते थ उपविषस्मु धर्मास्ते मणि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ इति सामयेदीयकेनो-पनिषसमाप्ता ॥

#### ॥ ॐ तत्सन् ॥ कठोपनिषत् ॥ ३ ॥

ॐ सह नायवतु ॥ सह नौ सुनक्तु ॥ सह वीर्य करवावह ॥ तेजस्विना-वयीतसस्तु मा विद्विषावह ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

🦥 ॥ उद्यान् ह वे बाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ ॥ तस्य ह नचिकेता नास पुत्र आस ॥ १ ॥ तथ्ह कुमारथ सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाविवेश सोऽमन्यतः ॥ २ ॥ पीतोदका जग्धनृणा दुग्धदोहा निरिन्दियाः ॥ आनन्दा नाम ते लोकासान्स गच्छति ता ददन् ॥ ३ ॥ स होवाच पितरं तत कसी मां दास्यसीति ॥ द्वितीयं तृतीयं तश्होवाच मृत्यवे त्वा द्वामीति ॥ ४ ॥ बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः॥ किश्स्विद्यम्ख कर्तेत्र्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५ ॥ अनुपद्भय यथा पूर्वे प्रतिपद्भय तथा परे ॥ सन्यमिव सन्धैः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥ विश्वानरः प्रविश्वत्यतिथिश्राह्मणौ गृहान् ॥ तस्यैता शान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतीदकम् ॥ ७ ॥ आशाप्रतीक्षे सञ्जनः स्नृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपश्य मर्वान् ॥ एतह द्रे पुरुषणाल्यमेधमी यस्यान-अन्यसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥ तिस्रो राजीर्यद्वाम्मीगृहे मेऽनश्चन्यहास्रति-थिर्नमस्यः ॥ नमम्तेऽस्तु ब्रह्मन्म्बस्ति मेऽस्तु तस्मान्त्रति त्रीन्वरान्वृणीय्व ॥ ९ ॥ शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्वाद्वीतमन्युगींनमी माभिमृत्यो ॥ वन-स्त्रसृष्टं माभिवदेत्प्रतीत एतज्ञयाणां प्रथमं वरं कृणे ॥१०॥ यथा पुरस्ताकृतिता प्रनीत औहालकिरारुणिर्मत्वसृष्टः ॥ सुख शात्रीः श्रयिता वीतसन्युरूवां द्र-शिवानमृत्युमुखाद्यमुक्तम् ॥ ११ ॥ स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरवा बिसेति ॥ उसे तीर्त्वाशनायापिपासे शोकानिया सोदते म्बर्गलोके ॥ १२ ॥ स त्वमधिर स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रवृहि तर श्रह्धानाय मह्यम् ॥ स्वर्गलोका अमृतन्त्रं भजन्त एतद्विनीयेन वृणे वरेण ॥ १३ ॥ प्र ते ब्रवीमि तद् मे नियोध स्वर्थमां निषकेतः प्रजानन् ॥ अनन्तलोकासिमधो प्रतिष्ठां विद्धि स्वमेतिबिहित गुहाबाम् ॥ १४ ॥ लोकादिमांमं तमुवाच तस्मै या इएका बाबतीर्वा यथा वा ॥ स चापि तत्त्रत्यवद्यथोक्तमथास्य सृत्युः पुनरेनाह तुष्टः ॥ १५ ॥ तमवर्वाधीयमाणी महात्मा वरं तवेहाद्य दटामि भूयः ॥ तवैव नाम्ना भवितायमितः संकां च मामनेकरूपां गृहाण ॥ १६ ॥ त्रिणा-विकेतिश्विभिरेत्य सन्धि त्रिकर्मकुत्तरित जन्मसृत्यु ॥ ब्रह्मजलं देवमीड्यं वि-दिखा निचारवेमा १ आन्तिमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥ त्रिणाचिकेतस्वयमेतहि दिखा

य एवंविद्वारश्चिनते नाचिकेतम् ॥ स मृत्युपाशान्युरतः प्रणोध शोकातिगो मोदने सर्गकोके ॥ १८ ॥ एव तेऽप्रिर्निकेतः स्वन्यों यमपूर्णाथा द्वितीयेन चरेण ॥ एतमांक्षे तवैव प्रवह्यन्ति जनासस्तृतीयं वरं नचिकेतो बृणीष्य ॥ १९॥ येयं प्रते विचिकित्सा मनुष्येऽसीत्येके नायमसीति चैके ॥ एतहिद्यामनु-श्रिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥ देवैरत्रापि विचिकित्सतं प्ररा न हि सुविशेयमणुरेष धर्मः ॥ अन्यं वरं निकेतो नृणीप्य मा मोपरोत्सीरित मा मुजनम् ॥ २१ ॥ देवैरत्रापि विचिकित्सितं किछ त्वं च मृत्यो यस सुबि-ज्ञेयमान्य ॥ वक्ता चास्य स्वादगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुस्य एतस्य कश्चित् ॥ २२ ॥ शतायुषः पुत्रपात्रान्तृषीष्य बहून्पशून्हस्तिहिरण्यमश्चान् ॥ भूमेर्महदायतनं वृणीप्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छिसि ॥ २३ ॥ एतस्यं र्याद मन्यसे वरं वर्णाप्य वित्तं चिरजीविकां च ॥ महाभूमी नचिकेतस्वमेधि कामाना त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥ ये ये कामा दुर्लभा मन्यंलोके सर्वान्कामाध्यक्षन्दतः प्रार्थयस्य ॥ इमा रामाः सरथाः सतुर्या नहीरशा लम्भनीया मनुष्येः ॥ आभिर्माखनाभिः परिचारयस्य निषकेती मरणं मान्याक्षीः ॥ २५ ॥ श्रोभावा मत्येस्य यदन्तकेतत्सर्वेन्द्रियाणां जस्यन्ति तेजः ॥ अपि सर्व जीवितमल्पमेव तर्वव वाहास्तव नुत्तगीते ॥ २६ ॥ न वित्तन तर्पणीयो मनुष्यो लप्सामहे वित्तमहाहम चेरवा ॥ जीविष्यामी यावदाशिष्यसि त्व वरस्तु मे वरणीय स एव ॥ २० ॥ अजीर्यतामसृताना-मुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः कथ स्थः प्रजानन् ॥ अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्धे जीविते को रमेन ॥ २८ ॥ यस्पिक्षेद्र विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्परामे महिन ब्रहि नन्तन् ॥ योऽयं वरो गृहमनुष्रविष्टो नान्यं तस्माजाचिकेता कुर्णाते ॥ २९ ॥ इति प्रथमेऽध्याये प्रथमा वल्ली ॥ १ ॥

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुत्व प्रेयने उसे नानार्थे पुरुष्श्सिनीतः ॥ तथोः श्रेय आददानस्य साधु भर्वात हीयतेऽर्थां च प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥ श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यसेतस्तौ संपर्शत्य विविनक्ति धीर ॥ श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमादृणीते ॥ २ ॥ मन्दो प्रियान्त्रियस्पाः श्च कामानिभिध्यायस्विकेतोऽत्यसाक्षीः । नेतां सङ्को वित्तसयीमवासो यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्याः ॥ ३ ॥ द्रमेते विपरीते विप्ती अविद्या या च विद्यति ज्ञाता ॥ विद्याभीष्यतं नचिकेतमं मन्ये न त्वा कामा बहवो लोलुपन्तः ॥ ४ ॥ अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः म्बयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः ॥ दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धनेव नीयमाना यथान्धा ॥ ५ ॥ न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् ॥ अय लोको नान्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वश्मापद्यने से ॥ ६ ॥ श्रवणामाणि बहुनिर्यो न लभ्यः श्वण्वन्तोऽपि

बह्वो यं न विशुः ॥ आश्रयों वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्रयों ज्ञाता कुशला-बुशिष्टः ॥ ७ ॥ न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविशेयो बहुधा चिन्त्यमानः ॥ अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यर्णायान्यतक्रयमणुप्रमाणात् ॥ ८ ॥ नेषा तर्केण मनिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ट ॥ यां त्वमापः सत्यप्रतिर्वतासि त्वारङ्को भूयासचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥ जानाम्यहर शेवधिरित्यनित्यं न हाध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ॥ ततो मया निकेतश्रितोऽग्निरनित्यर्द्वस्यः प्राप्तवानस्सि नित्यम् ॥ १० ॥ कामस्याप्तिं जगतः प्रतिप्रां कतोरानन्त्यमभयस्य पारम् ॥ स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठां रष्ट्रा धत्या चीरो नचिकेतोऽत्यलाशीः ॥ ११ ॥ तं दुर्दर्भ गृहमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्नरेष्टं पुराणम् ॥ अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति ॥ १२ ॥ पुतच्छ्रत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृक्ष धर्म्यमणुमेतमाप्य ॥ स मोदते मोदनीय है लब्ध्वा विवृत सन्न नचिकेतमं मन्ये ॥ १३ ॥ अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मान्कृताकृतात् ॥ अन्यत्र भूतास भव्यास यत्तन्पश्यमि तहर् ॥ १४ ॥ मर्वे वेदा यत्पद्मा-मनन्ति तपाशसि सर्वाणि च यहदन्ति ॥ यदिच्छन्तो यहाचर्य चरन्ति तत्ते पदः मंप्रहेण व्रवीस्योमित्येतत् ॥ १५ ॥ एनखेवाक्षरं ब्रह्म ह्यानदेवाक्षरं परम् ॥ एतकोवाक्षरं ज्ञान्ता यो यदिच्छित तस्य तत् ॥ १६॥ एतदालस्वतः श्रेष्टमे तदालस्वनं परम् ॥ पृतदालस्वनं ज्ञान्या ब्रह्मलोके महीयने ॥ १७॥ न े जायने जियने वा विपश्चिमायं कुतश्चिम बभूव कश्चिन् ॥ अजो निन्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ हन्ता जन्मन्यते इन्तुं इतश्च-मन्यते हतम् ॥ उभा ता न विजानीता नाय हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ अणोरणीयान्महतो महीयानान्मास्य जन्तोर्निहितो गृहायाम् ॥ तम ऋतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रमादान्महिमानमान्मनः ॥ आसीनो इनं व्रजति शयानी याति सर्वतः॥कम्तं मदामद देव मदन्यो शातुमर्हति ॥२०॥ अर्शार भ्यारिष्यनवस्थेष्यवस्थितम् ॥ महास्त विभुमात्मान मन्त्रा धीरो न शोचित ॥ २१ ॥ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन ॥ यमें वप बृणुते तेन लभ्यासत्यप आत्मा विवृणुतं तन्ः स्वाम् ॥२२॥ नाविरतो दुश्चरिताबाधान्तो नाममाहितः ॥ नःशान्तमनसो वापि प्रजानेननमाप्रयात ॥ २३ ॥ यस्य बह्य च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः ॥ मृत्युर्यस्योपसंचनं क हृत्था वेद यत्र सः ॥ २४ । इति प्रथमेऽध्याये द्वितीया वही ॥ २ ॥

ऋतं पिबन्तां मुक्कतस्य लोके गुहां प्रविधा परमे परार्धे ॥ छायातपा ब्रह्मविदो बदन्ति पञ्चामयो ये च त्रिणाचिकेना ॥ १ ॥ यः सेतृराजानाना-मक्षरं ब्रह्म यरपरम् ॥ अभयं निर्नार्धनां पारं नाचिकेतः शकेमहि ॥ २ ॥ भारमान रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ॥ बुद्धि तु सारार्थ विद्धि मनः प्रग्र-

हमेव च ॥ ३ ॥ इन्द्रियाणि इयानाहुर्विषयांसेषु गोचरान् ॥ आत्मेन्द्रियम-नोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीविणः ॥४॥ वस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा मदा॥ तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥५॥ यस्तु विज्ञानवानभवति युक्तेन मनसा सदा॥ तस्येन्द्रियाणि वदयानि सदशा इव सारथे: ॥६॥ यस्त्वविज्ञानवा-नभवत्यमनस्कः सदाऽशुर्विः ॥ न स तम्पद्मामोति सश्तारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा श्रुचिः ॥ स तु तत्पदमा-मोति यस्माङ्यो न जायते ॥ ८ ॥ विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रप्रद्वाञ्चरः ॥ सोऽध्वनः पारमाम्रोति तद्विष्णोः परमं पटम् ॥ ९ ॥ इन्द्रियेभ्यः परा श्वर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ॥ मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥१०॥ महतः परमञ्जूकमञ्जूकात्पुरुषः परः ॥ पुरुषाञ्च परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥ १९ ॥ एप मर्वेषु भृतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते ॥ दृश्यते त्वाय्यया बुद्ध्या सुक्ष्मया सुक्ष्मवृशिभिः ॥५२॥ यच्छेद्वाब्यनसी प्राज्ञम्तवच्छेउज्ञान आन्मनि ॥ ज्ञानमान्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आन्मनि ॥ १३ ॥ उत्तिष्ठत जाव्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ श्चरस्य धारा निशिता दुरस्यया दुर्ग पथसास्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥ अशब्दमस्पर्शमरूपमध्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच यत् ॥ अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखान्त्रमुच्यते ॥ १५ ॥ मा-चिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तः सनातनम् ॥ उक्त्वा श्रुत्वा च मेधायी बह्यः लोके महीयते ॥ १६ ॥ य इमं परमं गुह्यं श्रावये इह्यसंयदि ॥ प्रयत. श्राद्वकाले वा तदानन्त्याय करपते तदानन्त्याय करपत इति ॥ ३७ ॥ इति प्रथमाध्याये तृतीया बल्ली ॥ ३ ॥ इति प्रथमोऽव्यायः समाप्तः ॥ १ ॥

पराज्ञि खानि व्यत्णान्सयंभू ससाम्पराङ् परयति नान्तराम्भन् ॥ कश्चिद्वीरः प्रत्यात्मानमेश्वत्रावृत्त्त्वध्रुरसृतःवमिच्छन् ॥ १ ॥ पराचः कामाननुयन्ति वालास्ते सृत्योयन्ति विततस्य पाशम् ॥ अथ धीरा असृतःवं विदित्वा
ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ २ ॥ येन रूपं रमं गन्धं शब्दान्स्पर्शाभ्श्व
मेथुनान् ॥ एनेनव विज्ञानाति किमश्र परिशिष्यत एनहै तन ॥२॥ स्वभान्तं
जागरितान्तं चाभा येनानुपञ्यति ॥ महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचात् ॥४॥ य इमं मध्यदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ॥ ईशानं भूतभव्यस्य
न ततो विजुगुष्मन एनह तन् ॥५॥ य पूर्व तपमो जातमन्तः पूर्वमजायत ॥
गृहां प्रविद्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिव्यपद्यन एतह तन् ॥ ६ ॥ या प्राणेन संभवत्यदिनिदंवतामयी ॥ गृहां प्रविद्य निष्ठन्ती या भूतेभिव्यंजायत एनहै
तत् ॥ ७ ॥ अरुपशेनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीमिः ॥ दियेदिव इंद्यो जागृवद्विहेविष्मदिर्मनुष्येभिरिप्तरेतह तन् ॥ ८ ॥ यतथोदेनि
सूर्योऽम्तं यत्र च गष्ट्यति ॥ तं देवाः सर्वेऽपितास्तदु नात्येति कश्चन एनहै

तत्॥ ९॥ यदंबह तद्मुत्र यद्मुत्र तदन्बह ॥ सृत्योः स सृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति ॥ १० ॥ मनसेवेदमासच्यं नेह नानास्ति किंचन ॥ सृत्योः स सृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ ११ ॥ अहुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आग्मिति तिष्ठति ॥ ईकानो भूतभव्यस्य न ततो विजगुप्तत एतद्वे तत् ॥१२॥ अहुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिश्वाध्मकः ॥ ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ अ एनद्वे तत् ॥ १३ ॥ यथोद्कं दुगें वृष्टं पर्वतेषु विधावति ॥ एवं धर्मान्युथक् पश्यस्तानेवानुविधावति ॥ १४ ॥ यथोद्कं शुद्धं शुद्धमासिकं ताद्य-गिव भवति ॥ एवं सुनेविजानत आग्मा भवति गौतम ॥ १५ ॥ इति हिन्तियेऽध्याये चतुर्थां बह्वी समामा ॥ ४ ॥

पुरमेकादशद्वारमजस्यावकचेतसः ॥ अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमु-च्यत एनद्वै तत् ॥ १ ॥ ह४मः शुचिवद्वसुरन्तरिक्षमद्भोता वेदिपद्विथिर्दुः रोणसत्॥ नृपद्वरसहतमद्योगसद्धा गोजा ऋतेजा अदिवा ऋतं बृहत् ॥ २ ॥ ऊर्ध्वं प्राणमुद्धयस्यपानं प्रस्यगस्यति ॥ मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपान सते ॥ ३ ॥ अस्य विन्नश्ममानस्य शरीरस्थस्य देहिनः ॥ देहाद्विमुच्यमानस्य किमन्न परिशिष्यत एनई तत्॥ ४ ॥ न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीर्वात कः अन् ॥ इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्चितौ ॥ ५ ॥ इन्त त इदं प्रव-क्ष्यामि गुद्धं ब्रह्म सनातनम् ॥ यथा च मरण प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥६॥ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ॥ स्थाणुमन्येऽनुमयन्ति यथाकर्म यभाश्रुतम् ॥७॥ य एष सुप्तेषु जागर्नि कार्स कार्स पुरुषो निर्मिसाणः ॥ तदेव शुक्रं तद्रश्च तदेवामृतमुच्यते ॥ तस्मिँहोकाः श्रिताः सर्वे तद् नात्येनि कश्चन पुतद्वे तत् ॥ ८ ॥ अग्निर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ॥ एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ९॥ वायुर्वर्धको भुवनं प्रविष्टो रूपं प्रतिरूपो बभूव ॥ एकसाथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्र ॥ १० ॥ सूर्यो यथा सर्वछोकस्य चधुर्न छिप्यने चा-श्चर्षकां हादोपैः ॥ एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते छोकदुःखेन बाह्यः ॥ १९ ॥ एको बन्नी सर्वभूतान्तराहमा एकं रूपं बहुचा यः करोति ॥ तमात्मरणं येऽनुपद्दयन्ति चीरास्तेषाः सुखः शायतं नेतरेषाम् ॥ ६२ ॥ नित्यो नित्यानां चंतनश्रेतनानामेको बहुना यो विद्धाति कामान्॥ तमा-त्मस्यं येऽनुपश्यन्ति चीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥ १३ ॥ तदेत-दिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परम सुखम् ॥ कथं नु तद्दिजानीयां किसु भाति वि-भाति वा ॥ १४ ॥ न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमप्रिः ॥ तमेव भान्तमनु भाति सर्वं तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति ॥ १५ ॥ इति द्वितीयेऽध्याये पश्चमी वही समाप्ता ॥ ५ ॥

द्धध्वंमुळोऽचाक्शास एपोऽश्वत्थः सनातनः ॥ तदेव ह्युकं तद्रस तदेवा-मृतमुच्यते ॥ तसिँह्योकाः श्रिताः सर्वे तदु नास्वेति कश्चन एतद्वै तद् ॥ १ ॥ यदिदं किंच जगत्सर्वे प्राण एजति निःस्तम् ॥ महत्रयं वज्रमुवतं य एतदि-दुरमृताम्ते भवन्ति ॥ २ ॥ भवादस्याप्तिसपति भयात्तपति सूर्यः ॥ भयादि-न्द्रश्च वायुक्ष मृत्युर्धावनि पश्चमः॥ ३॥ इह चेदशकद्वोद्धं प्राक् शरीरस्य विस्नयः ॥ ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ यथादर्शे तथालमनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके ॥ यथाप्सु परीव दृदशे तथा गन्धर्वलोके छायात-पयोरिव बहालोके ॥ ५ ॥ इन्द्रियाणां पृथरभावसुद्रयास्त्रमयौ च यत् ॥ पृथ्युत्पद्यमानानां मन्त्रा थीरो न शोचति ॥६॥ इन्द्रियेभ्यः परं मनो सनसः सत्वमुत्तमम् ॥ सर्वाद्धि महानातमा महतोऽव्यक्तमुत्तमम् ॥ ७ ॥ अव्यक्तातु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च॥ यउज्ञात्वा मुच्यते जनतुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ न संदरो तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पश्यति कश्चनैनम् ॥ हृदा मनीपी मनसाऽभिक्क्सो य एतद्विदुरमृतान्ते भवन्ति ॥ ९ ॥ यदा पञ्जावनिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह॥ बुद्धि न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् ॥ १० ॥ तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम ॥ अप्रमत्तरहा भवति योगो हि प्रभवाष्ययौ ॥ ११ ॥ नैव बाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुया ॥ अम्तीति मुक्तोऽन्यत्र कथं तदुपस्यते ॥ १२ ॥ असीरयेवोपलब्धव्यसस्यभावेन चोभयोः ॥ असीरयेवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥१३॥ यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृद्धि श्रिताः ॥ अथ मर्लोऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समधुते॥१४॥ यदा सर्वे प्रभिचन्ते हृदयस्येह मन्थयः ॥ अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येताचरनुज्ञासनम् ॥१५॥ शतं चैका च हृद्रयस्य नाड्यन्तासां मूर्धानममिनिः सूर्तका ॥ तयोध्वमासबस्ततस्वमेति विष्वक्रत्या उन्क्रमण भवन्ति ॥ १६ ॥ अञ्चष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृद्ये संनिविष्टः ॥ त स्वाच्छरीराष्त्रवृह्नमुञ्जादिवेपीकां धेर्येण ॥ तं विद्याच्छ्रकम-मृतं तं विद्याच्छ्यक्रममृतमिति ॥ १७ ॥ मृत्युप्रोक्तां निविकेतोऽथ छडध्या वि-बामेतां योगविधि च कृत्स्त्रम् ॥ बहापासो विरत्रोऽभूहिमृत्युरन्योऽप्येवं यो विद्ध्यात्ममेव ॥ १८ ॥ इति द्वितीयेऽध्याये पष्टी बङ्की समाप्ता ॥ ६ ॥

#### इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

ॐ सह नाववतु ॥ सह नौ भुनक्तु ॥ सह वीर्यं करवावहै ॥ तेजस्त्रिना-वधीतमस्तु मा विद्विपावहै ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ इनि यजुर्वेर्यु-यक्डोपनिपत्समाक्षा ॥ ३ ॥

#### ॥ ॐतत्सत्॥ प्रश्नोपनिषत् ॥ ४ ॥

ॐ भद्रं कर्णेभिः ष्रणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजन्नाः ॥ स्थिरेग्क्रेस्तु-ष्ट्रवाध्यस्यन्भिर्थ्यदेशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वन्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नन्ताक्ष्यों भरिष्टनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पितर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

👺 सुकेशा च भारद्वाजः शैव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यः कीशस्य-श्रायकायनो भागेवो वद्भिः कवन्त्री कात्यायनस्ते हुँते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्टाः परं ब्रह्मान्वेपमाणा एव ह व तत्मर्व वस्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम्पम्बाः ॥ १ ॥ तान्ह् स ऋषिङ्वाच भृय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवन्त्यथ यथाकामं प्रश्नानपृच्छथ यदि विज्ञास्यामः सर्वे ह वो वह्याम इति ॥ २ ॥ अथ कबन्धी कालायन उपेत्य पप्रच्छ ॥ भगवन्कतो ह वा हमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥३॥ नर्मं स होत्राच प्रजाकामी वै प्रजा-पतिः स तपोऽतप्यत स तपसान्वा स मिथुनमुत्पाद्यते ॥ रथिं च प्राणं चेत्येती में बहुधा प्रजाः करिष्य इति ॥ ४ ॥ आदित्यो ह वे प्राणी रिवरिव चन्द्रमा रियवी एतस्पर्व यन्मतं चामूनं च तस्मान्म् निरेव रियः॥५॥ भथादित्य उदयन्यत्याची दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्प्राणात्रश्मिपु संतिधत्ते ॥ यहिक्षणां यस्प्रनीचीं यदुर्दाचीं यद्धो यद्ध्वं यदन्तरा दिशो यस्पर्व प्रका-शयति तेन सर्वान्प्राणान् रहिमशु संतिधत्ते ॥ ६ ॥ स एष वश्वानरी विश्व-रूपः प्राणोऽप्रिरुद्यते ॥ तद्तदचाभ्युक्तम् ॥०॥ विश्वरूप हरिणं जातवेद्मं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् ॥ सहन्तरिमः शतथा वर्तमानः प्राणः प्रजानाः मुद्रयन्येष सूर्य ॥ ८ ॥ संबन्सरो व प्रजापनिमनस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च ॥ तथे ह व तदिष्टापूर्वे कृतमित्युपासने ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते॥ त एव पुनरावर्तन्ते तसादिते ऋषय अजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते ॥ एय ह व रियर्च पितृयाणः ॥९॥ अधोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विश्वयात्मानम्-न्विष्यादिस्यमभिजयन्त एतद्वै वाणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्यगयणमेत-साम्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधम्बदेष श्लोकः ॥ ६० ॥ पञ्चपादं पितरं हा-दशाकृति दिव आहु परे अर्धे पुरीपिणम् ॥ अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचके पळर आहर्रापंतमिति ॥ ११ ॥ सामो व प्रजापतिसस्य कृष्णपक्ष मुद्र रिय. शुक्तः प्राणसासादिने ऋषयः शुक्तः इष्टि कुर्यन्तीतर इतरस्मिन् ॥ १२॥ अहोरास्रो वै भजापनिम्तस्याहरेव प्राणी रात्रिरेव रयिः प्राण वा एने प्रस्कन्दन्ति ॥ ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यदात्री रत्या संयुज्य-

न्ते ॥ १३ ॥ अश्वं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्गेतस्तस्यादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥१४॥ तथे ह वै तत्प्रजापतिव्यतं चरन्ति ये मिथुनमुखादयन्ते ॥ तेपा-मेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥ तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न माया चेति ॥ इति प्रथमः प्रश्नः ॥१॥

अथ हैन भागवो वैदर्भिः पप्रच्छ ॥ भगवनकत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेपां वरिष्ठ इति ॥ १ ॥ तस्त्रं स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरिप्तरागः पृथियी वाद्यनश्रक्षः श्रोत्रं च ॥ ते प्रकाश्या-भिवदन्ति वयमेतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥ तान्वरिष्टः श्राण उवाच मा मोहमापचयाहमेवैतत्पञ्जधात्मानं प्रविभज्येतद्वाणमवष्टभ्य विधा-रयामीति ॥ ३ ॥ तेऽश्रहधाना बभूवुः सोऽभिमानादृष्वमुन्त्रमत इव तस्मि-बत्कामस्यथेतरे सर्व एवोःकामन्ते तांसश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते तथ्या मक्षिका मधुकरराजानमुक्तामन्त सर्वा एवोक्तामन्ते एवमसिक्ष प्रतिष्ठमाने सर्वा एवं प्रतिष्ठन्त एवं वाकानश्रक्षः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मधवानेष वायरेष प्र-थिवी रिवर्देवः सदस्वामृतं च यन् ॥ ५ ॥ अरा इव रथनामी प्राणे सबै प्रतिष्टितम् ॥ ऋचो यज्ञिष सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥ प्रजापनिश्च-रसि गर्भे स्वमेव प्रतिजायसे ॥ तुभ्यं प्राणः प्रजास्त्विमा बाल हरन्ति यः ब्राणै, प्रतितिष्ठसि ॥ ७ ॥ देवानामसि वहितमः पितृणां प्रथमा स्वधा ॥ ऋषीणां चरितं सत्यमथवां द्विरसामासि ॥ ८ ॥ इन्द्रस्त्रं प्राणनेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता ॥ त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतियां पनिः ॥ ९ ॥ यदा न्वम-भिवर्षस्यथेमा प्राण ते प्रजाः ॥ भानन्दरूपास्तिष्टन्ति कामायान् भविष्य-तीति ॥ ५० ॥ वात्यस्त्रं प्राणेकऋषिरता विश्वस्य सस्पतिः ॥ वयुपासस्य दातारः पिता वं मानरिश्वनः ॥ १९ ॥ या ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च बक्षि ॥ या च मनिम मंतता क्षिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ १२ ॥ प्राणस्यदं वहा सर्व जिदिवे बत्प्रतिधितम् ॥ मातेत्र प्रजालक्षम्ब श्रीक्ष प्रजा च विधेहि इति ॥ ५३ ॥ इति द्वितीयः प्रश्नः ॥ २ ॥

अथ हैन कै।सन्यश्रीश्वलायनः पप्रच्छ ॥ भगवन्कुत एप प्राणो जायते कथमायात्मसम्ब्रिति अत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिष्ठते कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ तस्म म होवाचाति प्रश्नानपुच्छिति ब्रह्मिष्टोऽसीति तस्मानेऽहं बर्वीमि ॥ २ ॥ आत्मन एप प्राणो जायते ॥ यथेपा पुरुषे छायतस्मिन्नेतदाननं मनोऽधिकृतेनायात्मसिन्छरीरे ॥ ३ ॥ यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुद्धे एनान्मामानधितिष्ठस्वेत्येवमेवप प्राण इतरान्याणान्ध्रथस्यगेव संनिषते ॥ ४ ॥ पायूपम्थेऽपानं चञ्चःश्रोत्रे मुझनामिकास्यां प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते मध्ये तु समानः ॥ एष होतद्भुतमन्नं
समुद्धयित तस्मादेताः सप्ताचियो मवन्ति ॥ ५ ॥ हिष्दे होष आत्मा ॥
अत्रतदेकरानं नाहीनां तामां रातं रातमेकेकस्यां द्वाससितद्वांसप्तिः प्रतिशासानाडीसहस्वाणि भवन्त्यासु व्यानश्चरित ॥ ६ ॥ अधेकयोध्ये उदानः पुण्येन
पुण्य लोकं नयित पापेन पापसुभास्यामेव मनुष्यलोकम् ॥ ७ ॥ आहित्यो
ह व बाह्यः प्राण उदयत्येष होन चाक्षुपं प्राणमनुगृह्धानः ॥ पृथिव्यां या
देवता मेषा पुरुपस्थापानमवष्टस्यान्तरा चदाकाशः स समानो चायुर्व्यानः
॥ ८ ॥ तेजो ह वाच उदानस्तसादुपशान्ततेजाः ॥ पुनर्भवमिन्द्रियम्तिस्ति
संपद्यमानः ॥ ९ ॥ यश्चित्तनंति प्राणसायाति प्राणसेजसा युक्तः ॥ सहासमा यथामंकिष्यित लोकं नयित ॥ १० ॥ य एवं विद्वान्याणं वेद ॥ न
हास्य प्रजा हीयतेऽस्तो भवति नद्येष श्लोकः ॥ ११ ॥ उत्पत्तिमायति स्थानं
विसुन्वं चैव पञ्चषा ॥ अच्यात्मं चेव प्राणस्य विद्यायामृतमश्रुते विज्ञायामृतसश्चत इति ॥ १२ ॥ इति तृतीयः प्रश्नः ॥ ३ ॥

अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पत्रच्छ ॥ भगवन्नेतस्मिन्युरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाप्रति कतर एष देवः स्वप्नान्पदर्यात कस्यतन्सुन्वं भवति कस्मिन्न सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ तस्म स होत्राच ॥ यथा गाग्ये मरीच-थोऽर्कस्याम्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिन्तेजोमण्डल एकीभवन्ति ॥ ताः पुन पुन-रुद्यंतः प्रचरन्त्येवं ह वे तत्मर्वे परे देवे मनन्येकी भवति ॥ तेन तहींप पुरुषो न श्रणोति न पद्यति न जिर्ह्मात न स्ययते न स्पृशते नाभिवदते नाटने ता-नन्दयते न विस्वतते नेवायते म्बणितीसाचश्रने ॥२॥ प्राणाप्रय प्रवेतिसान्दुरे जार्मात गाईपत्यो ह वा एपोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यदाईपत्यास्त्रणी-यते प्रणयनादाहवनीय. प्राणः ॥ ३ ॥ यदुच्यु।सनिःश्वामावेनावाहती समं नयर्ताति स समानः ॥ मनो ह वाव यजमान इष्टफलमेबोदान स प्न यजमा-नमहरहर्भक्ष गमयति ॥ ४ ॥ अत्रेष देवः स्वमे महिमानमनुभवति ॥ यहृष्टं दृष्टमनुपर्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्रणोनि देशदिगन्तरंश्च प्रसनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्ट् च श्रुतं चाशुतं चानुभूतं चाननुभूतं च सञ्चा-सम्ब सर्व पर्द्यात सर्वः पर्द्यात ॥ ५ ॥ स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैप देवः स्वप्नाञ्च पश्यत्यथ तर्दतस्मिञ्छरीरे एनम्सुल भवति ॥ ६ ॥ स यथा सोरव वयांनि वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते ॥ एवं ह वैतरसर्वं पर आरमनि संप्र-तिष्ठते ॥ ७ ॥ पृथिबी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुक्ष वायुमात्रा चाकाशक्षाकाशमात्रा च चक्षुक्ष द्रष्टव्यं च ओग्रं च श्लो-सब्बं च ब्राणं च ब्रातब्वं च रसश्च रसयितब्वं च स्वकृ च स्परीयितब्व च बाकृ

य वक्तव्यं य हसी आदातव्यं चोपस्थक्षानन्द्यितव्यं य पायुक्ष विसर्जयितव्यं य पादी य गन्तव्यं य मनक्ष मन्तव्यं य बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहक्कारश्चाहंकर्तव्यं य विश्तं य सेतियितव्यं च तेजक्ष विद्योतियितव्यं च प्राणश्च विधारियितव्यं य ॥ ८ ॥ एष हि वृष्टा स्प्रष्टा श्लोता घाता रसियता मन्ता बोद्धा कर्ता विश्वानरमा पुरुषः ॥ स परेऽश्लरे भारमिन संप्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ परमेवाक्षरं प्रतिप्यते स यो ह यै तद्च्छायमशरीरमलोहितं ग्रुश्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य ॥ स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष श्लोकः ॥ १० ॥ विज्ञानरमा सह देवैक्ष सर्वैः प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यश्र ॥ तद्क्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः स-वंभविवविवेशेति ॥ ११ ॥ इति चतुर्थः प्रश्नः ॥ ४ ॥

अथ हैनं शंब्यः सत्यकामः पप्रच्छ ॥ स यो इ वेतद्रगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमिध्यायीत ॥ कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति ॥ १ ॥ तस्मै स होवाच ॥ एतह सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारस्यसाहिहानेतेनेवायतनेनैकतरमन्वेति ॥ २ ॥ स यधेकमाश्रमिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामिससंपद्यते ॥ तम्चो मनुष्यलोकसुपनयन्ते स तन्न
तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्ध्या संपन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३ ॥ अथ यदि हिमान्नेण मनसि संपद्यते सोऽन्तिरक्षं यजुभिक्तीयते स सोमलोकं स मोमलोके विश्वतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥ ४ ॥ यः पुनरेतिझमान्नेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुपमिध्यायीत स तेजिस सूर्ये संपन्न ॥ यथा पादोदरस्यचा
विनिर्मुच्यत एवं ह व स पाष्मना विनिर्भुक्तः स सामिक्त्तीयते ब्रह्मलोकं स
प्तस्माजीवद्यनापरायरं पुरिशयं पुरुपमिक्षते ॥ तदेना श्लोकं भवतः ॥७॥
तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनुवित्रयुक्ताः ॥ कियामु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कम्पते जः ॥ ६ ॥ ऋष्मिरेतं यजुभिरन्तिरक्षं स सामिभिर्यत्तक्वयो वेदयन्ते ॥ तमोकारेणवायतनेनान्वेति विहान्यत्तर्थान्तमन्तरममृतमभयं परं चेति ॥ ७ ॥ हति पञ्चमः प्रभः ॥ ७ ॥

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ ॥ भगवन्दिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मासुपेत्यंतं प्रश्नमण्च्छत ॥ पोडशकलं भारद्वाज पुरूपं वेत्थ तमहं कुमारमञ्ज्यं नाहसिम वेद यद्यहमिममवेदिणं कथं ते नावक्य-मिति समुलो वा एव परिशुष्यति योऽनृतमसिवदित तस्मान्नाहाँम्यनृतं-वक्तं स त्य्याँ रथमार्द्धा प्रवजाज ॥ तं त्वा पृच्छामि कामी पुरूप इति ॥ १ ॥ तस्मै स होवाच ॥ इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरूपो यस्मिनेताः पोडशक्छाः प्रभवन्तीति ॥२॥ स ईक्षांचके ॥ कस्मिन्नहसुकान्ते उरकान्तो मिन्नवासि करिमम्बा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्थानीति ॥ ३ ॥ स प्राणमस्जत

प्राणाच्छ्द् । सं वायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽसमसाहीर्यं तपो मचाः समै लोका लोकेषु नाम च ॥४॥ स वयमा नद्यः स्यन्द्रमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यामं गच्छन्ति भिद्यते चासां नामरूपे समुद्रं इत्येवं प्रोच्यते ॥ पृवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः पोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यासं गच्छन्ति भिद्यते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एपोऽकलोऽसृतो भवति तदे- पश्लोकः ॥ ५ ॥ अरा इव रथनाभौ कला यसिन्धानिष्ठिताः ॥ तं वेद्यं पुरुषं वेद् यथा मा वो सृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६ ॥ नान्होवाचेनावदेवाहमेतत्यमं मक्षा वेद नातः परमस्तिनि ॥ ७ ॥ ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्या-कमित्रथाः पर पारं तारयमीति ॥ नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ ८ ॥ इति चष्टः प्रश्नः ॥ ६ ॥

ॐ भद्रं कर्गेभिः ऋगुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यज्ञाः ॥ स्थिरहर्भः स्तुष्टुवाध्सम्तनृभिन्येदोम देवहितं यदायुः ॥ स्वन्ति न इन्द्रो बृद्धभवाः स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदाः ॥ स्वन्ति नस्ताद्वयां अरिष्टनेमिः स्वन्ति नो बृह्ह्एतिर्द्-भातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ॥ इति प्रभोपनिपस्समाप्ता ॥

#### ॥ ॐ तस्सत् ॥

#### मुण्डकोपनिपत् ॥ ५ ॥

ॐ भन्नं कर्णेभिः शूणुयाम देवा भन्नं पश्चेमाक्षभिर्यज्ञाः ॥ स्थिरैरक्नैस्तु-ष्ट्रवांसस्तन्भिर्थशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नलाक्ष्यां अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पनिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ॥ स ब्रह्मा विद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय उपेष्ठपुत्राय प्राष्ट्र ॥ १ ॥ अथवेणे यां प्रवदेत ब्रह्माथर्वा तां पुरोवाचाङ्किर ब्रह्मावद्याम् ॥ स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राष्ट्र भारद्वाजोऽङ्गिरसं परावराम् ॥२॥ शोनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवद्युपसद्यः पप्रच्छ ॥ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥३॥ समं स होवाच ॥ द्वे विद्ये वेदिनक्ये इति ह स्म यद्रह्मावदो वद्नित परा चेवापरा च ॥ ४ ॥ तत्रापरा ऋग्वेदो बर्जुवेदः सामवेदोऽधर्ववेदः शिक्षा कस्पो व्याकरणं निरक्तं छन्दो उपोतिप्रमिति ॥ अथ परा यथा तद्भरमचित्रस्यते ॥ ५ ॥ यत्रदृदेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तद्पाणिपादं निर्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं तद्भ्रवोतं परिष्क्ष्यन्ति चीराः ॥ ६ ॥ यथो-

णेनाभिः सृजते गृह्वते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति ॥ वधा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाश्चरात्संभवतीह विश्वम्॥ ७ ॥ तपसा वीयते महा ततोऽह्यमभिजायते ॥ अञ्चात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मेषु चामृतम् ॥ ८ ॥ यः सर्व् तः सर्वविष्य ज्ञानमयं तपः ॥ तस्मादेतहृह्य नाम रूपमकं च जायते ॥ ९ ॥ इनि प्रथमसुण्डके प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

तदेतत्सन्य मञ्जेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा संतः तानि ॥ तान्याचस्य नियतं सत्यकामा एव वः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १ ॥ यदा लेलायते द्वाचि. समिद्धे हव्यवाहने ॥ तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रति-पादयेच्छ्रद्धया हुतम् ॥ २ ॥ यस्याभिहोत्रमदर्शमपौर्णमायमचानुर्मास्यमनाम-यणमितिथिवर्जिन च ॥ अहुनमवैश्वदेवमिविधिना हुतमासप्तमांस्तस्य लोका-न्हिनन्ति ॥३॥ काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुभूमवर्णां ॥ स्फुलिहिनी विश्वस्त्री च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्याः ॥ ४ ॥ एतेषु यश्चरते आजमानेषु यथाकालं चाहूतयो ह्याददायन् ॥ तक्कयन्त्येताः सूर्यस्य रइमयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५ ॥ एखेदीति तमाहृतयः सुब-चंसः सूर्यस्य रहिमभियंजमानं बहन्ति ॥ प्रियां वाचमभिवदृत्स्योऽर्चयन्त्य एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥ लुवा होते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशौक्त-मवरं बेषु कर्म ॥ एतच्छ्रेयो येश्मिनन्दन्ति मृढा जरामृखुं ते पुनरेबापि-यन्ति ॥ 💩 ॥ अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः ॥ जङ्खन्यमानाः परियन्ति मुढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥८॥ अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः ॥ यत्कर्मिणो न प्रवेद-यन्ति रागात्तेनानुराः क्षीणलोकाश्यवन्ते ॥ ९ ॥ इष्टापूर्वं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छंयो वेदयन्ते प्रमुदाः ॥ नाकस्य पृष्टे ते सुकृतेऽनुभूषेमं लोकं हीन-तर वा विशन्ति ॥ १० ॥ तपःश्रदे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष-चर्या चरन्तः ॥ सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयानित यत्रामृतः म पुरुषो श्रद्ध-यातमा ॥ ११ ॥ परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्त्राद्मणो निर्वेदमायाश्चास्त्यकृतः कृतेन ॥ तद्विज्ञानार्थं स गुरुनेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं महानिष्टम् ॥ १२ ॥ तस्मे स विद्वानुपसम्बद्ध सम्बद्ध प्रशान्तवित्राय शमान्विताय ॥ येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तस्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ १३ ॥ इति प्रथमसुण्डके द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

इति प्रथमसुण्डकं समासम् । सदेतत्सन्यं यथा सुदीसात्मावकादिस्फुलिङ्काः सहस्रकः प्रभवन्ते सङ्गाः ॥ तकाकाराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायस्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ १ ॥ दिव्यो श्रामृतैः पुरुषः सबाद्धाभवन्तरो हात्रः ॥ अवाणो हामनाः श्रश्रो हाक्षरात्परतः परः ॥ २ ॥ एतसाजायते प्राणो सनः सर्वेन्द्रियाणि च ॥ खं वायुज्योति-रापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥ अग्निर्मूर्घी चश्चची चन्द्रसूर्यी दिशः श्रोत्रे वाग्वितृताम वेदाः ॥ वायुः प्राणो हृद्यं विश्वमस्य पन्धां पृथिवी होष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ तसाद्धाः समिधो यस सूर्यः सोमात्पर्जन्य भोप-धयः पृथिव्यास् ॥ पुसान रेतः सिञ्चति योषितायां बद्धीः प्रजाः पुरुषारसं-प्रस्ताः ॥५॥ तस्माद्यः साम यज्भिष दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे ऋतवी दक्षिणाश्च ॥ संबरसरश्च बजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सुर्यः ॥ ६ ॥ तसाश्च देवा बहुआ संप्रसुताः साध्या मनुष्याः पश्वी वयारसि ॥ प्राणापानी ब्रीहियवी तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्ये विधिश्च ॥ ७ ॥ सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्मप्तार्विपः समिधः सप्त होमा. ॥ सप्त इमे लोका येषु चान्ति वणा गुहाञ्चया निहिताः सप्त सप्त ॥ ८ ॥ अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्ता-स्खन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः ॥ अतश्च सर्वा ओषधयो स्माझ येनैव भूतै-स्तिष्टते सन्तरात्मा ॥ ९ ॥ प्ररूप एवेदं विश्वं कर्म तथी ब्रह्म परामृतम् ॥ एतचो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याश्रन्थि विकिरतीह सोस्य ॥ १० ॥ इति हितीयसण्डके प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

आविः संनिहितं गुहाचरकाम महत्पद्मश्रैतत्समिपिनम् ॥ एजद्राणिक्षमिपक्ष यदेतजानथ सदसद्धरेण्यं पर विज्ञानाद्यद्वरिष्टं प्रजानाम् ॥ १ ॥ यद्विमद्य-दणुभ्योऽणु च यस्मिङ्कोका निहिता क्रोकिनश्र ॥ तद्वद्धरं श्रम स प्राणस्तु वाकानः ॥ तद्वत्थरं श्रम स प्राणस्तु वाकानः ॥ तद्वत्थरं श्रम स प्राणस्तु वाकानः ॥ तद्वत्थरं सोम्य विद्धि ॥ २ ॥ धनुर्गृहीन्वैप-निपदं महाखं शरं खुपासानिज्ञितं संध्यीत ॥ आयम्य तद्वावगतेन चेतसा छद्दयं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ ३ ॥ प्रणवो धनुः शरो द्धारमा श्रम तछः स्यमुच्यते ॥ अप्रमत्तेन वेद्धवं शरवत्तन्ययो भवेत् ॥ ४ ॥ यस्मिन्धोः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणेश्व सर्वैः ॥ तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुद्धशामृतस्येष सेतुः ॥ थ॥ अरा ह्व रथनामौ संहता यत्र नाद्धः । स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ॥ ओमिरवेव ध्यायथ आत्मान म्वत्व वः पाराय तमसः परस्तात् ॥ ६ ॥ यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्थ महिमा भुवि ॥ दिखे बद्धपुरे ह्येष ध्योद्धारमा प्रतिष्टितः ॥ मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्टितोऽश्चे हृद्यं संनिधाय ॥ तद्विज्ञानेन परिपद्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥ ७ ॥ भिवते हृद्यग्रन्थिदिन्त्वश्चने सर्वभंशयाः ॥ श्वीयन्ते चास्य कर्माणि सस्मिन्दर्धे परावरे ॥ १॥ हर्षमिने परे कोशे विर्जं श्रम निष्करूपम् ॥ कर्माणि सस्मिन्दर्धे परावरे ॥ १॥ ॥ हर्षमिने चरे कोशे विर्जं श्रम निष्करूपम् ॥

तच्छुअं ज्योतिषां ज्योतिसाधनात्मविदो विदुः ॥ ९ ॥ न तम सूर्यो भाति व चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽवस्रिः ॥ तमेव भान्तमनुभाति सर्घ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १० ॥ ब्रह्मवेद्मसृतं पुरसाह्रद्धा प्रधा-इस् दक्षिणतश्चोत्तरेण ॥ अध्योध्वं च प्रसृतं वस्त्रवेदं विश्वमिदं वरिह्नस् ॥ ११ ॥ इति द्वितीयसुण्डके द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

#### ॥ इति द्वितीयमुण्डकं समासम् ॥

द्वा सुपर्णा सयुजा सन्ताया समानं वृक्षं परिवस्तकाते ॥ तयोश्न्यः पिष्पर्क स्वाहरू मनभक्तम्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥ समाने वृक्षे पुरुषो निमन्नोऽनीक्षणा शोचित मुझमानः ॥ जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ २ ॥ अदा पद्यः पह्यते रूक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं अझयोनिम् ॥ तदा बिद्धान्युरुयपापे विश्वय निरञ्जनः परमं साम्यसुपैति ॥ ३ ॥ प्राणी होष यः सर्वभ्रतेविभाति विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी ॥ भारमन्नीड भारमर्तिः कियावानेप ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४ ॥ सत्येन कम्पस्तपसा होष आहमा सम्ब-रज्ञानेन ब्रह्मचर्येण निखम् ॥ अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुओ यं पश्यन्ति यनयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्धा विततो देव-वानः ॥ येनाक्रमम्ब्यपयो द्वाप्तकामा यत्र तत्त्रत्वस्य परमं निधानम् ॥ ६ ॥ बृहच तहिच्यमचिन्यक्षं मूक्ष्माच तत्सूक्ष्मतरं विभाति ॥ दूरात्सुदूरे तदि-हान्तिके च पश्यित्स्वहैव निहितं गुहायाम् ॥ ७ ॥ न चक्षुणः गृहाते नापि वाचा नान्येर्देवम्लपसा कर्मणा वा ॥ ज्ञानत्रसादेन विशुद्धसरवस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ८ ॥ पृषोऽणुरात्मा चेतसा बेदितस्यो यस्मि-न्प्राणः पञ्चथा मंविवेश ॥ प्राणिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां विसन्विशुद्धे विम-बन्येष आत्मा ॥ ९ ॥ यं यं लोकं मनसा संविभाति विश्वद्वसन्वः कामयते यांश्र कामान् ॥ तं तं लोक जयते तांश्र कामांन्तसादास्मलं हार्षये दृति-कामः ॥ १० ॥ इति तृतीयमुण्डके प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

स वेदैतः परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् ॥ उपासते पुरुषं वे झकामास्ते शुभ्रमेतद्तिवर्तनित धीराः ॥ १ ॥ कामान्यः कामधते सम्बन्धानः स काममिर्जायते तत्र तत्र ॥ पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इदैव सर्वे प्रवित्रीयन्ति कामाः ॥ २ ॥ नायमान्या प्रवचनेन लभ्यो न मेथया न बहुना भुतेन ॥ यमेवैप वृणुते तेन सभ्यस्तस्येप भाषा विवृणुते तन् स्वाम् ॥ ३ ॥ नायमान्या बल्हीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गान् ॥ प्रतेस्पान्यये वर्षतेत यस्तु विद्वास्त्रयेष भाषा विवृत् ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ संप्राप्येनस्यये ज्ञानतृताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ॥ ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविश्वान्ति ॥ ५ ॥ वेद्यान्तविज्ञानस्वनिश्वतार्थाः संन्यास-

योगायतयः ग्रुद्धसत्याः ॥ ते ब्रह्माकोकेषु परान्तकाले वराम्हतात्परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ६ ॥ गताः कलाः पञ्चद्रश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ॥ कर्माणि विज्ञानमयञ्च आत्मा परेऽच्यये सर्वे एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ यथा नष्यः सन्दमानाः समुद्देऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विद्वाय ॥ तथा विद्वाद्मामरूपद्वि-मुक्तः परात्परं पुरुषमुपति दिव्यम् ॥ ८ ॥ स्र यो इ वे तत्परमं ब्रह्म वेद्व ब्रह्मेव भवति नास्याबद्धाविक्कुले भवति तर्रात शोकं तरित पाप्मानं गुद्दा-मृत्यिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥ ९ ॥ तदेतद्दचाऽभ्युक्तं ॥ कियावन्तः अतिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वय जुद्धत एकार्प अञ्चयन्तः ॥ तेपामेवतां ब्रह्मविद्यां खदेत शिरोवनं विधिवधस्तु चीर्णम् ॥ ३० ॥ तदेतत्त्वस्यमृपिरिक्रराः भुरोवाच नैनद्चीर्णक्रतोऽजीते नमः परमक्रपिभ्यो नमः परमक्रपिभ्यः ॥३३॥ इति तृतीयमुण्डके द्विनीयः खण्डः ॥ २ ॥

ॐ महं कंगिनः श्रणुयाम देवाः ॥ महं पश्येमाक्षमियं जन्नाः ॥ स्थिरै-रक्नेस्तुष्ट्वाण्यस्तन्भिः ॥ व्यशेम देवहित यदायुः ॥ स्वन्ति न इन्हो वृद्ध-अवाः ॥ स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नस्ताद्ध्यो अरिष्टने मेः ॥ स्वस्ति

नो बृहस्पतिर्देशातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः ॥

इति सुण्डकोपनिषत्समासा ॥ ५ ॥

#### ॥ ॐ तन्मन् ॥

## माण्डक्योपनिपत् ॥ ६ ॥

ॐ भद्गं कर्णेभिः ष्रणुयाम देवाः ॥ भद्र पश्येमाश्वभिर्यजन्नाः ॥ स्थिरेर-क्रैस्नुष्टुवाध्समन्त्रीः ॥ स्थितेम देवहितं यदायुः ॥ स्वम्ति न इन्द्रो बृद्ध-अवाः ॥ स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ॥ स्वम्ति नम्ताक्ष्यी अरिष्टनेभिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्वधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

भोमित्यतदश्चरमिद्रश्सवं तस्योपव्याख्यानमृतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव ॥ यद्मान्यश्विकालातीतं नद्प्योङ्कार एव ॥ १ ॥ सर्वश्चितद्भमायमास्मा वृद्ध्या प्रमातमा चतुष्पात् ॥ २ ॥ जागरितस्थानो वृद्धि प्रद्वः सप्ताङ्क एकोनविंशतिमुखः रथ्लभुनवेश्वानरः प्रथमः पादः ॥ ३ ॥ स्वप्तस्थानोऽन्तः प्रद्वाः सप्ताङ्क एकोनविंशतिमुखः अविविक्तभुकं तज्यो द्विनीयः पादः ॥ ४ ॥ यत्र स्वाने कचन कामं कामयते न कंचन स्वप्तं पर्यात तत्स्युष्तम् ॥ युप्तस्थान पृक्तीभूतः प्रज्ञानवन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुकं चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ एप सर्वेश्वर एव सर्वञ्च एषोऽन्तर्याम्येप योनिः सर्वस्थ प्रभवाष्यया हि मूतानाम् ॥ ६ ॥ नान्तः प्रज्ञ न विहः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानवनं व प्रज्ञं नामक्षम् ॥ अष्टप्टमव्यवहार्यमप्राद्धमण्डसणमचिन्यमव्यप-

देश्यमेकारमप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपक्षमं कान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विश्वेयः ॥ ७ ॥ सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकार मकार हति ॥ ८ ॥ जागरितस्थानो वैश्वान-रोऽकारः प्रथमा मात्रासेरादिमस्वाद्वा आमिति ह व सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ स्वप्तस्थानस्तं अकारो द्वितीया मात्रोस्कर्पातुः भयत्वाद्वोत्कर्पति ह व ज्ञानसंतित समानश्च भवति नास्याऽश्वश्ववित्कृत्वे भवति य एवं वेद ॥ १० ॥ सुपुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेर-पीतेषां मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ १९ ॥ अमात्रश्चतुर्थोऽत्यवहार्यः प्रपञ्चोपकामः शिवोऽद्वत एवमोङ्कार आत्मेव संविन्यस्थाननस्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ १२ ॥

#### ॥ इति माण्डुक्योपनिपत्मंपूर्णा ॥

ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुवाम देवाः ॥ भद्रं प्रयेमाक्षभिर्यजन्नाः ॥ स्थिरे-रङ्गेस्तुष्ट्वाश्सस्तनृभिः ॥ व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वन्ति न इन्द्रो वृद्ध-श्रवाः ॥ स्वन्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वन्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेभिः ॥ स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द्धातु ॥ ॐ ज्ञान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति साण्डुक्योपनिपत्समाप्ता ॥ ६ ॥

॥ ॐतस्मन् ॥

## तैत्तिरीयोपनिषत्॥ ७ ॥ ॥ शिक्षोपनिषत्॥

ॐ इं नो मित्रः शं वरुणः ॥ शं नो भवत्वर्यमा ॥ शं न इन्द्रो बृह-स्पतिः ॥ शं नो विष्णुकरुकमः ॥ नमो ब्रह्मणे ॥ नमन्ते वायो ॥ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मानि ॥ त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा विद्यामि ॥ त्वतं विद्यामि ॥ सत्यं विद्यामि ॥ तन्मामवतु ॥ तद्वकारमञ्जू ॥ अवतु माम् ॥ अवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः ॥ शं नो भवन्वर्यमा ॥ शं न इन्द्रो हृहस्पतिः ॥ शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे ॥ नमन्ते वायो ॥ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मान्ति ॥ त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म विद्यामि ॥ ऋत विद्यामि ॥ सत्यं विद्यामि ॥ तन्मा-मवतु ॥ तद्वक्तारमवतु ॥ अवतु माम् ॥ अवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥ सत्यं विद्यामि पञ्च च ॥ १ ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

ॐ शीक्षां व्याख्यास्यामः ॥ वर्णः स्वरः ॥ मात्रा वल्रम् ॥ साम संतानः ॥ इत्युक्तः दिक्षाध्यायः ॥ १ ॥ (शिक्षां पञ्च) ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

यद्द्धन्दसासृषभो विश्वरूपः ॥ छन्दोभ्योऽध्यमृतान्मंवभूव ॥ स सेन्द्रो सेध्या स्पृणोतु ॥ असृतस्य देवधारणो भृयासम् ॥ दारीर मे विध्वंणम् ॥ जिह्ना मे मधुमत्तमा ॥ कर्णाभ्यां भूरि विश्ववम् ॥ ब्रह्मणः कोद्दोऽसि सेध्या पिहिनः ॥ श्रुतं से गोपाय ॥ आवहन्ती वितन्वाना ॥ कुर्वाणा चीरसारसनः ॥ बासाश्मि सम गावश्च ॥ असपाने च सर्वदा ॥ ततो से श्रियमावह ॥ लोमदारं पद्धिम सह स्वाहा ॥ १ ॥ आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ दशायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ दथा म प्रविद्यानि स्वाहा ॥ श्रेयान् वस्यसोऽसानि स्वाहा ॥ तं त्वा भग प्रविद्यानि स्वाहा ॥ स मा भग प्रविद्या स्वाहा ॥ तस्मिन् सहस्रद्याखे ॥ निभगाहं व्विय सृते स्वाहा ॥ यथापः प्रवता बन्ति ॥ यथा मास अहर्जरम् ॥एव मां ब्रह्मचारिणः ॥ धातरा-यन्तु सर्वतः स्वाहा ॥ प्रति वेद्योऽनि प्रमा पाहि प्रमा पद्यस्व ॥ ३ ॥ वितन्वाना शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ (धातरायन्तु सर्वतः स्वाहेके च ) ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

भूर्भुवः सुवरिति वा एताम्तिको व्याहृतयः ॥ नासामुह संतां चतु-श्रीम् ॥ माहाचमस्यः प्रवेदयते ॥ मह इति ॥ तहका ॥ स आत्मा ॥ अङ्गा-म्यन्या देवताः ॥ भूरिति वा अयं लोकः ॥ भुव इत्यन्तरिक्षम् ॥ सुवरि-स्यसौ लोकः ॥ १ ॥ मह इत्यादित्यः ॥ आदित्येन वाव सर्वे लोका मही-यन्ते ॥ भूरिति वा अग्निः ॥ भुव इति वायुः ॥ सुवरित्यादित्यः ॥ मह इति चन्द्रमाः ॥ चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीः श्वि महीयन्ते ॥ भूरिति वा क्सा । भुव इति सामानि ॥ सुविति यजूरि ॥ २ ॥ मह इति महा ॥ महाणा वाद सर्वे वेदा महीयन्ते ॥ भूरिति वै प्राणः ॥ भुव इत्यपानः ॥ सुविति व्यानः ॥ मह इत्यक्षम् ॥ अभेन वाय सर्वे प्राणा महीयन्ते ॥ ता दा एताश्चतस्त्रश्चतुर्धा ॥ चतस्त्रश्चतस्त्रो व्याहतयः ॥ ता यो वेद ॥ स वेद महा ॥ सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ॥ ३ ॥ (असा लोको यज्भि वेद हे च)॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

स य एपोऽन्तर्हद्य आकाशः ॥ तसिक्वयं पुरुषो मनोमयः ॥ अमृतौ हिरण्मयः ॥ अन्तरेण तालुके ॥ य एष सन इवावलम्बते ॥ सेन्द्रयोनिः ॥ यम्रासौ केशान्तो विवर्तते ॥ व्यपोद्ध शीर्षकपाले ॥ भूरित्यभौ प्रतिनिष्ठति ॥ अव इति वायौ ॥ १ ॥ सुवरित्यादित्ये ॥ मह इति बद्धाणि ॥ आमोति स्वाराज्यम् ॥ आमोति मनसस्पतिम् ॥ वाक्पतिश्रक्षुष्पतिः ॥ श्रोत्रपतिर्विज्ञान्पतिः ॥ एतत्त्तो भवति ॥ आकाशशरीरं बद्धा ॥ सत्यारम प्राणारामं मन आनन्दम् ॥ शान्तिसमृद्धममृतम् ॥ इति प्राचीनयोग्योपास्व ॥ २ ॥ (वायावमृतमेकं च ) ॥ इति पष्टोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

पृथिव्यन्तरिक्षं धौर्दिशोऽवान्तरिद्धाः ॥ अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्ष-त्राणि ॥ आप ओपध्यो वनस्पतय आकाश आत्मा ॥ इत्यिधिभृतम् ॥ अधाध्यात्मम् ॥ प्राणौ व्यानोऽपान उदानः समानः ॥ चक्षुः श्रोत्रं मनो-वाक् त्वक् ॥ चर्मं माध्सः खावास्थिमजा ॥ एतद्धि विधाय ऋषिरवो-चत् ॥ पाक्कं वा इदः सर्वम् ॥ पाक्केनेव पाक्कः स्पृणोतीति ॥ १ ॥ (सर्वमेकं च ) ॥ हति सप्तमोऽनुवाक ॥ ७ ॥

ओमिति बहा ॥ ओमिनीद्ध्सर्वम् ॥ ओमित्येतद्वुकृतिहस्स वा अप्योधा-ववेत्याश्रावयन्ति ॥ ओमिति सामानि गायन्ति ॥ ओश्शोमिति शस्त्राणि श्रूप्तन्ति ॥ ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ॥ ओमिति बह्या प्रसीति ॥ ओमित्यप्रिहोत्रमनुजानानि ॥ ओमिति बह्यणः प्रवस्यश्राह बह्योपामवा-नीति ॥ बह्यवोपामोति ॥ १॥ ( ॐद्श ) ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ तपश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ दमश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ शमश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ अग्नयश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ अतिथयश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ मानुपं च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ प्रजनश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ प्रजातिश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ सत्यमिति सत्यवचा राथीनरः ॥ तप इति तपोनित्यः पारुशिष्टः ॥ स्वाध्यायप्रवचने पृवेति नाको मीद्रस्यः ॥ तिह्न तपस्तिह्न तपः ॥ ६ ॥ ( प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च षट च ) ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ सहं वृक्षस्य रेरिव ॥ कीर्तिः एष्टं गिरेरिय ॥ अर्थ्नपिनत्रो बाजिनीब-स्वस्तासिस ॥ इविषय सवर्थसम् ॥ सुमेघा अस्तोक्षितः ॥ इति त्रिश्च-क्वोर्वेदानुवचनम् ॥ ३ ॥ ( अहण्यद् ) ॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

वेदमनुत्र्याचार्योऽन्तेवासिनमनुज्ञान्ति ॥ सत्यं वद ॥ धर्म चर ॥ स्वाध्या-यात्मा प्रमदः ॥ भाचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः॥ सत्याच प्रमदितव्यम् ॥ धर्माच प्रमदितव्यम् ॥ कुशलाच प्रमदितव्यम् ॥ भूत्ये न प्रमदितव्यम् ॥ स्वाध्यायपवचनाम्यां न प्रमदितव्यम् ॥ १ ॥ देव-चित्रकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥ मातृदेवो भव ॥ पितृदेवो भव ॥ आचार्य-देवो भव ॥ अधितिदेवो भव ॥ यान्यनवद्यानि कर्माणि ॥ तानि संवित-**ब्या**नि ॥ नो इतराणि ॥ याच्यसाकः सुचरितानि ॥ तानि स्वयोपास्यानि ॥ २ ॥ नो इतराणि ॥ ये केचास्मच्छ्रेयाध्मो ब्राह्मणाः ॥ तेषां खयाऽऽसने न प्रश्नातित्रयम् ॥ श्रद्धया देयम् ॥ अश्रद्धया देयम् ॥ श्रिया देयम् ॥ द्विया देयम्॥ भिया देयम् ॥ संविदा देयम्॥ अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा ब्रुत्तविचिकित्सा वा स्थात्॥ ३ ॥ ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः॥ युक्ता आयुक्ताः ॥ अल्क्ष्मा धर्मकामाः स्युः ॥ यथा ते तत्र वर्तरन् ॥ तथा तत्र वर्तेथाः ॥ अथास्याख्यातेषु ॥ ये तत्र बाह्मणाः संमर्शिनः ॥ युक्ता आयुक्ताः ॥ अलक्षा धर्मकामाः स्युः ॥ यथा ने नेषु वर्तेरन् ॥ तथा तेषु वर्तेथाः ॥ एष आदेशः ॥ एष उपदेशः ॥ एषा वेदोपनियत् ॥ एतदनुशासनम् ॥ एवमु-पान्तित्वम् ॥ एवमु चैनदुपास्यम् ॥ ४ ॥ (स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रम-दितब्यं तानि त्वयोपास्यानि स्यात्तेषु वर्तेरन् सप्त च) ॥ इत्येकाद-शोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

शं नो भित्रः शं वरुणः ॥ शं नो भवःवर्यमा ॥ शं न इन्ह्रो बृहस्पतिः ॥ शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ नमो बद्धाणे ॥ नमले वायो ॥ स्वमेव प्रस्थक्षं ब्रह्मासि ॥ स्वामेव प्रस्थकं ब्रह्मावादिषम् ॥ ऋतमवादिषम् ॥ सत्यमवादिष् पम् ॥ तन्यामावीत् ॥ तद्वकारमावीत् ॥ आवीन्मास् ॥ आवीद्वकारस् ॥ १ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ (सत्यमवादिषं पञ्च च ) ॥ इति द्वादशोऽजुवाकः ॥ १२ ॥

शं नः शीक्षा सह नी यरछन्द्रसां भूः स यः प्रशिक्योमिस्यृतं चाहं वेदमन्त्र्य शं नो द्वादश ॥ १२ ॥ शं नो मह इस्यादिस्यो नो इतराणि प्रयोविश्शतिः ॥ २३ ॥ ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः ॥ शं नो भवत्वर्यमा ॥ शं न इन्द्रो बृहस्पितः ॥ शं नो विष्णुरुरुष्टमः ॥ नमो नद्याणे ॥ नमसे वायो ॥ स्वमेव प्रस्थकं मह्यासि ॥ ऋतं

चित्रियामि ॥ सत्यं विदिष्यामि ॥ तन्मामवतु ॥ तद्वकारमवतु ॥ अवतु माम् ॥ अवतु वकारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति शिक्षाध्यायः प्रथमा वही ॥ १ ॥

### अथ ब्रह्मानन्दवल्ली ॥ २ ॥

असह नाववतु ॥ सह नौ भुनकु ॥ सह वीर्थ करवावहे ॥ तेजस्विना-वधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

क ब्रह्मविदामीति परम् ॥ तदेपाऽम्युका ॥ सत्यं क्षानमनःतं वहा ॥ शो । वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् ॥ सोऽश्वते सर्वान् कामान् सह वहाणाः विपश्चितेति ॥ तस्माद्वा प्तस्मादात्मन आकाशः संभूतः ॥ आकाशाद्वायुः ॥ वायोरिप्तः ॥ अग्नेरपः ॥ अव्यः पृथिवी ॥ पृथिव्या ओषध्यः ॥ ओषधी- भ्योऽज्ञम् ॥ अज्ञत्पुरुपः ॥ स वा एप पुरुषोऽज्ञरसमयः ॥ तस्येदमैव क्षिरः ॥ अयं दक्षिणः पक्षः ॥ अयमुत्तरः पक्षः ॥ अयमातमा ॥ इदं पुष्कं प्रतिष्ठा ॥ तद्य्येपः श्लोको भवति ॥ इति प्रथमोऽजुवाकः ॥ १ ॥

अञ्चाद्वे प्रजाः प्रजायन्ते ॥ या' काश्च पृथिवीपश्चिताः ॥ अथो अञ्चेने क्ष जीवन्ति ॥ अथेनदिष यन्त्यन्तत ॥ अञ्चप हि भूतानां उयेष्ठम् ॥ तस्मास्त्रवैं-प्रभुच्यते ॥ सर्वं वे तेऽक्षमामुवन्ति ॥ येऽक्षं ब्रह्मोपसते ॥ अञ्चपहि भूतानां उयेष्ठम् ॥ तस्मास्त्रवेंप्रभुच्यते ॥ अञ्चाद्भतानि जायन्ते ॥ जाता-च्यकेन वर्धन्ते ॥ अध्यतेऽत्ति च भूतानि तस्माद्वं तदुच्यत इति ॥ तस्माद्वा पृतस्माद्वस्तरसम्यात् ॥ अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः ॥ तेनेष पूर्णः ॥ स वा एष पुरप्विष्य एव ॥ तस्य पुरुष्विष्यताम् ॥ अन्वयं पुरुप्विष्यः ॥ तस्य प्राण पृष्व हिरा ॥ व्यानो दक्षिणः पक्षः ॥ अपान उत्तरः पक्षः ॥ आकाश आत्मा ॥ पृथिवी पृष्वं प्रतिष्ठा ॥ तद्रय्येष श्लोको भवति ॥ इनि द्वितीयोऽजुवाकः ॥२॥

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति ॥ सनुष्या. पश्चश्च ये ॥ प्राणो हि सूनाना-सायुः ॥ तस्मान्सर्वायुषमुच्यते ॥ सर्वमेव त आयुर्यन्ति ॥ ये प्राणं ब्रह्मो-पासते ॥ प्राणो हि भूतानामायुः ॥ तस्मान्सर्वायुषमुच्यत इति ॥ तस्यैष एव शारिर आत्मा ॥ यः पूर्वस्य ॥ तस्माद्रा एतस्मात्प्राणमयान् ॥ अन्योऽन्तरः आत्मा मनोमयः ॥ तेनैप पूर्णः ॥ स वा एप पुरुषविष एव ॥ तस्य पुरुष-विधताम् ॥ अन्वयं पुरुषविधः ॥ तस्य यजुरेव शिरः ॥ ऋग् दक्षिणः पक्षः ॥ सामोत्तरः पक्षः ॥ आदेश आत्मा ॥ अथवीक्षिरसः पुष्छं प्रतिष्ठा ॥ तद्व्येष श्लोको भवति ॥ इनि नृतीयोऽनुवाकः ॥ १ ॥

यतो वाचो निवर्तन्ते ॥ अवाप्य मनसा सह ॥ आनन्दं वद्याणो विद्वान् ॥ न विभेति कदाचनेति ॥ तस्येष एव शारीर आस्मा ॥ यः पूर्वस्य ॥ तसाह्य प्तसान्मनोमयात् ॥ अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः ॥ तेनैष पूर्णः ॥ स वा प्य पुरुषविध एव ॥ तस्य पुरुषविधताम् ॥ अन्वयं पुरुषविधः ॥ तस्य श्रदेव क्रिरः ॥ ऋतं दक्षिणः पक्षः ॥ सस्यमुक्तरः पक्षः ॥ योग आत्मा ॥ महः पुरुकं प्रतिष्ठा ॥ तद्य्येष श्लोको भवति ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

विज्ञानं यज्ञं तनुते ॥ कर्माणि तनुतेऽपि च ॥ विज्ञानं देवाः सर्वे ॥ वस्य उवेष्ठमुपासते ॥ विज्ञानं वस्य चेहेद ॥ तस्याचेस्न प्रमाचित ॥ शरीरे पाप्सनो हिस्ता ॥ सर्वान्कामान्समभूत इति ॥ तस्येष एव शारीर आत्मा ॥ यः पूर्वस्य ॥ तस्याद्वा एतस्याद्विज्ञानमयात् ॥ अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः ॥ तेनेष पूर्णः ॥ स वा एप पुरुषविध एव ॥ तस्य पुरुषविधताम् ॥ अन्वयं पुरुषविधः ॥ तस्य प्रियमेव शिरः ॥ मोदो दक्षिणः पक्षः ॥ प्रमोद उत्तरः पक्षः ॥ आनन्द आत्मा ॥ वस्य पुष्कं प्रतिष्ठा ॥ तद्ययेष स्रोको भवति ॥ इति पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

भसकेव स भवति ॥ अमद्रक्षेति वेद चेत् ॥ अस्ति बहोति चेहेद ॥ सम्तमेनं ततो विदुरिति ॥ तस्येष एव द्वारीर आत्मा ॥ यः पूर्वस्य ॥ अथा-तोऽनुप्रभाः ॥ उताविद्वानमुं लोकं प्रेत्य ॥ कश्च न गच्छति ३ ॥ आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य ॥ कश्च न गच्छति ३ ॥ आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य ॥ कश्चित्तमभुता ३ उ ॥ सोऽकामयत ॥ बहु स्यां प्रजायेचेति ॥ स तपोऽत्तन्वत ॥ स तपस्तक्षण ॥ दृद्य सर्वमस्त्रत ॥ यदिदं किंच ॥ सत्त्वश्चा ॥ तदेवानुप्राविद्य ॥ सत्त त्यद्वाभवत् । निरुक्तं सानिरुक्तं च ॥ निरुत्रं वानिरुक्तं च ॥ निरुत्रं च ॥ सत्यमभवत् ॥ यदिदं किंच ॥ तत्सत्यमित्याचभते ॥ तद्प्येप सोको भवति ॥ इति पष्टोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

असद्वा इदमम आसीत् ॥ ततो तै सद्जायतः ॥ तदात्मानः स्वयमकु-इतः ॥ तस्मानत्सुकृतमुच्यत इति ॥ यद्वैतत्सुकृतम् ॥ रसो व सः ॥ रसः क्षेवायं छढःवानन्दी भवति ॥ को क्षेवान्यान्कः प्राण्यात् ॥ यदेप आकाश आनन्दो न स्यात् ॥ एप क्षेवानन्दयाति ॥ यदा क्षेवैष एतसिक्षद्वश्चेऽना-स्प्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते ॥ अथ सोऽभयं गतो भवति ॥ यदा क्षेवैष प्तस्मिलुद्रमन्तर कुरते ॥ अथ तस्य भयं भवति ॥ तत्त्वेष भयं बिदुषोऽमन्यानस्य ॥ तद्वस्येष श्लोको भवति ॥ इति सक्षमोऽनुवाकः ॥ ० ॥

भीषाऽस्माद्वातः पवते ॥ भीषोदेति सूर्यः ॥ भीषाऽस्माद्विश्चेन्द्रश्च ॥ सृतुर्घावति पञ्चम इति ॥ सेषाऽऽनन्द्रस्य मीमाण्या भवति ॥ युवा स्थात्माधु-सुवाध्यायकः ॥ आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः ॥ तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्थात् ॥ स एको मानुष आनन्दः ॥ ते ये शतं मानुषा आनन्दाः ॥ स एको मनुष्यगन्धवीणामानन्दः ॥ अोन्नियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं

मनुष्यगन्धर्याणामानन्दाः ॥ स एको देवगन्धर्याणामानन्दः ॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः ॥ स एकः पितृणां चिर-लोकलोकानामानन्दः ॥ भोत्रियस्य चाकामइतस्य ॥ ते ये शतं पिद्णां चिर-लोकलोकानामानन्दाः ॥ स एक आजानजानां देवानामानन्दः ॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः ॥ स एकः कर्मदे-बानां देवानामानन्दः ॥ ये कर्मणा देवानपियन्ति ॥ श्रोत्रियस्य चाकामह-तस्य ॥ ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः ॥ स एको देवानामानन्दः ॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं देवानामानन्दाः ॥ स एक इन्द्रस्या-नन्दः ॥ भोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतमिन्दस्यानन्दाः ॥ स एको बृहस्पतेरानन्दः ॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः ॥ स एकः प्रजापतेरानन्दः ॥ भ्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं प्रजा-पतेरानन्दाः ॥ स एको ब्रह्मण भानन्दः ॥ श्रोत्रियस्य चाकासहतस्य ॥ स मश्चायं पुरुषे ॥ यश्चासावादित्ये ॥ स एकः ॥ स य पुरंवित् ॥ अस्माह्यो-कात्प्रेत्य ॥ एतमक्रमयमात्मानमुपसंकामति ॥ एतं प्राणमयमात्मानसुप-संकामति ॥ एतं मनोमयमात्मानसुपसंकामति ॥ एतं विज्ञानमयमात्मानसु-पसंकामति ॥ एतमानन्द्रमयमात्मानमुपसंकामति ॥ तद्प्येष श्लोको भवति ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

यतो वाचो निर्वतन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह ॥ आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् ॥ न विमेति कुतश्चेनेति ॥ एतः ह वाव न तपित किमहः साधु नाकर्वम् ॥ किमहं पापमकरविसिति ॥ स य प्वं विद्वानेते आत्मानः स्पृणुते ॥ उमे होवेप एते आत्मानः स्पृणुते य एवं वेद ॥ इत्युपनिषत् ॥ इति नवमो- उन्नवाकः ॥ ९ ॥

बद्धविदिद्मयमिद्मेकविश्वातिरश्चाद्वरसमयायाणो व्यानोऽपान भाका-हाः पृथिवी पुच्छ पहिश्वातिः प्राणं यजुर्कक सामाद्द्योऽथवं क्षित्रसः पुच्छं द्वाविश्वातिर्यतः श्रद्धतं सस्ययोगो महो ष्टाद्या विज्ञानं प्रियं मोदः प्रमोद भानन्दो बद्धपुच्छं द्वाविश्वातिरसक्षेवाधाष्टाविश्वातिरसत्योद्धा भीषाऽस्मान् नमानुपो मनुष्यगन्धर्वाणां देवगन्धर्वाणां पितृणा चिरछोकलोकानामान् जानजानां कर्मदेवानां ये कर्मणा देवाणामित्वस्य बृद्धपत्ते प्रजापतेर्वह्मणः । स यश्च संकामत्येकपद्धाशायतः कुत्वा गतमेकाद्या नव ॥ बद्धाविद्य एवं वेदेत्युपनिपत् ॥

सह नाववतु ॥ सह नौ अनक्तु । सह वीर्यं करवान्त्रहें ॥ तेजस्विनावधी-तमस्तु मा विद्विपावहे ॥ ॐशान्तिः क्युन्तिः अ

इति द्वितीया बद्धानन्देवश्चीता र ॥

# अथ भृगुबङ्घी ॥ ३ ॥

हरि: ॐ ॥ सह नाववतु ॥ सह नी अनुकु ॥ सह वीर्य करवावहै ॥ तेजस्विनावधीनमस्तु मा विद्विषावहै ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

भृगुर्वे वारुणिः ॥ वरुणं पितरमुपससार ॥ अवीहि भगवो ब्रह्मेति ॥ सस्मा एनत्योवाच ॥ अवं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति ॥ तः होवाच ॥ यतो वा इमानि भूगानि जायन्ते ॥ येन जातानि जीवन्ति ॥ यद्ययन्त्यमि-संविश्चन्ति ॥ तद्विजिञ्चासस्य ॥ तद्रह्मेति ॥ स तपोऽतप्यत ॥ स तपस्तस्वा॥ हृति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानान् ॥ अन्नाच्येव खिल्वमानि भूनानि जायन्ते ॥ अन्नेम जातानि जीवन्ति ॥ अन्नं प्रयन्यभियंविदान्तीति ॥ तद्विज्ञाय ॥ युनरेव वरुणं पितरमुपससार ॥ अधीहि अगवो ब्रह्मेति ॥ तण्होवाच ॥ तपसा ब्रह्म विजिज्ञास-स्व ॥ तपो ब्रह्मेति ॥ स तपोऽतप्यत ॥ स तपसहवा ॥ इति द्विनीयोऽनुवाकः॥ २॥

प्राणो ब्रह्मित व्यजानात् ॥ प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि आयन्ते ॥ प्राणेन जातानि जीवन्ति ॥ प्राणं प्रयम्खिमसंविशन्नीति ॥ तद्विज्ञान ॥ पुनरेव वरुणं पितरमुपसमार ॥ अपीहि भगवो ब्रह्मेति ॥ तभ्होवाच ॥ तपमा ब्रह्म विजिज्ञास-स्व ॥ तपो ब्रह्मेति ॥ म तपोऽतप्यत ॥ म तपसक्ष्या ॥ इति नृतीयोऽनुवादः ॥ इ॥

मनो ब्रह्मेति व्यजानात् ॥ मनसा द्वेव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते ॥ मनसा जानानि जीवन्ति ॥ मन प्रयन्त्यभिमंत्रिशन्तीनि ॥ तद्विज्ञाय ॥ पुनरेव वरुणं पितरमुपससार ॥ अत्रीहि भगवो ब्रह्मेति ॥ तप्होवाच ॥ सपसा ब्रह्म विजिञ्जासस्य ॥ तपो ब्रह्मेति ॥ स तपोऽतप्यतः ॥ स तपस्तस्य ॥ स्वति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

विज्ञानं व्रक्षेति व्यजानात् ॥ विज्ञानाञ्चेव खिल्यमानि भूतानि जायम्ते ॥ विज्ञानेन जातानि जीवन्ति ॥ विज्ञानं प्रयन्त्यसिसंविशन्तीति ॥ तिद्वज्ञाय ॥ पुनरेव वरूण पितरमुपससार ॥ अधीहि भगवो व्रक्षेति ॥ तक्षेति ॥ स्वप्यति ॥ स्वप्यति

भानन्दो बह्मेनि व्यजानात् ॥ भानन्दान्ह्येव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते ॥ भानन्देन जातानि जीवन्ति ॥ भानन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥ सेषा भागवी वारुणी विद्या ॥ परमे व्योमन् प्रतिष्टिता ॥ य एवं वेद प्रतिति-इति ॥ अश्ववानशादो भवति ॥ महान् भवति प्रजया पद्यभिवेद्यवर्षसेन ॥ महान् कीर्त्या ॥ इति षष्टोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

असं न निन्धात् ॥ तहतम् ॥ प्राणो वा असम् ॥ शरीरमसादम् ॥ प्राणे

कारीरं प्रतिष्ठितम् ॥ कारीरे प्राणः प्रतिष्ठितः ॥ तदेतद्वामके प्रतिष्ठितम् ॥ स क एतद्वामके प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति ॥ अववानकादो भवति ॥ महान् भवति प्रजया पशुमिर्वक्षवर्षसेन ॥ महान् कीर्यां ॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

अकं न परिचक्षीत ॥ तद्रतम् ॥ आपो वा अक्षम् ॥ ज्योतिरक्षादम् ॥ अप्म अप्म अपोतिः प्रतिष्ठितम् ॥ ज्योनिष्यापः प्रतिष्ठिताः ॥ तदेतदक्षमके प्रतिष्ठितम् ॥ स्य प्तदक्षमके प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति ॥ अक्षवानकादौ भवति ॥ महान्भवति प्रजया पशुभिर्वक्षवर्चसेन ॥ महान्कीर्त्यो ॥ हत्यष्ट-मोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

असं बहु कुर्वीत ॥ तहनम् ॥ पृथिवी वा असम् ॥ आकाशोऽकादः ॥ पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः ॥ आकाशो पृथिवी प्रतिष्ठिता ॥ तदेतद्वमचे प्रतिष्ठितम् ॥ स य पृतद्कमके प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति ॥ असवानसादो भवति ॥ महान्भवित प्रजया पशुमिर्वस्वविसेन ॥ महान्भवित प्रजया पशुमिर्वस्वविसेन ॥ महान्भवित् ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

न कंचन वसती प्रत्याचक्षीत ॥ तद्दनम् ॥ तस्याचया कया च विश्वया बहुनं प्राप्तुयात् ॥ अराध्यसा अन्नसित्याचक्षने ॥ एनद्वे सुखतोऽन्नः राख्यस् ॥ मुखनोऽस्मा अन्नः राध्यते ॥ एतद्वं मध्यनोऽन्नः राद्धम् ॥ मध्यतोऽस्मा अन्नर राध्यते ॥ एतहा अन्ततोऽन्नर राह्म ॥ अन्ततोऽसा अन्नर राध्यते ॥ १ ॥ य एवं वेद् ॥ क्षेम इति वाचि ॥ योगक्षेम इति प्राणापानयोः ॥ कर्मेनि इम्तयोः ॥ गतिरिनि पादयोः ॥ विमुक्तिरिति पायो ॥ इति मानुषीः समाज्ञाः ॥ अथ देवीः ॥ तृप्तिरिति वृष्टौ ॥ बलमिनि विद्युति ॥ २ ॥ यश इति पञ्जुषु ॥ उयोतिरिति नक्षत्रेषु ॥ प्रजापतिरसृतमानन्द इत्युपस्ये ॥ सर्व-मिलाकारी ॥ नत्यतिष्ठेन्युपामीत ॥ प्रतिष्ठावान् भवति ॥ तन्मह इत्युपा-सीत ॥ महान् भवति ॥ तन्मन् इत्युपासीत ॥ मानवान् भवति ॥ ३ ॥ तक्रम इत्युपासीत ॥ नम्यन्तेऽसँ कामाः ॥ तह्रक्षेत्युपासीत ॥ वह्नवान् भवति ॥ तद्रहाणः परिमर इत्युपासीत ॥ पर्येण त्रियन्ते द्विपन्तः सप्ताः ॥ परि येऽप्रिया भ्रातृच्याः ॥ स यक्षायं पुरुषे ॥ यक्षासावादित्ये ॥ स एकः ॥ ४ ॥ स य प्वंवित् ॥ अस्मालोकान्त्रेत्य ॥ एतमश्वमयमात्मानमुपनंकस्य ॥ षुतं त्राणसयमारमानसुपसंक्रस्य ॥ एतं मनोमयसान्मानसुपसंक्रस्य ॥ पुतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य ॥ एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य ॥ इमाँ-छोकान्कामान्नीकासरूप्यनुसंचरन् ॥ एतत्सामगायन्नासे ॥ हा ३ वु हा ३ वु हा ३ वु ॥ ५ ॥ अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् ॥ अहमन्नादो २ ऽहमन्नादो २ ऽहमबादः ॥ अहर श्लोककृदहरश्लोककृदहरश्लोककृत् ॥ महमसि प्रथमवा ऋता ३ स्य ॥ पूर्वं देवेम्योऽमृतस्य ना ३ भाषि ॥ यो मा दशति स इदेव मा ३ वाः ॥ अहमसमसमदम्तमा ३ घि ॥ महं विश्वं भुवनमभ्यभवां ३ ॥ सुवर्णज्योतीः ॥ य एवं वेद ॥ इत्युपनिषत् ॥ ६ ॥ ( राध्यते विद्यति मान-सान्भवत्वेको हा ३ वु य एवं वेदैकं च ) ॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

भृगुस्तसँ यतो विश्वन्ति तद्विजिश्वासस्य तश्रयोदशासं प्राणं मनो विश्वानमिति विश्वाय तं तपसा द्वादश द्वादशानन्द इति सेषादशासं न निन्धात् प्राणः शरीरमसं न परिचक्षीतापो ज्योतिरसं बहु कुर्वीत पृथिच्या-माकाश एकादशकादश ॥ न कंचनेकपृष्टिरेकास्रविश्वातिरेकास्रविश्वातिः ॥ सह नायवतु ॥ सह नौ भुनक्तु ॥ सह वीयं करवावते ॥ तेजस्त्रिनावचीतमस्तु मा विद्विपावहे ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

#### ॥ भृगुरित्युपनिषम् ॥ ॥ इति भृगुवली समाप्ता ॥ ३ ॥

शं नो मित्रः शं वरणः ॥ शं नो भवत्वर्थमा ॥ शं न इन्द्रो बृहस्पतिः ॥ शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे ॥ नमन्ने वायो ॥ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मान्सि ॥ त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ॥ ऋतं वदिष्यामि ॥ सत्यं वदिष्यामि ॥ तत्वामवतु ॥ तदकारमवतु ॥ अवतु माम् ॥ अवतुवकारम् ॥ ॐ ॥ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

॥ इति तैत्तिरीयोपनिपस्मंपूर्णा ॥ ७ ॥

### ॥ ॐ नःसत्॥ ऐतरेयोपनिषत्॥ ८॥

बाइ में मनिस प्रतिष्ठिता मनो से वाचि प्रतिष्ठितमाविसर्वार्म एषि ॥ बेदस्य म आणीस्थः श्रुतं से मा प्रहामीरनेन।षीनेनाहोरात्रान्संद्धास्पृतं बिद्ध्यामि सत्यं विद्ध्यामि ॥ तन्मामवनु तह्वकारमवनु अवनु मामवनु बक्तारमवनु वक्तारम् ॥ ॐ बान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

आरमा वा इदमेक एवाम आसीकान्यांक्वन मिषत स ईक्षत लोका सु सूजा इति ॥ १ ॥ स इमां लोका नस्जत अम्भो मरी चीमेरमापोऽदोऽम्भः परेण दिवं चाः प्रतिष्ठाऽन्तरिक्षं मरीचयः ॥ पृथिवी मरो या अधस्ताता आपः ॥ २ ॥ स ईक्षतेमे नु लोका लोकपाला लु सृजा इति ॥ सोऽन्त्र एव पुरुषं समुद्धामुक्लेयन् ॥ ३ ॥ तमम्यतपत्तस्यामितसस्य मुखं निर्भिचत स्थाण्डं मुखाद्वायाचोऽप्रिनांसिके निर्मिचेतां नामिकाभ्यां प्राणः ॥ प्राणा-इायुरिक्षणी निरमिचेतामशीभ्यां चक्षुश्रक्षुण आदित्यः कर्णो निर्भिचेतां कर्णाभ्यां ओत्रं भोत्रादिकास्विक्षरिमचत त्वचो लोमानि लोमभ्य औपधि-वनस्पत्तयो हृद्यं निरभिचत हृद्यास्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिनिरभिचत नाभ्या अपानोऽपानान्यृत्युः शिशं निरमिक्त शिशाहेतो रेतस आपः ॥ ४ ॥ इति प्रथमः सण्डः ॥ १ ॥ ता प्ता देवताः सृष्टा अस्मिन्महर्स्यणेने प्राप्तंत्रतम्यानापिपासाभ्यामन्वाजेत् ता प्नमन्नवश्चायतनं नः प्रजानीहि वस्मिन्मिति ॥ श्रण्यात्रयत्ता अन्नवश्च वै नोऽथमक्तिति ॥ ताभ्योऽश्वमानयत्ता अनुवन्न वै नोऽथमक्तिति ॥ ताभ्योऽश्वमानयत्ता अनुवन्न वै नोऽथमक्तिति ॥ २ ॥ ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अनुवन् सुकृतं बतेति पुरुषो वाव सुकृतम् ॥ ता अन्नविष्याऽश्वरतनं प्रविश्वतिति ॥ ३ ॥ अग्नवीग्भृत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो सृत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्चभुर्भृत्वाऽक्षिणी प्राविशदिशः ओत्रं भूत्वा कर्णो प्राविशन्त्रोषिवनस्पत्यो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्त्रमा मनो सृत्वा हृदयं प्राविशन्यत्याचे स्वानामि प्राविशन्त्रापो रेतो भूत्वा सिभं प्राविशन् ॥ ४ ॥ तमशनापिपासे अमृतामावाभ्यामिप्रजानीहीति ॥ ते अन्नवीदेतास्वेव वा देवतास्वाभजाग्येतासु भागिन्योववास्यामश्चापिपासे भवतः ॥५॥ इति द्विनीयः खण्डः ॥ २ ॥

स ईक्षतेमे नु लोकाश्र लोकपालाश्रान्तमेम्यः सृजा इति ॥ १ ॥ सोऽपो-भ्यतपत् ताभ्योभिऽतमाभ्यो मूर्तिरजायत ॥ या वै सा मूर्तिरजायताऽश्चं वै तन् ॥ २ ॥ तदेतन्सृष्टं पराङ्खजिघांसन् तद्वाचा जिवृक्षत्तकाशकोद्वाचा प्रही-तुम् ॥ स यद्वनद्वाचाऽप्रहेप्यद्भिव्याहत्य हैवासमत्रप्यत् ॥ ३ ॥ तत्प्राणे-नाजिवृक्षन् तन्नाशकोत्प्राणेन प्रहीतुम् स यद्वैनन्त्राणेनाप्रदृष्यद्भिप्राण्य हेवाः क्रमत्रप्यत् ॥ ४ ॥ तच्चश्चवाऽजिष्ट्कत् तस्राशकोच्चश्चपा ग्रहीतुम् ॥ स गद्धैः नवक्षुगाऽप्रहैष्यहृष्ट्वा हेवाक्ममत्रप्यत् ॥ ५ ॥ तच्छोत्रेणाजिष्ट्रक्षत् ॥ तचा-क्राक्रोच्छोत्रेण प्रहीनुम् ॥ स यद्भनच्छोत्रेणाग्रहेष्यच्छ्रवा हवासमन्रप्यत् ॥ ६ ॥ तस्वचाऽजिष्ठअत् तन्नाक्षक्रोस्वचा प्रहीतुम् ॥ स यद्वैनस्वचाऽम्रहै-ष्यःस्पृष्टा हैवासमत्रप्यत् ॥ ७ ॥ तन्मनसाऽजिष्ध्यत् तज्ञाशकोन्मनसा महीतुम् ॥ म यद्रेनम्मनमाऽप्रहेष्यचात्वा हैवाश्वमत्रप्यत् ॥ ८ ॥ तच्छिभे-माजिष्क्षत्तक्षाशकोच्छिक्षेन प्रहीनुम् ॥ स यद्धेनच्छिक्षेनाप्रहेण्यहिम्ज्य हैवास-मत्रप्सत् ॥ ९ ॥ तद्वानेनाजिष्ट्शत् तदावयत् । सेपोऽसस्य प्रहो यहायुर-भ्रमायुर्वो एव यहायुः॥ १० ॥ स ईक्षत कथं न्विदं महते स्वादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्मा इति ॥ स ईक्षत यदि वाच'ऽभिच्याहृतं यदि प्राणेनाभिमाणितं यदि चक्षुपा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि स्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं बचपानेनाभ्यपानितं यदि शिक्षेन विसृष्टमय कोऽहमिति ॥ ११ ॥ स एतमेव सीमानं विदार्थेतया द्वारा प्रापद्यत ॥ सेषा विद्यतिनीम द्वास्तदेशचान्दनं तस्त त्रय भावसथास्त्रयः स्वज्ञा अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२ ॥

स जाती भूतान्यभिन्येरूयत् किमिहान्यं वावदिषदिति ॥ स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यदिदमदर्शमिति ॥ १३ ॥ तस्मादिदन्दो नामेदन्द्रो हवै बाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १४ ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

इस्पेतरेये द्वितीयारण्यके चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ उपनिषत्सु प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भी भवति ॥ यदेतहेतस्तदेतस्त्वेंभ्योऽङ्गेभ्य-स्रोजःसंभूतमात्मन्येवात्मानं विभाति तद्यदा स्त्रियां सिञ्चत्यथेनजनयति तद्यस्य प्रथमं जन्म ॥ १ ॥ तत् स्त्रिया आत्मभूवं गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा तस्यादेनां न हिनस्ति साऽस्यतमान्मानमन्न गतं भावयति ॥ २ ॥ सा भाव-विन्नी भाववित्यया भवति तं स्त्री गर्भ विभाति सोऽप्र एव कुमारं जन्म-नोऽप्रेऽश्विभावयति स यन्कुमारं जन्मनोऽप्रेऽश्विभावयत्यात्मानमेव तङ्गाव-सत्येषां छोकानां सन्तत्या एवं सन्तता होमे छोकालदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥ सोऽस्यायमान्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिश्रीयनेऽधास्याऽर्थामतर् आत्मा कृत-कृत्यो वयोगतः प्रति स इतः प्रयक्षव पुनर्जायने तदस्य नृतीयं जन्म ॥ ४ ॥ ततुक्तमृषिणा । गर्भेनु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा ॥ शतं मा पुर आयसीररक्षस्यः इयेनो जवसा निरदीयमिति गर्भ एवतष्क्रयामी-वामदेव एवमुवाच ॥ ५ ॥ स एवं विद्वानस्याच्छर्गरमेदादूश्वं उत्क्रम्यामु-पिमन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाक्षाऽस्तः समभवत् समभवत् ॥ ६ ॥ इति चतुर्थः सण्डः ॥ ४ ॥ इत्यतरेयारण्यके पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ उपनिपत्मु द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

 इत्वैतरेयारष्यके वहोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ठपनिषस्य तृतीयोऽध्यायः ॥ ६ ॥ वाको मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमे पृथि ॥ वेदस्य म आणीस्यः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाषीतेयाऽहोरात्रान्संद्धास्यृतं विद्यामि सत्यं विद्यामि तन्मामवतु तहकारमवत्ववतु मामवतु वकारमयतु वकारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इत्यैतरेयोपनिषन्संपूर्णा ॥ ८॥

# ॥ ॐ तत्सन् ॥

छान्दोग्योपनिषत् ॥ ९ ॥

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रश्चः श्रोत्रमयो बरूमिन्द्रियाणि च ॥ सर्वाणि सर्वे ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यो मा मा ब्रह्म निराकरोदनिरा-करणमस्विनिराकरणं मेस्तु तदारमिन निरते य उपनिषद्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ओमित्येतदक्षरमुद्रीयमुपामीतोमित ह्युद्रायित तस्योपव्याख्यानम् ॥ १ ॥ एषां भृतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रमोऽपामोपथयो रस ओषभीनां पुरुपो रसः पुरुपस्य वाप्रसो वाच ऋप्रस ऋचः माम रसः साम्च उद्गीथो रसः ॥ २ ॥ स एष रसानाः रसतमः परमः पराध्योंऽष्टमो य उद्गीथः ॥ ३ ॥ कतमा कतमक्षंतमस्कतमस्साम कतमः कतम उद्गीथ इति विसृष्टं भवति ॥ ४ ॥ वागेवर्क् प्राणः सामोमित्येतदक्षरमुद्रीयसद्वा एतिन्मथुनं यद्वाक् च प्राणक्षक्रं च साम च ॥ ५ ॥ तदेनिम्भथुनमोमित्येतसिमक्षभरे सः स्मृत्यसे यदा व मिथुनो समागच्छत आपयतो व तावन्योत्यस्य कामम् ॥ ६ ॥ आपित्रताह व कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्रीयमुपास्ते ॥ ७ ॥ तद्वा एतत्वुक्षाक्षरं यद्वि किंचानुजानात्योमित्येव तदाहेपा एव समृद्धियद्वजुक्ता समर्थ-यिता ह व कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्रीयमुपास्ते ॥ ० ॥ तद्वा एतत्वुक्षाक्षरं यद्वि किंचानुजानात्योमित्येव तदाहेपा एव समृद्धियद्वजुक्ता समर्थ-यिता ह वे कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्रीयमुपास्ते ॥ ० ॥ तनेयं त्रयीविद्या वर्तते ओमित्याथावयन्योमित वास्मत्योमित्युद्रायत्येतस्यवाक्षरस्यापित्ये मिद्या दसेन ॥ १ ॥ तनेत्रे क्यां मित्रा च यदेव विद्या करोति अद्वयोपनिषदा तदेव वर्षिवतरं भवतिति सत्येतस्थवाक्षरस्योपच्याक्यानं भवति ॥ १० ॥ तृनीयस्य प्रथमः खण्डः ॥ १॥ ॥

देवासुरा ह वे यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्यासन्द्व देवा उद्गीथमाजहु-रनेनेनानमिमविष्याम इति ॥ १ ॥ ते ह नासिक्यं प्राणसुद्रीधसुपासांच-किरे तष्हासुराः पाप्मना विविधुसस्मासेनोभयं जिल्लति सुरिभ च दुर्गन्धि च पाप्मना क्षेष विद्यः ॥ २ ॥ अथ ह वाचमुद्रीधसुपासांचिकिरे तारहा-सुराः पाप्मना विविधुस्तस्मास्योभयं वद्गि सत्यं चानृतं च पाप्मना क्षेष विद्धः ॥ ३ ॥ अथ ह चक्षुरुद्रीयमुपासांचितरे तद्धासुराः पाप्समा विविधु-सासासेनोभयं पश्यति दर्शनीयं चादरीनीयं च पाप्मना क्षेतद्विद्वम् ॥ ४ ॥ अथ ह श्रोत्रमुद्रीयमुपासांचिकिरे तद्वामुराः पाप्सना विविधस्तस्मात्तेनो-भय श्राणोनि श्रवणीयं चाश्रवणीयं च पाष्मना होतद्विद्धम् ॥ ५ ॥ अश्र ह मन उद्गीधमुपासांचिकिरे तढामुराः पाप्मना विविधुस्तसात्तेनोभयः संद-रूपयने मंकल्पनीयं चासंकल्पनीयं च पाप्मना होतहित्सम्॥ ६॥ अथ ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्रीयनुपासांचिकिरे तध्हासुरा ऋत्वा विद्ध्वश्सुर्थ-थाइमानमान्वणमृत्वा विध्व स्सेत् ॥ ७ ॥ एवं वधाइमानमास्रणमृत्वा विध्व ध सत एवं हैव स विश्व सते य एवं बिदि पापं कामवते यश्चेनमितासित स एषोऽइमाखणः ॥ ८ ॥ नैवैतेन सुर्श्य न दुर्गन्ध विजानात्यपहतपाच्या श्चेय तेन यदशानि यग्पिबति नेनेतरान् प्राणानवत्येतस् एवान्ततोऽविश्वो-रकामनि व्याददारयेवान्तत इनि ॥ ९ ॥ तश्हाक्रिग उद्गीधमुपासांचक एवा-क्रिएमं मन्यतेऽक्रानां यद्भाः ॥ १० ॥ तेन तः ह बृहम्पतिरहीथमुपासांचक एतम् एव बृहस्यति मन्यने वाग्यि बृहर्ना तस्या एष पनि ॥ ११ ॥ तेन त १ हायास्य उद्गीयमुपासांचक एतमु प्वायास्य मन्यन्त आन्याद्यद्यते ॥ १२॥ तेन त ह बको दारु यो विदांचकार ॥ सह नैमिषीयानासुद्वाता बभूव स ह सीम्यः कामानागायित ॥ १३ ॥ आगाता ह वै कामानां भवति य एनदेवं विद्वानक्षरमुद्रीथमुपास्त इत्यध्यात्मम् ॥१४॥ तृतीयस्य द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

अथाधिदंवतं य एवामा तपित तमुद्रीयमुपामीतोद्यन्या एप प्रजाभ्य उद्गार्यात उद्यश्समोभयमपहन्यपहन्ता ह व भयन्य तम्यो भवित य एवं वेद ॥ ६ ॥ समान उ एवायं वामा वोण्गोऽयमुप्णोऽयो स्वर इतीममाच् अते स्वर इति प्रसास्वर इत्यमं तस्माहा एनिसमममु वोद्रीयमुपासीत ॥२॥ अथ सन्दु व्यानमेवोद्रीयमुपामीत यहे प्राणिति स प्राणो यदपानित सोऽपानोऽथ यः प्राणापानयोः सन्धः स व्यानो यो व्यान सा वाक् तस्माद्रपाणक्रतपानम्भान्यस्मित्व्याहरित ॥ ३ ॥ या वाक्यवर्शस्माद्रपाणक्रतपानमृष्यम्भित्वस्माद्रपाणक्रतपानमृष्यम्भित्वस्माद्रपाणक्रतपानमृष्यम्भित्वस्माद्रपाणक्रतपानमृष्यम्भित्वस्माद्रपाणक्रतपानमृष्यम्भित्वस्माद्रपाणक्रतपानमृष्यम्भित्वस्माद्रपाणक्रतपानमृष्यम्भित्वस्माद्रपाणक्रतपानमृष्यम्भित्वस्माद्रपाणक्रतपानमृष्यम्भित्वस्माद्रपाणक्रतपानम्भित्वस्माद्रपाणक्रतपानम्भित्वस्माद्रपाणक्रतपानम्भित्वस्माद्रपाणक्रतपानम्भित्वस्माद्रपाणक्रतपानम्भित्वस्मात्वस्माद्रपाणक्रतपानम्भित्वस्मादेवस्म । ६ ॥ स्वरिवोद्यन्तिस्भं गीः प्रथिवी यमादित्व एवोन्द्रस्मुप्तिस्म्यस्मामवेद् एवोच्युर्तिस्म्यस्मामवेद एवोच्युर्तेद्रो गीः ऋष्येद्रस्थ दुर्थेऽस्म वाग्दीद्रं वो वाचो दोहोऽक्षयानक्षादो भवित य एतान्येवं विद्वानुद्रीयाक्षराण्युपास्त

उन्नीय इति ॥ ७ ॥ अय सहवाशीः समृद्धिरुपसरणानीस्युपासीत येव सामा स्नोष्यन्याचास्यामोपधावेत् ॥ ८ ॥ यस्यामृषि तामुचं बदार्पेषं तमृषि यां देवतामिभिष्टोष्यन्याचां देवतामुपधावेत् ॥ ९ ॥ येन छन्दसा स्नोष्यन्या-एष्डन्द् उपधावेदोन स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्वाच्यः स्नोममुपधावेत् ॥ १० ॥ यां दिशमिमष्टोष्यन्त्याचां दिशसुपधावेत् ॥ ११ ॥ आत्मानमन्तत उपसुत्य स्तुवीत कामं ध्यायक्षप्रमत्तोऽभ्याशो ह यदस्य स कामः समृद्येत यन्कामः स्तुवीतेति यकामः स्तुवीतेति ॥ १२ ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

भित्येतद्शरमुद्रीयमुपासीतोमित खुद्रायित तस्योपव्याख्यानम् ॥ १ ॥ देवा व सृत्योविभ्यतस्वयी विद्यां प्राविकाश्यते छन्दोभिरच्छाद्यन्यदेभिरच्छाद्यश्यत्याक्यास्यास्य विद्यां प्राविकाश्यते छन्दोभिरच्छाद्यन्यदेभिरच्छाद्यश्यत्य सत्समुद्रके परिपश्येदेवं पर्यपद्यद्दि साम्नि यज्ञिष । ते नु विश्वोध्वां ऋषः साम्नो यज्ञुषः स्वरमेव प्राविक्षान् ॥ ३ ॥ यदा वा ऋषमाप्रोत्योमित्येवातिस्वरथ्येवश् साम्मेवं यज्ञरेष उ स्वरो यदेतद्शरमेतद्यत्तमभयं तत्प्रविक्ष्य देवा असता अभया अभवन् ॥ ४ ॥ स य प्तदेवंविद्वानक्षरं प्रणात्येतदेवाक्षरश्सरमम्वतमभयं प्रविक्षति तत्प्रविक्ष्य यद्यस्ता देवास्वद्रम्तो भवति ॥ ५ ॥ इति वनुर्थः सण्डः ॥ ४ ॥

भय खलु य उद्गीयः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीय इत्यसौ वा आदित्व उद्गीय एप प्रणव ओमिति होष स्वरक्षेति ॥ १ ॥ एतमु एवाहमभ्यागासिषं तस्मान्मम त्यमेकोऽमीति ह कौषीतिकः पुत्रमुवाच रस्मी १६स्वं पर्यावतिया-हहवो वे ते भविष्यन्तीत्यिदिवतम् ॥ २ ॥ अथाध्यात्मं य एवायं मुख्यः प्राणन्तमुद्गीयमुपानीतोमिति होप स्वरक्षेति ॥ ३ ॥ एतमु एवाहमभ्यागासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौषीतिकः पुत्रमुवाच प्राणाशस्त्वं भूमानमभिग्गायताह्ववो वे मे भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥ अथ खलु य उद्गीधः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इति होतृपद्नादिवापि दुस्द्रीयमनुसमाहरतीत्यनुसमाहरतीति ॥ ५ ॥ इति पञ्चमः सण्डः ॥ ५ ॥

इयमेवर्गप्तिः साम तदेतदेतस्यामृज्यध्युदश् साम तसाहच्यध्युदृश् साम नियत इयमेव साऽग्निरमस्त्रसाम ॥ १ ॥ अन्तरिक्षमेवर्ग्वायुः साम तदेतदे-तस्यामृज्यध्युदृश्य साम तसाहच्यध्युदृश्याम गीयतेऽन्तरिक्षमेव सा वायु-रमस्त्रसाम ॥ २ ॥ धारिवर्गादित्यः साम तदेतदेतस्यामृज्यध्युदृश्य साम तसाम हस्यध्युदृश्य साम गीयते बारिव सादित्योऽमस्त्रत्साम ॥ ३ ॥ नक्षत्राण्येवर्क् चन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यामृज्यध्युदृश्य साम गीयते वस्त्राण्येव सा चन्द्रमा अमस्त्रसाम ॥ ४ ॥ अथ यदेतदादित्यस्य शुक्तं भाः सवर्गय यक्षीकं परः कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यामृज्यध्युदृश्य साम तसा-

हक्यभ्यूहर साम गीयते ॥ ५ ॥ अथ यदेवैतदादित्यस्य क्रुकं भाः सैव साऽय यद्गीलं परः कृष्णं तद्मसत्सामाऽथ य एषोऽन्तरादित्वं हिरण्यस्यः पुरुषो ह-इषते हिरण्यस्मश्रुहिरण्यकेश आप्रणसास्सर्व एव सुवर्णः ॥ ६ ॥ तस्य यथा कृष्यासं पुण्डरीकमेयमक्षणी तस्योदिति नाम स एप सर्वेभ्यः पाष्मभ्य उदित उदिति ह व सर्वेभ्यः पाष्मभ्यो य एवं वेद ॥ ७ ॥ तस्यर्ष् च साम च गेण्णो तस्यादुद्रीयस्तसाक्ष्वोद्रीतैतस्य हि गाता स एप ये चामुष्मा-स्याबो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चत्यिषदैवतम् ॥ ८ ॥ षष्टः सण्डः ॥६ ॥

भथाध्यारमं वागेवक् प्राणः साम तदेतदेतस्वामृज्यध्युढ४ साम तसा-इन्बध्युटर साम गीयते वागेव सा प्राणोऽमसत्साम ॥ १ ॥ चक्षुरेवर्गात्मा साम तदेतदेतस्यामृज्यध्युदः साम तस्माहज्यध्युदः साम गीयते चक्षुरेव सारमाऽमस्तरताम ॥ २ ॥ श्रोत्रमेवर्ङ्मनः साम वदेतदेतस्यामुच्यध्यृदः साम तसादव्यव्युदः साम गीयते श्रीत्रमेव सा मनोऽमसासाम ॥ ३ ॥ अथ चदेतदक्षणः ग्रुह्मं भाः सैवर्गथ यज्ञीलं परः कृष्णं तस्साम तदेतदेतस्या-मृज्यध्युद्ध साम तस्माद्य ध्युद्ध साम गीयते ॥ अथ यदेवैतदक्षणः शुक्तं भाः सेव साऽथ यत्रीलं परः कृष्णं तदमस्त्रसाम ॥ ४ ॥ अथ् य एपोन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सवक्तेत्साम् तदुवधं तचजुन्नद्रह्म तस्पेतस्य तदेव रूपं यद्मुष्य रूपं बावसुष्य गेष्णी ती गेष्णी यक्षाम तक्काम ॥ ५ ॥ स एप ये चैतसादर्वाचो लोकासेषां चेष्टे मनुष्यकामानां चेति तब इमे नीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति तसात्ते धनसनयः ॥ ६॥ अथ य एनदेवं विद्वा-न्साम गायत्युभी स गायति सोऽमुनैव स एव ये वामुदमान्पराञ्ची लोका-स्ताप्श्रामोति देवकामास्ताप्श्र ॥ ७ ॥ अथानेनैव ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोका-साम्बामीति मनुष्यकामाम्ब तस्मादु हैवंबिदुद्वाता ब्यात् ॥ ८ ॥ कं ते का-ममागायानीत्येप द्वाव कामगानस्यष्टे य एवं विद्वानसाम गायति साम गा-यति ॥ ९ ॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥

त्रयो होत्रीये कुशला बभूतुः शिलकः शालावस्त्रीकितायनो दाहभ्यः प्रवाहणो जैवलिरिति ते होचुरुद्रीये वै कुशला. स्रो इन्तोद्रीये कथां वदाम हित ॥ १ ॥ तथेति ह समुपविविद्धाः स ह प्रवाहणो जैवलिरुवाच भगव-सावमे बद्दतां बाह्मणयोर्वदतोर्वाच श्रोच्यामीति ॥ २ ॥ स ह शिलकः शालावस्त्रीकितायनं दाहभ्यमुवाच हन्त वा प्रच्लानीति प्रच्लेति होवाच ॥ ३ ॥ का साझो गतिरिति स्वर हित होवाच स्वरस्य का गतिरिति, प्राण हित होवाच प्राणस्य का गतिरित्त स्वर् हित होवाचाश्वस्य का गतिरित्त प्राण हित होवाच प्राणस्य का गतिरित्त होवाचाश्वस्य का गतिरित्त का गतिरित्त का गतिरित्त का गतिरित्त का स्वर्ग कोकस्य का गतिरित का स्वर्ग कोकस्य का गतिरित का स्वर्ग कोकस्य का गतिरित न स्वर्ग कोकस्य सामामिसं-

स्थापयाम स्वर्गसक्षताव हि सामेति ॥ ५ ॥ त ह शिलकः सालावस्य कितायनं दारुष्यसुवाचाप्रतिष्ठितं वै किल ते दारुष्य साम बस्त्वेति हि ब्र्यान्मूर्या ते विपतिष्यतीति मूर्या ते विपतेषिति ॥ ६ ॥ इन्ताहमेतद्भगवत्तो वेदानीति विद्धीति होवाचासुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवाचास्य लोकस्य का गतिरित्त न प्रतिष्ठां लोकमतिनयेदिति होवाच प्रतिष्ठां वर्ध लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमतिनयेदिति होवाच प्रतिष्ठां वर्ध लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमतिनयेदिति होवाच प्रतिष्ठां वर्ध लोकस्य सामाभिसक्ष्यापयामः प्रतिष्ठां सक्ष्याच्या सह स्वाहणो जैवलिरुवाचान्तवह किल ते शालावत्य साम यस्त्वेति हं व्यान्मूर्या ते विपतिष्यनीति सूर्या ते विपतिष्य साम यस्त्वेति क्रियानित विद्यीति होवाच ॥ ८ ॥ इत्रष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥

अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भू-तान्याकाशादेव समुत्पचन्त आकाशं प्रत्यसं यन्त्याकाशो होवैभ्यो ज्याया-वाकाशः परायणम्॥ १ ॥ स एप परोवरीयानुद्रीयः स एपोऽनन्तः परोव-रीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्चयति य एनदेवं विद्वान्परोवरी-या पसमुद्रीथमुपाले ॥ २ ॥ तण्हेतमतिधन्वा शौनक उद्रशाण्डिल्यायो-क्लोवाच यावत्त एनं प्रयाजमुद्रीयं वेदिप्यन्ते परोवरीयो हैभ्यसावद्क्षिँ-लोके जीवनं भविष्यति ॥ ३ ॥ तथामुष्मिलोके लोक इति स य एतमेवं विद्वानुपाले परोवरीय एव हास्यासिँलोके जीवनं भवति तथामुष्मिँ होके लोक इति लोक लोक हति ॥ ४ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोपित्तर्ह चाक्रायण इभ्यम्रामे प्रद्वाणक उवास ॥ १ ॥ स हेभ्यं कुल्मापान्सादन्तं विभिन्ने तण्होवाच ॥ नेन्तोऽन्ये विद्यन्ते यच येम इम उपनिहिता इति ॥ २ ॥ एतेषां मे देहीति होवाच तानसी पददा हन्तानुपानित्युष्टिष्टं वै मे पीत्रश्स्यादिति होवाच ॥ ३ ॥ न स्विदेतेऽप्र्युष्टिष्टं हामो इति नवा अजीविष्यमिमां न सादिन्ति होन्वाच काम उद्पानमिति ॥ ४ ॥ स ह सादित्वातिशेषाआयाया आक्षाचा साम उद्पानमिति ॥ ४ ॥ स ह सादित्वातिशेषाआयाया आक्षाचा साम प्रवृत्तावस्य लभेमहि लमेमहि धनमात्राण राजासी यक्ष्यते स मा सर्वेराविज्येर्नुणीतेति ॥६॥ तं जायोवाच इन्त पत इम एव कुल्माचा इति तान्सादित्वामुं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७ ॥ तन्नोद्वाचनास्तावे स्तोष्यमणानुपोपिविवेश स ह प्रस्तोत्तरमुवाच ॥ ८ ॥ प्रस्तोत्तर्य देवता प्रस्तावन्मवायत्ता तां चेदविद्वान्यस्तोष्यिस मूर्था ते विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ एवमेन्वोद्वातारमुवाचा प्रतिहतंथी देवता स्तावादित्वानं देवता निवातारमुवाचान्नात्वादित्वानं देवता स्तावादित्वानं वेवतोद्वीयमन्वायत्ता तां चेदविद्वानुहास्यसि सूर्था ते विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ एवमेन्वोद्वातारमुवाच प्रतिहतंथी देवता देवता विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ एवमेन प्रतिहत्वानं प्रवृत्तां देवता देवता विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ एवमेन प्रतिहत्वानं प्रतिहतंथी देवता विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ एवमेन प्रतिहत्वानं प्रतिहतंथी देवता विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ एवमेन प्रतिहत्वानं प्रतिहतंथी देवता

प्रतिहारमन्वायसा तां चेद्विद्वान्त्रनिहरिष्यमि सूर्घा ते विपतिष्यनीति ते ह समारमास्तृष्णीमासांचिकिरे ॥ ११ ॥ दशमः खण्डः ॥ १० ॥

अय हेनं यजमान उवाच मगवन्तं वा अहं विविदिषाणीत्युपित्रिस श्राकायण इति होवाच ॥ १ ॥ स होवाच भगवन्तं वा अहमेमिः सर्वेरा-र्विज्यैः पर्वेशिषं भगवतो वा अहमवित्यान्यानवृषि ॥ २ ॥ भगवा ध्स्वेव मे सर्वेरार्त्विज्येरिति तथेलय तहीत एव समितसृष्टाः स्तुवतां यावस्वेभ्यो धनं द्यासावन्मम द्या इति तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३ ॥ अथ हैनं प्रस्तो-तोपससाद प्रस्तोतर्था देवता प्रस्तावमन्वायत्ता ता चेदविहान्प्रस्तोप्यसि मुर्था ते विपनिष्यनीति मा भगवानवीचत्कतमा सा देवतेनि ॥ ४ ॥ प्राण-इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशनित प्राणम-भ्युजिहते सैपा देवता प्रसावमन्वायता तां चेदविद्वान्प्रास्तोप्यो मूर्था ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५ ॥ अथ हेनमुहातोपससादोहातर्या देवती-द्वीथमन्वायत्ता तां चेदविद्वानुद्वास्यसि मूर्धा ते त्रिपतिष्यतीति मा भगवा-नदोच्यकतमा सा देवनेति ॥६॥ आदित्य इति होवाच सर्वाणि ह वा इसानि भूतान्यादित्यमुक्तेः सन्तं गायन्ति सैपा देवनोद्गीथमन्वायत्ता तां चेदविद्वा-बदगास्वी मुर्धा ते व्यपनिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ७ ॥ अथ हैनं प्रतिहर्ती-पससाद प्रतिहर्तर्था देवता प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्प्रतिहरिष्यसि मुर्था ते विपतिष्यतीनि मा भगवानवीचत्कतमा सा देवतेति ॥ ८ ॥ अक-भिति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यसमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सेषा देवता प्रतिहारमन्वायता तो चेद्विद्वान्त्रस्यहरिष्यो सूर्धा ने व्यपनि-ष्यत्तयोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ९॥ एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥

अथातः शौव उद्गीथसन्द बको दाहस्यो ग्लावो वा मेन्नेयः स्वाध्यायमुहुनाज ॥ १ ॥ तस्मै शा श्वेतः प्रादुर्वभूव तमन्वे श्वान उपसमेत्योचुग्जं नौ
सगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥ २ ॥ तान्होवाचेहैवमा प्रातहपसमीयातेति तद्ध बको दाहस्यो ग्लावो वा मन्नेयः प्रतिपालयांचकार ॥ ३ ॥ ते
ह यथैवेदं बहिष्यवमानेन स्तोष्यमाणाः सःश्व्धाः सर्पन्तीत्येव माससपुरते
ह समुपविश्य हिंचकुः ॥ ४ ॥ ओश्मदाश्मोश्पिबाश्मोश्देवो वरुणः प्रजापतिः सविताश्कामिहारहरद्वपतेश्वामिहा हरारहरोश्मिति ॥ ५ ॥
हादशः खण्डः ॥ १२ ॥

अयं वाव लोको हाउकारो वायुर्हाङ्कारश्चन्द्रमा अथकार आत्मेहका-रोऽप्निरीकारः॥ १ ॥ आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्वेदेवा औहोड्बारः प्रजापतिर्हिकारः प्राणः स्वरोऽत्रं या वाग्विराद् ॥ २ ॥ अनिरुक्तस्व-योदशन्तोभः संवरो हुंकारः॥ ३ ॥ दुग्धेऽसी वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्न- वानसादो भवति य एतामेव स्साझामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद इति ॥ ४ ॥ इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३ ॥ इति प्रथमः प्रपाटकः ॥ १ ॥

### अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

ॐ समस्त्र खलु साम्ना उपासनश्साधु यत्त्वलु साधु तत्यामेता चक्षते चदमाधु तदसामेति ॥ १ ॥ तदुताप्यादुः साम्नेनमुपागादिति साधुनेनमुपागादित्येव तदाहुरसाम्नेनमुपागादित्यसाधुनेतमुपागादित्येव तदाहुर ॥ २ ॥ अधोताप्यादुः साम नो बनेति यत्साधु भवति साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो बनेति यदसाधु भवत्यसाधु बतेत्थेव तदाहुः ॥ ३ ॥ स य एतदेवं विद्वान्ताधु सामेन्युपासोऽभ्याशो ह यदेनश्साधवो धर्मा भा च गच्छेयु-रूप च नमेयुः ॥ ४ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ ३ ॥

लोकेषु पञ्चविधस्सामोपासीत पृथिवी हिंकारोऽग्निः प्रस्तावोन्तक्षिरमु-द्रीथ आदित्यः प्रतिहारो चानिधनमित्यूर्ध्वेषु ॥ १ ॥ अथावृत्तेषु चोहिंकार आदित्यः प्रस्तावोऽन्तरिक्ष मुद्रीथोऽग्निः प्रनिहारः पृथिवी निधनम् ॥ २ ॥ कृष्यन्ते हास्मे लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च य एतदेवं विद्वालोकेषु पञ्चविधस्सा-

मोपाम्ते ॥ ३ ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

वृष्टी पञ्चिषधिं सामोपामीत पुरो वातो हिंकारी मेघो जायते स प्रसाबो वर्षति स उद्गीयो विद्योतते सनयित स प्रांतहारः ॥ १ ॥ उद्गृह्णाति तकि-धनं वर्षति हास्स वर्षयति ह य पुनदेवंबिद्वान्वृष्टी पञ्चविधश्सामोपासे ॥ २ ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

नर्वाम्बन्सु पञ्जविधःसामोपासीत मेघो यस्पंद्ववने स हिंकारो यहर्पेत स प्रमावो या. प्राच्यः स्वन्दन्ते स उद्गीधो याः प्रतिच्यः स प्रतिहारः स-सुद्रो निधनम् ॥ १ ॥ न हान्सु प्रत्यन्सुमान्भवति य एतदेवंबिद्वानसर्वा-स्वन्सु पञ्जविधःसामोपासे ॥ २ ॥ इति चनुर्थः सण्डः ॥ ४ ॥

न्त्रनुषु पञ्चविधः सामोपासीत वयन्तो हिकारो ग्रीप्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीशः शरद्यतिहारो हेमन्तो निधनम् ॥ १ ॥ कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य एतदेवं विद्वानृतुषु पञ्चविधः सामोपान्ते ॥ २ ॥ हतिपञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥

पशुपु पञ्चविषश्सामोपासीनाजा हिंकारोऽवयः प्रसावो गाव उद्गीयोऽधाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम् ॥ १ ॥ भवन्ति हास्य पश्चवः पशुमान्भवति य एतद्वं विहान्पशुपु पञ्चविषश् सामोपास्ते ॥ २ ॥ हति षष्टः खण्डः ॥ ६ ॥

प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत प्राणो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्रञ्ज-रुट्टीथः श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निघनं परोवरीय/४सि वैतानि ॥ १ ॥ परो-वरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाक्ष्यति य पुतदेवं विद्वान्प्राणेषु पञ्चित्रेषं परोवरीयः सामोपास्त इति तुपञ्चविधस्य ॥ २ ॥ इति ससमः सण्दः ॥ ७ ॥

अथ सप्तिषथ्य वाचि सप्तिषिध सामोपासीत यिक्ति वाचो हुमिति स हिंकारी यद्येति स प्रसावो यदेति स आदि ॥ १ ॥ यदुदिनि स उद्गीथो यस्प्रतीति स प्रतिहारो यदुपेनि स उपद्रवो यत्नीति तिश्वधनम् ॥ २ ॥ दु-ग्रेडसी वाग्दोहं यो बाचो दोहोऽनवानन्नादो भवति य एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तिषिध सामोपास्ते ॥ ३ ॥ हत्यष्टमः स्वण्डः ॥ ८ ॥

अथ खल्वसुमादिता समिविध सामोपासीत सर्वदा समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतिति सर्वेण समस्तेन साम ॥ १ ॥ तस्मिक्षिमानि सर्वाणि भूता-म्बन्बायत्तानीति विद्यात्तस्य यत्प्ररोदयास्य हिंकारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्तान्त-साते हिंक्वीन हिंकारभाजिनो होतस्य साम्नः॥ २॥ अथ यत्प्रथमोदिने स प्रसावसदस्य मनुष्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रश्रमाकामाः प्रस्तावभाजिनो होतत्व साम्नः ॥ ३ ॥ अथ वत्सङ्गववेलायाण स आदिस्त-दस्य वयारस्यन्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिक्षेऽनारम्भणान्यादायात्मानं परिप-तन्त्वादिभाजीनि हेतस्य साम्नः ॥ ४ ॥ अथ यत्संप्रति मध्यन्दिने स उद्गी-यस्तदस्य देवा अन्वायत्तास्तसात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्रीथभाजिनो होतस्य साम्नः ॥ ॥ अथ यत्र्ध्वं मध्यंदिनात्त्रागपराह्यात्स प्रतिहारसदस्य गर्भा अन्वायत्तान्तसात्ते प्रतिहता नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो होतस्य सामः ॥ ६ ॥ अथ यद्धीमपराह्यान्त्रामस्तमयान्य उपद्वसनद्स्यारण्या अन्वायतास्त्रकाते पुरुषं दृष्टा कक्षर श्रश्नमित्युपदवस्त्युपदवभाजिनी होतस्य साझः॥ ७॥ अथ यध्यथमास्तमिते तक्षियनं तदस्य पितरोऽन्दायत्तास्त सात्तानिद्धति निधनभाजिनो होतस्य साम्न एवं खल्वसुमादित्य सप्तविधम सामोपास्ते ॥ ८ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

भय खरवारमसंमितमतिमृत्यु सस्विधः सामोपासीत हिंकार इति व्य-क्षरं प्रम्ताव इति व्यक्षरं तस्समम् ॥ १ ॥ आदिरिति सक्षरं प्रांतहार इति खतुरस्तरं तत इते कं तस्समम् ॥ १ ॥ उद्गीय इति व्यक्षरमुपद्रव इति चतु-रक्षरं त्रिभिक्षिभिः समं भवत्यक्षरमितिशिष्यते व्यक्षरं तस्समम् ॥ ३ ॥ नि-धनमिति व्यक्षरं तस्सममेव भवति तानि इ वा एतानि द्वाविश्शितरक्षराणि ॥ ४ ॥ एकविश्शित्यादित्यमामोत्येकविश्शो वा इतोऽसावादित्यो द्वाविश्शेन परमादित्याज्ञयति सञ्चाकं तिहशोकम् ॥ ५ ॥ आमोतीहादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यज्ञयाज्ञयो भवति य एतदेवं विद्वानारमसंमितमनिमृत्यु सस्विधश् सामोपाम्ते सामोपान्ते ॥ ६ ॥ इति दशमः खण्डः ॥ ६० ॥

मनो हिंकारो वाक्पन्तावश्रञ्जरहीयः श्रोत्रं प्रतिहारः प्राणी निधनमेत-

हायत्रं प्राणेषु प्रोतम् ॥१॥ स य एवमेतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महास्कीर्त्या महामनाः स्यात्तद्वतम् ॥ २ ॥ इत्येकाद्दशः सण्डः ॥ ११ ॥

अमिमन्थित स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वस्नित स उन्नी-थोऽद्वारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति तक्षिधनः सःशाम्यति तक्षि-धनमेतद्वधन्तरमग्नौ प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतद्वधन्तरमग्नौ प्रोतं वेद ब्रह्म-वर्षस्व्यनादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रज्ञया पशुमिर्भवति महान्कीर्त्या न प्रत्यङ्कप्रिमाचामेन्न निधीवेत्तइतम् ॥ २ ॥ इतिद्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥

उपमध्यते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रसावः किया सह होते स उद्गीधः प्रतिक्वी सह होते स प्रतिहारः कालं गच्छति तिक्वभनं पारं गच्छित तिक्विध्वमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनीभवित मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान्प्रजया पश्चिभवित महान्कीर्यो न कांचन परिहरेत्तहतम् ॥ २ ॥ इति
त्रयोदशः खण्डः ॥ १३ ॥

उद्यन्हिकार उदितः प्रसावो मध्यन्दिन उद्गीयोऽपराह्मः प्रतिहारोऽसं यिक्षधनमेतबृहदादित्ये प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतबृहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्याद्यादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान्यजया पशुभिभैवति महान्कीर्त्या तपन्तं न निन्देतहृतम् ॥ २ ॥ इति चतुर्देगः खण्डः ॥ १४ ॥

अश्वाणि संप्रवन्ते स हिंकारो सेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णानि तिश्वधनमेतद्वेरूपं पर्जन्ये प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतद्वेरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद् विरूपाण्था सुरूपाण्या पद्मन्वरूपे सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान्प्रजया पद्मिभवति महान्कीत्यां वर्षन्तं न निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥ इति पञ्चद्वाः खण्डः ॥ १५ ॥

वसन्तो हिंकारो प्रीप्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीधः शरण्यनिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वेराजमृतुषु प्रोतम् ॥ १ ॥ स य प्रवमेतद्वेराजमृतुषु प्रोतं वेद विराजिन प्रजया प्रमुभिर्वह्मवर्धसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवनि महान्प्रजया प्रमुभिर्भविन महान्कीर्य्युं न निन्देसद्वतम् ॥ २ ॥ हिन पोडशः खण्डः १६

पृथिवी हिंकारोऽन्तिरक्षं प्रस्तावी चीरुद्रीथी दिशः प्रतिहारः समुद्रो नि-धनमेताः शक्यों लोकेषु प्रोताः ॥ १ ॥ स य एवमेताः शक्यों लोकेषु प्रोता वेद लोकी भवति सर्वमायुरेनि ज्योग्जीवनि महान्प्रजया पशुभिर्भ वति महान्कीर्त्यालोकाक निन्देत्तहत्मम् ॥ २ ॥ इति सप्तद्धाः खण्डः ॥१७॥ अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावी गाव बद्वीथोऽसाः प्रतिहारः पुरुषो निधन- मेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥ स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान्भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमिर्भवति महान् नकीत्यां पशुम्र निन्देत्तद्रतम् ॥ २ ॥ इत्यष्टादशः खण्डः ॥ १८ ॥

लोम हिंकारस्त्वकमस्तावो माध्ससुद्रीथोऽस्यि प्रतिहारो मजा निधनमे-तद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतं वेदाऽङ्गी भवति नाङ्गेन विमुच्छीति सर्वमायुरेति उथोग्जीवति महान्प्रजया पशु-भिभवति महान्कीर्त्या संवश्सरं मञ्जो नाश्चीयालद्वतं मञ्जो नाश्चीयादिति वा ॥ २ ॥ इत्येकोनविंदाः खण्डः ॥ १९ ॥

अग्निहिकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीयो नक्षत्राणि प्रतिहारश्चनद्गमा निधनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम् ॥ ३ ॥ स च एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदैतासामेव देवतानाः मलोकनाः साष्टिताः सायुज्यं गच्छति
सर्वमायुरेति ज्योगजीवति महान्यजया पश्चिमभवति महान्कीत्यां ब्राह्मणाक्ष
निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥ इति विद्याः खण्डः ॥ २ • ॥

त्रयी विद्या हिंकारस्वय इसे लोकाः स प्रस्तावोऽप्तिवायुरादित्यः स उद्वीथो नक्षत्राणि वयाभीने सरीचयः स प्रांतहारः सर्पा गन्धवाः पितरस्तन्निः
धनमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेनरसाम सर्वस्मिन्प्रोतं वेद सर्वे इ भवित ॥ २ ॥ तदेप श्लोकः ॥ यानि पद्धधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥ यम्तद्देद स वेद सर्वे सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति सर्वमसीत्युपासीत तद्दनं तद्दतम् ॥४॥ हत्येकविंशः खण्टः ॥२१॥

विनर्दिसान्नो वृणे पशच्यमित्यंग्नर्द्राथोऽनिरुक्तः प्रजापनेनिरुक्तः सोमस्य मृदु श्रङ्गं वायोः श्रुङ्गं बळविदेन्द्रस्य क्राँग्नं बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य तान्सर्वानेवोपसेवेत वारुणं त्वेच वर्जयेत् ॥ १ ॥ अमृतस्यं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्स्वधां पितृभ्य आशां मनुष्येभ्यस्तृणोदकं पशुभ्यः स्वर्ग लोकं यजमानायाज्ञमात्मन आगायानीत्येतानि मनमा ध्वायक्रप्रमन्तः स्तृवीत ॥२॥ सर्वे स्वरा हृन्द्रस्थात्मानः सर्वे जप्माणः प्रजापतेरात्मानः सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानसं गदि स्वरेषुपालमेतेन्द्रः शरणं प्रपन्नो अभूवं स त्वा प्रतिवश्यतीत्येनं त्र्यात्मानः श्रुष्यात्मानः सर्वे स्पर्शा स्त्रात्मानः सर्वे स्पर्शा स्त्रात्मानः सर्वे प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रतिवश्यतीत्येनं त्र्यात्मान् ॥ ३ ॥ सर्वे स्वरा घोषवन्तो स्वर्वे स्वरा प्रतिपक्ष्यतीत्येनं त्र्यात् ॥ ४ ॥ सर्वे स्वरा घोषवन्तो स्वर्वे स्तरा वेनस्या इन्दे बलं ददानीति सर्वे जप्माणोऽप्रसा अनिरसा विकृता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मानं परिद्दानीति सर्वे स्पर्शा लेशेनानिमिनिहिता सक्तव्या स्त्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५ ॥ हति द्वाविशः खण्डः ॥ २२ ॥ त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्वप एव द्वितीयो ब्रह्म-

चार्याचार्यकुळवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुळेऽवसाद्यन्सर्व एते पुप्यलोका भवन्ति व्रह्मसम्स्थोऽस्तत्त्वमेति ॥ १ ॥ प्रजापतिलोकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितसभ्यस्यी विद्या संप्रास्तवत्तामभ्यतपत्तस्या अभितसाया एतान्यक्षराणि संप्रास्तवन्त भूर्भुवः स्वरिति ॥ २ ॥ तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितसभ्य
ॐकारः संप्रास्तवत्तस्या शक्कुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोकारेण सर्वा
वाक् संतृण्णोकार एवेद्य सर्वमोकार एवेद्य सर्वम् ॥ ३ ॥ इति त्रयोविंशः
खण्डः ॥ २३ ॥

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यहसूनां प्रातःसवनः रुद्राणां माध्यन्दिनः सब-नमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीयसवनम् ॥ १ ॥ क तर्हि बजमा-नस्य लोक इति स यस्त न विद्यान्कथं कुर्यादथ विद्वानकुर्यात् ॥ २ ॥ पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्ञधनेन गार्हपत्यस्योदद्युख उपविदय स वासवध सामाभिगायति ॥ ३ ॥ लो ३ कद्वारमपावा ३ र्णू ३३ पश्येम त्वा वयश्रा ३३३३ हुं ३ आ ३३ जा३ यो ३ मा३२१११ हित ॥ ४ ॥ अध जुहोति नमोऽप्रये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्देष वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ५ ॥ अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽप-जहि परिघमित्युक्त्वोत्तिष्ठति नसँ वसवः प्रातःसवनः संप्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ पुरा माध्यन्दिनस्य मवनस्योपाकरणाज्ञघनेनाग्नीधीयस्योदञ्जल उपविश्य स राद्र सामाभिगायति ॥ ७ ॥ छो३कद्वारमपावा ३ प् ३३ पश्येम त्वा चयं वेरा ३३३३३ हुं ३ आ ३३ जा ३ यो ३ आ ३२९१९ इति ॥ ८ ॥ अध जुहोति नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते कोकक्षिते कोकं मे यजमानाय विन्दैप व यजमानस्य लोक एनास्मि ॥ ९ ॥ अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽपजहि परिवामित्युक्त्वोत्तिष्ठति तसौ रुदा माध्य-न्दिन सवनः संप्रयच्छन्ति ॥ १० ॥ पुग सृतीयसवनस्योपाकरः णाज्ञघनेनाहवनीयस्थोदश्युख उपविश्य स भादिसम् स वैश्वदेवम् सामा-भिगायति॥ ११ ॥ लो ३ बहारमपावा ३ र्णृ ३३ पश्येम त्वा वय ४-स्वारा ३३३३ हुं ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२११६ इनि ॥ १२ ॥ आदित्यमथ वैश्वदेवं लो ३ कहारमपावा ३ ण ३३ पश्येम खा वय साम्ना इइ इइ इंड आ इ ३३ यो इ आ इ२१११ इति॥ १३॥ अथ जुहोति नस आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिविश्विन्द्यो लोकश्चिन्द्यो लोकं मे यजमानाय विन्दत् ॥ १४ ॥ एप वै यजमानस्य लोक प्तास्म्यत्र यजमानः परस्तादायुपः स्वाहाऽपहतपरिधमित्युव-वोत्तिष्ठति ॥ १५ ॥ तस्मा भादित्याश्च विश्वे च देवा-स्तृतीयं सवनः संप्रयच्छन्त्येष ह व यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद् ॥ १६ ॥ इति चतुर्विशः खण्डः ॥ २४ ॥ इति द्वितीयः प्रपाठकः ॥ २ ॥

# अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

ॐ अतो वा आदित्यो देवमधु तस्य बाँरेव तिरश्चीनव शोऽन्ति क्षिम-पूरो मरीचयः पुत्राः ॥ १ ॥ तस्य ये प्राञ्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु-नास्य ऋच एष मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं ता असृता आपस्ता वा एता ऋचः ॥ २ ॥ एतसृग्वेदमम्यतप एसस्यामितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यम-श्वाद्य रसोऽजायत ॥ ३ ॥ तमक्षरसदादित्यमभितोऽश्रयसद्वा एतद्यदेतदा-दिसस्य रोहित १ रूपम् ॥ ४ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

अध चेऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा सधुनाङ्यो यज्र्ण्येव सभुकृतो यज्ञुवेद एव पुष्पं ता अमृता आषः ॥ १ ॥ तानि वा एनानि य-ज्रूष्येतं यज्ञुवेदमभ्यतपत्तस्यामितसस्य यशस्तेज हन्द्रियं वीर्यसञ्चाद्यश्लोऽज्ञायत ॥ २ ॥ तब्बक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेनदादित्यस्य ग्रुक्षण् स्पम् ॥ ३ ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

अथ येस्य प्रत्यक्को रइमयस्ता एवास्य प्रनीच्यो मधुनाड्यः सामान्येव मधुकृतः सामवेद एव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥ तानि वा एतानि सा-मान्येत सामवेदमभ्यतप स्त्रस्याभिनतस्य यशस्ते ज्ञ इन्द्रियं वीर्यमक्काध स्त्रसोऽजायतः ॥ २ ॥ तक्रक्षरत्तदादित्यस्य परं कृष्ण स्र्पम् ॥ ३ ॥ इनि नृतीयः सण्डः ॥ ३ ॥

अथ येऽस्पोदक्को रउमयसा एवान्योदीच्यो मधुनाङ्घोऽथवीक्षरस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥ ते वा एनेऽथवीक्षरस एतदितिहासपुराणमभ्यतपः सत्याभितसस्य यशनेज इन्दियं वीर्यमञ्जाश-रसोऽजायत ॥ २ ॥ तद्यक्षरत्तदादित्यमभिनोऽश्रयत्तदा एतद्यदेतदादि-स्यस्य परं कृष्णः रूपम् ॥ ३ ॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

भय वेडम्योध्वां रदमयस्ता एवास्योध्वां मधुनाड्यो गुह्या एवादेशा मधु-कृतो महीव पुष्पं ता भमृता आपः ॥ ९ ॥ ते वा एते गुह्या आदेशा एतद्ग-ह्याभ्यतप्रस्तस्यामितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमक्षाद्यः रसोऽजायत ॥ २ ॥ तक्षश्वरत्तदादित्यममितोऽश्रयत्तद्वा एनद्यदेतदादित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥३॥ ते वा एते रसानाः रमा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि वा एतान्यमृता-नाममृतानि वेदा ह्यमृतास्तेषामेतान्यमृतानि॥ ४॥ इति पञ्चमः खण्दः ॥५॥

तद्यस्वथममस्तं तद्वसव उपजीवन्त्यभिना मुखेन न वै देवा अश्वन्ति न पिबन्त्येतदेवास्तं हृद्वा नृष्यन्ति ॥ १ ॥ त एतदेव रूपमिसंविशन्त्येत-साद्व्यादुर्वान्ति ॥ २ ॥ स य एतदेवमस्तं वेद वस्नामेर्वको भूत्वा अभिनैव मुखेनैतदेवास्तं हृद्वा नृष्यति स य एतदेव रूपमिसंविशन्येतसाद्व्यादुन

देति ॥ ३ ॥ स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनामेव ताव-दाधिपत्य स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ इति षष्टः खण्डः ॥ ६ ॥

अथ यहिनीयमस्तं तदुदा उपजीवन्तीन्द्रेण सुखेन न वै देवा अभन्ति न पिबन्त्येतदेवास्तं दृष्ट्वा तृष्यन्ति ॥ १ ॥ त एतदेव रूपमिसंविश्वान्त्येन्तसाद्र्यादुचन्ति ॥ १ ॥ स य एतदेवमस्तं वेद रुद्राणामेवैको भूषेन्द्रेणैव सुखेनैतदेवास्तं दृष्ट्वा तृष्यति स एतदेव रूपमिसंविश्वात्येतसाद्र्यादुदेति ॥ ३ ॥ स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादन्तमेता द्विस्तावद्विभणत उदेती-स्ततोऽस्तमेता रुद्राणामेतावद्वाधिपत्य स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ इति सन्समः खण्डः ॥ ७ ॥

अथ यन्तियममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन न वै देवा अभन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्टा तृष्यन्ति ॥ १ ॥ त एतदेव रूपम-मिसंविशन्त्येतसाद्पादुद्यन्ति ॥ २ ॥ स य एतदेवममृतं वेदादित्यानामे-वैको भूत्वा वरुणेनेव मुखेनेतदेवामृतं दृष्ट्या तृष्यित स एतदेव रूपमिसं-विशान्येतसाद्पादुदेति ॥ ३ ॥ स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्त-मेता द्विस्तावत्पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेनाऽऽदित्यानामेव तावदाधिपत्यश्सा-राज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥

अथ यचतुर्धमस्तं तम्मस्त उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न व देवा अभन्ति न पिबन्त्येतदेवास्तं इष्ट्वा तृष्यन्ति ॥ १ ॥ त एतदेव रूपमभिमंबिशन्त्येन्तसमाद्वृपाहुरान्ति ॥ २ ॥ स य एतदेवस्तं वेद मस्तामेविको भूषा सोमेनेव मुखेनेतदेवास्तं इष्ट्वा तृष्यिति स एतदेव रूपमभिसंबिशन्येतसमाद्वृपादुदेति ॥ ३ ॥ स यावदादिताः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्तावदुत्तरत उदेता दक्षिणतोऽन्नमेता मस्तामेव तावदाधिपत्य स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

अथ यापञ्चमममृतं तत्माध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न वे देवा अ॰ अन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यन्ति ॥ १ ॥ त एतदेव रूपमिससंबि-शन्त्येतसगद्पादुणन्ति ॥ २ ॥ स य एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवको भूषा ब्रह्मणेव मुखेनेतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यन्ति स एतदेव रूपमिससंबिशत्येत-सगद्भपादुदेति ॥ ३ ॥ स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽम्नमेता हिस्तावद्ध्वमुदेतार्वागस्तमेना साध्यानामेव तावदाधिपत्यश्चागाव्यं प्येता ॥ ४ ॥ इति दशमः खण्डः ॥ १० ॥

भथ तत अर्ध्व उद्देश नैवोदेना नास्तमेतीकल एव मध्ये स्थाता तदेष स्रोकः ॥९॥ न वेतन्न न निस्लोच नोदियाय कदाचन ॥ देवा-स्रोनाहरू सन्येन मा विराधिष ब्रह्मणेति ॥ २ ॥ न ह वा अस्ता उदेति न निस्होचित सहिद्या हैवासां भवति य एतामेव बह्योपनिषदं वेद ॥ ३ ॥ तस्ति हह्या प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनेव मनुः प्रजाभ्यसाद तदु द्वालका-याहणये ज्येष्टाय पुत्राय पिता बह्य प्रोवाच ॥ ४ ॥ इदं वाव तज्येष्टाय पुत्राय पिता बह्य प्रज्ञ्याय पाट्याय वान्तेवासिने ॥ ५ ॥ नान्यसी कसीचन यद्यप्यसा इमामिजिः परिगृहीतां धनस्य पूर्णां द्वादेतदेव ततो भूय इत्ये- तदेव ततो भूय इत्ये- तदेव ततो भूय इत्ये- तदेव ततो भूय इत्ये-

नायती वा इद् सर्व भूतं यदिदं किंच वाग्व गायत्री वाग्वा इद् सर्व भूतं गायति च ग्रायते च ॥ १ ॥ या व सा गायत्री वं वाव सा येथं पृषि-व्यस्था हीद् सर्व भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ २ ॥ या व सा पृथिती यं वाव सा यदिदमसिम्पुरुषे शरीरमसिम्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एत-देव नातिशीयन्ते ॥ ३ ॥ यद्वे तत्पुरुषे शरीरमिदं वाव तद्यदिदमसिम्हनः-पुरुषे हृदयमसिम्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतद्व नातिशीयन्ते ॥ ४ ॥ स्पा स्तुरुपदा पित्रुधा गायत्री तदेनदचाभ्यम् स्म ॥ ५ ॥ तावानस्य महिमा ततो ज्याया श्र पुरुषः ॥ पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥ ६ ॥ यद्वे तह्रश्चेतीदं वाव तद्योऽत्य सहिधी पुरुपादाकाशा यो व स बहिधी पुरुपादाकाशः ॥ ७ ॥ अयं वाव स योऽयमन्तः पुरुष आकाशो यो व सोऽन्तः पुरुष आकाशः ॥ ८ ॥ अयं वाव स योऽयमन्तद्दंद्य आकाशस्तदे-सरपूर्णमप्रवित् पूर्णमप्रवितिनी । श्रियं छभते य एवं वेद ॥ ९ ॥ इति द्वा-दशः खण्डः ॥ ६२ ॥

तस्य ह वा एतस्य इदयस्य पञ्च देवसुपय स योऽस्य प्राक्रसुषिः स प्राण्स्त्राञ्चः स भादित्यस्वदेतनेजोऽन्नाद्यमिन्युपामीत तेजस्व्यन्नादो भवति य एवं चेद् ॥ १ ॥ भथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानमन्द्रोत्रः स चन्द्रमास्तदे-तन्द्रशिश्च यशश्चेत्र्युपामीत श्रीमान्यशस्त्री भवति य एवं चेद् ॥ २ ॥ भथ मोऽस्य प्रस्त्रसुषिः सोऽपानः सा वाक् मोऽग्निसदेत्त्रद्रव्यवर्षसमन्नाद्यमिन्युपा-सीत ब्रह्मवर्षस्व्यन्नादो भवति य एवं चेद् ॥ ३ ॥ भथ योऽस्योदङ् सुषिः स प्रमाननत्त्रानः स पर्जन्यस्तदेत्त्रकीर्तिश्च व्युष्टिश्वेन्युपामीत कीर्तिमान्च्युष्टि-मान्भवित य एवं चेद् ॥ १ ॥ भथ योऽस्योध्वेः सुषिः स उदानः स वायुः स भाकाशस्त्रदेतदोजश्च महश्चेत्युपासीताजन्वी महस्वान्भवित य एवं चेद् ॥ ५ ॥ भथ योऽस्योध्वेः सुषिः स उदानः स वायुः स भाकाशस्त्रदेतदोजश्च महश्चेत्युपासीताजन्वी महस्वान्भवित य एवं चेद् ॥ ५ ॥ ते वा एते पञ्च ब्रह्मयुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाः स य एतानेवं पञ्च ब्रह्मयुरुषान्स्वर्गस्य छठे वीरो जायने प्रतिप्वत्रते स्वर्ग लोक य एतानेवं पञ्च ब्रह्मयुरुषानस्वर्गस्य छठे वीरो जायने प्रतिप्रस्ते स्वर्ग लोक य एतानेवं पञ्च ब्रह्मयुरुषानस्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥ ६ ॥ भय यदतः परो दिवो ज्योतिदीष्यते विश्वतःपृष्ठेषु सर्वतःपृष्ठेष्टवनुत्तमेषुत्तमेषु लोकेष्य द्वारपान्वेद वाव तद्यदिदमसिक्षन्तः पुरुषे ज्योतिस्तर्थेषा दृष्टिः ॥ ७ ॥ यत्रेन

तदिसान्छरिरे सण्स्पर्शनोष्णिमानं विजानाति तस्येषा श्रुतिर्यत्रैतत्कर्णाविष-गृह्य निनदिमव नद्धिरिवाग्नेरिव ज्वलत उपशृणीति तदेतदृष्टं च श्रुतं चेत्यु-पासीत चक्षुत्यः श्रुनो भवित य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥ इति त्रयोदशः " सण्टः ॥ १३ ॥

सर्वं खल्वदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपसीताथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरिसँह्योके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति सक्रतुं कुर्वात ॥ १ ॥ मनोमयः प्राणशरीरो भारूषः सत्यसंकर्ष आकाशारमा सर्वकर्मा स्वकर्मा स्वकर्मा स्वकर्मा स्वकर्मा सर्वकर्मा सर्वकर्म सर्वकर्मा सर्वकर्म स्वयक्र स्वयक्र स्वयवक

अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिर्नुमो न जीर्यति दिशो झस्य सक्तयो घौर-स्योक्तरं विरूप स एप कोशो वसुधानस्यस्मिन्वश्वमिर्प श्रितम् ॥ १ ॥ तस्य प्राची दिग्जुहूनांम सहमाना नाम दक्षिणा राज्ञी नाम प्रतीची सुभूताना-मोदीची तासां वायुर्वत्सः स य एनमेवं वायुं दिशां वन्नं वेद न पुत्ररोद्द होित्ति सोऽहमेतमेवं वायुं दिशां वन्नं वेद मापुत्ररोद्द रुद्म् ॥ २ ॥ अरिष्टं कोशं प्रपष्टेऽमुनाऽमुना प्राणं प्रपष्टेऽमुनाऽमुना भूः प्रपष्टेऽमुनाऽमुना अवः प्रपष्टेऽमुनाऽमुना स्वः प्रपष्टेऽमुनाऽमुना अवः प्रपष्टेऽमुनाऽमुना स्वः प्रपष्टेऽमुनाऽमुना स्वः प्रपष्टेऽमुनाऽमुना स्वः प्रपष्टेऽमुनाऽमुना भूवः प्रपष्टेऽमुनाऽमुना स्वः प्रपष्टेऽमुनाऽमुना स्वः प्रपष्टेऽमुनाऽमुना स्वः प्रप्येऽमुनाऽमुना स्वः प्रपर्ये प्रपर्ये हित्ते प्राण्टेऽन्तरिक्षं प्रपर्ये दिवं प्रपर्ये इत्येव तद्वोचम् ॥ ५ ॥ अथ यद्वोचं भुवः प्रपर्य इत्येव स्वः प्रपर्य द्वां प्रपर्य द्वां प्रपर्य द्वां स्वः प्रपर्य द्वां प्रपर्य व्युवेदं प्रपर्य यज्ञवेदं प्रपर्य सामवेदं प्रपर्य इत्येतद्वोचं तद्वोचम् ॥ ७ ॥ इति पञ्चद्वाः सण्डः ॥ ९५ ॥

पुरुषो वाव यज्ञस्य यानि चतुर्विभ्ज्ञानिवर्षाणि तस्त्रातःसवनं चतुर्विभ्ज्ञान्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तद्यः वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव पुने हीद्रभ सर्वे वासयन्ति ॥ १ ॥ तं चेदेनस्मिन्ययसि किंचिदुपनपेत्स ब्रूयास्प्राणा वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनभस्यनमजुसन्तनुतेनि माहं प्राणानां वस्तां मध्ये यज्ञो विलोपसीयेन्युद्धैव वत एत्यगदो ह भवति ॥२॥

अथ यानि चतुश्रत्वारिशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिनः सवनं चतुश्रत्वारिश्वद्वरा त्रिष्ठुप् त्रेष्टुमं माध्यन्दिनः सवनं तदस्य रुद्धा अन्वायसाः प्राणा वाव रुद्धाः अन्ते हीद्दः सर्वः रोदयन्ति ॥ ३ ॥ तं चदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स व्यात्माणा रुद्धा दृदं मे माध्यन्दिनः सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानाः रुद्धाणां मध्ये यद्यो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥ अथ यान्यष्टाचत्वारिश्वाद्धपाणि तृतीयसवनमष्टाचत्वारिश्वाद्धरा अन्वायसाः प्राणा वावादित्या एते हीद्ध्यस्वमादद्वे ॥ ५ ॥ तं चदेतस्मिन्वयसि किंचिद्धुपतपेत्स व्याद्धाणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेनि माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यद्यो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो हैव भवति ॥ ६ ॥ एतद्ध स वै तदिद्वानाह महिदास ऐतरेयः स किं म एतदुपतपित योऽहमनेन न प्रेप्यामिति स ह पोडशं वर्षशतमञीवत्यह योडशं वर्षशतं जीवित य एवं वेद् ॥ ७ ॥ इति पोडशः खण्डः ॥ ६६ ॥

स यद्धिशिषति यिपपासित यश्च रमते ता अस्य दीक्षाः ॥ १ ॥ अथ यद्भाति यिपिबति यद्गमते तदुपसदेवेति ॥ २ ॥ अथ यद्भति यञ्चक्षति यम्मैधुनं चरति स्तुतशक्षेव तदेति ॥ ३ ॥ अथ यत्तपो दानमार्जवमहि स्सा सत्तवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः ॥ ४ ॥ तस्मादाहुः सोष्यन्यसोष्टेति पुन-रूपादनमेवास्य तन्मरणमेवास्यावश्चथः ॥ ५ ॥ तद्धतद्धोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्योवाचापिपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेतश्चयं प्रति-पचेताक्षितमस्य न्युतमित प्राणसः शितमसीति तत्रते हे ऋचौ भवतः ॥ ६ ॥ आदिस्मकस्य रेतस उद्भयन्तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरभ्सः पश्यन्त उत्तरं देवं देवन्ना सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥ ७ ॥ इति ससदशः सण्डः ॥ १७ ॥

मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिंद्वतमाकाशो ब्रह्मेत्युभयमादिष्टं भव-त्यध्यात्मं चाधिदेवतं च ॥ १ ॥ तदेन्द्रनुष्पाद्रह्म वाक् पादः प्राणः पाद-श्रक्षुः पादः श्रोत्रं पाद दृत्यध्यात्मभथाधिदेवतमप्ति. पादो वायुः पाद आदित्यः पादो विशः पाद दृत्यध्यात्मभथाधिदेवतमप्ति. पादो वायुः पाद आदित्यः पादो विशः पाद दृत्युभयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं चैवाधिदेवतं च ॥ २ ॥ बागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः सोऽग्निना ज्योतिषा भानि च तपनि च भाति च तपति च स्वाति च साति च तपति च स्वति पादः स वायुना उपोतिषा भाति च तपति च भाति च नपति च कित्यां यशसा ब्रह्मवर्षसेन य एवं वेदः ॥ ४ ॥ च्युरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपनि च भाति च तपनि च कीत्यां यशसा ब्रह्मवर्षतेन य एवं वेदः ॥ ४ ॥ व्युरेव व्रह्मणश्चतुर्थः पादः स अवित्यां यशसा ब्रह्मवर्षतेन य एवं वेदः ॥ ४ ॥ श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स दिविभज्यों-

तिया भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्षसेन य पुत्रं वेद् ॥ ६ ॥ इत्यष्टादशः खण्डः ॥ १८ ॥

आदित्यो ब्रह्मत्यादेशस्योपव्याख्यानमसदेवेदमप्र आसीत्तस्यदासीत्तस्य म्मान्नस्यत्व ति विद्यानित ते आण्ड-कपाछे रजतं च सुवर्ण चामवताम् ॥ १ ॥ तद्यद्वजतः सेयं पृथिवी बरसुः वर्णः सा धौर्यज्ञतायु ते पर्वता यदुल्वः स मेघो नीहारो या धनसनयस्या नद्यो यद्वासेयमुद्रकः स समुदः ॥ २ ॥ अथ यत्तद्वज्ञायत सोऽसावादित्वस्यं जायमानं घोषा उल्ल्लवोऽन्द्रतिष्ठन्त सर्वाणि च भूतानि च सर्वे च कामा-स्त्रसात्तस्योद्यं प्रति प्रस्तायनं प्रांत घोषा उल्ल्लवोऽन्तिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि च सर्वे च कामा-स्त्रसात्तस्योद्यं प्रति प्रस्तायनं प्रांत घोषा उल्ल्लवोऽन्तिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे चव कामाः ॥ ३ ॥ स च एनमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मेरथुपास्तैऽ-भ्याशो इ यदेनः साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निन्नेडेरिक्रिक्रेडेरन्॥४॥ इत्येकोनविंशः खण्डः ॥ १९ ॥ इति नृनीयः प्रपाठकः ॥ ३ ॥

# अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

ॐ जानश्रुतिई पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुदास्य आस स ह सबंत आवसथान्मापयांचके सर्वत एव मेऽस्वन्तीति॥ १ ॥ अथ ह ह्रष्सा
निशायामित्पेतुस्तद्धेव८ ह्रस्तो ह्रभ्सम्युवाद हो हो हि महाक्ष महाक्ष
जानश्रुतेः पात्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्मापसाक्क्षीस्तत्वा मा
प्रधाक्षीरिति॥ २ ॥ तमु ह परः प्रस्युवाच कम्बर एनमेतस्यन्त्रभ्सयुग्वानमिन रक्षमास्येति यो नु कथ६ सयुग्वा रेक हति ॥ ३ ॥ यथा कृतायविजिसायाधरेयाः संयन्त्येवमेन६भवं तदिभममेति यांकच प्रजाः साधु कुर्विन्त
यस्तदेद यम्म चेद स मयैतदुक्त हति ॥ ४ ॥ यदु ह जानश्रुतिः पात्रायण
टपग्रुश्राव स ह संजिहान एव क्षत्तारमुवाचाङ्गारे ह सयुग्वानित रेक्षमास्येति यो नु कथ सयुग्वा रेक हति ॥ ५ ॥ यथा कृतायविजित्तायाधरेयाः
संयन्त्येवमेन६ सर्वं तद्भिसमेति बन्त्रिक्ष प्रजाः साधु कुर्वन्ति यसहेद यस्स
चेद स मयैतदुक्त हति ॥ ६ ॥ स ह क्षत्तान्विष्य नाविद्मिति भन्त्येयाय त६
होवाच यत्रारे बाह्मणस्यान्वेपणा तदेनमाच्छेति ॥ ७ ॥ सोऽधस्ताष्ठक्रदस्य
पामानं कर्षमाणसुपोपविवेदा त हान्युवाद स्वं नु भगवः सयुग्वा रेक
हस्यह द्यरा ३ इति ह प्रतिजन्ने स ह क्षत्ताऽविद्मिति प्रत्येयाय ॥८॥ इति
प्रथमः खण्डः ॥ ३ ॥

तदुइ जानश्रुतिः पौन्नायणः षट् शतानि गवां निष्कमश्वतरारथं तदादाय प्रतिचक्रमे त<sup>थ</sup> हाभ्युवाद ॥ १ ॥ रेकेमानि पट् शतानि गवामयं निष्कोऽप-मश्वतरीरथो तु स एतां भगवो देवाता शाधि यां देवतासुपास्स इति ॥२॥ तमु इ परः प्रत्युवाचाह हारे त्वा शूड्र तवैव सह गोभिरस्थिति तदुह पुन-रेष जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गर्वा निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥ ३ ॥ त॰ हाभ्युवाद रेकेद॰ सहस्रं गवामयं निष्कोऽयमश्वतरी-रथ इयं जायाऽयं मामो यसिन्नास्सेऽन्वेव मा भगवः शाधीति ॥ ४ ॥ तस्या ह मुखमुपोद्गृह्वज्ववाचाजहारेमाः शूद्रानेनैव मुखेनालापयिष्यथा इति ते हैते रेकपणीनाम महायुषेपु यत्रासा उवास तस्मै होवाच ॥ ५ ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

सत्यकामी ह जावालो जवालां मातरमामन्त्रयांचके ब्रह्मचर्य भवति विवर्त्सामि किंगोत्रोऽहमस्मीति ॥ १ ॥ सा हैनमुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्गो-त्रस्वमित बह्कहं चरन्ती परिचारिणां यावने त्वामलमे साहमेतन्न वेद बर्होत्रस्त्वमित ब्रह्मला तु नामाहमिस सत्यकामो नाम त्वमिन स सत्यकाम एव जावालो ब्रुवीथा इति ॥ २ ॥ सह हारिद्वमतं गातममेत्योवाच ब्रह्मचर्य भगवित वन्त्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥ तथ होवाच किंगोत्रो तु सोम्यासीति स होवाच नाहमेतद्वेद भो यद्गोत्रोऽहमस्म्यपृच्छं मातरथ सा मा प्रत्यमवीहह्नहं चरन्ती परिचारिणा यावने त्वामलमे साहमेतन्न वेद ब्रह्मोत्रस्त्वमित जवाला तु नामाहमिस सत्यकामो नाम त्वमसीति सोऽहथ सत्यकामो जावालोऽस्मि भो इति ॥ ४ ॥ तथ होवाच नतद्वाह्मणो विव्यक्तमहीत समिष्य सोम्याहरोप त्वा नेष्ये व सत्यादगा इति तमुपनीय

कृशानामबलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः सोम्यानुसंव्रजेति ता अ-मिमस्थापयञ्जवाच नासङ्क्षेणावर्तयेति स इ वर्षगणं प्रोवास ता वदा सङ्कः संपेदुः ॥ ५ ॥ इति चतुर्थः सण्डः ॥ ४ ॥

अय हैनमृषमोऽम्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति इ प्रतिशुक्षाव प्राप्ताः सोम्य सहस्र सः प्राप्य न भाषायेकुळम् ॥ १ ॥ ब्रह्मणक्ष ते पादं ब्रवाणीति व्रवीतु मे भगवानिति तस्मे होवाच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दिक्कलोदीची दिक्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपासे प्रकाशवानिक्षिलोके भवति प्रकाशवानी ह लोका अर्थात य एतमेवं विद्वा श्वतुष्कल पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपासे प्रकाशवानिक्षलोके भवति प्रकाशवानी ह लोका अर्थात य एतमेवं विद्वा श्वतुष्कल पादं ब्रह्मणः प्रकाशवानित्युपासे ॥३॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥५॥

अग्निष्टे पादं वक्तित स ह श्रोभूते गा अमिनस्थापयांचकार ता यश्रामि-सायं बभूदुस्तश्राग्नियुपसमाधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राहु-पोपिबिवेश ॥ १ ॥ तमिन्नग्युवाद मस्यकाम ३ इति भगव इति इ प्रति-ग्रुश्नाव ॥ २ ॥ ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्म होवाच पृथिवी कलान्तिरिशं कला थोः कला समुद्रः कलप वे सोम्य चतु-ष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवाक्षाम ॥ ३ ॥ स थ एतमंवं विद्वाधश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानिन्युपास्तेऽनन्तवानस्थिलोके भवत्यनन्तवनो ह लोका अर्थात य एतमेवं विद्वाधश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानिस्युपास्ते ॥ ४ ॥ इति षष्टः स्वण्डः ॥ ६ ॥

इ'ससे पादं वकेति स इ श्रोभृते गा अभित्रस्थापयांचकार ता यन्नाभिसायं वभृतुसन्नाग्निमुप्यमाधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चाद्गेः प्रादुःपोपविवेश ॥ १ ॥ तथ इथ्य उप निपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव
इति इ प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥ वक्षणः सोम्य ते पादं ववाणीति वशीतु मे
भगवानिति तस्य होवाचाग्निः कला स्यैः कला चन्द्रः कला विशुःक्लंप व
सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्माक्षाम ॥३॥ स य एतमेवं विद्वारश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपान्ते ज्योतिष्मानिस्त्रंहोके भवति ज्योनित्यत्यतो ह लोकाञ्चयति य एतमेवं विद्वारश्चनुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिस्मानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ इति सप्तमः लण्डः ॥ ७ ॥

मद्भृष्टे पादं वकेति स ह श्रोभूने गा अभिप्रस्थापयांचकार ता यश्रामिसायं बभूबुस्तत्राप्तिमुपसमाधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चाद्गेः प्राकुपोप-विवेश ॥ १ ॥ तं महुरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति तं प्रतिश्चश्चाव ॥ २ ॥ बहाणः सोम्य ते पादं बवाणीति बवीतु से भगवानिति

तसी होवाच प्राणः कला चक्षः कला श्रोत्रं कला मनः कलेष वे सोस्य धनुष्कलः पादो ब्रह्मण आयतनवासाम ॥ ३ ॥ स य एतमेवं विद्वारश्चमु-कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास आयतनवानसिंहोके भवत्यायत-नवतो ह लोका अयित य एतमेवं विद्वारश्चनुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवा-नित्युपान्ते ॥ ४ ॥ हत्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥

प्राप हाचार्यकुलं तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव हित ह प्रतिज्ञुश्राव ॥ १ ॥ महाविदिव वे सोम्य भामि को नु त्यानुशशासेत्यस्ये ममुख्येश्य हित ह प्रतिज्ञे भगवा स्त्वेव मे कामं ब्यात् ॥ २ ॥ श्रुत् मे क्षेत्र मे भगवहुरोभ्य भाचार्याद्येव विद्या विदिता साविष्टं प्रापयर्ताति तस्म हैत-देवोबाचात्र ह न किंचन वीयायेतिवीयायेति ॥३॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९॥

उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जावाले ब्रह्मचर्यमुवास तस्य हृ द्वादशवर्षाण्यप्रीन्परिचचार स ह सान्यानन्तेवासिनः समावत्यण्यक्षः हस्तेव न समावर्त्यान ॥ १ ॥ तं जायोवाच तमो ब्रह्मचारी कुशलमग्नीन्परि-चचारीन्मा ग्वाप्तयः परिप्रवोचं प्रबृद्धसा हृति तस्य हाप्रोच्येव प्रवासांचके ॥ २ ॥ स ह व्याचिनानिनितुं द्र्यं तमाचार्यजायोवाच ब्रह्मचारिज्ञशान किंचु नाश्वासीति स होवाच बहुव हमेऽस्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥ अथ हाप्तयः समृदिरे तसो ब्रह्मचारी कुशल नः पर्यचारीद्धन्तास्य प्रवचामेति तस्य होचुः ॥ ४ ॥ प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म चं ब्रह्मति स होवाच विजानाम्यहं व्याप्राणो ब्रह्म कं च तु खं च न बिजानामीति ते होचुर्वहाव कं नदंव खं यदेव खं तदंव कमिति प्राणं च हास्मै तदाकाशं चोचुः ॥ ५ ॥ इति दशमः खण्डः ॥ ९० ॥

अथ हैनं गाईपत्योऽनुहाशास पृथिव्यक्तिरस्नमादित्य इति य एप आहित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ स य एतमेवं विद्वानु-पान्तेऽपहते पापकृत्यां लोकीभवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं अञ्जामोऽस्मि ॥ श ॥ हत्येकादशः खण्डः ॥ ११ ॥

अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनुक्तकातापो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति य एष चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स प्वाहमस्मीति ॥ १ ॥ स य एतमेवं बिद्वानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकीभवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं शुक्तामोऽस्मित्र लोकेऽमुप्पित्र व एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ १ ॥ इति द्वादशः सण्डः ॥ १२ ॥

नय हैनमाहबनीबोऽनुत्रशास प्राण माकाशो चौर्विचुदिति य एव विद्युति

पुरुषो दृश्यते मोऽहमस्सि स एवाहमस्मिति ॥ १ ॥ स व एतमेवं विद्वानु-पास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकीभवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्वावरपुरुषाः श्रीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिन्श्च छोकेऽमुष्मिन्श्च य एतमेवं विद्वानु-पास्ते ॥ २ ॥ इति त्रयोदशः लण्डः ॥ १३ ॥

ते होचुरुपकोसलेषा सोम्य तेऽसाहिष्यास्मिष्या धार्चार्यस्तु ते गति बकैत्याजगाम हास्याचार्यस्त्रमाचार्योऽम्युवादोपकोस्स्छ ३ इति ॥ १ ॥ अगव इति हा प्रतिज्ञुश्राव ब्रह्मविद् इव सोम्य ते मुखं भानि को तु खानुशशासेति को तु मानुशिष्याद्धो इतीहापेष निद्त हमे नृनमीदशा अन्यादशा इतीहाशीय-भ्यूदं किं तु सोम्य किल तेऽवोचिक्तित ॥ २ ॥ इदमिति ह प्रतिज्ञेत्र लोकान्वाव किल सोम्य तेऽवोचिक्तहं तु ते तहक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश आपो म शिद्यान्त एवमेवंविदि पापं कर्म त शिद्याद इति अवीतु मे भगवानिति तस्म होवाच ॥ ३ ॥ इति चतुर्दशः खण्डः ॥ १४ ॥

य पृषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एप भारमेति होवाचैतद्मृतसभयमेतद्गसेति तद्ययण्यस्मिन्सिर्पवेदिकं वा सिञ्चन्ति वर्त्मनी एव गच्छिति ॥ १ ॥ एत १ संबन्धाम हत्याचक्षत एत १ हि सर्वाणि वामान्यसिसंयन्ति सर्वाणे वामान्यसिसंयन्ति य एवं वेद ॥ २ ॥ एष उ एव वामनीरेप हि सर्वाणि वामानि नयिति सर्वाणि वामानि नयिति य एवं वेद ॥३॥ एप उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु छोकेषु भाति सर्वेषु छोकेषु भाति सर्वेषु छोकेषु भाति सर्वेषु छोकेषु भाति य एवं वेद ॥३॥ अथ यदु चैवासिम्छ्छ्यं कुवैन्ति यदि च नार्विवमेवासिमंभवन्त्यविषोऽहरह्म आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाचान्यदुदहित मासा सान्मासेभ्य संवत्सर संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रममो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः ॥ ५ ॥ म एनान्यह्म गमयत्येष देवपयो व्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्ममाना हमं मानवमावर्तं नावतंन्ते वावतंन्ते ॥ ६ ॥ इति पञ्चदशः खण्डः ॥ १५ ॥

ण्य ह व यजो योयं पवत एप ह यशिद्ध सर्व पुनाति यदेष यशिद्ध सर्व पुनाति तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक वर्तनी ॥१॥ तथोरन्यतरां मनसा सक्ष्कां-रोति ब्रह्मा वाचा होता ध्वर्युरुद्रातान्यतराः स यथोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परि-धानीयाया ब्रह्मा व्यववर्दात ॥२॥ अन्यतरामेव वर्तनीः सण्स्करोति हीयतेऽम्बन्तरा स यथकपाइ जल्लयो वकेन चकेण वर्तमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति यज्ञण्या रिष्यत्य यज्ञमानोऽनुरिष्यति स दृष्ट्या पाषीयान्भवति ॥३॥ अयचक्षाभ्या यज्ञोपाकृते प्रातरनुवाकेन पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववद्ख्यमे एव वर्तनी सण्सकुर्वन्ति न हीयतेऽन्यतरा ॥४॥ स यथो मयपाइ जल्लयो बोसाम्यां चक्राम्यां वर्तमानः प्रतितिष्ठस्येवमस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति यज्ञं प्रतितिष्ठस्तं यजमानोऽनु प्रतितिष्ठति स इृष्ट्या श्रेयान्भवति ॥ ५ ॥ इति वोवकाः स्वव्दः ॥ १६ ॥

प्रजापतिलोंकानश्यतपत्तेषां तप्यमानाना रसान्त्राबृहद्धि पृथिव्या वायु-मन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥ १ ॥ स एतान्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तामां तप्य-मानाना रसान्त्राबृहद्ग्रेऋेचो वायोर्यजुध्यि सामान्यादित्यात् ॥ २ ॥ स प्तां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यान्तप्यमानाया रसान्यावृहद्भरित्युग्भ्यो भुव-रिति यज्ञभ्यः स्वरिति सामभ्यः॥३॥ एतद्यक्नुको रिष्येन्दः स्वाहेति गाईपर्य जुहुबाहचामेव तद्भसेनची वीर्येणची बज्जर्य बिरिष्ट संद्घाति॥४॥ अथ यदि वजुष्टो रिष्येद्भवः स्वाहेति दक्षिणाग्नी जुह्याद्यज्ञषामेव तद्रसेन बजुवां बीर्येण यजुपां बज्जस्य विरिष्ट्र संद्धाति ॥ ५ ॥ अथ यहि सामतो रिष्येत्स्वः खाहेत्याहवनीये जुहुयात्साम्नामेव तदसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यक्तस्य विरिष्टश्संदधाति ॥ ६ ॥ तद्यथा ठवणेन स्वर्णश संदध्यात्सवर्णेन रजत्र र अनेन अप अपूर्णा सीसर मीसेन लोहं लोहेन दारु दारु चर्मणा ॥७॥ एवमेषां लोकानामामां देवतानामस्याख्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्ट संदर्भाति भेषज्ञकतो ह वा एप यज्ञो यत्रैवंबिद्रह्मा भवति ॥ ८ ॥ एप ह वा उद्दश्यको यज्ञो यत्र्यविद्रह्मा भवत्येवविद्र ह वा एषा ब्रह्माणमन् गाथा बतो यत आवर्तने तत्तद्रच्छति ॥ ९ ॥ मानवी ब्रह्मवैक ऋरिवक्क्र्सनशामिर-क्षायेवविद्ध वे ब्रह्मा यज्ञं यजमानः सर्वाश्चन्विजोःभिरक्षति तस्माद्वेविद्रमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंबिदं नानेवंबिदम् ॥१०॥ इति सप्तद्शः खण्डः ॥१७॥ इति चतर्थः प्रपादकः ॥ ४ ॥

### अथ पश्चमोऽध्यायः॥ ५ ॥

ॐ॥ यो ह वै ज्येष्टं च श्रेष्टं च वंद ज्येष्टश्च ह व श्रेष्टश्च भविन प्राणो बाब ज्येष्टश्च श्रेष्टश्च ॥ १॥ यो ह वै विसिष्टं वेद विसष्टों ह स्वानां भवित बाग्वाव विसष्टः॥ २॥ यो ह वै प्रितष्टां वेद प्रांत ह तिष्टत्यिसः श्च लोकेऽ- सुध्मः श्च चक्षुर्वाच प्रतिष्टा ॥ ३॥ यो ह वै संपदं वेद सः हासी कामाः प्रचन्ते देवाश्च मानुपाश्च श्रोत्रं वाव संपत्॥ ४॥ यो ह वा आयतन वेदा- यतनः ह स्वानां भवित मनो ह वा आयतनम् ॥ ५॥ अथ ह प्राणा अहः- श्रेष्टान स्पृष्टिरेऽहः श्रेषानस्म्यहः श्रेषानस्मिति॥ ६॥ ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचुर्भगवन्को नः श्रेष्ठ इति ॥ ७॥ सा ह वागुच्चमाम सा संवत्सरं प्राष्टितरिष्ट दृश्वेत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७॥ सा ह वागुच्चमाम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकते मजीविनुमिति यथाकळा अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन प्रयन्तश्चसुषा श्वष्टनतः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसंविमिति प्रविवेश ह वाक् ॥ ८॥ वसुहोंचमाम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकते मजीविनुमिति यथाम्या अपश्चन्तः प्राणम्तः प्राणेन वदन्तो वाचा श्वष्टनतः

श्रीत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह चधुः ॥ ९ ॥ श्रोत्रश्होषक्राम तसंवस्तरं प्रोप्य पर्यत्योवाच कथमशकततें मजीवितुमिति यथा विश्व अश्रण्यन्तः प्राणन्तः प्राणन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्रक्षुणा ध्यायन्तो मनसै-विमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥ १० ॥ मनो होषकाम तसंवस्तरं प्रोप्य पर्यत्योवाच कथमशकततें मजीवितुमिति यथा वाका अमनसः प्राणन्तः प्राणेण वदन्तो वाचा पश्यन्तश्रुपा श्रण्यन्तः श्रोत्रेणविमिति प्रविवेश ह मवः ॥ ११ ॥ अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्त्य यथासुह्रयः पट्टीशश्रक्षः नसंसिदेदेषितत्राग्याग्यसमिति इत्र हामिसमेत्योचुर्भगवन्नेषि त्वं नः श्रेष्ठोऽसि मीत्कमित्रिति ॥ १२ ॥ अथ हेनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽसि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीत्रथ हैनं चश्चरुवाच यदहं प्रतिष्ठास्मित्वं तत्प्रतिष्ठासीति ॥ १३ ॥ अथ हेनं श्रोत्रमुवाच यदहं प्रतिष्ठास्मित्वं तत्प्रतिष्ठासीति ॥ १३ ॥ अथ हेनं श्रोत्रम् स्वाच यदहः प्रतिष्ठास्मित्वं तत्प्रतिष्ठासीति ॥ १३ ॥ अथ हेनं श्रोत्रम् स्वाच यदहः प्रतिष्ठास्मित्वं तत्प्रतिष्ठासीति ॥ १३ ॥ अथ हेनं श्रोत्राणि स्वाच यद्वः प्रतिष्ठास्मिति ॥ १४ ॥ न व वाचो न चश्चर्षि न श्रोत्राणि स्वाच समाम्मित्याचक्षते प्राणा हत्येवाचक्षते प्राणो ह्रवेतानि सर्वाणि स्वन्ति ॥ १४ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

म होवाच कि मेऽनं भविष्यतीति यहिंकचिदिदमा भ्रम्य आ शकुनिभ्य इति होचुस्तहा एतदनस्याभ्रमनो ह वै नाम प्रत्यक्षं न ह वा एवंबिदि किंध-नानकं भवनीति ॥ १ ॥ स होवाच किं मे वासो भविष्यतीत्याप इति होनु-न्तस्माद्वा एतद्शिप्यन्तः पुरस्ताचोपरिष्टाचादिः परिदर्शात छम्भको ह वासी भवत्यनशी ह भवति ॥ २ ॥ तर्डतामत्यकामी जाबाली गीश्वतये वैयाव्रपः वायोक्योवाच यशप्येनच्छप्काय स्थाणवे व्याजायेरश्चेवास्मिन्छाखाः प्ररो-हेयुः पलाशानीति ॥ ३ ॥ अथ यदि महजिनामिषेद्मावास्यायां दीक्षित्वा पौर्णमान्यां रात्री सर्वापधस्य मन्धं दक्षिम बनोरूपमध्य व्येष्टाय श्रेष्टाय स्वाहे-त्यप्तावाज्यस्य हत्वा मन्धं मंपातमवनयेत् ॥ ४ ॥ वामिष्ठाय स्वाहेत्यप्तावा-ज्यस्य हत्वा मन्थे मंपातमवनयैत्प्रांतष्टांय स्वाहेत्यप्रावाज्यस्य हत्वा मन्थे मंपातमवनयत्मंपदे स्वाहेत्यद्वावाज्यस्य हृत्वा मन्थे संपातमवनयदायतनाय म्बाहेत्यप्रावाज्यस्य हुत्वा मन्ध्रे मंपातमवनयेत् ॥ ५ ॥ अथ प्रतिसृप्याञ्जली मन्थमाधाय जपत्यमा नामास्यमा हि ते सर्वमिद्यस हि ज्येष्टः श्रेष्टो राजाधिपनिः स मा जैयहार श्रेष्टार राज्यमाधिपन्यं गमयस्वहमेवेद् सर्वम-सानीति ॥ ६ ॥ अथ खब्बेतयची पृच्छव आचार्मात तत्मवितुर्वृणीमह इत्या-चार्मात वर्ष देवस्य भाजनमित्याचार्मान श्रेष्ट्र सर्वधातममित्याचार्मान तुरं भगस्य घीमहीति सर्व पिर्वात ॥ ७ ॥ निर्णिज्य कश्सं चमसं वा पश्चादक्रेः संविशति चर्मणि वा स्थण्डिले वा वाचंयमोऽप्रसाहः स बदि छियं पश्येत्स-

सृदं करें ति विचात् ॥ ८ ॥ तदेष श्लोकः ॥ यदा कर्मसु कास्येषु स्त्रियः स्वारेषु पश्चति ॥ समृद्धिं तत्र जानीयात्तिस्मनस्वमनिदर्शने तस्मिस्वमनिदर्शन इति ॥ ९ ॥ इति द्विनीयः खण्डः ॥ २ ॥

श्वेतकेतडांरुणेयः पञ्चालानार समितिमेयाय तथ्ह प्रवाहणो जैबलिख्वाच कुमारान् त्वाशिषत्पितेत्वनु हि भगव इति ॥ ५ ॥ वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयम्तीति न भगव इति वेत्य यथा पुनरावर्तन्ता ३ इति न भगव इति वेत्य पथोर्देवयानस्य पिनृयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति न भगव इति ॥ २ ॥ वेत्थ यथासी लोको न संपूर्वत ३ इति न भगव इति वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहता-बापः पुरुषवचसो भवन्तीति नैव भगव इति ॥ ३ ॥ अथानु किमनुशिष्टोऽ-बीचभा यो हीमानि न विधात्कथस्मोऽनुशिष्टो बुवीतेर्ति स हायस्तः पितुर-भैमेयाय तश्होबाचाऽननुहिध्य बाव किल मा भगवानववीदन् त्वाहिएमिनि ॥ ४ ॥ पञ्च मा राजन्यबन्धः प्रश्नानप्राक्षीत्तेषां नैकंचनाशकं विवक्तमिति सन होबाच यथा मा त्वं तदतानवदो यथाहमेषां नैकंचन वेद यहहमिमान्वे विच्यं कथं ते नावद्यमिति ॥ ५॥ स गौतमो राज्ञोऽर्धमेयाय तस्मे ह प्राप्ता-माहींचकार स ह प्रातः सभाग उदयाय तर होवाच मानुषस्य भगवन्गी-तम विस्तर वरं वृणीया इति स होवाच तर्वव राजन्मान्यं विसं यामेव कुमारत्यान्ते वाचमभाषथासामेव मे बहीति ॥ ६ ॥ स ह कुच्छीवभूव तथ ह चिरं वसेत्याज्ञापयांचकार तह होवाच यथा मा व्यं गातमावदो यथेयं न प्राक् त्वतः पुरा विद्या बाह्मणान्याच्छति तस्माद् सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति तस्म होवाच ॥ ७ ॥ इति नृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

असी वाव लोको गोतमाप्तिस्तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो धूमोऽहरचिक्षः मदमा अक्रारा नक्षत्राणि विस्कुलिक्काः ॥ ५ ॥ तस्मिकेतस्मिक्क्षौ देवाः श्रद्धां बुद्धति तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥२॥ इति चतुर्थः सण्डः ॥ ४ ॥

पर्जन्यो वाव गौतमाप्रिस्तस्य वायुरेव समिदभं धूमो विद्युद्विरशनिर-क्कारा हादुनयो विस्फुलिक्काः ॥ १ ॥ तस्मिन्नेतस्सिन्नमी देवाः सोमः राजानं सुद्धति तस्या भाहतेर्वेषे संभवति ॥ २ ॥ इति पञ्चमः सण्डः ॥ ५ ॥

पृथिषी वाव गाँतमाप्तिस्तस्याः संवत्सर एव समिदाकाशो धूमो रात्रिर-चिर्विशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवा वर्षे जुद्धान तस्या आहुनेरन्नाः संभवति ॥ २ ॥ इति पष्टः खण्डः ॥ ६ ॥

पुरुषो वाव गातमाप्तिस्तस्य वागेव समित्याणो धूमो जिह्नाचिश्रश्चरङ्गाराः भोत्रं बिस्फुलिङ्गाः ॥ १॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्री देवा अन्नं जुङ्गति तस्या आहुते रेतः संमवति ॥ २ ॥ इति सञ्चमः सण्डः ॥ ७ ॥ योषा बाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्य एव समिधनुपमश्रयते स धूमो योनि-रर्चियंदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः॥ १ ॥ तसिश्रेतसि-सर्गा देवा रेतो जुह्नति तस्या आहुतेर्गर्भः संभवति ॥२॥ हस्यष्टमः सण्डः॥८॥

इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवस्तो भवन्तीति स उस्बाष्ट्रतो मर्भी दश्च या नव वा मासावन्तः शयित्वा यावद्वाथ जायते ॥१॥ स जातो याव-दायुषं जीवित तं प्रेतं दिष्टमिनोऽभय एव हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो अवित ॥ २ ॥ इति वचमः खण्डः ॥ ९ ॥

तथ इत्थं विदुर्येचेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिषमिसंभव-न्याचिषोऽहरह्न आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाचानपद्भदङ्केति मासाथस्तान् ॥ १॥ मालेभ्यः संवत्सरभ संवत्सरादादित्यमादित्याबन्द्रमसं चन्द्रमसो विधुतं तरपुरुषोऽमानवः स एनान्त्रहा गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ २ ॥ अथ य इमे प्राम इष्टाप्तें दत्तामित्युपासते ते धूमममिसंभवन्ति धूमाद्वात्रिं रात्रेरपर-पक्षमपरपक्षाधान्यइद्क्षिणिति मासारसान्नते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥ ३ ॥ मासेम्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाबन्द्रमसमेष सोमो राजा तदेवानामभं तं देवा अक्षयन्ति ॥ ४ ॥ तस्मिन्यावरसंपातम्बित्वाधैतमेवा-ध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भुखा धूमो भवति धूमो भ्रत्वाभं भवति ॥ ५ ॥ अभं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह बीहियवा ओपधिवनस्पतयस्तिलमापा इति जायन्ते औ वै सन्त दानिध्यपतरं यो यो शक्तमत्ति यो रेतः मिर्झात तन्त्रय एव भवति ॥ ६॥ तश्च इह रमणी-यचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापस्यरम्बाह्मणयोनि वा अन्त्रिययोनि वा वंश्वयोगि वाथ य इह कप्यचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूर्या योनिमाप-द्यरन श्रयोनि वा सकरयोनि वा चाण्डालयोनि का ॥ ७ ॥ अर्थतयोः प्रथोने कतरेण च न तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदावर्तानि भूतानि भवन्ति जायस्य म्रियस्वेरयेतत्तृतीयः स्थानं तेनासौ लोको न संपूर्वते तसाजुगुप्सेन तदेष श्लोकः ॥ ८॥ स्तेनो हिरण्यस्य सुगं पिबध्ध गुरोस्तल्पमावसन्त्रहाहा च । एते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरश्रस्तिरित ॥ ९ ॥ अथ ह य एतानेवं पञ्चार्धाः न्वेद न स ह तरप्याचरन्याप्मना लिप्यते शुद्धः पुतः पुण्यलोको भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ १० ॥ इति दशमः खण्डः ॥ १० ॥

प्राचीनशाल औपमन्यवः सत्ययज्ञः पीलुचिरिन्द्रद्युस्रो भाक्षवेयो जनः शार्कराक्ष्यो बुढिल आश्वतराश्विसे हेते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमारसांचत्रुः को तु आत्मा किं ब्रह्मेति ॥ १ ॥ ते ह संपादयांचकुरुहा-सको वे भगवन्तोऽयमारुणिः संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमभ्येति तर हन्ताभ्या- गच्छामेति सः हाम्याजग्युः ॥ २ ॥ स ह संपाद्यांचकार प्रह्यन्ति मामिसे महाशाला महाश्रोत्रियास्तेम्यो न सर्वमिव प्रतिपत्ये हन्ताहमन्यसम्बनुशास्तानि ॥ ३ ॥ ताम्होवाचाश्वपतिर्वे भगवन्तीयं केकयः संप्रतीममात्मानं वैभानरमध्येति तः हन्ताभ्यागच्छामेति तः हाम्याजग्युः ॥ ४ ॥ तेम्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथगहाणि कारयांचकार स ह प्रातः संजिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न कद्यों न मद्यपो नानाहिताधिनाविद्वाश्व स्वर्ग स्वरिणो कृतो यह्यमाणो व भगवन्तेऽहमस्म यावदेकंकस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि ताव-द्रगावद्यो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति ॥ ५ ॥ ते होचुर्येन हेवार्थेन यह्यभाष्टि तमेव नो त्रूहीति ॥६॥ ताम्होवाच प्रातवेः प्रतिवक्तास्यीति ते ह समित्पाणयः पूर्वाह्वे प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयवैतदुवाच ॥ ७ ॥ इत्येकादशः सण्डः ॥ ११ ॥

औपमन्यव कं स्वमारमानमुपास्म इति दिवमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वे सुतेजा आत्मा विश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्ने तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले इदयते ॥१॥ अन्त्यन्नं पृदयति प्रियमत्त्वनं पृदयति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्णसं कुले व एतमेवमात्मान विश्वानरमुपान्ते सूर्धा त्वेष आत्मन इति होवाष सूर्धा ते स्वपतिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ इति हादशः खण्डः ॥१२॥

भय होवाच सत्ययज्ञं पाँलुषि प्राचीनयोग्य कं रवमात्मानसुपास्य इस्था-दिस्त्यमेव भगवो राजिक्षति होवाचय व विश्वरूप आत्मा वेश्वानरो यं रवमा-त्मानसुपास्से तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुले दृज्यते ॥ १ ॥ प्रवृतोऽश्वतरीरथो द्यामीनिष्कोऽस्यश्चं प्रथमि प्रियमस्यश्चं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चमं कुले य एनमेवमात्मानं वश्वानरसुपास्ते चश्चप्रेतदात्मन इति होवाचान्योऽ-भविष्यश्चनमां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ इति ब्रयोदशः खण्डः ॥ १३ ॥

अथ होवाचेन्द्रसुद्धं भालवेयं वैयाव्रपद्ध कं त्वमात्मानमुपारस इति वायुमेव भगवो राजिश्वित होवाचेप व पृथ्यत्वर्मातमा विश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मार्खा पृथ्यवलय आयन्ति पृथ्यथ्रथ्रेणयोऽनुयन्ति ॥ १ ॥ अत्यञ्च पृथ्यमि व्रियमस्यश्चं पश्यति व्रियं भवलस्य अहावर्चमं कुले य एतमेवमात्मानं वश्वा-नरमुपास्ते प्राणस्त्वेप आत्मन इति होवाच श्राणमा उद्क्षमिष्यद्यन्मां नाग-मिष्य इति ॥ २ ॥ इति चतुर्दशः स्वण्डः ॥ ५४ ॥

अथ होवाच जनः क्षार्कराक्ष्य कं त्वमातमानमुपास्य इत्याकाशमेव भगवो राजिकाति होवाचेष वे बहुल आत्मा विश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मान्चं बहुलोऽसि प्रजया च घनेन च ॥ १॥ अत्यवं पश्यिम प्रियमस्यकं पश्यित प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्षसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते संदेहस्त्वेष आत्मन इति होवाच संदेहस्ते व्यशीर्यग्रमां नागमिष्य इति ॥२॥ इति पञ्चदशः खण्डः ॥ १५ ॥

अय होवाच बुढिलमाधनराधि वैयाघ्रपण क स्वमास्मानमुपास्स इस्वष् प्रव भगवो राजिक्षिति होवाचेष वै रियरासमा वैश्वानरो यं स्वमास्मानमुपास्से तस्मास्वण रियमानपुष्टिमानिम ॥ ३ ॥ अत्स्यक्षं प्रश्यित प्रियमस्यकं प्रश्यित प्रियं भवस्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमास्मानं विश्वानरमुपास्ते बस्तिस्स्वेष आत्मन इति होवाच बस्तिस्ते ब्यभेत्स्यचन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ इति योद्याः स्वण्दः ॥ १६ ॥

अथ होवाचोदारूकमारुणि गौतम कं स्वमात्मानमुपास्स हति पृथिवीमेब भगवो राजिक्षित होवाचेष व प्रतिष्ठातमा वैश्वानरो यं स्वमात्मानमुपास्से नस्मात्त्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पश्चिमश्च॥ १॥ अस्स्वसं पृश्यित प्रिष्ठ-मत्त्वसं पृश्यित प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्षसं कुले य पृतमेवमात्मानं वेश्वानर्मुपास्ने पार्वे त्वेतावात्मान हति हो वाच पार्वे। ते व्यम्हास्येतां यन्मां नया-मिष्य हति॥ २॥ इति ससद्शः स्वण्डः॥ १०॥

तान्होवाचेते व खलु यूयं पृथगिवेममात्मानं वैश्वानरं विद्वाप सोऽश्वमात्श्व यस्त्येतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु छोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वश्वमत्ति ॥ १ ॥ तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरश्व मूर्धेव सुतेजाश्रक्षुर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मीत्मा मंदेहो बहुलो बन्तिरव रविः पृथिव्येव पादावुर एव वेदिलोमानि विद्विहेत्यं गाईपत्यो मनोऽन्वाहार्यपत्रम्य आन्यमाहवनीयः ॥ २ ॥ इत्यष्टादशः खण्डः ॥ १८ ॥

तद्यक्षकं प्रथममागच्छेक्तदोमीयश्य यां प्रथमामाहुति जुहुयाकां जुहुयाप्राणाय खाहेनि प्राणस्तृष्यिन ॥१॥ प्राणे तृष्यिन चक्षुस्तृष्यित चक्षुषि तृष्यात्यादित्यस्तृष्यत्यादित्ये तृष्यिन द्योस्तृष्यिन दिवि तृष्यन्त्यां यिक्षच द्याक्षादित्यश्चाधिनिष्ठनस्तत्तुप्यिन तस्याजुनृति तृष्यिन प्रजया पशुभिरश्चाद्यन नेजसा
बह्यवर्षसेनेनि ॥२॥ इत्येकोनविंशः खण्ड ॥ १९॥

अथ यां हितीयां जुहुयाचां जुहुयाद्यानाय स्वाहेति व्यानस्तृष्यति ॥ १ ॥ व्यानं तृष्यति श्रोत्र तृष्यति श्रोत्र तृष्यति चन्द्रमास्तृष्यति चन्द्रमास्तृष्यति हिश्च तृष्यन्तीषु यित्वच दिशस्त्र चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तृष्यति तस्याजुतृतिं तृष्यति प्रजया पश्चिमरत्वाचेन तेजसा ब्रह्मवर्धसेनेति ॥२॥ इति विद्याः खण्डः॥ २०॥

अथ यां नृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेन्यपानस्तृष्यति ॥ १ ॥ अपाने तृष्यति वाक्तृष्यति वाचि नृष्यम्यामग्निस्तृष्यस्यौ तृष्यति पृथिवी

तृष्यति पृथिव्यां मृष्यन्यां यत्किष पृथिवी चाप्तिश्वाधितिष्ठतसन्तृष्यति तस्या-जुनृति नृष्यति प्रजया पशुमिरकाधेन तेजसा ब्रह्मवर्थसेनेति ॥ २ ॥ इत्येक-विकाः खण्डः ॥ २१ ॥

भय यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वाहेति समानस्तृत्यति ॥१॥ समाने तृत्यति मनस्तृत्यति मनसि तृत्यति पर्जन्यस्तृत्यति पर्जन्ये तृत्यति विद्युत्तृत्यति विद्युति तृत्यन्यां यिक्विच यद्यश्च पर्जन्यश्चाधितिष्ठतसत्तृत्यति तस्यानुतृप्ति तृत्यति प्रजया पश्चभिरवायेन तेजसा बहावर्थसेनेति ॥ २ ॥ इति वाविशः सण्डः ॥ २२ ॥

अय यां पद्मभी जुहुयातां जुहुयादुदानाय स्वाहेत्युदानस्तृष्यति ॥ १ ॥ इस्ने तृष्यति त्वक् तृष्यति त्वचि तृष्यन्त्यां वायुस्तृष्यति वाया तृष्यत्या-काशस्तृष्यत्याकाशे तृष्यति यत्किच वायुश्चाकाशश्चाधिनिष्ठतस्तृत्यति तस्या-युत्ति तृष्यति प्रजया पशुमिरकायेन तेजसा ब्रह्मवर्चसंनेति ॥ २ ॥ इति क्रयोविशः खण्डः ॥ २३ ॥

स य इदमबिद्वानिप्तहोत्रं जुहोति यथाद्वारानपोद्य भस्मनि जुहुपात्तादक्त-स्थान् ॥ १ ॥ अथ य एनदेवं विद्वानिप्तहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूनेषु सर्वेष्वात्मसु हुतं भवति ॥ २ ॥ तद्ययेपीकातूलममा प्रोतं प्रदृ-वेतैव इहास्य सर्वे पाप्मानः प्रदृयन्ते य एनदेवं बिद्वानिप्तहोत्रं जुहोति ॥ ३ ॥ तस्मादु हैवंबिद्यद्यपि चण्दालायोच्छिष्टं प्रयच्छेदात्मनि हैवास्य तद्वश्वानरे हुत स्यादिति तदेष क्षोकः ॥ ४ ॥ यथेह ध्रिधिना बाला मातर पयुंपासते । एव स्मवाणि भूतान्यभिहोत्रमुपासत इत्यिद्वात्रमुपासत इति ॥ ५ ॥ इति स्तुर्विशः सण्डः ॥ २४ ॥ इति पञ्चमः प्रपाठकः ॥ १ ॥

### पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अतिकेतुर्द्दारुणेय आस तर ह पितोवाच श्वेतकेतो वस बहाचर्यं न व सोम्पासास्तुरुनोऽनन्च्य बहाबन्धुरिव भवनीति॥ १ ॥ स ह द्वाद्शवर्ष उपेस्य चतुर्विश्वानिवर्षः सर्वान्वेदानधीत्य महामना अनुचानमानी स्तृत्व्य प्रयाय तश्ह पितोवाच श्वेतकेता यद्य सोम्येदं महामना अनुचानमानी स्वष्यां उप्याय तश्ह पितोवाच श्वेतकेता यद्य सोम्येदं महामना अनुचानमानी स्वष्योऽस्युत तमादंशमप्राह्यः ॥ २ ॥ येनाश्चतः श्वतं भवत्यमतं मतमिति इति विज्ञातिमिति कयं नु भगवः स आदेशो भवतीति ॥ ३ ॥ यथा सोम्येकेन मृत्यिण्डेन सर्व मृत्ययं विज्ञातश्रवाद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृतिकेत्वेव सत्यम् ॥ ४ ॥ यथा सोम्येकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञातश्रवाद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहितित्वेव सत्यम् ॥ ५ ॥ यथा सोम्येकेन स्वाह्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं नामधेयं

कुष्णायसमित्वेव सत्यमेव स्तोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६ ॥ न वे नूनं भगवन्तस्य एसद्वेदिषुर्यक्रोतद्वेदिष्यन् कथं मे नावस्यक्रिति भगवा ११२ ॥ मे तद्ववीत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

सदेव सोम्बेदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तद्धेक आहुरसदेवेदमप्र आसी-देक्मेवाद्वितीयं तस्मादसतः सजायत ॥ १ ॥ कुनस्तु खलु सोम्येवश् स्था-दिति होवाच कथमसतः सजायेतेति सखेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वि-तीयम् ॥ २ ॥ सदेशत बहु स्थां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्जत तत्तेज ऐशत बहु स्थां प्रजायेयेति तद्योऽस्वत तसाधन कच शोचित स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तक्यापो जायन्ते ॥३॥ ता आप ऐश्वन्त बह्मयः स्थाम प्रजायेमहीति ता अश्वमस्जन्त तस्मायत्र कच वर्षति तदेव भूयिष्टमकं भवत्यत्र्य एव तद्ध्य-साधं जायते ॥ ४ ॥ इति द्वितीयः लण्डः ॥ २ ॥

तेषां खल्वेषां भूतानां श्रीण्येव बीजानि भवन्यण्डजं जीवजमुद्भिज्ञमिति ॥ १ ॥ सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिलो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविदय नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २ ॥ तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति सेयं देवतेमास्तिलो देवता अनेनेव जीवेनात्मनानुप्रविदय नामरूपे व्याकरोत् ॥३॥ तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोच्या नु खलु सोम्बेमास्तिन्त्रो देवतास्त्रवृत्तिवृद्देकैका भवति तन्मे विज्ञानीहीति ॥ ४ ॥ इति नृतीयः सण्डः ॥ ३ ॥

यद्मे रोहितः रूपं तेजसमाद्रूपं यच्छुकं तद्पां यरकृष्णं तद्श्वसापागादः मेरफितं वाचारम्भणं विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ १ ॥ यद्वादित्यस्य रोहितः रूपं तेजसमाद्रूपं यच्छुकं तद्पां यरकृष्णं तद्श्वस्यापागगदादिस्यादादित्यत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ २ ॥ यद्वाद्मसो रोहितः रूपं तेजसमाद्रूपं यच्छुकं तद्पां यरकृष्णं तद्श्वस्यापागाश्चन्द्राधनद्वस्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ ३ ॥ यद्विचत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव तत्वस्यापागादिष्ठतो विद्युत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ ३ ॥ यति स्व वं तदिद्वाः स आहुः पूर्वे महाशास्त्र महाश्रोत्रिया सत्यम् ॥ ४ ॥ एतद्व स्म वं तदिद्वाः स आहुः पूर्वे महाशास्त्र महाश्रोत्रिया म नोऽद्य कश्चनाश्चतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यतीति स्वेभ्यो विदांचकुः ॥ ५ ॥ यद्व रोहितिविवाभूदिति तेजसमाद्वपीमित तदिदांचकुर्यंदु छुक्तमिवाभूदित्य-पाः रूपिमित तदिदांचकुर्यंदु कृष्णमिवाभूदित्यक्तः स्पानित तदिदांचकुः ॥ ६ ॥ यदिज्ञातिमवाभूदित्वेतासामेव देवतानाः समास इति तदिदांचकुर्यंया च स्व स्तु सोम्येमासिस्यो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृचिच्चदंकेका स्थाति तन्मे विजानीहीति ॥ ७ ॥ इति चतुर्थः सण्डः ॥ ४ ॥

अश्वमशितं त्रेषा विषीयते तस्य यः स्वविष्ठो षानुसासुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मा एसं यो ऽणिष्ठस्तन्मनः ॥ १ ॥ आपः पीतास्त्रेषा विषीयन्ते तासां यः स्वविष्ठो षानुस्तन्मृत्रं भवित यो मध्यमस्तिहोहितं यो ऽणिष्ठः स प्राणः ॥ २ ॥ तेजो ऽशितं त्रेषा विषीयते तस्य यः स्वविष्ठो षानुस्तदस्य भवित यो मध्यमः स मजा यो ऽणिष्ठः सा वाक् ॥ ३ ॥ अश्वमयः हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्त्रेजोमयी वागिति भूग एव मा भगवान्विश्वापयित्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ इति पञ्चमः खण्डः॥ ५ ॥

द्धः सोस्य मध्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति तस्परिभेवति ॥ १ ॥ एवमेव खलु सोम्यानस्यादयमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति तन्मनो भविन ॥ २ ॥ अपा मोम्य पीयमानानां योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीपित स प्राणो भवित ॥ ३ ॥ नेजसः सोम्यादयमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीपित सा वाग्भवित ॥ ४ ॥ अन्नमय हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयन्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ५ ॥ इति पष्टः खण्डः ॥ ६ ॥

पोडराकलः सोम्य पुरूषः पद्धदशाहानि माशीः काममपः पिवापोमयः आणी न पिवतो विच्छेत्स्यत हृनि ॥ ६ ॥ स ह पद्धदशाहानि नाशाय हैन-सुपससाद कि वर्षीमि भी हृत्युचः सोम्य यजुः पि मामानीति स होवाच न व मा प्रात्नभात्ति भो हृति ॥ २ ॥ त १ होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्या-हितस्यकोऽङ्गारः खद्यानमात्रः परिशिष्टः स्थानेन ततोऽपि न बहु दृहेदेवश् सोम्य ने पोडशानां कलानासेका कलानिशिष्टा न्यान्यवर्ताहं वेदाम्नानुभवस्था-शानाथ मे विज्ञास्यमीति ॥ ३ ॥ स हाशाय हैनसुपससाद त १ ह पिकच प्रमुख्य सर्वे ह प्रतिपेद ॥ ४ ॥ त १ होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याह-तस्यकमङ्गार खद्योतमात्र परिशिष्टं तं तृणेरपसमाधाय प्राज्वलयेन्तन ततोऽपि बहु दृहेत ॥ ५ ॥ एवः सोम्य ने पोडशानां कलानामका कलानिशिष्टाभू-साऽकनोपसमाहिता प्राज्वलीन्यवर्ताहं वेदाननुभवस्यक्षमयःहि सोम्य मन आपोमयः प्राणन्तेनोमयी वागिति तद्यास्य विज्ञाविति विज्ञाविति ॥ ६ ॥ इति सक्षमः सण्डः ॥ ७ ॥

उदालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं मे सोम्य विजानीहीति यत्रेतनपुरुषः स्विपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवित् स्वमिती भवित तसादेनः स्विपितीसाचक्षते स्वः द्वापीतो भवित ॥ १॥ स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रवद्धो दिशं वित्रं पर्तत्वान्यत्रायतनमल्डः वा वन्धनमेवोपश्रयत एव-मेव सलु सोम्य तन्मनो दिशं दिश एतित्वान्यत्रायतनमल्डः पाणमेवोपः

भयते प्राणवन्धनर हि सोम्य मन इति ॥२॥ अञ्चलिपासे मे सोम्य विजानीहीति यंत्रतल्पुरुषोऽञ्जिशिषति नामाप एव तद्कितं नयन्ते तद्यया गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तद्य आचक्षतेऽञ्चलायेति तत्रैतष्णुक्षमुत्पतित्र सोम्य विजानीहि नेद्ममृलं भविष्यतीति ॥ ३ ॥ तस्य क मृल्य त्यादन्यत्राजादेवमेव खलु सोम्याक्षेन गुक्रेनापोमूलमन्विष्णाद्याः सोम्य गुक्रेन तेजोमृः समन्विष्ण तेम्याक्षेन गुक्रेन सन्मृलमन्विष्ण सन्मृलाः सोम्यमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सन्पतिष्णः ॥४॥ अथ यत्रेतल्पुरुषः पिपासित नाम तेज एक त्याति नयते तथ्या गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आवष्ट उदन्येति तत्रेतदेव गुक्रमुल्पितम् सोम्य विजानीहि नेदममृलं भविष्यतीति ॥५॥ तस्य क्रमृल्य स्वादन्यत्राच्योऽज्ञिः सोम्य ग्रुक्षेन तेजोमृल्मिन्वष्ण तेजसा सोम्य ग्रुक्षेन सन्मृलमन्वष्ण सन्मृलाः सोम्यमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्य-तिष्ठा यथा तु खलु सोम्येमासिक्षो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृधिवृद्यकेका भवित तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाज्ञनिस संपद्यते मनः प्राणे प्राणक्षेजस्य तेजः परस्यां देवतायाम् ॥ ६ ॥ स य एषोऽणिमे तदाल्यसिद्ये सर्व तन्तस्य स आत्मा तत्त्वमासि श्वेतकेतो इति भूय प्वमा भगवान् विज्ञापयन्विति तथा सोम्येति होवाच ॥७॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥८॥ भगवान् विज्ञापयन्विति तथा सोम्येति होवाच ॥७॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥८॥

यथा सोम्यं मधु मधुकृतो निक्तिष्टन्ति नानात्वयानां वृक्षाणाण्यसान्सम-वहारमेकताण्यसं गमयन्ति ॥ १ ॥ ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽमुण्याहं वृक्षस्य रसोऽस्म्यमुण्याहं वृक्षस्य रसोऽसीत्वेवमेव सलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः स्रति संपद्य न विदुः सात संपद्यामह इति ॥२॥ त इह व्याघ्रो वा सिण्हो वा कृतो वा वराहो वा कीटो वा पनक्को वा द्रश्लो वा मशको वा यद्यक्क-वन्ति तदा भवन्ति ॥ ३ ॥ स य एपोऽणिमतदान्स्यसिद्ध सर्वं तस्तस्य स्क स्रास्मा तत्त्वमिनि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयन्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

इमाः सोम्य नदाः पुरस्तात्प्राच्यः स्यन्द्रन्ते पश्चात्प्रतीच्यसाः समुद्रात्समुद्र-मेवापियन्ति समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न विदुत्तियमहमस्त्रीति ॥१॥ एव-मेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत आगत्य न विदुः सत आगच्छामह इति त इह ब्याघो वा सिश्हो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दश्को वा मशको वा यद्यद्रवन्ति तदा भवन्ति ॥ २ ॥ स य एषोऽणियतदात्म्य-मिद्र सर्व तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमित श्वेतकेतो हित भृय एव मा भग-वान् विज्ञापयन्तिति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ इति दश्चमः खण्डः १० अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मुखेऽम्याइन्याक्रीवन स्रवेदो सच्येऽम्या- हन्याजीवन्सवेधोऽप्रेऽस्याहन्याजीवन्स्रवेश्य एव जीवेनात्मनानुप्रभूतः वेपी-यमानो मोदमानसिष्ठति ॥ १ ॥ अस्य यदेकाण् शाखां जीवो जहात्वय सा ग्रुष्यित दितीयां जहात्वय सा ग्रुष्यित तृतीयां जहात्वय सा ग्रुष्यित सर्वे जहाति सर्वेः ग्रुष्यत्वेवसेव खलु सोम्य विद्वीति होवाच ॥ २ ॥ जीवापेतं वाव किलेवं श्रियते न जीवो श्रियत इति स्य एपोऽणिमैतदात्म्यसिद्ध सर्वे तत्सत्वणः स आत्मा तत्त्वमसि श्रेतकेतो हति भूय एव मा भगवान् वि-शापयिविति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ हत्येकादशः खण्डः ॥ १९ ॥

न्यप्रोधफलमत आहरेतीई अगव इति मिन्धीति भिन्नं अगव इति किमन्न परम्यसीत्यण्य इवेमा धाना भगव इत्यासामङ्गेकां भिन्धीति भिन्ना भगव इति किमन्न परम्यसीति न किंचन भगव इति ॥१॥ तर्र होवाच यं वे सोम्ये-समणिमानं न निभालयस एनस्य व सोम्येचोऽणिक् एवं महाक्यप्रोधसिष्ठति ॥ २ ॥ श्रद्धस्व सोम्येति स य एपोऽणिमतदान्ध्यमिद्र सर्व तस्सत्य स आत्मा तस्वमसि धेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयन्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ इति द्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥

लवणमेतदुद्देऽवधायाय मा प्रातरणसीद्या इति स ह तथा चकार तथ होवाच यहोपा लवणमुद्दं अवाधा अङ्ग तदाहरेति तद्वावमृद्य न विवेद ॥१॥ यथा विलीनमेवाङ्गास्यान्तादाचामेति कथमिति लवणमित्यमिमाइयनद्य मोप-सीद्या इति तद्ध तथा चकार तच्छक्षण्मंवर्तने तः होवाचात्र बाव किल सस्मोग्य न निमालयसेऽत्रैव किलेति ॥२॥ स य ण्पोऽणिमनदात्ममिद्द् सर्व तत्मत्य स आत्मा तत्त्वमिन वेतकेतो इति भृय एव मा भगवान् वि-ज्ञापयिविति तथा सोग्येति होवाच ॥३॥ इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३॥

यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽसिनदाक्षमानीय तं ततोऽतिजने विस्जेत्स यथा तत्र प्राङ्कोदङ्काऽधराङ्का प्रस्तकु प्रध्मायीनामिनद्धाक्ष आनीनोऽभिनद्धा-क्षो विस्ष्टः ॥ ३ ॥ तस्य यथाभिनहनं प्रमुख्य प्रमृषादेतां दिशं गन्धारा पृतां दिशं अनेति स ग्रामाद्दामं पृस्छन् पण्डितो मेधावी गन्धाराने वोपसंपर्धतैय-मेवेहाचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावज्ञ विमोध्येऽथ संपत्स्य इति ॥ २ ॥ स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद्दः सर्वं तत्स्यस्यः स आत्मा तत्त्व-मसि श्वेतकेतो इति मूय एव मा भगवान्विज्ञापयन्विति तथा सोम्येति हो-वाच ॥ ३ ॥ इति चतुर्दशः सण्डः ॥ ३४ ॥

पुरुष सोम्योतोपतापिनं ज्ञातय- पर्युपासते जानासि मां जानासि मा-मिति तस्य यावश बाकानसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणक्षेत्रसि तेजः परस्य देवतायां तावजानाति ॥ १ ॥ अथ यदास्य वाक्षानसि संपद्यते मनः प्राणे द्याणसेजसि नेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ २ ॥ स व एषोऽणि-मेनदाल्यमिद्र सर्व तत्सस्य स आत्मा तत्त्वमसि वेतकेतो इति सूय एव मा भगवान् विज्ञापयन्विति तथा सोम्येनि होवाच ॥ ३ ॥ इति पश्चदशः खण्डः ॥ १५ ॥

पुरुष सोम्योत इसागृहीतमानयन्त्यपहार्थास्त्रेयमकार्थात्यसुमस्ये तष-तेति स यदि तस्य कर्ता भवति तत एवानृतमात्मानं कुरुते सोऽनृतासिस-अोऽनृतेनात्मानमन्तर्थाय परशुं तमं प्रतिगृह्णाति स दह्यतेऽथ इन्यते ॥१॥ अथ यदि तस्याः कर्ता भवति तत एव सत्यमात्मानं कुरुते स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्तर्थाय परशुं तमं प्रतिगृह्णाति स न दह्यतेऽथ सुच्यते ॥ २ ॥ स यथा तत्र नादाह्यनैतदान्स्यमिद् सर्व तत्यत्य स आत्मा तत्त्वमि वित-केतो इति तद्वास्य विज्ञाचिति विज्ञाचिति ॥ ३ ॥ इति षोडशः खण्डः ॥ १६ ॥ इति षष्टः प्रपाठकः ॥ ६ ॥

#### अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

ॐ॥ अचीहि भगव इति होपसमाद सनन्कुमारं नारदसः होवाच यहेन्थ तेन मोपसीद ततस्त उन्दें वस्थामीति॥ १॥ स होवाचर्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेद् सामचेदमाथवेणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां
वेदं पित्रवः राशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देविच्यां ब्रह्मविद्यां मृतविचां क्षत्रविद्यां सम्प्रविद्याः सप्देवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि ॥२॥ सोऽहं
भगवो मञ्जविदेवास्म नात्मविष्ठुतः होव मे भगवहृद्योभ्यस्तरि शोकमान्मविदित्त मोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाच्छोकस्य पारं तारयविति
तः होवाच यहे किंचतद्भयगीष्टा नामैवेतत् ॥ ३॥ नाम वा क्रवेदो यजुवेदः सामवेद भाववंणश्चनुर्थं इतिहामपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पित्रवे
राशिदेवो निधिवीकोवावयमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भृतविद्या क्षत्रविद्या
नक्षत्रविद्या सर्वदेवजनविद्या नामैवेतन्त्रामोपास्वेति ॥४॥ स यो नाम ब्रह्मेत्युपाने
संदित्त भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाच मूयोऽस्तीति तन्मे भगवाम्नवीन्विनि ॥ ५॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥

वाग्वाव नाम्नो भूपसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति यजुर्वेद्र सामवेद-माथवेण चतुर्थोमितिहासपुराण पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यर राशिं देवं निधि वाकोवान्यमेकायनं देवविद्यां बहाविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यार सर्पदेवजनविद्यां दिवं च प्रथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवारश्च मनुष्याध्म पश्च प्रश्न वयाधि च तृणवनस्पनीम्ञ्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीछकं धर्म चाधम च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयः चाहृदयः च बहु वाङ्नाभविष्यक्त धर्मो नाधमों व्यञ्चापिष्यक्त सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयः नाहृदयः वागेवेतत्सर्यं विज्ञापयित वाचमुपास्वेति ॥ १ ॥ स यो वाचं व्रक्षेत्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो वाचं व्रक्षेत्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचो भूय इति वाचो वाच भून् बोऽसीति तनमे भगवान्ववीत्विति ॥ २ ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

मनो वाव वाचो भूयो यथा वै हे वामलके हैं वा कोले हैं। वाक्षी मु-रिरनुभवत्येवं वाचं च नाम च मनोऽनुभवति स यदा मनसा मनस्यति मचानचीयीयेत्यथाधीते कर्माणि कुर्वतित्यथ कुरुते पुत्राध्य पद्ध्येवक्किये-त्यथेष्ठत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्यथंच्छते मनो द्वारमा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्वेति ॥ १ ॥ म यो मनो ब्रह्मेत्युपासे यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो मनो ब्रह्मेत्युपासेऽस्ति भगवो मनसो भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

संकल्पो वाव मनसो भृयान्यदा व संकल्पयनेऽथ मनस्यथ वाचमीरयति तामु नान्नीरयति नान्नि मन्ना एकं भवन्ति मन्नेषु कर्माणि ॥ १ ॥
तानि इ वा एतानि मंकल्पेकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठितानि
समह्न्पतां द्यावाष्ट्रथिवी समकल्पेनां वायुश्चाकाशं च समकल्पन्तामापश्च
तेजश्च तेषाः संक्रुत्ये वर्षः संकल्पते वर्षस्य संक्रुत्या अन्नः संकल्पतेऽन्नस्य
संह्र्त्ये प्राणाः संकल्पन्ते प्राणानाः संह्र्त्यं मन्नाः संकल्पते मन्नाणाः
संह्र्त्ये कर्माणि संकल्पन्ते कर्मणाः संक्रुत्ये लोकः संकल्पते लोकस्य संह्र्त्ये कर्माणि संकल्पन्ते कर्मणाः संक्रुत्ये लोकः संकल्पते लोकस्य संह्र्त्यं सर्वः संकल्पते स एप संकल्पः संकल्पमुपास्तेति ॥ २ ॥ य यः संकल्प
क्रक्षेत्युपान्ते हृप्तान्त्रे स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽच्यथमानानव्यथमानोऽभितिष्यिति यावत्संकल्पस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो
भवति यः संकल्पं ब्रह्मेत्युपान्तेऽस्ति भगवः संकल्पाद्धय इति संकल्पाद्वाव
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ ३ ॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

चित्तं वाव संकल्पाञ्चयो यदा वै चेतयतेऽथ संकल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाज्ञीरयति नाज्ञि मञ्जा एकं भवन्ति मञ्जेषु कर्माणि ॥ १ ॥ तानि इ वा एतानि चित्तंकायनानि चित्तत्रातानि वित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माश्चापि बहुविद्चित्तो भवति नायमसीत्येवैनमाहुर्यद्यं वेद यहा अयं विद्वान्नेत्यमास्त्रित्यं तस्मा एवोत अभूषन्ते

चित्तम् होवैषामेकायमं चित्तमात्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्स्वेति ॥२॥स यश्चित्तं व्रह्मेत्युपास्ते चित्तान्वं स लोकान् ध्रवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽस्य-यमानानव्यथमानोऽभित्तिचाति याविष्यतस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यश्चित्तं बह्मेत्युपासोऽन्ति भगवश्चित्तान्तृय इति चित्ताद्वाव भूयोऽन्त्रीति सन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ ३ ॥ इति पद्ममः खण्डः ॥ ५ ॥

ध्यानं वात चित्ताः ह्यो ध्यायनीव पृथिवी ध्यायतीवान्ति । ध्यायनीव प्रधायनीवापो ध्यायनीव पर्वता ध्यायनीव देवमनुष्यासस्माग्र हह मनुष्याणां महत्तां प्राप्तुवन्ति ध्यानापादा । इवेव ते भवन्त्रथ येहपाः कक्षाहिनः पिद्याना उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्यानापादा । इवेव ते भवन्ति । धान यो ध्यानं ब्रह्मेन्युपास्ते यावध्यानस्य गतं तन्नास्य यधाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मेन्युपास्तेऽन्ति भगवो ध्यानाञ्जूष इति ध्यानाहाव भूयोऽन्तीति तन्मे भगवान्त्रवीविति ॥ २ ॥ इति षष्टः खण्डः ॥ ६ ॥

विज्ञानं वाय ध्यानाद्वयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति यजुर्वेद्दस्साम्मवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यस् राशि दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्र-विद्याः सर्पदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च नेजश्च देवाध्श्च मनुष्याध्श्च पद्मुध्श्च वयाधिमं च तृणवनस्पतीक्ष्क्वापदान्याकीटपत-क्रिपिलकं धमं चाधमं च सन्यं चानृत च साधु चासाधु च हृदयन् चाह्र-द्यज्ञं चालं च रमं चेमं च लोकममुं च विज्ञानेनव विज्ञानाति विज्ञानमुपान्स्मिति ॥ ३ ॥ स यो विज्ञानं ब्रह्मेन्युपास्ते विज्ञानवतो वं स लोकाव्ज्ञान-वतोऽभित्ति द्यान याविद्वज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्मेन्युपास्तेऽन्ति भगवो विज्ञानाद्वय इति विज्ञानाद्वय भूयोऽस्तीति तनमे भगवान्वयीन्विति ॥ २ ॥ इति सप्तमः सण्डः ॥ ७ ॥

बलं वाव विज्ञाना हृयोऽपि ह शतं विज्ञानवता मेको बलवाना कम्पयते स यदा बली भवत्ययोग्याता भवन्युत्तिष्टन्परिचरिना भवति परिचरलुपसत्ता भवत्युपसीदन्द्रष्टा भवति श्रोता भवित मन्ता भवित बोद्धा भवित कर्ता भवति विज्ञाता भवित बलेन वै पृथिवी निष्ठति बलेनान्तरिश्चं बलेन शौर्व-लेन पर्वता बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वया शिन च तृणवनस्पत्तयः श्वापदान्याकी टपतक्वपिपीलकं बलेन लोकस्तिष्ठति बलमुपास्त्वेति ॥ १ ॥ स यो बलं महोत्युपास्ते यावद्वलस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवित यो बलं बहोत्युपास्ते ऽरित भगवो बलाद्भ्य इति बलाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगन्यान्वावितिति ॥ २ ॥ इस्यष्टमः सण्डः ॥ ८ ॥ असं वाय वलाद्र्यस्तमाथयपि दशरात्रीनांशीयाद्यसुष्ट जीवेदथवाऽद्र्-ष्टाऽश्रोताऽमन्ताऽबोद्धाऽकर्ताऽविज्ञाता भवत्यथाऽबस्याये द्रष्टा भवित श्रोता भवित मन्ता भवित बोद्धा भवित कर्ता भवित विज्ञाता भवत्यबमुपास्स्वेति ॥१॥ स योऽबं ब्रह्मेत्युपास्तेऽबवतो वे स लोकान्यानवतोऽिमित्सिख्यित यावद-ष्रस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवित योऽबं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽखाज्य्य इत्यबाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्यवीत्विति॥१॥इति नवमः खण्डः॥९॥

आपो वावान्नाद्भयस्यस्यावदा सुवृष्टिनं अवित व्याघीयन्ते प्राणा असं किनीयो अविष्यतीस्थ्य यदा सुवृष्टिभेवस्यानन्दिनः प्राणा अवन्त्यसं बहु अविष्यतीस्थाप एवेमा मृतां येयं पृथिवी चदन्तिरक्षं यद वार्यस्पर्वता यदेव-मनुष्या यत्पज्ञवश्च वयाप्ता च नृणवनस्पत्यः श्वापद्ग्न्याकीटपत्र पिपीलकः माप एवेमा मृतां अप उपास्चिति ॥१॥ स योऽपो वसंत्युपान्त आमोति सर्वान्नकामाध्स्तृप्तिमान्भवित यावद्पां गत तत्रास्य यथाकामचारो अवित योऽपो वसंत्युपास्ते स्वित योऽपो वसंत्युपास्तिस्त भगवोऽन्यो भूय इत्यन्यो वा मृयोऽस्तित तनमे भगवान्ववी-विति ॥ २ ॥ इति दशमः खण्डः ॥ ४० ॥

तेजो वावाच्यो भूयम्बद्धा एतद्वायुमागृद्धाकाशमभितपति तदाहुनिशोचिति नितपति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्व दर्शयि वाऽथापः स्जने तदे-तत्पूर्वामिश्च तिरश्चीमिश्च विद्युद्धिराहादाश्चरन्ति तस्मादाहु विद्योतिते स्तन्यति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्व दर्शयि वाऽथापः स्जते तेज उपा-स्स्वेति ॥ १ ॥ स यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते तेजस्वी व स तेजस्वतो योकानभास्यतोऽपहततमस्कानभितिच्यति यावत्तेजसो गतं तन्नास्य यथाकामचारी भवति यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीन्विति ॥ २ ॥ इत्येकाद्याः सण्डः ॥ ११ ॥

आकाशो वाव तेजसी भूयानांकाशे वे सूर्याचन्द्रमसावुभी विद्युक्षक्षण्यामिशकाशेनाद्भ्यत्याकाशेन श्रुगोत्याकाशेन प्रतिश्रुणोत्याकाशे रमत आकाशेन रमत आकाशे रमत आकाशेन रमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाशममिजायत आकाशमुणस्त्र्यांत ॥ १ ॥ स य आकाशं प्रदेश्युपास्त आकाशवतो वे स लोकान्यकाशवतोऽसंवाधानुस्यायवतोऽभित्तिकाति यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आकाशं प्रदेश्युपास्तेऽस्ति भगव आकाशाद्भ्य इत्याकाशाद्वाव भूयोऽस्त्रीति तनमे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥ इति द्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥

सरो वावाकाद्माद्भयसमाधद्यपि बहुव आसीरसस्यरन्तो नैव ते कंचन श्रुणुवुर्न मन्वीरस विजानीरन् यदा बाव ते स्रोरेयुरथ द्युणुयुरथ मन्वीरस्थ विजानीरन् स्रोरेण वे पुत्रान्विजानाति स्रोरेण पश्चन् स्रारमुपास्स्रेति ॥ १ ॥ स यः स्रारं महोत्युपास्ते यावरस्रास्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो मवति यः सारं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवः साराङ्ग्य इति साराङ्ग्य सूथोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥ इति त्रयोदद्याः सण्डः ॥ १३ ॥

आशा वाव साराः व्यास्थादो हो वे सारो मधानधीते कर्माणि कुरते पुत्राध्य पाइध्येच्छत इसं च लोकममुं चेच्छत आशामुपास्त्रेति॥ १ ॥ स य आशां ब्रह्मेन्युपाल आशयास्य सर्वे कामाः समृद्यान्यमोघा हास्यात्रिणो भवन्ति यावदाशाया गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां ब्रह्मेन्यु-पास्तेऽन्ति भगव आशाया भूय हत्याशाया वाव भूयोऽस्तीति तनमे भगवा-न्य्रवीतिर्वित ॥ २ ॥ इति चतुर्दशः खण्डः ॥ १४ ॥

प्राणों वा आशाया भूयान्यथा वा अश नाभी समर्पिता एवमस्मिन् प्राणे सर्वेथ समर्पितं प्राणः प्राणन यानि प्राणः प्राणं द्दाति प्राणों ह पिता प्राणों माना प्राणों आना प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो हाह्मणः ॥ ४ ॥ स याँद पितरं वा मानर वा आतरं वा स्वसारं वाचार्यं वा ब्राह्मणं वा किंचिद भूशमिव प्रत्याह धिक्त्वाऽस्त्वित्वेनमाहुः पितृहा वे त्वमसि मानृहा व त्वमसि आनृहा व त्वमसि स्वसृहा व त्वमस्याचार्यहा वे त्वमसि शाह्मणहा व त्वमसि ॥ २ ॥ अथ यद्ययेनानुत्कान्तप्राणान् द्यूलेन समासं व्यतिषं वृहेकेवन ब्रूयुः पिनृहामीति न मानृहासीति न आतृहासीति न स्वसृहामीति नाचार्यहामीति न वाह्मणहासीति ॥ ३ ॥ प्राणो हेवेतानि सर्वाणि भवति स वा एप एवं पर्यक्षेयं मन्वान एवंविज्ञानक्रतिवादी भवति तं चेह्रयुरितवाद्यमीत्वितवाद्यसीति ब्रूयाक्षापह्रयीत ॥ ४ ॥ इति पञ्चद्यः खण्डः ॥ ४५ ॥

एप तु वा अनिवद्ति यः सत्येनातिवद्ति सोऽहं भगवः सत्येनानिवदा-नीनि सत्य त्वेव बिनिज्ञासितव्यमिति सत्यं भगवो विजिज्ञास हति ॥ १ ॥ इति योडशः खण्डः ॥ १६ ॥

यदा वे विज्ञानास्यथं सन्यं वद्ति नाविज्ञानन् सन्यं बद्ति विज्ञानक्षेष्ठं सन्यं वद्ति विज्ञानं त्वेच चिजिज्ञासिनव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ ९ ॥ इति समद्दाः सण्डः ॥ १७ ॥

यदा वै मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वैव विजानाति मतिस्वेव विजानाति मतिस्वेव विजानाति मतिस्वेव विजानाति मातिस्वेव विजानाति भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ इत्यष्टा-दशः सण्डः ॥ १८ ॥

यदा वे श्रह्भात्यथ मनुते नाश्रह्भन्मनुते श्रह्भदेश मनुते श्रद्धाः वेष विजिज्ञासितन्येति श्रद्धां भगवी विजिज्ञास इति,॥ १ ॥ इत्येकोनविन्नः सण्डः॥ १९॥ यदा व निम्तिष्टस्य अद्घाति नानिस्तिष्टन्श्रद्धानि निम्तिष्टक्षेत्र श्रद्ध-धाति निष्टा त्वेत विजिज्ञासितन्येति निष्टां भगवो विजिज्ञास इति ॥ ६ ॥ इति विद्याः सण्डः ॥ २० ॥

यदा वै करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वेव निस्तिष्ठति कृतिस्तेव विजिज्ञामितव्येति कृति भगवो विजिज्ञाम इति ॥ १ ॥ इत्येक-विशः खण्डः ॥ २१ ॥

यदा वे मुखं लभतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा करोति मुखमेव लब्ध्वा करोति मुखं त्वेव विजिज्ञामितव्यमिति मुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ इति द्वाविद्याः खण्डः ॥ २२ ॥

गो वै भूमा तस्मुखं नाल्पे मुखमस्ति भूमैव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञा-सितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ इति त्रयोविंशः खण्डः ॥ २३ ॥

यत्र नान्यस्पर्यित नान्यस्कृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽध यत्रान्य-त्पर्यस्यान्यस्कृणोत्यन्यद्विजानाति नद्दर्य यो व भूमा तद्दमृतमथ यद्दर्य तन्मर्त्यः स भगवः कम्मिन्प्रनिष्ठिन इति स्व महिद्धि यदि वा न महिद्धीति ॥ १॥ गोभश्वमिष्ठ महिमेन्याचक्षते हिन्दिहिर्ण्यं दासभार्यं क्षेत्राण्यायनना-नीति नाहमेवं ब्रवीमि ब्रयीमीति होवाचान्यो झन्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति ॥ २॥ इति चतुर्विशः खण्डः ॥ २४॥

स एवाधम्ताःस उपरिष्टात्स पश्चारस पुरम्ताःस दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद्रभसर्वमित्यथानोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाधम्तादृहमुपरिष्टादृहं पश्चादृह पुरस्तादृहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेद् मर्वमिति ॥ १ ॥ अथात आन्मादेश एवात्मेवाधम्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आन्मोन्तरत आत्मेवेद् सर्वमिति स वा एव एवंपद्यक्षेवं मन्वान एवं विज्ञानक्षारसरितरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराह भवति तस्य मर्वेपु लोन्केषु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेपाभ सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥२॥ इति पञ्चविद्राः स्वण्डः २५

तस्य ह वा पृतस्यैवं पश्यत पृवं मन्वानस्यैवं विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मनः स्पर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत
आविभीवतिरोभावाबात्मतोऽक्षमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतिश्वत्मात्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो
मन्ना जात्मतः कर्माण्यात्मत पृवेद् सर्वमिति ॥ १ ॥ तदेव स्रोको न पश्यो
सृत्युं पश्यति नःरोगं नोत दुःसता सर्वश् ह पश्यः पश्यति सर्वमामोति

सर्वत्रा इति स पुक्षा भविति त्रिषा भवित प्रमाण सप्तषा नवषा वैव पुनअकाद्य स्मृतः शतं च दश चैकश्च सहस्राणि च विष्शतिराहारकुदौ सप्तशुद्धिः सन्वशुद्धौ श्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वेग्रन्थीनां विप्रमोक्षसस्मै स्टिन्
तकपायाय तमसस्पारं दर्शयनि भगवान् सनत्कुमारस्य स्कन्द हस्याचश्चते तथ स्कन्द इत्याचक्षते ॥ २ ॥ इति पद्विशः सण्डः ॥ २६ ॥ इति
सप्तमः प्रपाठकः ॥ ७ ॥

### अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशसः-सिम्यदन्तसदन्वेष्टव्य तद्वाव विजिज्ञासिनव्यमिनि॥ १ ॥ तं चेद्रयुर्यदिदम-स्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिलन्तराकाशः किं तद्त्र विद्यते यद्वेष्टर्यं यहाव विजिज्ञामितव्यमिति ॥ २ ॥ स व्याचावान्वा अयमाका-शस्तावानेपोऽन्तर्हत्य भाकाश उमे अस्मिन् चावापृथिवी अन्तरेव समाहिते डमाविशक्ष वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुमा विद्युत्रक्षत्राणि यचान्येहास्ति यच नाम्ति सर्वं तद्सिन्समाहितमिति ॥ ३ ॥ तं चेइयुरसिप्श्रेदिदं ब्रह्मपुरे सर्वे समाहित सर्वाण च भूतानि सर्वे च कामा यदेन जरामाप्रोति प्रध्वर-सने वा कि तनोऽनिशिष्यत इति ॥ ४ ॥ स ब्र्यासास्य जरवेतजीर्यति न वेचनास्य हन्यत पुतत्मत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एप आत्मापहत-पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिधन्मोऽपिपामः सत्यकामः सत्यमंकल्पो यथा होतेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं यं यमन्तमिकामा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभाग नं नमेवोपजीवन्ति ॥ ५ ॥ तद्यथेह कर्मजितो स्रोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते तद्य इहारमानमनन्विच मज-न्त्येता । अ सत्यान कामा । स्तेपा । सर्वेषु छोकेष्वकामचारी भवत्यय प इहान्मानमन्दिस वजन्त्येतात्रश्च मस्यान् कामाश्स्तेपात्र सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ६ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ ३ ॥

म यदि पितृलोककामी भवित संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठनित तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते ॥ १ ॥ अथ यदि मातृलोककामो भवित संकल्पादेवास्य मातरः समुत्तिष्ठनित तेन मातृलोकेन संपन्नो महीयते ॥ २ ॥ अथ यदि आत्रतः समुत्तिष्ठनित तेन आतृलोकेन संपन्नो महीयते ॥ २ ॥ अथ यदि आत्रतः समुत्तिष्ठनित तेन आतृलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ३ ॥ अथ यदि सस्लोककामो भवित संकल्पादेवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठनित तेन स्वस्लोकेन संपन्नो महीयते ॥ ४ ॥ अथ यदि सस्लोक स्वारः समुत्तिष्ठनित तेन सस्लोकेक संपन्नो महीयते ॥ ४ ॥ अथ यदि सस्लोके समुत्तिष्ठनित तेन सस्लोकेक संपन्नो महीयते ॥ ४ ॥ अथ यदि गुन्धमास्यकोककामो भवित

संकल्पादेवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन मंपन्नो महीयते ॥ ६ ॥ अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति संकल्पादेवास्यान्नपाने समुत्तिष्ठ-तस्तेनान्नपानलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ७ ॥ अथ यदि गीतवादित्रलोके-कामो भवति संकल्पादेवास्य गीतवादिने समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादिनलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ८ ॥ अथ यदि जीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य ज्ञित्यः समुत्तिष्ठन्ति तेन ज्ञीलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ९ ॥ यं यमन्तमिनकामो भवति यं कामं कामयते योऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते ॥ १० ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

त इसे सला. कामा अनुतापिथानास्तेपा स्तामा सतामनृतमपिथानं यो यो झस्येतः प्रीत न तमिह दर्शनाय लभते ॥ १ ॥ अथ ये चान्येह जीवा वे च प्रेता यहान्यदिच्छन्न लभने सर्वं तदत्र गरवा विन्दतेऽत्र हास्येते सत्याः कामा अनुतापिथानान्त्रथापि हिरण्यनिथि निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचर्मतो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य पृन बहालोकं न विन्देत्युरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य पृन बहालोकं न विन्देत्यत्तेन हि प्रस्युदाः ॥ २ ॥ स वा एप आरमा हिंदि नस्यतदेव निरुष्ण हृद्यमिति तस्मान्द्रव्यमहरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेति ॥ ३ ॥ अथ य एप संप्रसादोऽस्माच्छित्रात्ममुख्याय परं ज्योतिरुपमंपच स्वेत रूपेणामिनिष्पचत पृत्र आरमेति होवाचेतदस्तमभयमेनहहोति तस्य ह वा पृतस्य बहाणो नाम सत्यमिति ॥ ४ ॥ तानि ह वा पृतानि त्रीप्यक्षराणि सनीयमिति नचरसत्तर हमृतमथ यत्ति तन्मर्थमथ यत्रं तेनोमे बच्छति यदनेनोमे बच्छति तस्याद्यम् महरहवां पृवंवित्स्वर्गं लोकमेति ॥ ५ ॥ इति नृतीय. खण्डः ॥ ३ ॥

भथ य आत्मा स सेतुर्विष्टितिनेषां लोकानामसंभेदाय नैतः सेतुमहोरात्रे सस्तो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतः सर्वे पाष्मानोऽनो निवर्तन्तेऽपहतपाष्मा द्येष बद्धालोकः ॥ १॥ तस्माहा एतः सेतुं तीरवीऽन्धः सम्भनन्धो भविन विदः सम्भविद्धो भवत्युपतापी सम्भनुपतापी भवित तस्माहा एतः सेतुं तीरवीपि नक्तमहरेवामिनिष्यक्षते मकृद्धिमानो द्येवेष बद्धालोकः ॥ २॥ तद्य एवैतं बद्धालोकं बद्धाचर्येणानुविन्दन्ति तेषामेवेष बद्धालोकं कस्तेषाः सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवीत ॥ ३॥ इति चनुर्थः सण्डः ॥ ४॥

भय यद्याक् इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तइह्मचर्येण होव यो ज्ञाता तं बिन्द-तेऽथ यदिष्टामित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तइह्मचर्येण होवेष्टात्मानमनुविन्दते ॥ १॥ अथ यत्सकायणित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तइह्मचर्येण होवा सत आत्म-ब्रह्मणं बिन्दतेऽथ यन्मोनिमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तइह्मचर्येण होवात्मान-मनुबिच मनुते ॥ २ ॥ अथ यदनाक्षकायनिमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेष झात्मा म नद्ग्यति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्दतेऽथ ब्रह्मण्यायनिम्लाचक्षते ब्रह्म- चर्यमेव तत्तद्रश्च ह वे ण्याष्ट्राणंना ब्रह्मलोके तृतीयस्थामितो दिवि तदैरंम-दीय" सरस्तद्श्वत्थः सोमस्तवनस्तद्रपराजिता पूर्वब्रह्मणः प्रभुविमित" हिरण्य-यम् ॥ ३ ॥ तद्य प्रवेतावरं च ण्यं चार्णना ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति त्रेषामेवप ब्रह्मलोकस्तेषा सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ४ ॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥

अय या एता हृदयस्य नाड्यमाः पिङ्गलसाणिङ्गमिष्ठिनि शुक्कस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसं वा बादित्यः पिङ्गल एव शुक्क एव नील एव पीतः एव लोहितः ॥ १ ॥ तद्यथा महापथ आतृत उमी प्रामा गच्छतीमं चासुं चन्नमेवता आदित्यस्य रहमय उमी लोको गच्छन्तीमं चासुं चासुप्मादादिः स्वास्त्रतायन्ते ता आसु नाडीयु मृक्षा आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुप्मि-आदित्यं सृक्षाः ॥ २ ॥ नच्छत्तस्मुक्षः समन्तः संप्रसन्धः स्वमं न विजानात्यासु तदा नाडीयु सृक्षो भवित तन्न कश्चन पाप्मा स्पृश्चित तेजसा हि तदा संप्रतो भवित ॥ ३ ॥ अथ य्वतद्वलिमानं नीतो भवित तमिन्नतः आसीना आहुर्जानानि मां जानानि मामिति स यावदस्माच्छित्रादनुन्कान्तो भवित तावजानाति ॥ ४ ॥ अथ य्वतद्वसाच्छित्रादनुन्कामत्यथैतिनेव रहिमिन्द्रध्वं-माक्रमते स ओमिति वा होहामीयते स यावन्धिप्येन्मनन्तावदादित्यं गच्छन्येतद्वं खलु लोकद्वारं विदुषां प्रयद्वं निरोधोऽविदुषाम् ॥ ५ ॥ तदेष स्थोकः । अत चेका च हृदयस्य नाड्यम्तामां मृर्थानमभिनिःस्तेका । तबोध्वंमायन्नसृत्वमेति विष्वदृन्या उन्क्रमणे भवन्त्युन्क्रमणे भवन्ति ॥ ६ ॥ इति पष्ट खण्डः ॥ ६ ॥

य आस्मापहनपाप्मा विजरो विसृत्युर्विशोको विजिधन्मोऽपिपासः सत्य-कामः मत्यमंकल्पः सोऽन्वेष्ट्रयः स विजिज्ञामितव्यः स सर्वा श्र लोकाना-मोति सर्वा श्र कामान्यममान्मानमनुविद्य विजानानीनि ह प्रजापितर्वाच ॥ १ ॥ तढोभये देवासुरा अनुवुष्ठिये ने होचुईन्त तमान्मानमन्विच्छामो यमान्मानमन्विच्य सर्वा श्र लोकानामोनि सर्वा श्र कामानितीन्द्रो हैव देवा-नामभिप्रववाज विरोचनोऽसुराणां ताहासंविदानावेव समित्पाणी प्रजाप-तिसकाशमाज्यमनु ॥ २ ॥ तो ह द्वात्रि शतं वर्षाण ब्रह्मचर्यमृत्युन्ते ह प्रजापनिरुवाच किमिच्छन्ताववास्तर्मिति तो होचनुर्य आत्मापहत्तपाप्मा वि-वरो विमृत्युर्विशोकोऽविजिधत्मोऽपिपासः सत्यकामः मत्यसंकल्पः सोऽन्ये-ष्ट्यः स विजिज्ञासिनव्यः स सर्वा श्र लोकानामोति सर्वा श्र कामान्यस्त-मात्मानमनुविद्य विजानानीनि भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्त-मिति ॥ ३ ॥ तो ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिण पुरुषो दृश्यत एप आत्मिति होवाचेतदमृतममयमेतद्वसेत्यय योऽयं भगवोऽप्सु परिल्वायते यश्राय- मादर्शे कतम एव इस्पेष उ एवेषु सर्वेध्वेतेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥

उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदान्मनो न विजानीयस्तन्मे प्रवृतमिति तो होदशरावेऽवेक्षांचकाते ना ह प्रजापनिरुवाच किं पृश्ययेति ती होचतुः सर्वमेवेदमावां भगव आत्मानं पदयाव आलोमभ्य जानसेभ्यः प्रतिरूप-मिति ॥ ३ ॥ ताँ ह प्रजापतिस्वाच साध्यलं हताँ सुवसना परिष्हती भूवी-दशरावेऽवेक्षेथामिति तो इ साध्वलंकृता सुवसना परिष्कृता भूरवोदशरावेsवेक्षांचकाते तौ ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति ॥ २ ॥ तौ होचतु-र्यथेवेदमावां भगवः साध्वलंकृता सुवसना परिष्कृती च एवमेवेमा भगवः साध्वलंकृतौ सुवसना परिष्कृतावित्येप आत्मेति होवाचेतदसृतमभयमेत-इह्रोति ता ह ज्ञान्तहृद्यी प्रवजनतुः ॥ ३ ॥ ता हान्वीक्ष्य प्रजापनिक्वा-चानुपलक्षात्मानमननुविद्य बजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वा-सुरा वा ते पराभविष्यन्तीति सह शान्तहृद्य एव विरोचनोऽसुरा अगाम तेभ्यो हैतासुपनिषदं प्रोवाचार्मवेह सहयव आत्मा परिचर्व आत्मा-नमेवेट सहयद्वात्मान परिचरञ्जूमा लोकाववामोतीमं चाम् चेति ॥ ४ ॥ तसाद्प्यचेहाद्दानमश्रद्धानमयजमानमाहरास्रे। बनेन्यसुराणाः होपोपनिष्यंतस्य शरीर भिक्षया वसनेनालकारेशेनि संस्कृत्रेन्येनेन हाम् लोकं जेप्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५ ॥ इत्यष्टम खण्डः ॥ ८ ॥

अथ हेन्द्रोऽप्राप्येव देवानेतद्वयं ददशं यथेव खहवयमस्मिन्द्रशिरे साध्य-लंक्कते साध्वलकृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत प्यमेवायः मस्मिन्नन्थेऽन्धो भवति सामे स्नामः परिवृत्रणे परिवृत्रणोऽस्येव दार्शारस्य ताः शमन्वेप नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १ ॥ स समिन्पाणि पुनरे-याय तक्ष ह प्रजापतिरुवाच मध्यन्यच्छान्तहृद्यः प्रावाजी साधं विशेचनेन किमिच्छन् पुनरागम इति स होवाच यथेव खहवय भगवोऽस्मिन्धरीरे साः ध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत पृवमे-वायमस्मिन्नन्थेऽन्धो भवति स्नामे स्नामः परिवृत्रणे परिवृत्रणोऽस्येव शरीरस्य नाशमन्वेप नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ एवमेवेप मध्यनिवृत्ति होवाचेतं त्वेव ते भूयोऽनुन्याख्यास्यामि वसापराणि हात्रिक्षतं वर्षा-णीति स हापराणि हात्रिक्षतं वर्षाण्युवास तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ इति नवमः सण्डः ॥ ९ ॥

य एव खम्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्रक्षेति स ह शान्तहदयः प्रवज्ञाज सहामाप्येव देवानेतन्नयं दृद्शं तद्यव्यपीर् शरी-

रमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्वाममसामो नवैपोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ १ ॥ न वधेनास्य हन्यते नास्य स्नाम्येण सामो धन्ति त्वेवन विच्छाद्यमीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदिनीव नाहमत्र भोग्यं पर्यामीति ॥ २ ॥ समित्पाणिः पुनरेयाय त इ प्रजापतिस्वाच मधवन्यच्छान्तहृद्यः प्रावाजीः
किमिच्छन् पुनरागम इति स होवाच नच्चपीद् भगवः शारमम्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्नाममसामो नैवेपोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ ३ ॥ न
वधेनास्य हन्यते नास्य साम्येण स्नामो प्रन्ति त्वेवेनं विच्छाद्यन्तीवाप्रियवेत्तव भवत्यपि रोदिनीव नाहमत्र भोग्यं पर्यामीत्यवेत्रेय मधविस्तित होवाचैतं त्वेव ते भूगोऽनुव्याख्यास्यामि वसाऽपराणि द्वाविष्यत वर्षाणीति स
हाऽपराणि द्वाविष्यानं वर्षाण्युवास तस्मै होवाच ॥ ४ ॥ इति दशमः
स्वष्टः ॥ १० ॥

तस्त्रेतत् सुसः समस्त संत्रसन्न स्वमं न विज्ञानात्रेष आत्मेति होवानेत्त्रम्तमभयमेतह्नेति स ह शान्तहृदयः प्रववाज स हाप्राप्येव देवानेत्रकृषं दर्श नाहं स्वव्यमेव संप्रत्यात्मानं जानात्र्यसहमस्त्रीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीता भवित नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १ ॥ स सीमपाणिः पुनरेयाय त इ प्रजापित्रवाच मधवन्य स्त्रान्तहृदयः प्रान्वाजीः किमि छन्पुनरागम इति स होवाच नाहं स्वव्य सगव पृवध संप्रत्यात्मानं जानात्र्यसहमस्त्रीति नो पृवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवित नाहमत्र भोग्यं पश्यामिति ॥ २ ॥ एवमेवप मधविति होवाचेतं स्वेव ने भूयोऽनुव्यात्यात्मामि नो पृवान्यत्रतसाहमाऽपराणि पञ्च वर्षाण्यवास्त्रामि नो प्रवान्यत्रतसाहमाऽपराणि पञ्च वर्षाणीति सहाऽपराणि पञ्च वर्षाण्यवास्त्र तान्येकशतः संपेदुरेतत्तरहाहुरेकशतः ह व वर्षाणी मधवान्यजापता बद्धाचर्यमुवास्त तस्त्र होवाच ॥ १ ॥ इत्येकादशः स्वप्रः ॥ १ ॥ इत्येकादशः स्वप्रः ॥ १ ॥

मयवन्मन्ये वा इट शारिमात्तं मृयुना नदस्यामृतस्याशारिस्याःमनोऽधिएानमानो व सर्शारः विवावियाभ्यां न व मशरिरस्य मनः विवाविययोरपहांतरस्यशरीरं वाव सन्त न विवावियो मृशातः ॥ १ ॥ अशरीरो वायुरभ्रं
विद्युत्मतनियुद्धर्मराण्येतानि तद्ययेतान्यमुप्मादाकाशास्ममुन्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यन्ते ॥ २ ॥ एवमेवेष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्ममुख्याय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते स उत्तमः
पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षन्त्रीडन्रममाणः स्वीमिर्वा यानैर्वा ज्ञातिमिर्वा नोपजन्ध सार्विद्ध शरीर्थ स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिन्छरीरे प्राणो युक्तः ॥ ३ ॥ अथ यत्रेतदाकाशमनुविष्ण्यं च्युः स चाक्षुपः पु-

रुषो दर्शनाय चक्षुरथ यो बेदेदं जिज्ञाणीनि स आत्मा गन्धाय ज्ञाणमथ यो बेदेदममिच्याहराणीनि स आत्मामिच्याहाराय वागथ यो बेदेद श्रण-वानीति स आत्मा अवणाय श्रोत्रम् ॥ ४ ॥ अथ यो बेदेदं मन्वानीनि स आत्मा मनोऽस्य देवं चक्षुः स वा एप एतेन दैवेन चक्षुपा मनमेतान् का-मान् पत्थन् रमते ॥ ५ ॥ य एते बह्यां ते वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मासेपा सर्वे च लोका आत्माः सर्वे च कामाः स सर्वाश्व लोका-नामोनि सर्वाश्व कामान्यन्तमात्मानमनुविद्य विजानानीनि ह प्रजापतिरु-वाच प्रजापनिरुवाच ॥ ६ ॥ इनि द्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥

इयामाच्छवल प्रपचे शबलाच्छतामं प्रपचेऽध इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोसुंखात्प्रमुच्य धूला शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमिमंभ भवामीत्यमिमंभवामीति ॥ १ ॥ इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३ ॥

भाकाशो व नाम नामरूपयोनिवंहिता ने यदन्तरा तहहा तदमृत स् भात्मा प्रजापतेः सभा वेदम प्रपद्य यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो तिशां यशोऽहमनुपापिस स हाई यशसां यशः श्वेतमद्क्ष्मद्वाः श्वेतं खिन्दुमाभिगाम् ॥ १ ॥ इति चनुर्दशः खण्डः ॥ १४ ॥

तद्भैतद्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापितमेनवे मनुः प्रजाभ्य आचार्यकुला-द्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिहोषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुवा देहे स्वाध्यायमधीयानो धार्मकान्विद्धद्यस्मिन सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्टाप्याहिष्य सम्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेयं वर्तयन्यावदायुपं ब्रह्मलोकमभिसंप-स्रते न च पुनरावतेते न च पुनरावतेते ॥ १ ॥ इति पञ्चद्शः खण्डः ॥१५॥

इत्यष्टमः प्रपाठकः समाप्तः॥ ८॥

ॐ आण्यायन्तु समाङ्गानि वानप्राणश्रक्षुः श्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं बद्धोपनिषदं माहं बद्धा निराकुर्या मामा बद्धा निराकरोदनिराक-रणमस्वनिराकरणं मेऽस्तु तदान्मनि निरते य उपनिष्त्मु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ॥ ॐ मान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

### इति छान्दोग्योपनिषत्संवृर्णा ॥ ९ ॥

# बृहदारण्यकोपनिषत् ।

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्दच्यते ॥ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय-शिष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

के उपा वा असस्य मेध्यस्य शिरः ॥ सूर्यश्रश्चांतः प्राणो व्यासमितिंशानरः संवरसर आत्माश्चस्य मेध्यस्य ॥ द्योः पृष्ठमन्तरिक्षसुद्ररं पृथिवी पाजस्यम् । दिशः पार्श्वे अवान्तरिद्धः पर्णव ऋतवोऽङ्कानि मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो माध्यानि । उदध्यध्यान्कताः सिन्धवो गृदा यङ्कश्च क्षोमानश्च पर्वता ओषध्यश्च वनस्पत्तयश्च लोमानि उद्यन् पूर्वार्थो निम्लोचञ्चयनार्थो निष्ट्रिष्मने यहिद्योतते यहिष्ट्वते तत्सनयित यन्मेहित तद्वर्थित वागेवास्य वाक् ॥ १ ॥ अहर्या अर्थ पुरन्ता नमहिमानवजायत तस्य पूर्वे ससुद्रे योनी रात्रिरेनं पश्चान्महिमान्वजायत तस्यापर ससुद्रे योनिरेता वा अर्थ महिमानावभितः संवभूवतुः । हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी गन्धवीनर्वाऽसुरानश्चो मनुष्यान् ससुद्र एवास्य बन्धः समुद्रो योनिः ॥ २ ॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ १ ॥

नैवेह किंचनात्र आमीन्मृत्युनैवेदमावृतमासीत् । अज्ञनाययाज्ञनाया हि मृत्युम्तःमनौऽकुरुतात्मन्यां स्वामिति । मोऽर्चन्नस्यांचैत आपोऽजायन्ता-र्चते वै मेकसभृदिनितदेवाकस्याकेवम् कः ह वा अस्म भवति य एवमेतः दर्कस्पार्कत्वं वेद् ॥ १ ॥ आपो वा अर्कसन्नद्याः शर आसीत्ममहन्यत सा पृथिव्यभवत्तस्यामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तसस्य तेजो रमो निरवर्तताप्तिः ॥ २ ॥ स त्रेथात्मानं व्यकुरुतादित्यं तृतीयं वायुं तृतीयः स एप प्राणक्षेधा विहितः । तस्य प्राची दिश्विरोऽमा चामा चेमा । अथास्य प्रतीची दिक् पुच्छममी च सक्ध्या दक्षिणा चोदीची च पार्श्व हो। पृष्टमन्तरिक्षमुदरमियमुरः स ए-षोप्सु प्रतिष्टितो यत्र क चैति तदेव प्रतितिष्टत्येव विद्वान् ॥ ३ ॥ सोऽका-मयत दितीयो म आत्मा जायेनेनि स मनसा वाचं मिथ्न सममवदश-नाया मृत्युम्तद्यद्वेत आसीत्स संबन्धरोऽभवत्। न ह पुरा ततः संबन्धर आस तमेतावन्तं कालमबिभः । याबान्यंबन्सरम्नमेनाववः कालस्य परम्ता-दस्तत तं जातमभिव्याददास भाणकरोग्यैव वागभवन् ॥ ४ ॥ स पृक्षेत यदि वा इसमिसमाध्ये कतीयोऽसं करिष्य इति स तया वाचा तेनात्मनेदण सर्वमसृजत यदिदं किंचची यजूरिक सामानि छन्दारिस यजान प्रजाः पशून । स यद्येवास्जत तत्तर्ममिश्रयत सर्वे वा अत्तीनि तद्दितेरदिनित्वः सर्व-स्थैतस्थात्ता भवति सर्वमस्थानं भवति य एवमेतद्दितेरदितित्यं येद् ॥ ५ ॥ सोऽकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति सोऽश्राम्यत्स तपोऽतप्यत तस्य श्चान्तस्य तप्तस्य यशोवीयं मुद्दशमत् प्राणा व यशो वीयं तत्याणेषू कानिषु शरीर ध्व मन आमीत् ॥ ६ ॥ सोऽकामयत्त नेध्यं म इदध्सादात्मन्यनेन स्यामिति ततोऽधः समभवचद्धवत्तनमेध्य-मभूदिति तदेवाधमेधस्याधमेधत्वम् । एए ह वा अधमेधं वेद य एनमेवं वेद तमनव्द्धवामन्यत तथ्यं संवत्मरस्य एरस्तादात्मन आरूमत पद्मन्वेव-ताभ्यः प्रत्योहत् तस्मान्यतेदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमारूभन्त । एप ह वा अधमेधो य एप तपित तस्य संवत्मर आत्मायमित्रर्कस्तस्ये मे लोका आत्मान्यत्वोवावकं श्वमेधो सोपुनरेकेव देवता भवित मृत्युरामोति मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवित ॥ ७ ॥ इति द्वितीय बाह्मणम् ॥ २ ॥

द्वया ह आजापन्या देयाश्चास्राध्व नतः कनीयमा एव देवा ज्यायसा अ-सुरास एषु लोके वम्पर्धन्त ने ह देवा अनुईन्नासुरान्यज्ञ उद्गीयेनास्यया-मेनि ॥ १ ॥ ते ह वाचमृचुम्वं न उद्गार्थान तथेनि तेभ्यो वागुदगायन यो वाचि भोगमं देवेभ्य आगायन् यत कल्याणं वदति नदात्मने ते बिद्रनेन वै न उद्गानाम्येष्यन्तीनि तमभिद्रस पाष्मनाविध्यनम् यः स पाष्मा यदेवे-दमप्रतिरूपं यदिन स एव स पाप्मा ॥ २ ॥ अथ ह प्राणमूचुस्त्वं न उद्गा-बेति तथिति तेभ्यः प्राण उदगायद्यः प्राणभोगम्त देवेभ्य भागायद्यत् कत्याण जिञ्चति तदाःमने ते विद्रतेन व न उद्घात्राःबैप्यन्तीर्ति तमभिद्वत्य पाप्म-नाऽविध्यस्य यः स पाप्मा यदेवेदमर्शानरूप जिल्लान स एव स पाप्मा ॥३॥ अथ ह चक्षुरूचुरूवं न उहायेनि नथेनि तेभ्यश्रश्चरतमायन यश्रश्चाचि भो-गमा देवेभ्य आगायशक्तत्याणं पश्यति तदान्मने ते विदुरनेन व न उद्गान्ना-त्वेष्यन्तीति तमभिद्रत्य पाप्मनाविध्यन्त्य यः य पाप्मा यदेवेदमर्शनुरूपं पश्यति स एव स पाप्मा ॥ ४ ॥ अथ ह श्रोत्रमृचुस्वं न उद्गावेति तथेति तेश्वः श्रोत्रमुदगायद्यः श्रांत्रे भौगम्तं देवेभ्य आगायचम्कत्याणः श्रणीति तदात्मने ते विदुरनेन वे न उद्दात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्वत्य पापमनाऽवि-ध्यन्त्सयः स पाप्मा यदेवेदमर्पातरूपः शुगोति स पृत्र स पाप्मा ॥ ५ ॥ अध ह मन अचुरूव न उद्गार्थान तथात तैम्यो मन उद्गायखो मनसि भो-गस्त दंबेभ्य आगायचन कल्याण४ संकल्पयति तदास्मने ते विदुरनेन व न उद्गात्रात्येष्यन्तीति नमभिद्धत्य पाष्मनाऽविष्यन्त्य यः स पाष्मा यद्वदमप्र-तिरूपः संकल्पमति स एवं म पाप्मवमु खल्वेता देवताः पाप्मभिरूपास्-जन्नेवमनाः पाप्मनाऽविध्यन् ॥ ६ ॥ भश हेममासन्यं प्राणमृतुरःवं न उद्गा-बेति तथाति तेभ्य एप प्राण उदगायते विदुरनेन व न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तद्भिद्रत्य पाप्मनाविध्यन्स यथाश्मानसून्या लोहो विध्वधसेतेवधहेव विध्वध

समानं विष्वञ्चो बिनेशुस्ततो देवा अभवन् पराऽसुग भवत्यारमना परास्य द्विषम्भातृच्यो भवति य प्वं वेद ॥ ७ ॥ ते होतुः क नु सोऽभूषो न इत्थ-मसकेत्वयमास्ये उन्तरति सोऽयास्य आङ्गिरमोऽङ्गानार हि रसः ॥ ८ ॥ सा वा एषा देवता दूर्नाम दूर इत्या मृत्युर्द्र ह वा अस्मान्मृत्युर्भवति य एवं बेद ॥ ९ ॥ सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्य यत्रासां दिशासन्तरनद्रमयांचकार तटासां पाप्सनो विन्यद्धात्तसाञ्च जन-मियासान्तमियासेत्पाप्मानं मृत्युमन्ववायानीति ॥ १० ॥ सा वा पूपा देख-तैसासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्यांथनां मृत्युमखनहत् ॥ ११ ॥ स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमत्यमुच्यन सोऽप्रिरमवन्सोऽयमप्तिः परेण सृत्युमितिकान्तो दीप्यते ॥ १२ ॥ अय ह प्राणमत्यवहत्स यदा सृत्यु-मत्यमुच्यतं स वायुरभवत्मोऽयं वायुः परेण मृत्युमनिकान्तः पवते ॥ १३॥ भय चक्षुरत्यवहत्तवदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योऽभवत्सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमनिकान्तस्तपति ॥ १४ ॥ अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमु-च्यत ता दिशोऽभवश्मा इमा दिशः परेण मृत्युमितकान्ताः ॥ १५ ॥ अध मनोऽत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यन म चन्द्रमा अभवत्योसी चन्द्रः परेण मृत्युमतिकान्तो भाग्येव ह वा एनमेण देवता मृत्युमतिवहति य एवं बेद ॥ १६ ॥ अथारमनेऽसाद्यमागायद्यदि किंचास्त्रमदानेऽनेनेव तद्यत इह प्रतितिष्ठति ॥ १७ ॥ ते देवा अबुवन्नेतावृद्धा इद्ध सर्व यद्नं तदासमन आगामीरनु नोऽसिञ्जन आभजन्वेति ते व मामिमंबिशतेति तथेति तथ समन्तं परिण्यविशन्त तस्माद्यदेनेनाश्वमत्ति तेनैतास्तृष्यनयेत् ह वा एनः स्वा अभिसंविद्यन्ति भर्ता स्वानार श्रष्टः पुर एना भवत्यसादोऽधिपतिर्य एवं वेद य उईविविद्धस्थेषु प्रतिपत्तिर्दुभूपति न हैवालं भार्थेभ्यो भवत्यथ स प्रतिमनुभवति यो वै तमनुभायान तुभूपति स हैवार्ल भार्येभ्यो भवति ॥ १८ ॥ सोऽयास्य आद्विरमोऽङ्गानाः हिरमः प्राणो वा अङ्गानाः रसः प्राणी हि वा अङ्गानाः रसम्तस्माचसाःकस्माबाङ्गान्त्राण उन्हासति नदेव तच्छुण्यत्येप हि वा अङ्गाना "रसः ॥ १९ ॥ एप उ एव बृहस्पतिर्वाग् वे बृहती तस्या एव पतिस्तसादु बृहस्पतिः ॥ २० ॥ एव उ एव ब्रह्मणस्पति-वीग् वै बह्म तस्या एष पनिसास्मादु ब्रह्मणस्पनि. ॥ २१ ॥ एष उ एव साम वाग् वं सामेष सा चामश्रेति तत्साम्नः सामत्वं बहेच समः द्विषणा समो मशकेन समो नागेन सम एमिखिमिलोंकै: समोऽनेन सर्वेण तसाहेव सामाश्रुते साम्रः सायुज्यः सङोकतां जयति व एवमेतत्साम वेद् ॥ २२ ॥ एष उ वा उद्गीयः प्राणो वा उत्प्राणेन होद्य सर्वमुत्तव्यं वारोव गीथोश्व-गीया चेति स उद्दीयः ॥ २३ ॥ तद्दापि बहाइसक्षेकितानेयो राजानं मक्ष-

यञ्जवाचायं तस्य राजा मुर्धानं विपातयताचित्तिोऽयास्य आङ्गिरसोऽन्येनो-द्वाबदिति वाचा च होब स प्राणन चोदगायदिति ॥ २४ ॥ तस्य हैतस्य साम्रो यः स्वं वेद अविन हास्य स्वं तस्य वे स्वर एव स्वं तस्मादान्विज्यं करिप्यन्वाचि स्वरमिच्छेत तथा वाचा स्वरमंपन्नवात्विज्यं कुर्यातस्माधने स्वरवन्तं दिद्दक्षन्त एवाऽथो यस्य स्त्रं अर्वात अवति हास्य स्त्रं य एवमेत-त्सामः सं वेद ॥ २५ ॥ तस्य हतस्य साम्नो यः मुत्रणं वेद भवति हास्य सुवर्णं तस्य व स्वर एव सुवर्णं भवति हास्य सुवर्णं य एवमेतन्सामः सुवर्णं वेद् ॥ २६ ॥ तस्य हैतस्य साझो यः प्रनिष्ठां वेद् प्रति ह तिष्टति तस्य वे वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्बेप एतन्त्राणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽस इत्य हैक बाहु: ॥ २७ ॥ अधातः पवमानानामेवान्यारोहः स व खलु प्रस्तोता साम प्रस्तिति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेद्यतो मा सहमय तमसी मा ज्योनि-र्गमय मृत्योमांमृत्। अगम्येति स यदाहायतो मा सद्गमयेति मृ युवी अस-त्सदस्तं सृत्योमीसृतं गमयासृतं मा कुवित्येवैतदाह तमसो मा ज्योतिर्गम-येति सृत्युर्वे तमो ज्योतिरसतं सत्योमोस्तं गमयासतं मा कुवित्येवैतदाह मुखोमांमृतं गमयेति नात्र निरोहितमिवान्ति । अथ यानीतराणि न्तोत्राणि तेष्वाध्मनं इन्नाद्यमागायेत्तम्याद् तेषु वर वृणीत यं काम कामयेत त॰ स एप एवंबिदुद्वातान्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयेत तमागायति तद्वत-होकजिदेव न हैवालोक्यताया आज्ञास्ति य प्वमेतत्साम येद ॥ २८ ॥ इति तृतीय बाह्मणम् ॥ ३ ॥

आत्मेवेदमश्र आसीत् पुरुपविधः सोऽनुचीद्दय नान्यदात्मनोऽपदयत् सोऽहमसीत्यग्ने व्याहरत्ततोऽहमामाभवत्तसाद्प्येतद्यांमित्रतोऽहमयित्येन्वाप्र उत्तवाधान्यक्षाम प्रवृते यद्दय भवति स यत्पूर्वोऽस्मात्सर्वस्मात्मवीन्यान्यम आपत्र अधित ह व स तं योऽस्मात्पूर्वो वुभूपति य एवं वेद् ॥ १ ॥ सोऽविभेत्तस्मादेकाकी विभेति सहायमीक्षांचके यन्मदन्यक्षास्ति कसात्रु विभेगीति तत एवास्य भयं वीयाय कस्माद्यभेष्यहितीयादै भयं भवति ॥ २ ॥ स व नव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स दितीयमंष्ट्यत् स हेनावानास यथा स्वीपुमार्स्यो संपरिष्वकी स हमसेवात्मान हेथा पातसान्ततः पतिश्च पत्नी चाभवतां तस्मादिदमर्थवृग्छमित्र स्व इति ह स्माह याज्ञ-वस्त्यसस्मादयमाकाक्षः श्विया पूर्वत एव ताण् समभवत्ततो मनुष्या अञान्यत्व ॥ ३ ॥ साहेयमीक्षांचके कथं नु मात्मान एव जनवित्वा संभवति हन्ति तिरोऽसानीति सा गौरभवदपभहतरस्माद्यमेषाभवत्ततो गावोऽज्ञायन्त वक्ष्यस्मामवदस्ववृष् इतरो गर्दभीतरा गर्दभ इतरस्वार्थसमेवाभवत्तत एकमण्यस्यस्माद्यस्व इतरो गर्दभीतरा गर्दभ इतरस्वार्थसमेवाभवत्तत एकमण्यस्यस्वार्थस्व इतरो गर्दभीतरा गर्दभ इतरस्वार्थसमेवाभवत्तत एकमण्यस्य स्वायताऽजेतराभवदस्य इतरो अविरितरा भेष इतरस्वार्थसमेवाभवत्तते।अववन्त

योऽनायन्तेवमेव यदिदं किंच मिथुनमापिपीलिकाम्यस्तत्सर्वमसुजत ॥ ४ ॥ मोऽवेदहं वाव सृष्टिरस्म्यहण्हीद्रसर्वमसृशीति ततः सृष्टिरभवत्सृष्ट्याण्हा-स्यतस्यां भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ अथेत्यभ्यमन्थलः मुखाश्च योनेईस्ताम्यां चाप्तिमस्जत तस्मादेतदुभयमलोमकमन्तरतोऽलोमका हि योनिरन्तसत्तवि तमाहुरमुं यजामु यजेत्येकंक देवमेतस्यव मा विस्ष्टिरेष उ हो व सर्वे देवा अथ यत्किचेदमार्दं तदेतसोऽस्त्रत तदु सोम एतावद्वा इद्रश्सर्वमकं चैवा-कादश्च सोम एवाक्रमिरकादः सेपा बह्मणोऽनिस्ष्टिर्यच्छेयसो देवानस्ज-ताथ यनमध्येः सम्भमृतानस्त्रत नम्माद्तिसृष्टिगतिमृष्ट्याः द्वास्यतस्यां भवति य एवं वेद ॥ ६ ॥ तद्वेद तहाँच्याकृतमासीत्तकामरूपाप्रयामेव व्याकिय-तेप्सौ नामायमिद<sup>्</sup>रूप इति तदिदमण्येतिहि नामरूपाध्यामेव व्याकिय-तेऽपा नामायमिद्धरूप इति स एप इह प्रविष्ट आनलाग्रेभ्यो यथा श्वरः श्वरधा-नेऽवहितः स्याद्विश्वंभरो वा विश्वंभरकुछाये तं न पश्यन्ति । अक्रास्त्रों हि स प्राणक्षेत्र प्राणी नाम भवति वटन् वाक्पश्यभ्यक्षा शुण्वन् श्रीत्रं मन्वानी मनन्तान्यस्येतानि कर्मनामान्येव स योत एककप्रपास्ते न स वेदाकृत्स्त्रो हांपोऽत एकेकेन भवत्यात्मेत्येवोषासीतात्र हाते सर्व एकं भवन्ति तदतत्प-दनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्मानेन हातत्सर्व वेद । यथा ह वै पदेनानुबिन्दे-देवं कीर्तिः श्लोक विन्दते य एवं वेद ॥ ७ ॥ तदेतत्वेयः पुत्रास्त्रेयो वित्ता-प्रेयोऽन्यसात्सर्वसादन्तरतरं यदयमात्मा स योऽन्यमात्मनः प्रियं ब्रवाणं त्रुपात् प्रियथ गेरस्यतीतीश्वरो ह तथेव स्यादारमानमेव प्रियसुपासीत स य आत्मानमेव प्रियमुपानं न हास्य प्रिय प्रमायुकं भवति ॥ ८ ॥ तदाहुर्यह्र-स्रविधया सर्व भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किस तद्रह्माऽवेद्यस्मात्तरसर्वम-भवदिनि ॥ ९ ॥ बहा वा इदमम आसीत् तदारमानमेवायेदहं ब्रह्मास्मीति तसात्तत् सर्वमभवत् नद्यो यो देवानां प्रत्यवुष्यतः स एव तद्भवत्तथर्पीणां तथा मनुष्याणां तद्वतःषद्यकृषिर्वामद्वः प्रातिपेदेऽहं मनुरभवः सूर्यश्रेति तदिद्रभप्येतिहिं य एव वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति स इद् सर्व भवति तस्य इ न देवाश्र नाभूत्या ईराते भात्मा ह्रापार स अवत्यथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽ-सावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवर स देवानां यथा ह वे बहदः पशवी मनुष्यं भुंज्युरेवमैकैकः पुरुषो देवान् भुनक्चेकसिन्नेव पशावादी-यमानेऽप्रियं भवति किसु बहुषु तसादेषां तदा प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ॥ १० ॥ अहा वा इदमञ आसीरेकमेव तदेक्य सम्र व्यभवत्तप्रेयो स्पमत्य-स्जत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्धः पर्जनयो यमो मृत्युरीशान इति तस्मात् क्षत्रात्परं नास्ति तस्माद्राह्मणः क्षत्रियमधसादुः पास्ते राजस्ये क्षत्र एव तदाशो दधाति सेषा क्षत्रस्य योनिर्वह्य तसाच-

चपि राजा परमतां गच्छित बह्मैवान्तत उपनिश्रयति स्वां योनि य उ एनः हिनिन स्वार स योतिसृच्छति स पापीयान् भवति यथा श्रेयारमर हिर-सित्वा ॥ ११ ॥ स नैव व्यभवत् स विश्वसम्बत् यान्येतानि देवजातानि गणका आख्यायन्ने वसवी रुद्धा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति ॥ १२ ॥ स नैव व्यभवत् स शौदं वर्णमसृजत पूषणियं व पुषेयः हीदः सर्वे पुष्यति यदिदं किंच ॥ १३ ॥ स नेव व्यभवत्तच्छ्रेयोरूपमत्यसूजन धर्म तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद्भीसामाद्धर्मात्यरं नास्त्यतो अवलीयान् वलीयाः समाशः सते धर्मेण यथा राज्ञैव यो वे स धर्मः सन्यं वे तत्तमात् सत्यं वदन्तमाहर्धमे बदनीति धर्म वा बदन्तः सत्यं बद्नीत्येतखेत्रैतद्भयं भवति ॥ १४॥ तदेतहहा अत्रं विद शुद्रमत्श्रिनेव देवेषु बद्याभवद्राद्यणी मनुष्येषु क्षत्रि-बेण अन्नियो वैद्येन वेदया शहुण शहुम्तस्माद्भावेव देवेपु लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मन्त्येप्वेनाभ्यापहि रूपाभ्या ब्रह्माभवत् । अथ यो ह वा अस्मा-होकात्स्वं लोकमदृष्टा प्रति स प्नमविदितो न भुनिक यथा वेदो वान-नुकोऽन्यद्वा कमांकृत यदिह वा अध्यनेवंविद् महत्युण्यं कर्म करोनि नद्धा-स्थान्ततः क्षीयत प्वात्मानमेव लोकमुपागीत स य आत्मानमेव लोकमुपाने न हास्य कर्म क्षीयते अस्माखेवात्मनी यद्याकामयते तत्तत्मुजने ॥ १०॥ अथो अयं वा आग्मा सर्वेषां भृतानां लोकः स यज्ञहोति यद्यजते तेन देवानां लोकोऽय यदन्वते तेन ऋषीणासय यत्पित्रभयो निष्णानि यत्प्रजा-मिन्छते तेन पितृणामथ यनमनुष्यान्वासयते यदेश्योऽशनं ददाति तेन मन्-प्याणामध यत्पञ्चभयन्तृणोदकं विन्द्ति तेन पश्चनां यदस्य गृहेषु श्वापदा वया स्यापिपी लिका भ्य उपजीवन्ति नेन नेपां लोको यथाह व स्वाय लोका-बारिष्टिमिच्छेदेव हैं देविदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति तद्वा एतद्विदितं मीमा श्रमितम् ॥ १६ ॥ भारमैवेदमध् आसीदेक एव सोऽकामयत आया मे स्याद्थ प्रजायेयाथ वित्तं में स्याद्थ कर्म कुर्वीयेग्येतावान् वे कामो नैच्छ श्र मातो भयो विन्देत्तसाद्येतहाँकाकी कामयत जाया मे स्याद्ध प्रजावेदाध वित्तं में स्यादय कर्म कुर्वियेति स यावद्प्येतेपामेकैकं न प्रामीत्यक्रास्त्र एव तावन्मन्थते तस्यो कृत्स्रता मन एवास्यात्मा वाग्जाया प्राणः प्रजा चक्षुमी-नुपं वित्तं चक्षुपा हि तद्विन्दते श्रीत्रं देव श्रीत्रेण हि तच्छणोत्यात्मेवास्य कर्मीत्मना हि कर्म करोति स एप पाक्की यज्ञः पाङ्कः पठ्छः पाङ्कः पुरुषः पाडुमिद्र सर्वे यदिदं किंच तदिद्र सर्वमाप्तीति य पूर्व वेद ॥ १० ॥ इति चतुर्थे ब्राह्मणम् ॥ ४ ॥

यसप्तानानि मेघया तपसाजनयत्पिता । एकमस्य साधारणं हे देवान-भाजयत् । त्रीण्यारमनेऽकुरुत पशुरुव एकं प्रायच्कत्तस्मिन्सर्व प्रतिष्ठितं यस

प्राणिति यह न कसात्तानि न शीयन्तेऽह्यमानानि सर्वदा । यो वैतामिक्षति देह सोऽसमित प्रतीकेन स देवानपि यच्छति स ऊर्जमप्रजीवतीति श्लोकाः ॥ १ ॥ यत्समानानि मेधया तपसाजनयत्पितेतिमेधया हि तपसाऽजनय-त्यितकमस्य साधारणमितीदमेवास्य तत्साधारणमन् यदिदमग्रेत स य प्तदु-पास्ते न स पाप्मनो स्यावर्तते मिश्र होतहै देवानभाजविति हुतं च महतं च तसाहेबेश्यो जुद्धति च प्रच जुद्धत्यथो आहुर्दर्शपूर्णमासाबिति । तसाकेष्टियाज्ञकः स्वात्पञ्चम्य एकं प्रायच्छविति तत्पयः पयो होवाग्रे मनु-ध्याश्च पशवश्चोपजीवन्ति तस्मान् कुमारं जातं प्रतं वैवाग्ने प्रतिलेहस्यन्ति सानं वानुधापयन्यथ वःसं जातमाहुरतृणाद इति । तस्मिन् सर्वे शतिष्ठितं बच प्राणिति यद्य नेति प्रयासे ही द सर्वे प्रतिष्ठितं यच प्राणिति यच न । तद्यदिदमाहः संवस्तरं पथमा जुहृद्पपुनर्मृत्युं जयतीति न तथा विद्याद्यदृह-रेव जुहोति तदहः पुनर्मृत्युमपजयन्येवंबिद्वान्सर्वे हि देवेश्योऽलाखं प्रय-रछति । कस्मालानि च श्रीयन्तेऽद्यमानानि सर्वदेति पुरुषो वा अक्षितिः स , हीदमझं पुनः पुनर्जनयते यो वै तामक्षितिं वेदेनि पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन धियाधिया जनयने । कर्मिमर्थद्वेतन कुर्याक्षियेत ह सोऽन्नमत्ति प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकं मुखेनेत्यतत्स देवानपि गच्छति स ऊर्जमप्रजीवतीति प्रशास्ता ॥ २ ॥ त्रीण्यात्मनेकुहर्नान मनी वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकुहतान्य-त्रमना अभूवं नाद्र्शमन्यत्रमना अभृवं नाश्रीपमिति मनसा होव पश्यति मनसा श्रणोति । कामः संकल्पो विचिकित्सा अवाऽश्रद्धा एतिरचति हींधीं-भीरित्येतत्मर्व मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विज्ञानाति यः कश्च शब्दो चागेव सेषा हान्तमायत्तेषा हि न प्राणोऽयानो व्यान उदानः समानोऽन इत्येतस्पर्वं पाण प्रवेतन्मयो वा अवमारमा बाह्ययो मनोमयः प्राणमयः ॥ ३ ॥ त्रयो लोका एत एव वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणीसी लोकः ॥ ४ ॥ त्रयो वेदा एत एव वागेवर्ग्वेदो सनी यञ्चेदः प्राणः सामवेदः ॥ ५ ॥ देवाः पितरो मनुष्या एत एव वागेव देवा मनः पितरः प्राणी मनुष्याः ॥ ६ ॥ पिता माता प्रजैत एव मन एव पिता वास्त्राता प्राणः प्रजा ॥ ७ ॥ विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एव यत किंच विज्ञातं वाचस्तद्रपं वाग्धि विज्ञाता वागेनं तद्भग्वाऽवति ॥ ८ ॥ यर्थिकच विजिज्ञास्यं मनसस्तद्रपं मनो हि विजिज्ञास्यं मन एनं तद्भू वाऽवति ॥ ९ ॥ यत्धिचा-विज्ञात प्राणस्य तद्भपं प्राणो इविज्ञातः प्राण एनं तद्भुवाऽवति ॥ ३०॥ तसेव वाचः पृथिवी शरीरं ज्योनी रूपमयमग्रिसाधावत्येव वाकावती पृथिवी ताबानयमिः ॥ ११ ॥ अधैतस्य मनसो द्योः शरीरं ज्योती रूपमसादादि-त्यस्यावदेव मनसावनी बौसावानसावादिसकौ सिथुनर समेता ततः मा-

णोऽजायत स इन्द्रः स एषोऽसपनोऽद्वितीयो वै सपनो नास्य सपनो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥ अथतस्य प्राणस्यापः शरीरं ज्योती रूपमसी चन्द्रस-द्यावानेव प्राणस्तावस्य आपसावानसौ चन्द्रस्त एने सर्व एव समाः स-वेंऽनन्ताः स यो हैतानन्तवत उपाम्तेऽन्तवन्तः स लोकं जयस्यथ यो हैता-ननन्तानुपास्तेऽनन्तर स लोकं जयति ॥ १३ ॥ स एप मंबन्सरः प्रजापतिः षोढशकलसस्य राष्ट्रय एव पद्धदशकला ध्रववास्य पोढशी कछा स रात्रिभिरेवा च पूर्यतेऽप च शीयते सोऽमावास्याध रात्रि-मेतया चोडश्या कलया सर्वमिदं प्राणभृद्नुप्रविश्य ततः प्रातर्जायने तस्मा-देता रात्रिं प्राणभृतः प्राणं न विच्छिन्द्यादपि कृकलायस्यैतस्या एव देव-ताया अपचित्यै ॥ १४ ॥ यो व स संवत्यरः प्रजापनिः पोडशक्छोऽयमेवं स योऽयमेवंवित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदशकला आःमैवास्य पोडशी कला स विनेनैबा च पूर्यतेष्य च शीयने नटनब्रभ्यं यदयमात्मा प्रधिविने तस्माद्य-द्यपि सर्वज्यानि जीयत आत्मना चैजीवनि प्रधिनागादिन्येवाहः॥ १५॥ अथ त्रयो बाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको उवलोक इति सोऽय मनुष्य-लोकः पुत्रेणव जय्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलाको देवलोको व लोकाना अष्टस्त स्माहियां प्रशःमन्ति ॥ १६ ॥ अथातः संप्र-त्तिर्यदा प्रैप्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्य लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं लोक इति यह विचानुकं तस्य सर्वस्य ब्रह्मत्ये-कता । ये वे के चयज्ञास्तेपार सर्वेषा यज्ञ इत्येकता ये वे के च छोकास्तेपार सर्वेषां लोक इत्येकतैनावद्वा इद् सर्वमेतन्मा सर्वर संस्वामितोऽभुनजदिति तसात् पुत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहुम्नसादेनमनुशा-सित स यदेवंविद्सालोकार्प्रत्येभिरेव प्राणे सह पुत्रमाविद्यांत स यद्यनेन किंचिदश्णया कृतं भवति तस्मादेन सर्वस्मात्युत्रो मुद्राति तस्मा-रपुत्री नाम स पुत्रेणैवासिंहोके प्रतिनिष्ठसर्थनमेते देवाः प्राणा असृता आ-बिशन्ति ॥ १७ ॥ पृथिव्ये चनमग्नेश्च देवी वागाविशनि सा व देवी वाग्यया यद्यदेव बर्दात तत्तद्भवति ॥ १८ ॥ दिवश्रेनमादित्याच दैवं मन भाविशति तहै देवं मनो येनानन्द्येव अवत्यथो न शोचति ॥ १९॥ अन्यश्चेनं चन्द्रम-सभ दैवः प्राण अविश्वति स वै देवः प्राणा यः संचरःश्वासंचरःश्व न व्य-थतेऽथो न रिष्यात स एवंवित्सर्वेषां भूतानामात्मा भवति यथपा देवतवर स यथेतां देवता सर्वाणि भूतान्यवन्त्येव इँ विवद् सर्वाणि भूतान्यवन्ति यदु किंचेमाः प्रजाः शोचन्त्यमैवासां तद्भवति पुण्यमेवामुं गन्छति न इ वै देवान् पापं गच्छति ॥ २० ॥ अथातो व्रतमीमा सा प्रजापतिई कर्माणि सस्ते तानि सप्टान्यन्योन्येनास्पर्धन्त वदिष्याम्येवाह्यिति वाग्द्धे द्रक्ष्या-

व्यक्तिनि चक्षः श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेवमन्यानि कर्माणि यथाकर्म तानि मृत्यः श्रमो भूत्वोवयेमे तान्याप्रोत्तान्यास्वा मृत्युरवारूधत्तसमञ्जूम्यत्येव वाक् श्राम्यान चक्षुः श्राम्यति श्रोत्रमधेममेव नामोबोऽयं मध्यमः प्राण-स्तानि ज्ञातुं दक्षिर अयं व नः श्रेष्ठो यः संचरध्श्रासंचरध्श्र न व्यथतेऽथो न रिप्यति इन्तास्येव सर्वे रूपमसामेति त एतस्यैव सर्वे रूपमभवश्ससादेत एनेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन ह वाब तत्कुलमाचक्षते यस्मिन्कुले भवति य एवं बेद य उहैवंबिदास्पर्धतंऽनुशुष्यत्यनुशुष्य हैवान्ततो भ्रियत इत्य-ध्यारमम् ॥ २९ ॥ अथाधिदैवतं उवलिप्याम्येवाहामत्यक्षिदेधे तप्साम्यहाम-त्यादित्यो भास्याम्बहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता यथादैवतः स यथपा प्राणानां मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायुनिंग्छोचन्ति हान्या देवता न वायुः सेपाऽनम्तमिता देवता यद्वायुः ॥ २२ ॥ अथेप छोको भवति यत-श्लोदेति सुयोऽम्त यत्र च गच्छतीति प्राणाद्वा एव उदेनि प्राणेऽस्तमेनि तं देवाश्चिक्तरे धर्मे । स एवाच स उ श्व इति यहा एतेऽमुर्बधियन्त तद्वाप्यश्च ्रुवंन्ति । तसादेकमेत्र व्रत चरेत्प्राण्याश्चेवापान्याश्च नेनमा पापमा मृत्युराप्त्-बर्दित पद्यचरेत्समापिपयिपेत्तेनो एतस्य देवताये सायुज्यः जयित ॥ २३ ॥ इति पद्धम बाह्मगम् ॥ ५ ॥

त्रयं वा इदं नामरूपं कमें तेषां नाम्नां वाणियेतदेषामुक्थमतो हि स-वाणि नामान्युन्तिष्ठन्यतदेषाः सामनिद्ध सर्वेर्नामभिः सममेतदेषां ब्रह्म-तद्धि मर्वाणि नामानि विभित्ते ॥ १ ॥ अथ रूपाणां च्छुिग्येतदेषामुक्थ-मतो हि सर्वाणि रूपाण्युनिष्ठन्येतदेषाः सामनिद्धि सर्वे रूपः सममेतदेषां ब्रह्मतद्धि सर्वाणि रूपाणि विभित्ते ॥ २ ॥ अथ कमेणामान्येयेतदेषामुक्थ-मतो हि सर्वाणि कमाण्युन्तिष्ठन्येतदेषाः मामनिद्धि सर्वेः कमिभः सममे-तद्षां ब्रह्मतद्धि सर्वाणि कमाणि विभित्ते तदेतव्ययः सदेकमयमात्माः समे एकः सन्नेतद्ययं तदेतदमृतः सन्येन छन्नं प्राणो वा अमृतं नामरूपे सन्यं ता-भ्यामयं ग्राणदछन्नः ॥३॥ इति पष्टं ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

### द्वितीयोऽध्यायः ।

॥ दसबालाकिहोन्चानो गार्य भास स होवाचाजातशञ्च कार्य ब्रह्म ते ब्रवाणीत स होवाचाजातशञ्चः सहस्रमेतस्यां वाचि द्रमो जनको जनक इति व जना धावन्तीति ॥ १ ॥ स होवाच गार्यों य प्वासावादित्ये पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशञ्चर्मा मृतिसम्संविद्धा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्या राजेति वा ब्रह्मेतसुपास इति स य एतमेवसुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्या राजेति वा अहमेतसुपास इति स य एतमेवसुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्या राजा भवति ॥ २ ॥ स होवाच गार्यो य

क्वासी चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इतिस होवाचाजातशत्रुमा मैतस्मि-संबदिष्ठा बृहत्पाण्डरवासाः मोमो राजेति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्तेऽहरहर्ह सुतः प्रसुतो भवति नात्यात्रं शीयते॥ ३ ॥ स हो-बाच गार्थी य एवासी विद्युति पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपाम इति स होवाचा-जातकात्रमी मैतस्मिन्संबदिष्ठास्तेजस्वीति वा भइमेतमुपास इति स य एतः मेबमुपास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति ॥ ४ ॥ स होवाच गार्ग्यो व एवायमाकारो पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवा-चाजात्वात्रमां मैतस्मिन्संवदिष्ठाः पूर्णमप्रवर्तीति वा अहमेतम्पास इति स व एतमेवसुपास्ते पूर्वते प्रजया पश्चमिनांस्थासालोकारप्रजोद्वर्तते ॥ ५ ॥ स होबाच गार्थों य एवायं वाया पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचा-बातशत्रुमां मंत्रस्मिन्संवदिष्ठा इन्द्रो वैकुण्टोऽपराजिता सेनेति वा भहमेत-सपास इति स य एतमेवसुपास्ते जिष्णुहीपगजिष्णुर्भवत्यन्यतस्यजायी॥६॥ स डोवाच गाग्यों य एवायमभी पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवा-बाजातशत्रमां मैतस्मिन्संवदिष्ठा विपासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स ब एतमेवसुपासे विपासिहर्ह भवति विपासिहर्हां स्य प्रजा भवति ॥ ७ ॥ स होबाच गार्ग्यो य एवायमप्स पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास द्वांत स होवाचा-जातशत्रमां मैतस्मिन्मंवदिष्ठा प्रतिरूप इति वा अहमेतसुपास इति स य रतमेवमपान्ते प्रतिरूपः हैवैनमुपगच्छति नाप्रतिरूपमयो प्रतिरूपोऽसा-जायते ॥ ८ ॥ स होवाच गाग्यों य एवायमाद्र्श पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपाम इति स होवाचाजातशत्रुमां मैनस्मिन्मंबद्धा रोचिष्णुरिति वा अहमेतमु-पास इति स य एवमेतमुपाने रोचिप्णुई भवति रोचिष्णुहीस्य प्रजा भव-त्यथी यै: सम्भिगच्छति सर्वाश्स्तानतिरोचते ॥ ९ ॥ स होवाच गाग्यों य एवायं यन्तं पश्चाच्छव्दोऽनृदेग्येतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशः वुमा मैतस्मिन्संवदिष्ठा असुरिति वा अहमेतसुपास इति स य एतमेवस-पासे सर्वर हैवासिँहोक भायुरेति नैनं पुरा कालात्याणी जहाति ॥ १० ॥ स होवाच गारयों य एवायं दिश्च पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचा-जातकात्रमी मैतस्मिन्संवदिष्ठा द्वितीयोऽन्पग इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवसुपास्ते हितीयवान् ह भवति नास्माद्रणव्छियते ॥ ११ ॥ स हो-बाच गार्ग्यो य एवायं छायामयः पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवा-चाजातशत्रमा मैतस्मिन्संविद्धा मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवसुपाले सर्वण हैवारिमँ लोक आयुरेति नैनं पुरा काळान्मृत्युरागच्छति ॥ १२ ॥ स होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमा मैतिसम्संविद्देश आत्मन्वीति वा अहमेतम्-

पास इति स य एतमेवसुपास भाष्मन्त्रीह भवस्यास्मन्त्रिनी हास्य प्रजा म-वति स ह दुष्णीमास गार्ग्ः॥ १३ ॥ स होवाबाजातशश्रुरेतावबु ह्त्येता-वद्योति नतावता विदितं सवतीति स होवाच गार्थ उपत्यायानीति ॥ १४ ॥ स होवाचाजातक्षत्रः प्रतिलोमं चतचहाह्मणः क्षत्रियमुपेयाह्रह्म मे बक्ष्यतीति •येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति तं पाणाबादायोत्तस्थौ तो इ पुरुष्य सुप्तमाज्यम-नुखमेतैनांमभिरामन्नयांचके बृहन् पाण्डरवासः सोमराजितति स नोत्तस्यौ तं पाणिना पेषं बोधयांचकार स होत्तस्थो ॥ १५ ॥ स होवाचाजातशत्रुर्य-त्रेष एतत्सुसोऽभृष्ट एप विज्ञानमयः पुरुषः केष तदाभृत्कृत एतदागादिति तद ह न मेने गार्थः ॥ १६ ॥ स होवाचाजातशत्रुर्थनेष एतःसुप्तोऽभूच एप विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्त-हर्दय आकाशस्तरिमण्छेते तानि यदा गृह्वात्यथ हेनरपुरुषः स्विपिति नाम तद्वहीत एव प्राणो भवति गृहीता चाग् गृहीतं चक्षुगृहीतः श्रोत्रं गृहीतं मनः ॥ १७ ॥ म यत्रेतःस्वप्रायाचरनि ते हास्य लोकास्तद्वतेव महाराजी भव-त्युनेव महाब्राह्मण उतेवोधावचं निगच्छति स यथा महाराजो जानपदान् ग्रहीत्वा स्वं जनपदे यथाकामं परिवर्तेतवमेवैष एतत्वाणान् गृहीत्वा स्वे दार्गिरं यथा कामं परिवर्तते ॥ १८ ॥ अथ यदा सुपुत्तो भवति यदा न कस्य-चन वेद हिता नाम नाड्यो द्वासप्तांतमहस्राणि हृद्यात्पुरीततमभित्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसप्य प्ररीतिनि होते स यथा कुमारी वा महाराजी वा महा-ब्राह्मणो वातिष्रीमानन्दस्य गःवा शयीतवमेष एतच्छेने ॥ १९ ॥ स यथोर्ण-नाभिसन्तुनोधरेद्यथाग्ने. श्रुदा विस्फुलिङ्गा ब्युचरन्त्येवमेवास्मादाग्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि ब्युचरन्ति तस्योपनिषत्मस्यस्य सत्यमिति प्राणा वं सत्यं तेपामेष सत्यम् ॥२०॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ १॥ यो ह वे शिशुर साधनर सप्रत्याधानर सस्यूकर सदामं वेद सप्त ह

यो ह व शिशुर साधनर सप्रत्याधानर सस्यूकर सदामं वेद सस ह दिवतो आनृत्यानवरूणकायं वाव शिशुर्योऽयं मध्यमः प्राणस्त्येदमेवाधान-मिदं प्रत्याधानं प्राणः स्थूणाजं दाम ॥ १ ॥ तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तथा इमा अक्षन् लोहिन्यो राजयसाभिरेनर रुद्रोऽन्वायसोऽध या अक्षणा-पस्तामः पर्जन्यो या कनीनका तयादित्यो यरकृष्णं तेनाप्तियंच्छुकं तेने-न्द्रोऽधरयंनं वर्तन्या पृत्रिव्यन्वायसा बारूत्या नास्याक्षं क्षीयते य एवं वेद् ॥ २ ॥ तदेष क्षोको अवति । अवीरिवलश्रमस कर्ष्यंद्रप्रस्तिस्वयो निहितं विश्वरूपं । तस्यासत ऋषयः सप्त नीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेस्वयीयिक-श्रमस कर्ष्यंद्राप्त हतीदं निष्ठर एष ह्यांग्विलश्रमस कर्ष्यंद्रप्तसिम्यशो निहितं विश्वरूपंमिति प्राणा व यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषयः सस नीर हति प्राणर वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाने

बात्वयप्टमी बह्मणा मंबिते ॥ ३ ॥ इमावेव गोतम भरहाजावयमेव गोतम् मोऽय भरहाज इमावेव विश्वामित्रजमद्भी अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमद्भि-रिमावेव विश्वकृत्रयावयमेव विश्विष्टिःयं कृत्यपो बागेवात्रिर्वाचा इश्वम-श्वतेऽत्ति ह वै नामेतबद्श्विरिनि सर्वस्थाना भवति सर्वमस्थान्नं भवति य पृवं वेद ॥ ४ ॥ इति द्वितीयं बाह्मणम् ॥ २ ॥

द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मृतै चैनामृतं च मत्यं चामृतं च स्थितं च यच सच स्था । १ ॥ तदेतन्मृतं यद्ग्यद्वायोश्चान्तिरक्षाच्च तन्मत्यंमेतित्यतमेतत्सत्तर्यः तस्य मृतंस्येतस्य म्यतस्य त्या स्था एप रमो य एप तपित सती होप रसः ॥ २ ॥ अथामृतं वायुश्चान्तिरक्षं चैतदमृतमेतचदेतस्यन्तस्येतस्यामृतंस्येतस्य स्था एतस्य तस्येष रसो य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुष्यस्य होप रम इत्यधिदैवतम् ॥ ३ ॥ अथाध्यात्ममिदमेव मृतं यद्ग्यायाः णाच्च यश्चायमन्तरात्मचाकाश एतन्मत्यमेतिन्ध्यतमेतस्यत्तस्य मृतंस्येतस्य म्यांस्येतस्य स्थानस्यतस्य सन एप रमो यच्चश्चः सतो होप रमः ॥ ४ ॥ अथाध्यात्ममिदस्यत्रस्य स्थानस्य तत्य एतस्यत्यस्य प्रतस्य त्यां वोऽयं दक्षिणंक्षनपुरुपस्यस्य होप रसः ॥ ५ ॥ तस्य हेतस्य पुरुपस्य रपो योऽयं दक्षिणंक्षनपुरुपस्यस्य होप रसः ॥ ५ ॥ तस्य हेतस्य पुरुपस्य रूपं यथा महारजनं वासो यथा पाण्याविकं यथेन्द्रगोपो यथाऽद्वर्याचिर्यथा पुण्डरीकं यथा सकृष्ठिपुत्तः सकृष्टि-स्थादिति योग्येष्य श्रीभवति य एवं वेदाथात आदेशो नेति नेति न होन-सादिति वेत्वत्यत्परमस्यथ नामध्येष्यः सत्यस्य सत्यमिति प्राणा व सत्यं तेपामेष सत्यम् ॥ ६ ॥ इति नृतीयं वाह्यणम् ॥ ३ ॥

मैत्रेयीति होवाच याज्ञवलक्य उद्यासम्वा अरेऽहमसाल्खानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्याऽम्तं करवाणीति ॥ १ ॥ सा होवाच मेत्रेयी यद्य म इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्कथं तेनामृता स्यामित नेति होवाच याज्ञवल्वयो यथेवोपकरणवतां जीवितं तथेव ने जीवितः स्यादमृतत्वस्य तु भावान्ति वित्तेनेति ॥ २ ॥ सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे भृहीति ॥ ३ ॥ स होवाच याज्ञवल्क्यः त्रिया बतारे गः सनी प्रियं भाषस पृद्धास्स्व व्याख्यास्यामि ने व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्यति ॥ ४ ॥ स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः त्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति न वा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवित न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति न वा अरे प्रत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति न वा भरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भउत्मात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भ-वनि न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्त कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्यास-नस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूनानि प्रियाणि भवन्ति न वा अने सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवसारमा वा अरे द्रष्ट्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निविध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे द्र्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद्र सर्व बिदि-तम् ॥ ५ ॥ ब्रह्म तं परादाचोऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म देद क्षत्रं तं परादा-द्योऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद लोकाम्नं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान्वेद देवास्तं पराद्यीं इन्यन्नात्मनो देवान्वेद भूतानि ते पराद्यों इन्यन्नात्मनो भूतानि वेद सर्व तं परादाबोऽन्यत्रात्मनः सर्व वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका हमे देवा इमानि भूतानीद सर्व यदयमात्मा ॥ ६ ॥ स यथा दुन्दुभेईन्यमानस्य न बाह्याञ्छव्दाञ्छक्ष्याद्रहणाय दुन्दुभेस्तु प्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ७ ॥ स यथा शञ्जन्य ध्मायमानस्य न बाद्याञ्छब्दाञ्छक्रयाह्रह-णाय शङ्कस्य तु प्रहणेन शङ्कध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ स यथा बी-णाँच वाद्यमानाँच न बाह्याञ्छटदाञ्छक्ष्याइहणाय बीणाये तु प्रहणेन बीणा-बादस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ९ ॥ स यथाँ दें धाग्नेरभ्याहतान्द्रधग्धूमा बिनि-श्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य नि.श्वनितमेतचद्दग्वेदो यजुर्वेदेः सामवे-दोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराण विद्या उपनिषदः श्लोकाः सुत्राण्यनुन्या-रूयानानि व्याख्यानान्यस्यैवतानि सर्वाणि निःश्वमितानि ॥ १०॥ स यथा सर्वासामपार समुद्र एकायनमेवर सर्वेषार स्पर्शानां खगेकायनमेवर सर्वेषां गन्धानां नामिके एकायनमेवर सर्वेषार स्सानां जिह्नेकायनमेवर सर्वेषार रूपाणां चक्षरेकायनमेवश्मर्वेषाय शब्दानाय श्रोत्रमेकायनमेवश सर्वेषाश संकल्पानां मन एकायनमेवर सर्वासां विद्यानार हृदयमेकायनमेवर सर्वेषां कर्मणा इस्तावेकायनमेव सर्वेषामानन्दानामुपस्य एकायनमेव सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेव सर्वेषामध्वनां पादावेकायनमेव सर्वेषां वेदानां वागेकायनम् ॥ ११ ॥ स यथा सैन्धवित्वय उद्के प्रास्त उद्कमेवानुवि-लीयेत न हास्योद्रहणायेव स्याद्यनी यतस्त्वाददीत लवणमेवेवं वा अर इदं महद्भतमनन्तमपारं विज्ञानवन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुख्याय तान्येवाः रु विनर्श्यात न प्रेत्य संज्ञासीत्यरे व्यवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १२ ॥ सा होवाच मैत्रेय्यत्रैव मा भगवानम्युहन्न प्रेत्य संज्ञासीति स होवाच याज्ञ-

बह्नयो न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्थलं वा अर इदं विज्ञानाय ॥ १३ ॥ यत्र हि हंतमिव भवति तदिवर इतरं जिन्नति तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं श्रिणोति तदितर इतरं श्रिणोति तदितर इतरं अनाति यत्र वा अस्य सर्वभारमैवाभूत्तकेन कं जिन्नेत्रकेन कं पश्येत्तकेन कः श्रिण्यात्तकेन कमिवदेत्तत् केन कं मन्त्रीत तत् केन कं विज्ञानीयादे-नेद्र सर्व विज्ञानाति तं केन विज्ञानीयादिक्षातारमरे केन विज्ञानी-सादिति ॥ १४ ॥ इति चतुर्थं बाह्मणम् ॥ ४ ॥

इयं प्रथिवी सर्वेषां भूतानां मध्यस्य प्रथित्ये सर्वाणि भूतानि मध् यञ्चा-यमस्यां पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यारमः शारीरक्षेजोम-योऽस्त्रमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमसृत्रमिदं ब्रह्मंद्रश् सर्वम् ॥ १ ॥ इसा आपः सर्वेषां भूतानां मध्यासामपाः सर्वाणि भूतानि मधु यक्षायमा-स्वप्त तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमध्याःमध्येतमस्तेजोमयोऽसृतमयः प्रकृषोऽयमेव स योऽयमाःमेदमसृतमिदं ब्रह्मेद्र सर्वम् ॥ २ ॥ अयमिन्नः सर्वेषां भूतानां मध्वस्थाग्नेः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्तिन्नग्नी तेजोम-बोऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यानमं वाज्ययन्तेजोसयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमारमेर्ममृतमिदं बह्मेद्र सर्वम् ॥३॥ अयं वायुः सर्वेषां भूतानां सभ्वस्य बायोः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्वार्यः तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यातमं प्राणस्तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमा-रमेदममृतमिदं ब्रह्मेद्र सर्वम् ॥ ४ ॥ अयमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्य-स्यादित्यस्य सर्वाणि भृतानि मधु यश्चायमस्यित्रादित्ये तेजोमयोऽस्तमयः प्रहर्षो बश्चायमध्यातम चाश्चयस्तेज्ञोमयोऽमृतमयः प्रह्पोऽयमेव स योऽय-मारमेदममृतमिदं बहोद् सर्वम् ॥ ५॥ इमा दिश सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशा सर्वाणि भूतावि मधु यश्चायमासु दिक्ष तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषी यश्चायमध्यात्मर श्रोत्रः प्रातिश्चत्कस्तेज्ञासयोऽस्तमयः पुरुषोऽयसेव स्रयोऽय-मारमेदमसृतमिदं ब्रह्मेद्र सर्वम् ॥ ६ ॥ अयं चन्द्रः सर्वेषां मृताना मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मि श्वनद्व तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यातमं मानसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदम-स्तमिदं बहोद्य सर्वम् ॥ ७ ॥ इयं विद्युत्पर्वेषां भूतानां मध्वस्य विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु यश्रायमस्यां विद्यति तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्राय-मध्यारमं तेजसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं बहोद" सर्वम् ॥ ८॥ भय" सन्यिकः सर्वेषां मृतानां मध्वस्य सनयिकोः सर्वाणि मुतानि मञ्ज यक्षायमस्मिन्स्तनसिकौ तेजोमयोऽस्तमयः प्ररुषो यश्चायमध्यात्मर बाब्दः सीवरस्तेजोमयोऽस्त्रमयः प्रत्योऽयमेव स योऽय-

मारमेदमस्तमिदं बहोद "सर्वम् ॥ ९ ॥ जयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्य-स्याकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु बन्नायमस्मित्राकाशे तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यातमः हृचाकाशस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽ-यमात्मेदमसृतमिदं ब्रह्मद्<sup>५</sup> सर्वम् ॥ १० ॥ अयं धर्मः सर्वेषां मृतानां मध्य-स्य धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मञ्ज यश्रायमस्मिन्धर्मे तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यातमं धर्मसंजोमयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमस्-तमिदं ब्रह्मेद्रः सर्वम् ॥ १३ ॥ इद्रः मत्यः सर्वेषां भूतानां मध्यस्य सत्त्रस्य सर्वाणि मृतानि मधु पश्चाऽयमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चाऽयमध्यात्मः सत्यस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेव-ममृतमिदं ब्रह्मेद्र सर्वम् ॥ १२ ॥ इदं मानुष सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुपस सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाऽयमस्मिन्मानुषे तेजोमयोऽमृतमबः प्रह-पोऽयमेव म योऽयमात्मेदमसृतमिदं ब्रह्मेद्र सर्वम् ॥ १३ ॥ अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्थात्मनः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिनात्मनि ् नेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं बहोद् सर्वम् ॥ १४ ॥ स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भूतानाण राजा तद्यया रथनाभी च रथनेमी चाराः सर्वे समर्पिता एवमेवास्मिन्नारमनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वे एत आत्मानः समर्पिताः॥ १५ ॥ इदं वे तन्मधु दध्यक्का-थर्वणोऽश्विभ्यामुवाच तदेनदृषिः पश्यसवोचन् । तहां तरा सनयेद्रश्त उप्र-माबिष्कृणोप्ति तन्यतुर्ने वृष्टि। दध्यक् ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्रस्य शीर्च्या प्रय-र्दामुवाचेति॥ १६ ॥ इदं व तन्मधु द्ध्यक्कायवेणोऽश्विभ्यामुवाच तदेतहिषः पर्यज्ञवीचदाधवंणायाश्विनाद्घीचेश्चर शिरः प्रत्यस्यतं । स वां मधु प्रवरेचहतायन्त्वाष्ट्र यहमावपि कक्ष्यं वामिति ॥ १७ ॥ इदं वै तनमधु दृश्य-हाधर्वणोऽश्विभ्यामुवाच तदेनदृषिः पश्यश्ववोचन् । पुरश्चके द्विपदः पुरश्चके चनुष्पदः पुरःस पक्षी भूत्वा पुरःपुरुप आविश्वदिति स वा अय पुरुष: सर्वास पूर्व पुरिशयो नैनेन किंचनानावृत नेनेन किंचनासंवृतम् ॥ ३८ ॥ इदं व तन्मधु दध्यक्काथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच तदेतहिष.पश्यक्षवोचद्रपश्रह्यं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो सायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता झस्य हरयः कता दशेखयं व हरयोऽयं व दश च सहस्राणि बहुति चानन्तानि च तदेतह्रहापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू-रिखनुशासनम् ॥ १९ ॥ इति पञ्चमं बाह्मणस् ॥ ५ ॥

अथ वश्शः पौतिमाध्यो गौपवनाद्गौपवनः पौतिमाध्यास्पौतिमाध्यो गौप-वनाद्गौपवनः काँशिकास्काँकिकः काँण्डन्यास्काँण्डन्यः भाण्डिस्याच्छाण्डिस्यः

कोशिकाच गीतमाच गीतमः॥ १ ॥ अभिवेश्यादाभिवेश्यः शाण्डित्याचा-मिम्छाताचानिमम्छात भानिमम्बातादानिमम्बात आनिमम्बातादानिभ-म्हातो गातमाद्रीतमः सैतवप्राचीनयोग्याभ्याः सैतवप्राचीनयोग्या पारा-शर्यात्पाराशर्यो भारहाजाद्वारहाजो भारहाजाच गौतमाच गौतमो भारहा-जाद्वारद्वाजः पाराशयीन् पाराशयीं बैजवापायनाद्वजवापायनः कौशिकायनेः कौशिकायनिः ॥ २ ॥ घृतकाशिकाद्वृतकौशिकः पाराशयीयणात्पाराशयीयणः पाराशयीत् पाराशयीं जातुकण्यीजातुकण्यं आसुरायणाच यास्काचासु-रायणश्चैवणेश्चेवणिरीपजन्धनेरीपजन्धनिरासुरेरासुरिर्भारद्वाजाद्वाज आन्ने-यादान्त्रेयो माण्टेर्माण्टिगीनमाद्गातमो गातमाद्गीतमो वात्स्याद्वात्स्यः शाण्डि-स्याच्छाण्डित्यः केशोर्यात्काप्यात्कशोर्यः काप्यः कुमारहारितात्कमारहा-रितो गालवाद्वालवो विद्भीकाण्डन्याद्विद्भीकाण्डन्यो वत्सनपातो बाअवा-क्रत्सनपादाश्चवः पथ मौभरात्पन्थाः साभरोऽयास्यादाङ्गिरमादयास्य आङ्गि-रस आभृतेस्त्वाष्ट्रादाभृतिस्त्वाष्ट्रो विश्वरूपाच्वाष्ट्राद्विश्वरूपस्त्वाष्ट्रोऽश्विभ्या-मिश्रनी द्षीच आधर्वणाहध्यक्काथर्वणोऽधर्वणो देवाद्धर्वादैयो मृत्योः प्रा-ध्वश्सनानमृत्युः प्राध्वश्सनः प्रध्वश्सनात्प्रध्वश्सन एकपेरेकपिविप्रविनेवि-प्रचित्तिवर्षष्टेवर्षेष्टः सनारोः सनारुः सनातनात्मनातनः मनगात्मनगः पर-मेष्टिनः परमेष्टी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयभु ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ इति षष्टं ब्राह्मणम् H ६ ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

## तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

ॐ॥ जनको ह वदहो बहुदक्षिणेन यहेने जे तब ह कुरुपबालानां बा-ह्मणा भिससेता बभूवुम्तस्य ह जनकस्य वदहस्य विजिज्ञासा बभूव कः-स्विदेपां ब्राह्मणानामन्चानतम इति स ह गवा । सहस्रमवररोध दश दश पाटा एकेकस्याः श्रद्धयोराबद्धा बभूवुः॥ १॥ तान्होवाच ब्राह्मणा भग-वन्तो यो वो ब्रह्मिष्टः स एता गा उदजतामिति ते ह ब्राह्मणा न दृष्टपुम्थ ह याज्ञवल्वयः स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचेताः सोम्योद्ज सामश्रवा ३ इति ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाश्रुकुषुः कथं नो ब्रह्मिष्टो श्रुवीतेस्यथ ह जनकस्य वदिहस्य होताश्वलो बभूव सहैन पप्रच्छ स्वं चु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिः छोऽसी ३ ति स होवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मो गोकामा एव वयण स्म इति त इत एव प्रष्टुं दश्चे होताश्वलः॥ २॥ याज्ञवल्क्येनि होवाच य-हिद्द सर्व मृत्युनास सर्व मृत्युनामिपश्चं केव यजमानो मृत्योराप्तिमतिमु-च्यत हित होश्रविजामिना बाचा वाग्वे यञ्चस्य होता तथेयं वाक् सोऽय-

मिन्नः स होता स मुक्तिः सानिमुक्तिः ॥३॥ याज्ञवल्य्येति होवाच यदिद्र सर्वमहोरात्राभ्यामास्य सर्वमहोरात्राभ्याममिपसं केन यजमानोऽहोरात्रयो-राप्तिमतिमुच्यन इत्यध्वर्युणर्विजा बशुषाऽदित्येन वश्चवें यज्ञस्याध्वर्यस्तव-दिदं चक्षः सोऽसावादित्यः सोऽध्वर्युः स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥ ४ ॥ बाज्ञ-बक्क्येति होवाच यदित्र सर्व पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामास्य सर्व पूर्वपक्षापरप्र शास्याममिएसं केन यजमानः पूर्वपक्षापरपक्षयोशिक्षमतिमुच्यत इत्युद्धान्न-र्विजा वायना प्राणेन प्राणो वै यक्तस्योद्वाता तथोऽयं प्राणः स वायुः स बद्गाता सं मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥ ५ ॥ याज्ञवन्वयेति होवाच यदिदमस्तरि-क्षमनारम्भणमित्र केनाक्रमेण यजमानः स्वगं लोकमाक्रमत इति ब्रह्मण-स्विजा मनसा चन्द्रेण मनी वै यज्ञस्य प्रह्मा तद्यदिदं मनः सोऽसी चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्तिः साऽतिमुक्तिरित्यनिमोक्षा अथ संपदः ॥ ६ ॥ याज्ञव-स्वयेति होवाच कितिसरयमधरिमहीतासिन्यज्ञे करिष्यतीति तिस्-मिरिति कतमान्तानिस इति पुरोऽनुवाक्या च याज्या च शसीव तृतीया किं ताभिर्जयतीनि यन्किचेदं प्राणभूदिनि ॥ ७ ॥ याज्ञवल्क्येति होवाच कत्य-बमद्याध्वर्थुरस्मिन्यज्ञ अन्हुनीहोज्यर्नाति तिस्त इति कतमास्तासिस्त इति या हुता उज्ज्वलन्ति या हुता अनिनेदन्ते या हुता अधिशेरते किं तामिर्ज-बतीति या हुना उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्जयित दीप्यत इव हि देवलोको या हता अतिनेदन्ते पितृकोकमेव तामिजयत्वतीव हि पितृकोको या हता अधिशेरते मनुष्यलोकमेव ताभिर्जयत्यश्र इव हि मनुष्यलोकः ॥ ८ ॥ योज्ञ-बल्क्येनि होवाच कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणतो देवनाभिगीपायती-स्येकयोत कतमा संकेति मन एवेत्यनन्त व मनोऽन्ता विश्वेदेवा अनन्त-मेव स तेन लोकं जयित ॥ ९ ॥ याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमधोहाता-ऽस्मिन्यहे सोत्रियाः सोध्यनीति निस्न इति कतमास्ताम्बस इति पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्येव तृतीया कतमान्ता या अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोन्-बाक्या अपानी याज्या व्यानः श्रम्या किं ताभिर्जयर्ताति पृथिवीलोकमेव पुरो-नुवाक्यया जयस्यन्तरिक्षलोकं याज्यया घुलोकः शस्यया ततो ह होताश्वल उपरराम ॥ १० ॥ इति प्रथमं बाह्मणम् ॥ १ ॥

अथ हैनं जाराकारव आतंभागः पप्रच्छ याज्ञवल्वयेति होवाच किन प्रहाः क्यानिग्रहा इत्यप्टाँ ग्रहा अष्टावतिग्रहा इति ये तेऽष्टाँ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः कतमे त इति ॥ ३ ॥ प्राणो वै प्रहः सोऽपानेनानिग्राहेण गृहीतोऽपानेन हि गन्धाजिप्रनि ॥ २ ॥ वाग्वे ग्रहः स नाम्नानिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामा-च्यभिवद्ति ॥ ३ ॥ जिह्ना वै प्रहः स स्सेनातिप्राहेण गृहीतो जिह्नया हि स्सान्विज्ञानाति ॥ ४ ॥ चक्कुर्वे ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्रक्षुषा हि क्रपाणि पश्यति ॥ ५ ॥ श्रोत्रं व प्रहः स शब्देनातिप्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि शब्दान्ख्णोति ॥ ६ ॥ मनो व ग्रहः स कामेनातिप्राहेण गृहीतो म-नसा हि कामान्कामयते ॥ ७ ॥ हस्ती व महः स कर्मणातिमाहेण गृहीतो हसाभ्या है कर्म करोति ॥ ८ ॥ त्वग्वै अहः स स्पर्शनातिप्राहेण गृहीत-स्त्वचा हि स्पर्शान्वेद यत इत्येतेऽष्टी प्रहा अष्टावतिप्रहाः ॥ ९ ॥ याज्ञव-स्वयेति होवाच यदिद्र सर्व मृत्योरमं का स्वित्सा देवता यस्या मृत्युरब-मित्यभिर्वे मृत्युः सोऽपामसमप पुनर्मृत्युं जयति ॥ १० ॥ याज्ञवरूक्येति होबाच यत्रायं पुरुषो न्नियत उदसात्माणाः क्रामन्त्याहो ३ नेति नेति हो-वाच बाज्ञवल्क्योऽत्रेव समवनीयन्ते स उच्छ्वयत्वाध्मायत्याध्मातो सृतः होते ॥ ११ ॥ याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो जियते किमेनं न जहातीति मासेखनन्तं व नामानन्ता विश्वदेवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥१२॥ बाज्ञबल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याधि वागप्यति वातं धाणश्रह्म-रादिखं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवी । शरीरमाकाशमारमापशीलीमानि वन-स्पतीन्केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निषीयते कायं तदा पुरुषो भवतीत्याहर सोम्य हस्तमानभागावामेवतस्य वेदिष्यावो न नावेतन् म जन इति तौ होत्कम्य मन्नयांचकाते ता ह यद्चतुः कर्म हैव तद्चतुरथ यत्प्रश्चक्षसनुः कर्म हैव तन्प्रशश्यसतुः पुण्यो व पुण्येन कर्मणा भवात पापः पापेनेति ततो ह जारस्कारव आर्तभाग उपरराम ॥१३॥ इति द्वितीयं बाह्मणम् ॥ २ ॥

अथ हैनसुवस्तश्चाकायणः पत्रच्छ याज्ञवन्त्रयेतिहोवाच यत्साशादपरी-श्चाद्रश्च व भारमा सर्वान्तरस्तं से स्याचस्त्र हृत्येष त भारमा सर्वान्तरः कत्तमो याज्ञवस्क्य सर्वान्तरो यः प्राणेश प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स त आत्मा सर्वान्तरो ये व्यानेन व्यानिति स त आत्मा सर्वान्तरे य वदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तरे एव त आत्मा सर्वान्तरे ॥ १ ॥ स होवाचोषसञ्जाकायणो यथा विज्ञ्यादसौ गौरसावश्व इत्येचमेवैतज्ञपदिष्टं भवति यदेव साक्षाद्परोक्षाद्वस्य य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येप त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवस्क्य सर्वान्तरो न दृष्टे-र्दृष्टारं पश्येनं श्रुतेः श्रोतार्थ शृणुयाद्य मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातिर्वि-ज्ञातारं विजानीया एप त आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदार्वं ततो होपस्तश्चाका-यण उपरराम ॥ २ ॥ इति चतुर्थं बाह्मणम् ॥ ४ ॥

अथ हैनं कहोतः कौषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवन्त्रयेति होवाच यदेव सा-क्षादपरोक्षाद्रहा य आग्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचहवेत्येष त आग्मा सर्वान्तरः कत्तमो याज्ञवन्त्रय सर्वान्तरो योऽज्ञानायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्ये-ति एतं वे तमारमानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैपणायाश्च वित्तेषणायाश्च छोके-षणायाश्च ज्युत्थायाथ मिक्षाचर्यं चरन्ति या द्येव पुत्रैपणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा छोकैपणोभे द्वेते एपणे एव भवतत्त्रसाद् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाह्मणः स ब्राह्मणः केन स्याद्येन स्यात्तेनेह्य एवातोऽन्यदातं ततो ह कहोळः कोषीतकेय उपरराम ॥ १ ॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥ ५ ॥

अथ हैनं गार्गी वाचक्रवी प्रश्च याज्ञवल्येनि होवाच यदिव् सर्वम-प्लोतं च प्रोतं च किसायु खल्वाप ओताश्च प्रोताश्चेति वाया गार्गीति किसायु खलु वायुरोतश्च प्रोतश्चेत्वन्ति (क्षणेकेषु गार्गीति किसायु खलु गन्धर्व-होका ओताश्च प्रोताश्चेत्वादित्यलोकेषु गार्गीति किसायु खल्वादित्यलोका ओताश्च प्रोताश्चेति चन्द्रलोकेषु गार्गीति किसायु खलु चन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति नक्षत्रलोकेषु गार्गीति किसायु खलु नक्षत्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति नक्षत्रलोकेषु गार्गीति किसायु खलु नक्षत्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति किसायु खल्विन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति किसायु खल्व प्रजापनिलोका ओताश्च प्रोताश्चेति श्रद्धालोकेषु गार्गीति किसायु खलु बह्मलोका ओताश्च प्रोताश्चेति सहोवाच गार्गि माति प्राक्षीर्मा ते मूर्घो व्यपसदनतिप्रक्यां वे देवतामनिष्ट्रच्छित गार्गि मातिप्राक्षीरिति सतो ह गार्गी वाचक्रस्युपरस्तम ॥ १ ॥ इनि पष्टं बाह्मणम् ॥ ६ ॥

अथ हैनमुदालक आरुणि: पप्रच्छ याज्ञवल्ययेति होवाच मदेष्ववसाम

पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयानास्त्रत्यासीद्वार्या गन्धर्वगृहीता तम-प्रच्छाम कोऽसीति सोऽब्रवीत कवन्त्र भाधवंग इति सोऽब्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याजिका श्र वेश्य नु त्वं काप्य तत्सुत्रं येनायं च कोकः परश्च कोकः सर्वाणि च भूतानि संदब्धानि भवनीति सोऽबवीत्पतञ्चलः काप्यो नाहं तज्ञगवन्वेदेति सोऽव्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याज्ञिकाश्य वेत्य नु त्वं काप्य तम-न्तर्यामिणं य इमं च लोकं परं च लोकर सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयनीति सोध्ववीत्पतञ्चलः काष्यो नाहं तं भगवन्वदेति सोध्ववीत्पतञ्चलं काप्यं याज्ञिकाश्य यो व तन्काप्यसूत्रं विद्यात्तं चान्तयामिणमिति स ब्रह्म-वित्स छोकवित्स वेदवित्स भूतवित्स आग्मवित्स सर्वविदिति तेभ्योऽववीत्त-दृहं वेद तश्चरवं याज्ञवल्क्य सुत्रमविद्वाधसं चान्तर्यामिण ब्रह्मगवीरुदजसे मुश्रों ने विपतिष्यतीति वेद वा अह गाँतम तम्सूत्रं त चान्तर्यामिणमिति यो ना इदं कश्चिह्याद्वेद वेदेति यथा वेन्ध तथा बूहीति ॥ १ ॥ स होवाच वायुर्वे गीतम तस्मुख वायुना व गोतम सूत्रणाय च लोक परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संहब्धानि भवन्ति तसाहै गातम पुरुष प्रेतमाहब्यैसः मिपता-स्याङ्गानीति बायुना हि गौतम सुत्रेण भंदव्यानि भवन्तीन्यवमेवैतधाज्ञव-वक्यान्तर्यामिणं ब्रहीति ॥ २ ॥ यः पृथित्यां निष्टन् पृथित्या अन्तरी यं पृथिबी न वेद यस्य पृथिबी करीरं यः पृथिबीमन्तरी यमबन्येप त आत्मा-न्तर्याम्यसृतः ॥ ३ ॥ योऽम्सु तिष्ठश्रच्योऽन्तरो यमापो न विदुर्वस्थापः शरीरं बोअपोडन्तरो यसयन्येप न आन्मान्तर्यास्यम्तः ॥ ४ ॥ योडम्रा निष्टनम्रेर-न्तरो यम्प्रिनं वेद यस्याप्तिः शरीर योऽश्चिमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्त-र्याम्यमृतः ॥ ५ ॥ योऽन्तरिक्षे निष्टबन्तरिक्षादन्तररे यमन्तरिक्षं न वेद यस्यान्तरिक्षप श्रारीर योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यसृतः ॥ ६ ॥ यो वायी तिष्ठन्वायोरन्तरो यं वायुने वेद यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याभ्यमृतः ॥ ७ ॥ यो दिवि तिष्ठन्दिवी-Sन्तरो यं शार्न वेद यस्य शौः शरीरं यो दिवमन्तरो यमयन्येप त आत्मा-न्तर्याम्यमृतः ॥ ८ ॥ य भादित्ये तिष्ठकादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यखादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥९॥ यो दिक्षु निष्टन्दिग्भ्योऽन्तरो यं दिशो न विदुर्थस्य दिशः शरीरं यो दिशो-Sन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्यास्यमृत ॥ ६० ॥ यश्चन्द्रतारके तिष्ठश्श्चनद्र-तारकादन्तरो यं चन्द्रतारक न वेद यख चन्द्रतारकः शरीर यश्चनद्रतारका-मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यसृतः ॥ ११ ॥ य आकाशे निष्ठन्नाका-शादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरो यमय-रवेष त भारमान्तर्याग्यस्तः ॥ १२ ॥ यसमिति तिष्टश्समसोऽन्तरो यं तमो

न वेट यस्य तमः शरीरं यसमीन्तरी यमयग्येष त आत्मान्तर्योग्यमृतः॥१३॥ यक्षेजसि तिष्ठश्लेजसोऽन्तरो यं तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं यसेजोन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्बस्त इत्यिषदेवतमथाषिभूतम् ॥ १४ ॥ यः सर्वेषु भूतेषु निष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेश्योऽन्तरो यः सर्वाणि भूतानि न विदुर्वस्य सर्वाणि भुतानि शरीरं यः सर्वाणि भुनान्यन्तरी यमयत्येष त आत्मान्तर्या-न्यमत इत्यिभृतमथाध्यात्मम् ॥ १५ ॥ यः प्राणे तिष्ठन्प्राणादन्तरो सं प्राणी न वेद यस्य प्राणः शरीर यः प्राणमन्तरी यमयत्वेष त आत्मान्तर्या-म्यमृतः ॥ १६ ॥ यो वाचि निष्ठन्वाचोऽन्तरो यं वाङ् न वेट् यस्य वाङ् इतीरं यो वाचमन्तरो यसयन्येष त आत्मान्तर्याम्यसृतः ॥ १७ ॥ यश्रक्षां तिष्ठः श्रञ्जापोऽन्तरो यं चञ्चर्न चेद यस्य चञ्चः शरीरं यश्रञ्जरन्तरो यमयस्येष त आत्मान्तर्याम्यसूनः ॥ १८ ॥ यः श्रोत्रे निष्टव्योत्रादन्तरो यह श्रोत्रं न वेड यस्य श्रोत्र द्वारारं यः श्रोत्रमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्यान्यसृतः ॥ १९ ॥ यो मनिम निष्ठनमनयोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २० ॥ यस्वचि निष्ठ १-र बचो अन्तरी य त्वकून वेद यस्य त्वक् शर्शर यम्बचमन्तरी यमयत्येष त आन्मान्तर्याभ्यसृतः ॥ २१ ॥ यो विज्ञाने निष्टन्विज्ञानादस्तरो य विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानः शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येप त आन्मान्तर्या-म्यमृतः ॥ २२ ॥ यो रेर्नाम निष्ठम् रेतमोऽन्तरो यथ रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यसयत्यप न आन्मान्तर्यास्यम्रतोऽदृष्टी द्रष्टाऽश्वतः श्रोचाऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽन्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽन्ति श्रोता नान्योऽनोऽस्ति मन्ता नान्योऽनोऽन्ति विद्यार्तपत आस्मान्तर्याम्यसः तोऽन्यदार्तं नतोहोदाङक आरुणिरुपरराम ॥ २३ ॥ इति सप्तमं बाह्मणम् ॥७॥ अथ इ वाचकव्युवाच बाह्मणा भगवन्ती हन्ताहमिमं द्वी प्रश्नी प्रक्ष्यामि

अथ ह वाचक्रन्युवाच बाह्मणा भगवन्ता हन्ताहामम द्वा प्रभा प्रक्ष्याम तौ चेन्से वक्ष्यांत न व जातु युप्साकांमम कश्चिह्रह्योग जेतित पृच्छ गा-गीति ॥ १ ॥ सा होवाचाह व त्वा याज्ञवल्य यथा पाइयो वा बदेहो वोप्रपुत्र उज्ज्यं धनुरिधज्यं कृत्वा द्वा बाणवन्ता सपताांतव्याधिना हस्ते कृत्वोपोत्तिष्ठदेवमेवाहं त्वा द्वाभ्यां प्रभाभ्यामुपोदस्थां नौ मे बृहीति पृच्छ गागीति ॥ २ ॥ सा होवाच यद्ध्वं याज्ञवल्य दिवो यद्वाक् पृथिव्या यद्ग्तरा चावाप्रथिवी हमे यद्भतं च भवच भविष्यचेत्याचक्षते कस्मिण्मदोतं च प्रोतं चित ॥ ३ ॥ स होवाच यद्ध्वं गागी दिवो यद्वाक् पृथिव्या यद्ग्तरा चावपृथिवी हमे यद्भतं च भवच भविष्यचेत्याचक्षत आकाशे तदोतं च प्रोतं चेति ॥ ४ ॥ सा होवाच नमस्तेऽम्तु याज्ञवल्य यो म एतं व्यवोच्चाऽपरसं धारयस्त्रेति पृच्छ गागीति ॥ ५ ॥ सा होवाच यद्ध्वं याज्ञवल्य

दियो यदवाक पृथिच्या वदम्तरा वावापृथिबी इसे बजूतं च भवच अबि-व्यवस्थानकृते कस्मिंसादोतं च प्रोतं चेति ॥ ६ ॥ स होवाच यत्र्र्धे गागि दियो यहवाक् पृथिच्या यहन्तरा बावापृथिवी इसे यन्त्रतं च मवस भविष्य-धेरयाचक्षत आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति कस्मिन्न सक्वाकाश भोतम प्रोत्रक्षेति ॥ ७ ॥ स होवाचैतद्वं तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अमिवदन्यस्थ्रस्थ-नण्यहस्वमदीर्घमछोहितमखेहमच्छायमतमो ऽवाय्वनाकाशमसङ्गमरसमगन्धन मचक्षकमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुखनमात्रमनन्तरमवाहां न तद-भाति किंचन न तदसाति कश्चन ॥ ८ ॥ पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्धि सूर्याचन्द्रमसी विध्ती तिष्टत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सावापु-बिध्यो विश्ते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेपा मुहुती भहारात्राण्यर्थमासा मासा ऋतवः संवन्तरा इति विधतान्तिष्टन्त्यंतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेस्यः पर्वतेश्वः प्रतीच्योऽन्या यां यां च विकासन्वेतस्य प्रकासने गागि दृदतो सनुष्याः प्रशासमित यजमानं देवा दवी पितरोजनवायत्ताः ॥ ९ ॥ यो वा प्रतदक्षरं गार्थविदित्वाऽसिँछोके जहाति यजने तपम्तप्यते बहुनि वर्षसहस्राण्यस्तव-देवास्य तद्भवति यो वा एसदक्षरं गार्ग्यविदिःवास्मालोकाग्रेति म क्रपणोऽध य एतदक्षरं गार्गि विदित्वास्मालोकाश्येति स बाह्यणः ॥ १०॥ तहा एत-दक्षरं गार्ग्यदष्टं ब्रह्मश्रतः श्रोत्रमतं मन्नविज्ञात विज्ञातृ नान्यद्तोऽस्ति ब्रष्ट नाम्यदतोस्ति श्रोत् नान्यदनोऽस्ति मन्तु नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रेतसिन्ध ख-रुवक्षरे गाग्यांकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ११ ॥ सा होवाच बाह्मणा भगव-न्तसादेव बहमन्येध्वं यद्मानमस्कारेण मुख्येध्वं न व जातु युष्माकप्तिमं कश्चिह्नकोर्ध जेतेति ततो ह वाचक्रव्यपरराम ॥ १२ ॥ इति अष्टमं बा-व्यणम् ॥ ८॥

भय हैनं विद्राधः शाकत्यः पप्रच्छ किन देवा याज्ञवन्त्येनि स हैत्येष निविद्य प्रतिपेदे यावन्ती वैश्वदेवस्य निविधुच्यन्ते अयश्च त्री च शता अयश्च त्री च सहस्रेत्योमिनि होवाच करयेव देवा याज्ञवन्त्येनि त्रयिक्षःशदित्योमिति होवाच करयेव देवा याज्ञवन्त्येति पहित्योमिति होवाच करयेव देवा याज्ञवन्त्येति पहित्योमिति होवाच करयेव देवा याज्ञवन्त्येति पहित्योमिति होवाच करयेव देवा याज्ञवन्त्येत्येक इत्योमिति होवाच करयेव देवा याज्ञवन्त्येत्येक इत्योमिति होवाच करमे ते अन्वश्च त्री च शता अयश्च त्री च सहस्रेति ॥ १ ॥ स होवाच महिमान पूर्व-सम्बद्धि अयस्थित्यास्य एकत्रित्य इति कतमे ते अवस्थित्यास्य एकत्रित्य इति कतमे ते अवस्थित्य अयस्थित्यास्य एकत्रित्य स्वत्य प्रजापतिश्च अयस्थित्यास्य एकत्रित्य स्वत्य प्रजापतिश्च अयस्थित्यास्य एकत्रित्य स्वत्य प्रजापतिश्च अयस्थित्यास्य एकत्रित्य स्वत्य स्वत्य

नक्षत्राणि चैते वसव एतेषु हीदं वसु सर्वःहितमिति तस्माद्वसव इति ॥ ३ ॥ कतमे रुद्धा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदास्माच्छरीरान्मत्यादु-त्कामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यदोदयन्ति तसादुद्रा इति ॥ ४ ॥ कतम आदित्या इति द्वादश वै मासाः संवत्सरस्येत आदित्या एते हीद् सर्वमाददाना यन्ति ते यदिद्ध सर्वमाददाना यन्ति तसादादित्या इति ॥ ५ ॥ कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति सन्यिव्रेवेन्द्री यज्ञः प्रजापतिरिति कतमः स्तनयिव्-रिखशनिरिति कतमो यज् इति पशव इति ॥ ६॥ कतमे पडित्यक्षिश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च चौश्चेते पडेने हीद्र सर्व पडिति ॥ ७ ॥ कतमे ते अयो देवा इतीम एव त्रयो ठोका एपु हीमे सर्वे देवा इति कतसी तौ द्वौ देवावित्यन्नं चेव प्राणश्चेति कतमोऽध्यर्घ इति योऽयं पवत इति ॥ ८॥ तदाहुर्यद्यमेक इवैव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति यदस्मिन्निद् सर्वमध्यार्भीते-नाध्य इति कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म तहित्याचक्षते ॥ ९ ॥ पृथिबयेव यसायतनमग्निकोंको मनोज्योतियों वे तं पुरुषं विद्यालमर्वस्यात्मनः परायण स व वेदिता स्याचाज्ञवल्क्य वेद वा अह तं पुरुष सर्वस्यारमनः परायणं यमाध्य य एवायभ ज्ञारीरः पुरुषः स एष बदैव शाकल्यः तस्य का देवतेत्वमृतमिति होवाच ॥ १० ॥ काम एव यस्यायतन हृद्यं छोको सनौ उद्योतियों व तं पुरुषं विद्यास्तर्वस्यात्मनः परायणः स व वेदिता स्याद्याञ्च-बल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषण सर्वस्थात्मनः परायणं यसात्थ य प्वायं काम-मयः पुरुषः स एव वदैव शाकत्य तस्य का देवनेति श्विय इति होवाच ॥ ११॥ रूपाण्येव क्यायतनं चक्षलेको मनो ज्योतियों वे तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्था-त्मनः परायणभ् स वे वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा भहं त पुरुषभ् सर्वस्या-त्मनः परायणं यमात्य य प्वामावादित्ये पुरुषः स एष वर्दव शाकस्य तस्य का देवनेति सर्व्यामिति होताच ॥ १२ ॥ भाकाश एव यस्यायतन४ श्रोत्रं क्रोको मनो ज्योतियों व तं पुरुषं विद्यास्तर्वस्थातमः परायणः स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त पुरुषः यर्वस्यात्मनः परायणं यमारध य एवायश श्रीत्र प्रातिश्रुत्कः पुरुषः स एप वर्दव शाकस्य तस्य का देवतेनि दिश इति होवाच ॥ १३ ॥ तम एव यस्यायतनः हृद्यं छोको मनो ज्योतियी वै तं पुरुषं विद्यान्सर्वस्थात्मनः परायणः स वे वेदिता स्थाद्याज्ञवस्वय वेद बा अहं न पुरुष: सर्वेस्यात्मन: परायण यमात्थ य एवायं छायामय: पुरुष: स एव वर्देव शाकत्य तस्य का देवनेति मृत्युरिति होवाच ॥ १४ ॥ रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुर्ह्योको मनो ज्योतिर्यो व तं पुरुषं विद्यास्तर्वस्थात्मनः परा-मणर स वै वेदिता स्थाबाज्ञवल्कय वेद वा अहं तं पुरुष सर्वस्थायमनः परायणं यमास्य य एवायमाद्शे पुरुषः स एप वर्द्व शाकस्य तस्य का देव-

तेखसुरिति होवाच ॥ १४ ॥ आप एव यस्यायतन १ हृदयं छोको मनी उदी-तियों वे तं पुरुषं विद्यात्मवस्थात्मनः परायणश स वै वेदिता स्थादाञ्चवस्वव बेद वा अहं तं पुरुष्य सर्वत्यात्मनः परायणं यमात्य य एवायमप्यु पुरुषः स एप वदेन शाकत्य तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच ॥ १६ ॥ रेत एव यस्यायतन हुत्यं लोको मनो ज्योतियों व नं पुरुषं विशासमंस्थातमनः प-रायण स व वेदिता स्वाधाञ्चवल्य वेद वा अहं त पुरुष " सर्वस्वारमनः परायणं यमाध्य य एवायं पुत्रमयः पुरुषः स एप वडैव शाकत्य तस्य का देवतेति प्रजापितरिति होबाच ॥ १७ ॥ शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्वाः स्वदिमे ब्राह्मणा अक्रारावश्चयणमकता ३ इति ॥ १८ ॥ याज्ञवल्वयेति होवाच शा-कत्यो यदि दं करुपञ्चालानां बाह्मणानत्यवादीः कि बह्म विद्वानिति दिशो वेद सदेवाः सर्पातष्टा इति यहिका वेन्य मदेवाः सप्रतिष्ठाः ॥ १९ ॥ किंदेवतोऽस्वा प्राच्यां दिइयमीत्यादित्यदेवत इति स आदित्य कस्मिन्प्रतिष्टित इति च-श्चणीति कस्मित्र चक्षः प्रतिष्टिनमिति रूपेष्विति चक्षुण हि रूपाणि पश्यति कस्मिन रूपाणि प्रतिष्ठितानीतिहरूय इति होवाच हर्येन हि रूपाणि जानानि हृत्ये ह्यंव रूपाणि प्रतिष्टितानि भवन्तीत्येवमेवतद्याज्ञवन्त्य ॥ २० ॥ किंदेव-तोऽस्यां दक्षिणायां विश्वमीति यमद्वत इति स यमः कस्मिन्त्रतिष्टित इति यज्ञ इति कस्मित्र यज्ञः प्रतिष्ठित इति दक्षिणायाभिति कस्मित्र दक्षिणा प्रतिष्ठिनेति श्रद्धायामिति यदाह्येव श्रद्धतेऽथ दक्षिणां ददाति श्रद्धाया है।व दक्षिणा प्रतिष्ठिनेति कस्मिन अदा प्रतिष्ठितेति हृद्य इति होवाच हृद्येन हि अद्धां जानाति हृद्ये द्वाव अद्भा प्रतिष्टिता भवतीत्येवमेवतद्याज्ञवल्क्य ॥ २१ ॥ किंदवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिइयसाति वरुणदेवत इति स वरुण किसन्प्रतिष्टित इत्यिष्वित कसिन्वापः प्रतिष्टिता इति रेतसीति कसिन्न रेतः प्रतिष्टितमिति हृद्य इति तस्माद्पि प्रतिरूपं जातमाहर्हद्याद्वि सृक्षो हृद्याद्वि निर्मित इति हृद्ये होव रेतः प्रतिष्टित भवतीत्येवसेवैतशाञ्चवल्क्य ॥ २२ ॥ किंद्रेब-तोऽम्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति स सोमः कस्मिन्यनिष्टिन इति दीक्षायामिति कस्मिन्न दीक्षा प्रतिष्टितेनि सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहः सन्य बदेनि मन्ये होच दीक्षा प्रतिष्टिनेति कस्मिन सन्य प्रतिष्टिनमिति हृदय इति होवाच हृदयेन हि सत्यं जानाति हृदये ह्येव मत्यं प्रतिष्टित सवनीत्येवमे-वैतद्याज्ञवल्क्य ॥२३॥ किदेवतोऽस्यां ध्रुवायां दिक्यमीत्यप्तिदेवत इति सोऽप्तिः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्न् वाक् प्रांतष्टिनेति हृद्य इति कस्मिन्नु हृद्यं प्रतिष्टितमिति॥२४॥ अह्लिकेति होवाच याज्ञवल्क्या यत्रेतद्न्यत्रासन्म-न्यासै यश्चेतदन्यत्रासारवास्कानो बनद्युर्वयाध्मि वनद्विमश्चीर्श्वात ॥२५॥ कस्मिन्न त्वं चात्मा च प्रतिष्ठिती म्य इति प्राण इति कस्मिन् प्राणः प्रतिष्टित

इत्यपान इति कश्चित्रवपानः प्रतिष्ठित इति व्यान इति कश्चित्र व्यानः प्रति-छित इत्युदान इति कस्मिश्रदानः प्रतिष्टित इति समान इति स एव नेति-नेन्यारमाऽगृद्धो नहि गृद्धतेऽशीयों नहि शीर्यनेऽसङ्को नहि सज्यतेऽसितो त व्यथते न रिप्यत्येतान्यष्टावायतनान्यष्टी लोका अष्टी देवा अष्टी पुरुषाः स यमान्युरुपानिरुह्य प्रत्युद्धात्यकामत्तं स्वीपनिपदं पुरुषं पृच्छामि तं चनमे न विवक्ष्यसि मूर्या ते विपतिष्यतीति तर ह न मेने शाकत्यसस्य ह मूर्या विषपातापि हास्य परिमोविणोऽस्थीन्यपजहान्यन्यन्यमानाः ॥ २६ ॥ अव होबाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते स मा पृच्छतु सर्वे वा मा पुच्छत यो वः कामयते तं वः पुच्छामि सर्वान्वा वः पुच्छामीति ते ह शाह्मणा न दशपुः ॥२७॥ तान् हैतैः श्लोकैः पप्रच्छ ॥ यथा बृक्षो वनस्पति-मधेव पुरुषोऽसूपा ॥ तस्य लोमानि पर्णानि न्वगस्योत्पाटिका बहिः ॥ त्वच पुत्रास्य रुधिरं प्रस्यन्दिश्वच उत्पटः ॥ तसात्तदा तृष्णाध्यैति रसो बृक्षादिचा-हतात ॥ साध्यान्यस्य शकराणि किनाटः स्नाव तिस्थरम् ॥ अस्थीन्यन्तरतो हारूणि मजा मजोपमा कृता ॥ यहक्षी वृक्णी रोहति मुळाबवतरः पुनः ॥ मर्थः स्विन्सृथुना वृक्णः कस्मान्सृलाठारोहति ॥ रेतस इति साबोचत जीव-तमत्यजायते ॥ धानारह इव व वृक्षोऽअसा प्रेत्यसंभवः ॥ यसमूळमाबृहे-युर्वृक्षं न पुनराभवेत् ॥ मन्यैः स्विन्मृत्युना वृदणः कस्मान्मृत्ताःपरोहति ॥ जात एव न जायते कोन्येवं जनयेत्युनः ॥ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिद्वितः परायणं तिष्ठमानस्य तद्विद इति ॥ २८ ॥ इति नवमं आह्मणम् ॥ ९ ॥ इति नतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

#### चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

जनको ह नदंह आमांचक्रथ्य ह याज्ञवल्क्य भाववाज तथ होवाच याज्ञवल्क्य किमधेमचारीः पश्निन्द्यसण्वल्लानीन्युभयमेव सम्राहित होचाच ॥ १॥ यने कश्चिद्ववीत्तच्द्रणवामेखव्वीन्मे जिल्वा शेलिनिवांचे ब्रह्मेति यथा मातृमानिपतृमानाचार्यवान्त्र्यात्तथा तच्छेलिनिरव्यीद्वार्थे ब्रह्मेत्यया मातृमानिपतृमानाचार्यवान्त्र्यात्तथा तच्छेलिनिरव्यीद्वार्थे क्राह्मेत्यद्वती हि किः स्यादित्यव्यीत् ने तस्यायननं प्रतिष्ठां न मेऽव्यीदित्येक्पाद्वा प्रतस्य-मार्खात स्व नो बहि याज्ञवल्क्य । वागेवायननमाकाशः प्रतिष्ठा प्रहेत्येन्तदुपानीन का प्रजता याज्ञवल्क्य वागेव सम्राहित होवाच वाचा व सम्राह्म वन्युः प्रज्ञायत ऋग्वेदो यज्ञवेदः सामवेदोऽथवां हिरम इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः स्वाण्यनुव्याक्यानानि व्याक्यानानीष्टः हुतमावितं पायितमयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाण्य स्वाण्यने स्वान्यित सर्वाट प्रज्ञान्यनेते वाग्वे सम्राद परमं ब्रह्म नेनं वाग्वहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति

देवो भूखा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्यूषमण सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवस्त्रयः पिता मेऽमन्यत नानन्शिच्य हरेतेति ॥ २ ॥ यदेव ने कश्चिद्ववीत्तच्छणवामेत्वववीन्म उदहः शौल्बायनः प्राणो व बद्धात यथा मातृमान्यितृमानाचार्यवान्त्र्यात्तथा तच्छौल्दायनोऽब-बीत्प्राणी वे ब्रह्मेत्यप्राणतो हि कि स्थादित्यववीत् ते तत्यायतनं प्रतिष्टां न मेडमवीदित्येकपाद्वा एतत्मन्नाडिति स वै नो बहि याज्ञवन्त्रय प्राण प्रवायत-नमाकाशः प्रतिष्ठा वियमित्येनदुपासीत का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एव सम्राहिति होवाच प्राणस्य वे सम्राट कामायायावयं याजयत्यप्रतिगृह्यस्य प्रतिगृह्यात्यपि तत्र वधाशक् भवनि यां दिशमेनि प्राणस्यव सम्राट कामाय प्राणों वं सम्राह पर्म बहा नैनं प्राणों जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य प्वंविद्वानेतद्पास्ते इस्युषभः सहस्रं द्वामीनि होवाच जनको बंदेहः स होवाच याज्ञवल्क्य. पिता मैं अमन्यत नानन्दिध्य हरेतेनि ॥ ३ ॥ यदेव ते कश्चिद्ववीत्तच्छ्णवामेत्यववीन्मे वर्कुर्वाष्णश्चश्चर्वे वह्मेति षथा मानृमान्पितृमानाचार्यवान्त्र्यात्तथा तहाव्योदिववीचक्षुर्वे ब्रह्मत्यपश्यती हि कि स्यादित्यव्रवीच ते तस्यायतन प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्यकपाद्वा एतत्स-श्राहिति स वै नो बहि याज्ञवल्क्य चक्षरेवायतनमाकाकः प्रतिष्ठा सत्यमित्येत-दुपासीत का सत्यता याज्ञबल्कय च्थुरेव सम्राडिति होवाच चथ्चपा वै सम्राद परयन्तमाहुरद्वाक्षीरिति स आहादाक्षमिति तत्मस्यं भवति चक्षुं सम्राट परम बहा नैन चक्षु बहानि सर्वाण्येन भूनान्यभिक्षरन्ति देवो भून्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुवास्ते इस्त्यूपभण सहस्र ददासीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुहिश्य हरेतेति ॥ ४ ॥ यदेव ते कश्चिद्ववीत्तच्छुणवामेत्यववीनमं गर्दभी विपीतो भारद्वाजः श्रोत्रं वै बह्यति यथा मातृमान्यितृमानाचार्यवान्ययात्त्रया तञ्जार-द्वाजोऽनवीच्छ्रोत्रं वै वद्यात्पञ्चण्यतो हि कि स्मादित्यववीत् ते तस्यायतन प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपादा एतत्सम्राहित स वै नो बृहि याज्ञवल्य श्रो त्रमेवायतनमाकाशः प्रतिष्टानन्त इत्येनदुपासीत कानन्तता याज्ञवल्वय दिश पुर सम्राहित होवाच तसाहै सम्राहिप यां कां च दिशं गच्छति नैवास्या गच्छत्यनन्ता हि दिशो दिशो वै सम्राट् श्रोत्र श्रोत्र वै सम्राट परमं बह्म नैन४ श्रोत्रं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य षुवं विद्वानेतदुपास्ते इस्त्यृषभः सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होबाच बाज्ञबल्बयः पिता मेडमन्यत नाननुक्तिष्य हरेतेति ॥ ५ ॥ यदेव ते कश्चिदमयीत्तच्छ्रणवामेत्यवर्यान्मे सत्त्वकामी जाबाली मनी व महोति तथा मातुमान्यिकुमानाचार्यवान्त्र्वात्तया तजाबाछोऽनवीन्मनो वै ब्रह्मस्यमनसो

हि किए स्यादिताबबीक ते तस्यायतनं प्रतिष्ठा न मेऽबबीदित्वेकपाद्वा एतत्सम्राहिति स व नो बृहि याज्ञवल्य मन एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठाऽऽ-नन्द इत्येनद्वपासीत का आनन्दता याञ्चवस्कव मन एव सम्राहिति होबाच मनसा वे सम्राट श्वियमभिहार्यते तत्थां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स भावन्दो मनो वै सम्राट परमं बहा नैनं मनो जहाति सर्वाण्येन भूतान्यश्विक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं बिहानेतदुपास्ते इस्त्यृषभर सहस्रं इहा-भीति होवाच जनको वंदेष्ठः स होवाच याज्ञवल्कयः पिता मेऽमन्यत नान-नुशिष्य हरेतेति ॥ ६ ॥ यदेव ते कश्चिद्ववीत्तष्खणवामेत्वववीनमे विदग्धः शाकरुयो हृदयं वे ब्रह्मात यथा मानुमान्यिनुमानाचार्यवान्त्र्यात्त्रया तच्छा-कत्योऽव्यविद्वयं व ब्रह्मेत्रहृदयस्य हि कि स्यादित्यवयीत् ते तस्या-यतनं प्रतिष्ठां न मेऽववीदित्येकपाद्वा पुनत्सम्राडिति स व नो ब्रहि याज-वल्वय हृदयमेवायतनमाकाशः श्रतिष्ठा स्थितिरित्येनदुपासीत का स्थितता याज्ञवलक्य हृद्यमेव सम्राहिति होवाच हृद्यं व सम्राह सर्वेषां भूताना-मायतन हदयं व सम्राट सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा हृद्ये होव सम्राद सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति हृद्यं वे सम्राट परमं ब्रह्म नैन हृद्यं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एव विद्वानेतदुपास्ते इस्युपन सहस्रं द्दामीति होताच जनको वैदेहः स होताच याज्ञबह्नयः पिता में अन्यत नानन्दिख्य हरेनेति ॥ ७ ॥ इति बृहदारण्यके चतुर्थे अथमं शासणम् ॥ १ ॥

जनको ह वैदेहः कृजंदुपावसर्पञ्चवा नमसंऽस्तु याज्ञवल्क्यानु माञ्चायीति स होवाच यथा व सम्राण्महान्तमःवानमेत्यन् रथं वा नावं वा
समाददीतैवसेवैताभिरूपनिषद्धिः समाहितात्मास्येचं वृत्दारक आख्यः सन्नयीतवेद उक्तोपनिपत्क इतो विभुन्यमानः क गमिष्यमीति नाई तम्रगवन्वेद्
यय गमिष्यामीत्यय व तेऽहं तह्रस्यामि यत्र गमिष्यमीति न्नाई तम्रगवन्वेद्
यय गमिष्यामीत्यय व तेऽहं तह्रस्यामि यत्र गमिष्यमीति न्नाई तम्रगवन्वेद्
यय गमिष्यामीत्यय व तेऽहं तह्रस्यामि यत्र गमिष्यमीति न्नाई तम्रगवन्वेद्
यय गमिष्यामीत्यय व तेऽहं तह्रस्यामि यत्र गमिष्यमीति न्नाई तम्रगवन्वेद्
सन्तमिन्द्र ह्त्याचक्षते परोक्षेणव परोक्षप्रिया ह्व हि देवाः प्रत्यक्षहिनः
॥ २ ॥ न्यतहामेऽक्षणि पुरुषक्रपमेषास्य पत्नी विराट तयोरेष सप्तन्नावो
य एवोऽन्तहंद्य आकाक्षोऽथनयोरेतद्वं य एषोऽन्तहंद्ये लोहितपिण्डोऽथनयोरेतस्मावरणं यदेतदन्तहद्ये चालकमिवाधेवयोगेषा सृतिः संचरणी
येपा हद्याद्धां नात्व्युद्धार्तत यथा केशः सहस्राचा भिन्न एवमस्यैवा हिता
नाम नाड्योऽन्तहंदये प्रतिष्ठिता भवन्येत्र तामिवां एतदास्वदासविति
तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर द्वैव भवत्यस्माच्छारीरादारमवः ॥ ३ ॥ तस्य

त्राची दिक् प्राञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग्दक्षिणे प्राणाः प्रतीची दिक् प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दिगुद्श्वः प्राणा उदीची दिगुद्श्वः प्राणा उदीची दिगुद्श्वः प्राणा उदीची दिगुद्श्वः प्राणाः स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो निह गृह्यते-ऽशीयों निह शीर्यतेऽसङ्गो निह सज्जेतऽसितो न व्यथते न रिष्यत्मभयं वे जनक प्राप्तोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः म होवाच जनको वदेहोऽभयं त्वा गच्छताद्याज्ञवल्क्यः यो नो मगवस्तमयं वेदयसे नमस्तेऽस्विमे विदेहा स्वयस्त्रमस्य ॥ ॥ ॥ इनि चतुर्थे द्वितीयं प्राह्मणम् ॥ २॥

जनकः ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने न बदिष्य इत्यथ ह यज्ञ-नक्ष वैदेही याज्ञवल्क्यश्वामिहीत्रे समुदाने तसी ह याज्ञवल्क्यो वरं दही स ह कामप्रश्रमेव वर्षे तश्हामी ददी तह सम्राडेव पूर्व प्रप्रका ॥१॥ याजवत्वय किंउयोतिरयं पुरुष इति आदित्यज्योतिः सम्राडितिहोवाचादित्येनैवायं ज्योति-चास्ते प्रस्त्ययते कर्म करुने विपान्येनीत्यवर्मवैतद्याज्ञवन्त्रय॥२॥अम्तमित आहित्ये बाजवश्वय किंउयोतिरेवायं पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवनीति चन्द्रम-संबायं ज्योतिषास्ते पस्ययते कर्म करते विपल्येनात्येवसेवैतद्यानवलक्य ॥३॥ अम्तमित आदित्ये याज्ञवस्त्रय चन्द्रमस्यम्तमिते किउयोतिरेवायं पुरुष इत्य-प्रिरेबास्य ज्योतिभवतात्यप्रिनेवायं ज्यानिपास्ते पत्ययनं कर्म करते विष-स्येतीस्येवमेवैतराज्ञवत्स्य ॥ ४ ॥ अम्तमिन आहित्ये याज्ञवरूत्य चन्द्रम-स्यस्त्रीमते ज्ञान्तेऽमी किज्योतिरेवाय पुरुष इति वागेवास्य ज्योतिर्भवनीति बावैवायं ज्योतिपास्ते पत्ययने कर्म कुरुते विपल्येनीनि तसाई सम्राइपि बन्न स्तः पाणिनं विनिर्द्धायनेऽथ यत्र वागुचारयस्यपेव तत्र स्वेतीत्वेवमेवेत-बाज्ञवस्त्रय ॥ ५ ॥ अस्तमित आदिन्ये याज्ञवस्त्रयं चन्द्रमस्यन्तमितं शान्ते-उद्गी शान्तायां वाचि किज्योतिरवायं पुरुष इत्यात्मेवास्य ज्योतिर्भवतीत्या-स्मनेवायं ज्योतिषास्त पत्ययते कर्म कुरते विपत्येतीति ॥ ६॥ कतम आ-त्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृधन्तः श्रीतिः पुरुषः म समानः सन्नभी लोकावन्संवर्ति ध्यायतीव लेलायतीव स हि स्वप्नो अत्वेसं लोकर्मातका-मिन मृत्यो रूपाणि ॥ ७ ॥ म वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिम्नेपद्य-मानः पाप्मभिः सप्सज्यते स उत्कामन् न्नियमाणः पाप्मनो विजहाति ॥ ८ ॥ तस्य वा एतस्य पुरुषस्य हे एव म्थाने भवत इदं च परलोकस्थानं स सम्ध्य नृतीयण स्वामधान तस्मिन्सन्ध्ये स्थाने निष्ठजेते उमे स्थाने पत्रय-तीरं च परकोकस्थान च अथ यथाक्रमोऽयं परकोकस्थाने भवति तमाक्रम्या-क्रम्योभयान् पाप्मन भानन्दाध्य पञ्चति स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावती मात्राम्पादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्यो-तिचा प्रस्विपत्मायं प्ररुपः स्वयंज्योतिर्भवति ॥ ९ ॥ न तम्र स्था न स्थ-

योगा न पन्थानो अवन्त्वथ रथात्रथयोगान्पथः सृजते न तम्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान् मुदः प्रमुदः सजते न तत्र वेशान्ताः पुरुकरिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यय वेशान्तान् पुष्करिणीः स्रवन्तीः सृजते स हि कर्ता ॥१०॥ तदेते श्लोका भवन्ति ॥ स्वश्नेन जारीरमिनप्रहत्या सुक्षः सुक्षानिम वाकशीति ॥ **शुक्रमादाय पुनरेति स्थान४ हिरण्मय पुरुष एकह** ६ सः ॥ ११ ॥ प्राणेन रक्षण्यवरं कुळायं बहिष्कुळायादमृतश्चरित्वा । स ईयतेऽमृतो यत्र कामण हिरणमयः पुरुष एकह "सः ॥ १२ ॥ स्वमान्त उन्नाव समीयमाने। रूपाणि देवः कुरुते बहूनि। उतेव स्त्रीमिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पद्मयन् ॥ १३ ॥ भाराममस्य पद्मयन्ति न त पद्मयति कश्चनेति तं नायतं बोधवेदिन्याहुः ॥ दुर्भिपज्य हास्मै भवति यमेष न प्रतिपद्यतेऽथो खल्दा-हुर्जागरितदेश एवास्यैप इति यानि होव जाग्रस्पत्रयति तानि सुस इत्यत्रायं पुरुष. स्वयंज्योतिभवति सोऽहं भगवते सहसं ददास्यत ऊर्धं विभोक्षाय ब्रहीति ॥ १४ ॥ स वा एष एतस्मिन्सप्रमादे रत्वा चरित्वा इट्टेंब पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्वति स्वप्नायव स यसत्र किंचित्य-इयस्यनन्वागतन्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवितधाञ्चवस्य योऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव बृहीति ॥ १५॥ स वा एप एतिसान्स्वम रखा चरित्वा हर्देव पुण्य च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रति-योन्याद्रवांत बुद्धान्तायेव स यत्तत्र किंचित्परयत्यनन्वागतमेन भवत्यसङ्गो द्वायं पुरुष इत्येवमेवतद्याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं द्दाम्यत अर्ध्व विमोक्षायेव मृहीनि ॥ १६ ॥ स वा एप एनिमन्बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा इष्ट्रेव पुष्यं च पापं च पुन. प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवान स्वप्नान्तायेव ॥१७॥ तराथा महामन्त्य उभे कुलेऽनुसंचरति पूर्व चापर चैवमेवायं पुरुष एताबु-भावन्तावनुसंवरति स्वप्नान्त च तुद्धान्तं च ॥ १८ ॥ नद्यथास्त्रिक्षाकाशै इयेनो वा सुवर्णो वा विविधिवत्य आन्तः सम्हत्य वक्षौ संलयायेव भ्रियत एवमेवायं पुरुष एतसा अन्ताय धावनि यत्र मुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पर्द्यात ॥ १९ ॥ ता वा अर्स्यता हिता नाम नाड्यो यथा केश: सहस्रधा भिन्नम्तावताणिम्ना निष्ठन्ति ग्रुक्रम्य नीखस्य पिङ्गलस्य हरि-तस्य लोहितस्य पूर्णो अथ यत्रनं व्रन्तीय जिनन्तीय इम्तीव विच्छ।ययति गर्तमिव पर्तात यदेच जाग्रद्धयं पश्यांन तदत्राविद्यया मन्यनेऽथ यत्र देव इव राजेवाहमेवेद सर्वे। स्मीत मन्यते सोऽस्य परमो स्नोकः ॥ २०॥ तहा अस्यैनदनिरक्तन्दा अपहतपाप्माऽभयः रूपं तद्यथा प्रियया क्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन देद नाम्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञनात्मना संपरिष्वको न बाह्यं किंचन बेद् नान्तरं तद्वा अस्वित्वासकाममान्मकाम-

मकासः रूपः शोकान्तरम् ॥ २१ ॥ अत्र पिताऽपिता भवति माताऽमाता क्षोका अलोका देवा भदेवा वेदा अवेदा अत्र स्तेनोऽस्तेनो अवित अणहा-इभ्रणहा चाण्डाकोऽचाण्डालः पौत्कमोऽपौत्कसः श्रमणोऽश्रमणसापसोऽता-पर्यो नन्यागतं पुण्येनानन्यागतं पापेन नीर्णो हि तदा सर्वाञ्छोकान्द्रदयस्य भवति ॥ २२ ॥ यह तक पश्यति पश्यन्वै तक पश्यति न हि इष्टर्रष्टोचेंपरि-लोपो विद्यतेऽविनाशित्वाञ्च तु तद्वितीयमन्ति नतोऽन्यद्विभक्तं यत्पृत्येत ॥ २३ ॥ यह तम्र जिल्लान जिल्लान तम्र जिल्लान है ज्ञान्त्रांतेर्विपरिकोपो विद्यतेऽविनाशिल्वाकत् तद्विनीयमस्ति ततोऽन्यदिभक्त यजिप्रेत् ॥ २४ ॥ यह तब रमयते रसयन्त्रे नक रमयते नहि रसयित रसयतेर्विपरिक्रोपी विद्यतेऽविनाशित्वाच न तद्वितीयमिन ततोऽन्यद्विमक यद्वसयेन् ॥ २५ ॥ यह नक बद्ति बद्न्वे तक बद्ति न हि बक्षेके विपरिलोपो विद्यतेऽविनाः किलाल तु तद्वितीयमध्ति तनोऽन्यद्विभक्त यहदेत् ॥ २६ ॥ यहै तस झूणोति सूष्यन्वे तक्र सूणोति न हि श्रोतु. श्रुनेविषरिक्षोपो विद्यतेऽविनाशि-त्वास तु तद्विनीयमन्ति तनोऽन्यद्विभक्तं यच्छुण्यात् ॥ २७॥ यद्वे तस मनुते मन्वानो वै तक मनुते न हि मन्तुर्मतीर्वपरिलोपी विद्यतेऽविनाशि-रबास तु तद्वितीयमिन ततोऽन्यद्विभक्तं यन्मन्त्रीत ॥ २८ ॥ यद्वै तस स्पृशांत स्पृशन्व तब स्पृशांति नहि स्प्रष्टु स्पृष्टेविंपरिलोपो विश्वतेऽविनाधिः खास त तद्विनीयमस्ति तनोऽम्बद्धिभक्त यत्स्यृशेत् ॥ २९ ॥ यद्वै तस्र विजा-नाति विज्ञानकी तस विजानानि न हि विज्ञातविज्ञातेविषरिकोषो विस्ते-Sविनाशिस्वास त तद्वितीयमस्ति ततोःन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात् ॥ ३० ॥ यत्र बान्यदिव स्वात्तत्रान्योऽन्यत्पन्योऽन्यत्तिवेदन्योऽन्यद्वस्योऽन्यः हरेन् न्योऽन्यच्छण्यादन्योऽन्यन्यन्त्रीतान्योऽन्यत्र्वत्योऽन्यद्विजानीयात् ॥ ३१ ॥ सिछ्छ एको द्रष्टाऽद्वैतो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राहिति हैनमनुश-शास याज्ञबल्क्य एपाख परमा गतिरेपास्य परमा संपदेषोऽस्य परमो छोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीबन्ति ॥३२॥ स यो मनुष्याणाः राह्यः मसूद्धी भवत्यन्येषामधिपतिः सर्वेर्मानुष्य-कैर्मागः संपन्नतम् स मनुष्याणां परम भानन्दोऽथ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एक पिरुणां जितलोकानामानन्दोऽध ये शत पिरुणां जितलोकानामाः नन्दाः स एको गन्धर्षकोक भागन्दोऽथ ये शतं गन्धर्यन्तोक भागन्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवस्वमिसंपद्यन्तेऽथ ये शतं कर्मदेवाना-मानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽध बे शतमाजानदेवानामानन्दाः स एक प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रि-योऽवजिनोऽकामहतोऽध ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको ब्रह्मलोक

भानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽकृतिनोऽकामहताऽयेष एव परम आनन्द एव वश्चछोकः सम्राहित होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते सहसं द्दास्यत कर्षे
विमोक्षायेव मृहीत्वत्र ह वाज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते सहसं द्दास्यत कर्षे
विमोक्षायेव मृहीत्वत्र ह वाज्ञवल्क्यः विभवांचकार मेधावी राजा सर्वेस्यो
मान्तेभ्य उदरीत्सीदिति ॥ इ३ ॥ स वा एप एतिक्षान्त्वमान्ते रत्वा विरित्या
स्टूव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवित बुद्धान्तायेव ॥३४॥
तद्ययाऽनः सुसमाहितसुरसर्जेचायादेवसेवाय शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वाल्दसुरसर्जेन्याति यत्रेतत् विष्वासी भवति ॥ ३५ ॥ स यत्रायमिक्षावं
न्येति जरया वोपतपन्तावाणिमान निगच्छति नद्यथाम् बौदुम्बरं वा पिष्यकं
वा बन्धनात्पमुख्यत एवमेवायं पुरुष एम्योऽद्वेभ्यः संप्रमुख्य पुनः प्रतिन्यायं
प्रतियोन्याद्रवित प्राणायेव ॥३६॥ तद्यथा राजानमायान्तसुष्पाः प्रत्येनमः स्त्रमामण्योऽद्वेः पानरावसयैः प्रतिकल्पन्तेऽयमायास्ययमागच्छतीत्
यविष्यः हेवंविद्यः मर्वाणि भूतानि प्रतिकल्प्यन्त इदं ब्रह्मायातीद्यमागच्छतीति
॥ ३०॥ नद्यया राजानं प्रयिवासन्तसुमाः प्रत्येनसः सूत्रमामण्योऽक्रिसमायन्येवमेवेममारमानमन्तकाले सर्वे प्राणा अमिसमायन्ति यत्रतद्व्वांच्य्वासी
भवति ॥ ३०॥ इति तृनीयं ब्राह्मणम् ॥ ३॥

स यत्रायमात्माऽबल्य न्येत्यमंमोहमिव न्येत्यर्थनमेते प्राणा अमिलमायन्ति स एतालेजोमात्राः समस्याददानो हृद्यमेवान्ववकामति स यत्रैष चाञ्चरः पुरुषः पराङ् पर्यावनेनेऽथारूपज्ञो भवति ॥ १ ॥ एकीभवति न पद्दवतीत्वा-हरेकी भवति न जिल्लतीत्याहरेकी भवति न रसयत इत्याहरेकी भवति न वदनीत्याहरेकी भवनि न शुणोतीत्याहरेकी भवति न मनुत इत्याहरेकी भवति न म्प्रश्तीत्याहरेकी भवांत न विजानानीत्याहुसास्य हैतस्य हृदयस्याधं प्रश्नोतते तेन प्रधोतेनेप भारमा निरकार्मात चक्षुष्टो वा मुर्ज़ो वाडन्येम्यो वा श्वरीरदे-शेभ्यन्तमुक्तामन्तं प्राणोऽन्कामति प्राणमन्त्कामन्तः सर्वे प्राणा अन्त्कान मन्ति स विज्ञानी भवति य विज्ञातमेवान्ववकार्मात तं विद्याकर्मणी सम-न्वारभैते पूर्वप्रज्ञा च ॥२॥ तद्यया तृणज्ञहायुका तृणस्यान्तं गत्वाऽन्यमाक्रम-माक्रम्यारमानमुपसं हरस्येवमेवायमारमेद शरीरं निहत्याऽविद्यां गमयित्वाऽ-न्यमाक्रममाक्रस्यात्मानमुपस १ हरति ॥३॥ तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मान्ना-मुपादायान्यस्रवतरं कन्याणतरः रूपं ननुत एवमेवायमात्मेदः शरीरं निष्ठ-त्याऽविद्यां गमयित्वान्यस्रवतरं कल्याणतरः रूपं कुरुते पित्र्यं वा गान्धर्वे वा देवं वा प्राजापत्य वा ब्राह्म वाऽन्येषां या भूतानाम् ॥ ४ ॥ स वा भयमास्मा ब्रह्म विज्ञानसयो मनोमयः प्राणसबश्चभूर्ममः श्रोत्रमयः पृथिवीमय जापोमयो वायुमय आकाशमयक्षेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमयोऽ-

क्रोचमचो धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयखबदेतदिदंमयोऽदोमय इति यथा कारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुभैवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवनि पापः पापेन ॥ अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्कनुर्भवति यत्कनुर्भवति तत्कर्म कुरुते बस्कर्म कुरुते तद्भिसंपद्यते ॥५॥ तदेप श्लोको भवति ॥ तदेव मकः सहकर्म-र्णित रिक्कं मनो यत्र निषक्तमस्य ॥ प्राप्यान्त कर्मणन्तस्य यिकचेह करोत्ययम् ॥ तसाहोकाःपुनरेखसौ लोकाय कर्मण इति नुकामयमानोऽधाकामयमानो योऽ कासो निष्कास आप्तकाम भारमकामी न तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मीव सन्बन् क्राप्येति ॥६॥ तदेष स्रोको भवनि । यदा सर्वे प्रमुख्यन्ते कामा येऽन्य हृदि श्चिताः ॥ अधमस्यों अमृतो अवत्यत्र महा समञ्ज इति ॥ यद्यथाऽहितिर्श्वयर्जाः बर्ब्सके सुता प्रत्यसा शयीनवमेचेद्ध शरीर श्रीनेज्यायमशरीरोऽस्तर प्राणी अक्रेंब तेज एव सोऽहं भगवते सहस्व द्दामीति होवाच जनको वैदेह: ॥७॥ तदेते श्लोका भवन्ति ॥ अणुः पन्था विननः पुराणो माध र गृष्टोऽन्वित्तो मर्थव ॥ तेन श्रीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गे लोकमित ऊर्ध्व विमुक्ताः ॥८॥ तस्मिन्त्रक्रमुत नीलमाहः पिक्कलः हरितं लोहितं च ॥ एप पन्था बद्धाणा हानुविनानेनेति ब्रह्मवित्पुण्यक्र्त्तेजमश्च ॥९॥ अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपामते ॥ ततो भय इब ते तमो य उ विद्यायाभ रताः ॥१०॥ अनन्दा नाम ने लोका अन्धन तमसाऽवनाः ॥ ताण्स्ते प्रेत्यामिगच्छन्यविद्वाण्योः बुधौ जनाः ॥ १६ ॥ आत्मानं चेद्विजानीयाद्यमस्मीति पुरुषः ॥ किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरम-नुसंज्यरेत् ॥१२॥ यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्धः भात्माऽस्मिन्मंदेह्यं गहनं प्रविष्टः ॥ स विश्वकृत्स हि सर्वस्य कर्ता तस्य लोकाः स उ लोक एव ॥ १३ ॥ इहेच सन्तोऽध विश्वस्तद्वय न चंदवेदीर्महनी विनष्टिः ॥ य तद्विद्रसृतास्ते भवन्य-थेतरे दःसमेवापियन्ति ॥ १४ ॥ यदेतमनुपत्र्यत्यात्मानं देवमज्ञमा ॥ इंशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ १५ ॥ यसादर्शक्तंवत्मरोऽहोभिः परिवर्तते ॥ तहेवा ज्योनिषां ज्योनिरायुईपिसनेऽमृतम् ॥ १६ ॥ यस्मिन्पञ्च पञ्जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः ॥ तमेव मन्य आत्मान विद्वान्त्रद्यामृतोऽसृतम् ॥ १७ ॥ प्राणस्य प्राणमुत चक्षुपश्रक्षुरत श्रोत्रस्य श्रोत्र मनयाँ ये मनो बिदुः ॥ ते निचित्रपूर्वका पुराणसम्यम् ॥ १८ ॥ सनसैवान्द्रष्टव्यं नेह मानाम्ति किंचन ॥ मृत्योः स मृत्युमाप्तोति य इह नानेव पश्यति ॥ १९॥ एकवैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमयं ध्रुवम् ॥ विरजः पर आकाशादज आत्मा महा-न्ध्रुवः ॥ २० ॥ तमेव चीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ॥ नानुन्ध्रायाद्व-हुम्छद्दाम्बाची विग्लापनः हि तदिति ॥ २१ ॥ स वा एप महानज आतमा योयं विज्ञानमयः प्राणेषु यं प्रवीऽन्तर्हदय आकाशस्त्रिमञ्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्योशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयाची

बवासाधना कतीयानेव सर्वेश्वर एव मृताबिपतिरेव भूतपाल एव सेतुर्वि-धरण एयां लोकानामसंभेदाय तमेतं वेदानुवचनेन बाह्मणा विविदिषनित बन्नेन तानेन तपसाऽनाशकेनेतमेव विदित्वा मुनिर्भवति एतमेव प्रवाजिनी कोकमिच्छन्तः प्रज्ञजन्ति एनद् स वैतत्पूर्वे विदारमः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामी येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह स्य पुत्रेषणा-बाश्च वित्तेषणायात्र लोकैपणायात्र व्युत्यायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति या होत पुत्रैषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा या लोकैपगोझे हाने एपणे एव भवतः ॥ स एव नेति नेत्यात्माऽगृद्धो नहि गृद्धानेऽशीयों नहि शीर्यनेऽपङ्गो नहि सज्जतेऽसितो न व्ययते न रिप्यत्येतम् हैवैते न तरत इत्यतः पापमकरविम-खतः कल्याणमकस्वमित्यमे उ हैवैष पुते तरिन नैन कृताकृते तपतः ॥२२॥ तदेतदचास्यक्तम् । एप नित्यो महिमा बाह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कती-यान् ॥ तस्यव स्थाध्यद्वित्तं विदिन्वा न लिप्यते वर्मणा पापकेनेति तस्मा-देवंबिच्छान्तो दान्त उपरतिनिक्षः समाहितो भूत्वाक्रमन्येवात्मानं पड्यति सर्वमात्मान पत्र्यति नैनं पाप्मा तरति सर्व पाप्मानं तरति नैनं पाप्सा तपति सर्व पाप्सानं तपति विपापो विरजो विचिकित्यो बाह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राडेनं प्रापितोऽसीति होवाच याज्ञवल्कय सोऽहं भगवते विदेहान द्रदामि मां चापि सह दास्यायेति ॥ २३ ॥ स वा एप महानज आत्माऽजादो वसुदानो विन्द्रते वसु य एवं वेद् ॥ २४ ॥ स वा एष महानज भारमाजरोऽमरोम्हऽतोऽभयो ब्रह्माभयं वै ब्रह्माभयः हि व ब्रह्म भवति य एवं वेद ॥ २५ ॥ इति चतुर्थे चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥ ४ ॥

अथ ह याज्ञवल्यम्य हे भार्ये बभूवनुमेंत्रेयी च कात्यायनी च तयोहं मेंत्रेयी ब्रह्मचादिनी बभूव कीप्रज्ञव तार्हि कात्यायन्यथ ह याज्ञवल्वयोऽन्य-हृत्तसुपाकरिष्यन् ॥१॥ मेत्रेयीनि होवाच बाज्ञवल्यः प्रव्रजिष्यन्वा अरेऽय-मसारस्थानादिस्य इन्त नेऽनया कात्यायन्यान्तं करवाणिति ॥ २ ॥ मा होवाच मैत्रेयी यन्नु म इयं भगोः मर्वा पृथिवी वित्तंन पूर्णा न्यास्यां न्वइं तेनामृताऽऽहो३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्ययो यथैवोपकाणवतां जीवितं तथैव ते जीवित स्यादमृतन्यस्य नु नाशान्ति वित्तनेति ॥ ३ ॥ सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्या किमहं नेन कुर्या यदेव भगवान्त्रेद तदेव मे विव्वहीति ॥ ४ ॥ स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया व सल्नु नो भवती सती प्रियमन्ध्रदन्त तर्हि भवस्येत्याक्यास्यामि ते व्याचक्षणस्य नु मे निद्ध्या-सस्वेति ॥ ५ ॥ स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्या-रमनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति न वा अरे जायायै कामाय जावा प्रि अवत्याध्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति न वा करे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया सवन्त्यास्मनस्तु कामाच पुत्राः प्रिया सवन्ति न वा अरे वित्तस कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्त प्रियं भवति न वा अरे पद्मनां कामाय पशवः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म त्रियं भवत्यारमनस्त कामाय ब्रह्म त्रियं भवति न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्त कामाय क्षत्रं प्रियं भवति व वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्वात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्याग्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि अवस्तात्मनस्तु कामाय भूतानि त्रियाणि भवन्ति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रीतच्यो मन्तव्यो निर्दिश्यासितव्यो मैग्नेय्यात्मनि खल्बरे इष्टे श्रुते मते बिजात इदः सर्व विदितम् ॥ ६॥ बद्धा तं परादाबोऽन्यवास्मतो ब्रह्म वेद क्षत्रं तं परादाचोऽन्यत्राग्मनः क्षत्रं वेद लोकान्तं परादुर्योऽन्यत्राध्मनो लोका-न्वेद देवास्त परादुर्योऽन्यत्रास्मनो देवान्वेद वेदास्तं परादुर्योऽन्यत्रास्मनो वेदान्वेद भूतानि तँ परादुर्योऽन्यत्राध्मनो भूतानि वेद सर्व त परादाबोऽन्या-जात्मन सर्वे वेदेहं बहादं क्षत्रमिमं छोका हमे देवा इसे वेदा इमानि भूता-नीदः सर्व बद्यमान्मा ॥ १ ॥ म यथा दुन्दुभेईन्यमानस्य न बाह्यान्छब्दा-क्छक्र्याद्वहणाय दुन्दुभेर्भहणेन दुन्दुभ्याद्यातत्व वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ स यथा शङ्कस्य भावमानम्य न बाह्याः उटदान्छकुयाद्रहणाय शङ्कस्य तु प्रहणेन श्रद्धध्यस्य वा शब्दो गृहीतः ॥९॥ स यथा बीणायै वाद्यमामानाय न बाह्मा-ज्कुब्दान्छक्रयाद्वहणाय वीणाये तु प्रहणेन वीणाव।दस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ १० ॥ स यथाद्वें धामेरभ्याहितस्य पृथम्भूमा विनिश्चरन्त्येव वा अरेऽस्य म-हतो भूतस्य नि.श्वसितमेतबद्यवेदो यञ्जर्भदः सामवेदोऽथवाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विशा उपनिषदः श्लोकाः सुत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट्र इत-माशितं पायितमय च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्येवैतानि सर्वाणि नि:श्वसितानि ॥११॥ स यथा सर्वासामपा समुद्र एकायनमेव सर्वेवा स्प-शानां वरोकायनमेव सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेव सर्वेषा रसा-नां जिह्ने हायनमेव । सर्वेषा १ रूपाणां चक्षुरेकायनमेव १ सर्वेषा १ शहदाना १ श्रोत्रमेकायनमेवर सर्वेषार मंकल्यानां मन पुरुष्यत्रमेवर सर्वासां विद्यानार इदयमेकायनमेवः सर्वेषां कर्मणाः इस्तामेवेकायनमेवः सर्वेषामानन्दानाम-पस्य एकायनमेव" सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेव" सर्वेषामध्वनां पादा-

वेकायनमेवः सर्वेषां वेदानां वागेकायनम् ॥ १२ ॥ स यथा संन्धवधनो ऽनन्तरोऽबाद्धाः कुत्को रमधन एवेवं वा बरेऽहमात्माऽनन्तरोऽबाद्धाः कुत्काः प्रसानधन एवेतेम्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यित न प्रेत्य संज्ञान्छान्य एवेतेम्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यित न प्रेत्य संज्ञान्छीत्यरे व्यवीमीति होवाच याजवल्यः ॥ १३ ॥ सा होवाच न वा अरेऽहं मोहं व्यवीम्यितनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छितिधर्मा ॥ १४ ॥ यत्र हि द्वैतमिव अवित तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरः रमयते तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं समुने तदितर इतर्य सर्वमात्माश्वाभूतःकेन कं पश्येक्तलेन कि प्रदेशकान्य सर्वमात्मवाभूतःकेन कं पश्येक्तलेन के जिल्लाकेन कः रमयेक्तलेन कमिवदेक्तलेन कः श्रणुवाक्तत्वेन कं मन्वीत तत्केन कः रस्प्रतेक्तकेन कं विज्ञानीयाचेनेदः सर्वं विज्ञानीति तं केन विज्ञानीयास्स एप नेति नेत्यात्माऽगृद्धो न हि गृद्धतेऽशीयों न हि शी-वंतेऽसको न हि सक्तते सितो न व्ययते न रिर्थात विज्ञातारमने केन विज्ञानीयादित्युक्तानुशासनासि मंत्रेय्येनावदरे सन्त्रमुत्वाविर्योत् होक्त्वा याज्ञवन्यत्वे विज्ञहार ॥ १५ ॥ इति पद्धमं बाह्मणम् ॥ ५ ॥

नासनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंशुब्रह्मणे नमः ॥ ३॥ इति पर्छ ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

#### पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्दस्यते ॥ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाब-शिष्यते ॥ ॐ ३ सं ब्रह्म खं पुराण वायुरं समिति ह माह कौरव्यायणीपुत्रो वेदो यं ब्राह्मणा विदुर्वेदेनेन यहेटिनव्यम् ॥ १ ॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥१ ॥

त्रयः प्राजापत्याः प्रजापती पितिर बह्मचर्यमृषुर्देवा मनुष्या असुरा उपित्वा बह्मचर्य देवा उचुर्वरीत नो भवानिति तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्टा ते होचुर्दाभ्यतेनि न आत्येत्योमितिहोबाच व्यज्ञासिष्टेति ॥ १ ॥ अथ हैन मनुष्या उचुर्ववीत नो भवानिति तेभ्यो हैत-देवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्टेति होचुर्दत्तित न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टाति ॥ २ ॥ अथ हेनमसुरा उचुवर्वति नो भवानिति तेभ्यो हेतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्टा तेभवानिति तेभ्यो हेतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्टा होते व्यज्ञासिष्टा तेभवानिति तेभवानित । व ॥ इति दाम्यन दन द्यष्वमिति तदेतम्वय् शिक्षेदमं दानं द्यामिति ॥ ३ ॥ इति दितीयं बाह्मणम् ॥ २ ॥

एय प्रजापतियेवृद्यमेतद्रक्षेतत्स्य तदेत्रध्यक्षरश्हद्यम्पति हश्चेत्यक्षमः क्षरममिद्दरत्यसे स्वाश्चात्ये च य एवं वेद् द इत्यक्षमक्षरं दृद्यसं स्वाश्चात्ये च य एवं वेद् द इत्यक्षमक्षरं दृद्यसं स्वाश्चात्ये च य एवं वेद् ॥ १ ॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम् ॥ ३ ॥

तह तर्व तदास सत्यमंत्र स यो हेतं महराक्षं प्रथमतं वेद सत्यं ब्रह्मांत जयानिमां छोकान् जित इन्वसायमय एवमेत महराक्षं प्रथमतं येद सत्यं ब्रह्मेति सत्य १ होत ब्रह्म ॥ १ ॥ इति चतुर्यं ब्राह्मगम् ॥ ४ ॥

आप एवेदमय आसुना आपः सत्यमस्त्रन्त सत्यं यहा बहा प्रजापित प्रजापित प्रजापित देवाः मत्यमे वीपासते तदेतत्रप्रक्षरः सत्यमिति स इत्येकः मक्षरं तीत्यं कमक्षरं यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरं सत्यं मध्यतोऽनृत तदे-तद्दम्तमुभयत सत्येन परिगृहीतः सत्यभ्यमेव भवति नेनं विद्वाः समनृतः हिनिल ॥ १ ॥ तस्य सत्यमसी म आदि यो य एप एतस्मित्रमण्डले पुरुषो यश्चायं दिक्षणेक्षनपुरुषसाचेतावन्योन्यस्मिन्प्रतिवितः प्रणिश्यममुष्टिमन् स यदोरक्रिमप्यन्ति सुद्वमेवेतन्मण्डले प्रविति जनमेते रदमयः प्रत्यायन्ति ॥ २ ॥ य एव एतस्मिन्मण्डले प्रश्वस्त्र सृहिति

शिर एक शिर एक मेतदक्षरं भुव इति बाहू हो बाहू हे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा हे प्रतिष्ठे हे एते अक्षरे तस्योपनिपद्हरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥ ३ ॥ योऽयं दक्षिणेक्षन्पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक शिर एक मेतदक्षरं भुव इति बाहू हो बाहू हे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठे हे हे एते अक्षरे तस्योपनिषदहिमिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद-॥ ४ ॥ इति पद्धमं बाहाणम् ॥ ५ ॥

मनोसयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तसिश्चन्तहँद्ये यथा बीहिर्वा यनो वा स गृप सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वप्रिदं प्रशान्ति यदिदं किंच ॥ १ ॥ इति पदं शाह्यणम् ॥ ६ ॥

विद्युद्धक्षेत्याहुर्विदानाहिद्युद्धिवत्येनं पाप्मनो य एवं येद विद्युद्धक्षेति विद्युच्यव ब्रह्म ॥ १ ॥ इति सप्तमं ब्राह्मणम् ॥ ७ ॥

वार्च घेनुसुपामीत् तस्याश्ररवारः स्तनाः स्वाहाकारो वषद्वारो इन्तकारः स्व-याकारसस्य द्वी म्तना देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कार च इन्तकारं म--पुष्याः म्बधाकारं पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो वस्सः॥१॥ इस्यष्टमं बाद्यणसूट

े अयममित्रें धानरो योयमन्तः पुरुषे येनेदमसं पच्यते येदिदमणते तस्यैष घोषो भवति यमेतन्द्रणाविषिधाय शुणोति स यदोन्क्रमिष्यम्भवति नैनं घोषण श्रणोति ॥ ३ ॥ इति नवमं ब्राह्मणस् ॥ ९ ॥

यदा व पुरुषोऽसाहोकांद्रांत स वायुमागच्छति तस्ये स तत्र विजिहीते यथा स्थवकस्य खं तेन स ऊर्ध्यं आक्रमते स आदित्यमागच्छति तस्य स तत्र विजिहीते यथा उम्बरस्य खं तेन स ऊर्ध्य आक्रमते स चन्द्रमसमागच्छति तस्ये स तत्र विजिहीते यथा उन्दर्भः ख तेन स ऊर्ध्य आक्रमते स लोकमागच्छति तस्ये स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभे ख तेन स ऊर्ध्य आक्रमते स लोकमागच्छत्याकमहिम तस्मिन्वस्ति शाश्वतीः समाः॥ १॥ इति दशम बाह्मणम् ॥ १०॥

एतद्वे परम तथा यहणाहितस्तव्यते परमः हैव कोक जर्यात एवं वेदैसई परमं तथी यं प्रेतमरण्यः हरन्ति परमः हैव लोक जर्यात एवं वेदेसई परमं तथी यं प्रेतमक्षायभ्यादधात परमः हैव लोक जर्यात य एव वेद् ॥३॥ इति एकादश बाइगणम् ॥ ११ ॥

भन्नं ब्रह्मस्यक भाट्टुस्त्व तथा प्यांत वा अन्नमृतं प्राणात्वाणो ब्रह्मस्येक आहुमन्न तथा शुर्यात वे प्राण ऋते आहिन हत्वेव देवते एकधा भूय भूषा परमतां गच्छतम्तद् स्माह प्रातृदः पितर कि सम्बद्वेव विदुषे साधु कुर्या किमेवास्मा असाधु कुर्यामिति सह स्माह पाणिना मा प्रातृदः करूचेनथोरे कथाभूयं भूत्वा परमतां गच्छानीति तस्मा उ हेत्दुवाच वीत्यकं व वि अने हीमाति सर्वाणि सूतानि विष्टानि रामिति प्राणो वे रं प्राणे हीमाति सर्वाणि

भूतानि रमन्ते सर्वाणि ह वा अध्यानभूतानि विश्वन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते व एवं वेद ॥ १ ॥ इति द्वादशं बाह्यणस् ॥ १२ ॥

उच्चं प्राणो वा उच्चं प्राणो हीद्र सर्वमुत्यापयन्युद्धमादुक्यविद्दीरस्तिहत्युक्थस्य सायुज्यः सलोकतां जयित य एवं वेद ॥ १ ॥ यजुः प्राणो वं
बजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूगानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मे सर्वाणि भूतानि
बिद्याय यजुषः सायुज्यः सलोकतां जयित य एवं वेद ॥ २ ॥ साम प्राणो
वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि मायिद्ध सम्यद्धि हास्मे सर्वाणि
बुतानि श्रेष्ठयाय कल्पन्ते साझः सायुज्यः सलोकतां जयित य एवं वेद
॥६॥ भन्नं प्राणो वै भन्नं हि नायते हैन प्राणः भ्रणितो प्रश्नमसमामोति भन्नस्य
सायुज्यः सलोकतां जयित य एवं वेद ॥४॥ इति न्योदशं वाह्यणम् ॥१३॥

भूमिरन्तरिक्षं धौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर" इ वा एकं गायर्थ पद्मेतद् हैबास्या एतस्य यावदेषु त्रिपु लोकेषु तावद्ध जयनि योऽस्या एतदेव पर बेद ॥ ३ ॥ ऋचो बज्राषि मामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरः ह वा एकं गा-बज्यै पदमेततु हैवास्या एतात्म यावनीयं त्रयी विद्या तावद्ध जर्यात योऽम्या स्तदेवं पदं वेद ॥ २ ॥ प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरण ह वा एकं गायम्यं पदमेवद् हैवास्या एतम्स यावदिद प्राणि नावद्ध जयनि बोऽस्या एतदेवं पदं वदाधास्या एतदेव तुरीयं दर्गतं पट परो रजा य एप तपति यहै चतुर्थं तत्त्रीय दशैतं पर्टामित दहश हव हाप परोरजा इति सर्वमु होवैष रज उपयुंपनि तपत्येव हैव श्रिया यशमा तपति योऽस्या एसदेवं पदं बेद ॥ ३ ॥ सपा गायव्यतस्मिधस्तुरीये दर्शते पढे परीरजिन प्रतिष्ठिता तद्वैतत्माये प्रतिष्ठितं चक्षुविं सत्य चक्षुहि वे सत्यं नमाचिद्दानीं द्वी विवदमानावेयातामहमदर्शमहमश्रीविमित य एव ज्ञुपादहमदर्शमिति तस्मा एव अहच्याम तद्वे तस्मत्यं बले प्रतिष्ठितं प्राणो व बलं तस्प्राणे प्रति-ष्टितं तस्मादाहुर्वेल सस्मादोजीय इत्येववैषा गायन्यध्यात्मं अनिष्ठिता सा हैचा गयारसत्त्रे प्राणा वै गयासत्त्राणारसत्त्रे तखत्यारस्तत्रे तस्माद्वायत्री नाम स यामेवामू सावित्रीमन्वाहेवैव स यस्मा भन्वाह तस्य प्राणा स्वा-यते ॥ ४ ॥ तार्हेतामेके सावित्रीमनुष्ट्रभमन्वाहर्वागनुष्ट्रनेतद्वाचमनुबूम इति न सभा कुर्याद्वायत्रीभेव सावित्रीमनुब्रुयाशदिह वा अप्येवंबिद्दह्विय प्रतिगृह्णानि न हैव तद्वायत्या एकं चन पद प्रति ॥ ५ ॥ स य इमा नीं-होकान्पूर्णान्मतिगृह्वीयात्सोऽस्वा एतत्प्रथमं पदमामुयाद्य यावतीयं अयी बिचा यसायत्प्रनिगृहीयान्सोऽस्या एतद्वितीयं पदमास्याद्थ यावदितं प्राणि यसाबस्प्रतिगृह्वीयास्मोऽस्या एतत्तृतीय पद्माप्नुवादवास्या एतदेव तुरीयं इर्मतं पदं परोरजा य एव तपति नैव केनचनाप्यं कृत उ एतावस्प्रतिगृह्णी-

यात् ॥ ६ ॥ तस्या उपस्थानं गायव्यत्येकपदी द्विपदी श्रिपदी चतुण्यायपदिस्त निह पद्यसे नमसे नुरीवाय दर्शताय पदाय परोरजसेऽसावदोमा आपिदिति यं द्विष्यादसावसे कामो मा सम्बद्धीति वा न हेवासे स कामः समुखते यसा एवमुपतिष्ठतेऽहमदः प्रापमिति वा ॥ ७ ॥ एतद्ध वे तज्जनको वेदेहो द्विष्ठिमाधतराधिमुवाच यञ्जहो तद्वायत्रीविद्यूथा अथ कथः इसीभूसो वहसीति मुखः इस्याः सम्राण्न विद्वाचकारेति होवाच तस्या अग्निरेव मुसं यदिह वा अपि विद्वामायभ्याद्यति सर्वमेव तस्संद्रहत्येवः हैवैविषयः द्यपि वद्धिव एएं कुरते सर्वमेव तस्संप्ताय ग्रुदः पूतोऽत्ररोऽसतः संभवति ॥ ८ ॥ इति पञ्चमस्य चतुर्वनं वाह्यानम् ॥ १४ ॥

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं। तस्वं प्षम्नपावृणु सत्यधमीय इष्ट्यो प्रक्षेक्वं यमस्वंप्राजापत्य व्यूहरवमीन्समूह तेजो बत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते प्रयामि योऽसावसी पुरुषः सोऽहमस्य । वायुरनिकममृतमथेदं मस्मान्तः वारीरम्। ॐ ३ कतो स्मर कृतः स्मर कतो स्मर कृतः स्मर । अप्ने नय सुप्था राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो स्यिष्टां ते नम उक्ति विधेम ॥ १ ॥ इति पञ्चदशं ब्राह्मणम् ॥ १५ ॥ इति पञ्चदशं ब्राह्मणम् ॥ १५ ॥ इति पञ्चदशं व्याह्मणम् ॥ १५ ॥ इति

## पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

ॐ॥ यो वे ज्येष्टं च शेष्टं च वेद ज्येष्टक्ष श्रेष्टक्ष स्वानां भवति प्राणो वे ज्येष्टक्ष श्रेष्टक्ष ज्येष्टक्ष श्रेष्टक्ष त्र्येष्टक्ष श्रेष्टक्ष श्रेष्टक्ष श्रेष्टक्ष श्रेष्टक्ष स्वानां भवति वाग्वे वित्रष्टा विद् ॥ १ ॥ यो ह वे वित्रष्टां वेद वित्रष्टः स्वानां भवति वाग्वे वित्रष्टां विद् स्वानां भवत्यि च येयां तुभूपित य एवं वेद ॥ २ ॥ यो ह वे प्रतिष्ठां वेद प्रतितिष्टिति हुर्गे चक्षुत्रें प्रतिष्ठा चक्षुपा हि समे च हुर्गे च प्रतितिष्टति प्रतितिष्टिति हुर्गे य एवं वेद ॥ ३ ॥ यो ह वे संपद्दं वेद सर्व हास्म पद्यते यं काम कामयते थोश्रं व संपद्ध्येत्र होसे सर्वे वेदा अभिमंपन्नाः सर्वहासम पद्यते यं काम कामयते य एवं वेद ॥ ४ ॥ यो ह वे दा आयतनं वेदा आयतनं वेदा वानां भवत्यायतनं जनानां य एवं वेद ॥ ४ ॥ यो ह वे प्रजापतिं वेद प्रजायते ह प्रजया पद्युभी रेतो वे प्रजापितः प्रजायते ह प्रजया पद्युभी रेतो वे प्रजापितः प्रजायते ह प्रजया पद्युभीयं एवं वेद ॥ ६ ॥ ते होने प्राणा लहर्षश्रेयसे विवद्माना ब्रह्म अग्युलियोचः को वोत्रिष्ट हित तद्धोवाच यिद्यन्त उत्कान्त हद्द शरीरं पापीयो मन्यते स वो वितिष्ठ हित तद्धोवाच यिद्यन्त हम्म स संवत्यतं श्रोप्यात्योन्वाच कथमशक्त महते जीविद्यमिति ते होचुर्ययाकका अवदन्तो वाचा

प्राणन्तः प्राणेन परयन्तम्रक्षुचा शृण्यन्तः श्रोत्रेण बिहारसो सनसा प्रजाय-माना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह वाक् ॥ ८ ॥ चश्चहींचकाम तत्संवत्सरं त्रीच्यागत्वीवाच कथमज्ञकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथा अन्धा अपश्य-न्तश्रक्षण प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वारसो मनसा वजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति प्रविवेश ह चक्षः ॥ ९॥ श्रोत्र होचकाम त्रसंबत्सरं प्रोध्यागत्योवाच कथमशकत महते जीविसुमिति ते होचुर्यथा बधिरा अश्वण्यन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्रक्षपा बिद्वारसो मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥१०॥ मनो होश्वकाम तत्मंवासरं प्रोध्यागत्योवाच कथमशकत महते जीविनुमिति ते हो खर्यथा सुरधा अविद्वारसो मनसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्य-स्तबक्षया शुण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना रेतमवमजीविष्मेति प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥ रेतो होश्वकाम तन्संबन्सरं प्रोप्यागत्योवाच कथमशकत मन इते जीवित्रमिति ते होचुर्यथा क्षीबा अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन बहन्तो बाचा पर्यन्तश्रक्षुपा श्रुण्यन्तः श्रोत्रेण विद्वाश्मो मनसेवमर्जाबि-क्सेति प्रविवेश ह रेतः ॥ १२ ॥ अथ ह प्राण उत्कमिष्यम्बथा महासुहयः सैन्जवः पद्वीशशक्रनसंबृहेदेव हैं हैवेमान्प्राणालसंववह ते होचुर्मा अगव उरक्रमीन वे शक्ष्यामस्वदते जीवितुमिति तस्यो मे बाल करतेति तथित ॥ १३ ॥ सा ह बागुवाच यदा अहं बसिष्ठास्मि स्वं तद्वानिष्ठोऽसीनि बहा अहं प्रतिष्ठास्मि त्वं तत्प्रतिष्ठोऽसीति चक्षर्यद्वा अहः संपदस्मि स्वं तत्मंपदसीति धोत्रं यद्वा अहमायतनमस्मित्वं तदायतनमसीति मनी यहा अहं प्रजातिरस्मि व्यं तत्प्रजातिरसीति रेनसम्यो मे किमन कि वास इति यदिदं किंचाश्वभ्य आकृमिभ्य आकीटपतक्केभ्यम्ततेऽलमापो बास इति न ह वा अस्याननं जग्धं भवति नानं परिगृहीनं य प्वमेतदन-स्यामं वेद तद्विद्वाप्तः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्यशित्वाचामन्येतमेव तर्नमनमं कुर्वन्तो मन्यन्ते ॥ १४ ॥ इति पष्टे प्रथमं बाह्मणम् ॥ १ ॥

श्वेतकेनुई वा आरुणेयः प्रजालानां परिपदमानगाम स आजगाम जेबलि अवाहणं परिचारयमाणं तमुदीक्ष्याभ्युवाद कुमार ३ इति स भी ३ इति प्रतिश्च आवानुशिष्टोन्वसि पित्रेत्योमिति होवाच ॥ १ ॥ वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यो विप्रतिपद्यन्ता ३ इति नेति होवाच वेत्थो यथेमं लोकं पुनरापद्यन्ता ३ इति नेति हेवोबाच वेत्थो यथासौ लोक एवं बहुमिः पुनः प्रयद्भिनं संपूर्यता ३ इति नेति हेवोबाच वेत्थो यतिथ्यामाहुत्याः हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्वा समुत्थाय वदन्ती ३ इति नेति हेवोबाच वेत्थो यतिथ्यामाहुत्याः हुतायामापः प्रत्यवाचे भूत्वा समुत्थाय वदन्ती ३ इति नेति हेवोबाच वेत्थो देवयानस्य वा पयः प्रतिपदं पितृयाणस्य वा यत्कृत्वा देवयानं वा पन्थानं प्रतिपद्यन्ते पितृयाणं वापि हि न

ऋषेर्वचः श्रुतं। हे स्ती अश्रणवं पिक्णामहं देवानामुत मर्लानां। ताम्या-मिवं विश्वमेजस्समेति बदन्तरा पितरं मातरं चेति नाहमत एकं च न वेदेति होवाच ॥ २ ॥ अथैनं वसत्योपमध्रयांचकेऽनाहत्य वसतिं कुमारः प्रदुदाव स आजगाम पितरं तर होवाचेति वाव किछ नो भवान्युरानुशिष्टानयोच-दिनि कथर सुमेध इति पञ्च मा प्रशान् राजन्यबन्धुरप्राक्षीत्ततो नैकंचन वेदेति कतमे त इतीम इति ह प्रनीकान्युदाजहार ॥ ३ ॥ स होवाच तथा नस्त्वं तात जानीया यथा यदहं किंच चेद सर्वमहं तनुभ्यमबीचं प्रेहि तु तत्र प्र-तीत्य ब्रह्मचर्य वरस्याव इति भवानेव गच्छत्विति स आजगाम गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जैवलेरास तसा आसनमाहत्योदकमाहारयांचकाराथ हासरा अर्ध्यं चकार तथ होवाच वरं भगवते गौतमाय दश इति ॥ ४ ॥ स होवाच प्रतिज्ञातो म एप वरो यां नु कुमारस्यान्ते वाचमभाषधास्तां मे ब्रुहीति ॥५॥ स होवाच देवेषु वे गौतम तद्दरेषु मानुपाणां बृहीति ॥ ६॥ स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्योपात्तं गोअधानां दासीनां प्रवाराणां परिधानस्य मा नो भवान्बहोरनन्तस्यापर्यन्तस्याभ्यवदान्योऽभूदिति स व गौतम ती-र्थेतेच्छासा इत्यूपम्यहं भवन्तमिति वाचाह म्मेव पूर्व उपयन्ति स होपाय-नकीरयाँवास ॥ ७ ॥ स होताच यथा नस्त्वं गाँतम मापराधास्तव च पिता-महा यथेयं विधेनः पूर्वं न कस्मिप्श्रन ब्राह्मण उवास तां त्वहं तुभ्यं ब-क्षामि कोहि स्वैवं बुवन्तमहैति प्रत्याख्यातुमिति ॥ ८ ॥ असाँ वे लोकोऽ-क्रिगीतम तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो धूमोऽहरचिदिंशोऽङ्गारा अवान्तर-दिशो विस्कृलिङ्गास्तस्मिनेतस्मिनन्नी देवाः श्रद्धां बुद्धिन तस्या आहुःयै सोमो राजा संभवति ॥ ९ ॥ पर्जन्यो वाशिगीतम तस्य संवन्सर एव समिदश्राणि धूमो विद्युदिवरशनिरङ्गारा हादुनयो विस्फुलिङ्गासास्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवाः सोम राजानं जुद्धति तस्या आहुन्य वृष्टिः संभवति ॥ १०॥ अयं वै लोको-ऽग्निगीतम तस्य पृथिव्यव सामद्ग्निश्मो रात्रिरिचिश्चन्द्रमाद्वारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गानसिन्नेतसिन्नग्री देवा वृष्टि जुह्वति तस्या भाहत्या भन्नः संभ-वति ॥ ११ ॥ पुरुषो वाऽग्निगौतम तस्य ब्यात्तमेव समित्राणो धूमो वागर्चि-अक्षरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गासस्मिन्नेतस्मिन्नग्री देवा अनं जुह्नति तस्या आहुत्यं रेतः संभवति ॥ ३२ ॥ योषा वा अग्निर्गातम तस्या उपस्थ एव समिलीमाति धूमो योनिरार्चिर्यदम्तः करोति तेऽङ्कारा अमिनन्दा विस्फुलि-ङ्गाससिक्षेत्रसिक्षक्षाँ देवा रेतो जुह्मीत सस्या आहुरये पुरुषः संभवति स जीवति यावजीवत्यथ यदा श्रियते॥ १३ ॥ अथैनमझये हरनित तस्याग्निरे-वाशिभेवति समित्समिद्मो धूमोऽचिरचिरङ्गारा अङ्गारा विस्कुलिङ्गा विस्कु-लिङ्गास्तिकान्नेतिकान्नप्री देवाः पुरुषं जुद्धति तस्या आहुत्य पुरुषो भास्तर- वर्णः संभवति ॥ १४ ॥ ते य एकमेतद्विद्धुर्वे चामी अरण्ये श्रद्धाः सत्यमु-पासते तेऽविरिमिसंभवन्यविषोऽहरह्न आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाणान्य-णमासानुदङ्कादित्य एति मासेश्यो देवलोकं देवलोकादादित्यमादित्यद्विष्ठतं तान्वेद्यतानपुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान् गमयित तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृक्तिः ॥ १५ ॥ अथ ये यशेन दानेन तपसा लोका अयन्ति ते भूममिसंभवन्ति भूमाङ्कात्रिः रात्रेरपशीयमाणपश्चमप-शीयमाणपक्षाणान्यपमासानदिक्षणादित्य एति मासेश्यः पितृलोकं पितृलोका-चन्दं ते चन्दं प्राप्याकं भवन्ति तारसात्र देवा यथा सोमः राजानमाण्याय-स्वापशीयस्वेत्येवमेनारसात्र मक्षयन्ति तेषां यदा तत्पर्यवैत्यथेममेवाकाशम-मिनिष्यचन आकाशाद्वायुं वायोर्वृष्टि यृष्टेः पृथिवीं ते पृथिवीं प्राप्याकं म-वान्ति ते पुनः पुरुषामा हूयन्ते ततो योपामा जायन्ते लोकान्यत्युत्यायिनस्त पृवमेवानुपरिवर्तन्तेऽथ य एतौ पन्थाना व विदुक्ते कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दश्चकम् ॥ १६ ॥ इति पष्टे द्विनायं ब्राह्मणम् ॥ २ ॥

स यः कामयेत महत्वाप्रवामित्युदगवन आपूर्वमाणपक्षस्य पुण्याहे द्वाद-शाहमुपसद्भती भूत्वादुम्बरे कश्से चमसे वा सबीपधं फलानीति संश्रुख परिसमुद्धा परिलिप्याभिमुपसमाधाय परिम्नीयीवृताज्यः सःश्कृत्य पुष्सा नः क्षत्रेण मन्ध्य संनीय जुहोति-बावन्तो देवास्त्वयि जातवेदम्तिर्यज्ञो झन्ति प्रकास कामान । तेश्योऽहं भागधयं जहोमि ते मा तुसाः सर्वैः कामैसार्य-यन्त स्वाहा । या तिरश्री निपधतेऽहं विधरणी इति । तां त्वा वृतस्य धारया यजे संश्राधनीमहर स्वाहा ॥ १ ॥ ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यप्री हुत्वा मन्थे सध्सवमवनयति प्राणाय स्वाहा बसिष्ठायै स्वाहेत्वर्धा हुःवा मन्धे संस्थानमवनयति वाचे खाहा प्रतिष्ठाय खाहेत्यप्री हुत्वा मन्थे संस्थानमवन नयति चक्षुपे स्वाहा संपदे स्वाहेलाग्नी हुत्वा मन्थे सश्सवमवनयति श्रीत्राय खाहाऽयतनाय स्वाहेत्यग्नी हत्वा मन्ये सःस्वनमवनयति मनसे स्वाहा प्रजास्य स्वाहेत्यग्री हुत्वा मन्ये सश्सवमवनयति रेतमे स्वाहे-त्यमी हत्वा मन्धे सरस्वयमवनयात ॥ २ ॥ अम्रये स्वाहेत्यमी हत्वा मन्धे संश्वितमवनयति सोमाय खाहेलग्नी हुत्वा मन्थे संश्वितमत्रनयति भूः स्वाहेत्यप्ती हुत्वा मन्थे सन्धवमवनयति भुवः स्वाहेत्यप्ती हुत्वा मन्थे सन्दे स्रवमयनयति स्वासाहेत्वज्ञी हुत्वा मन्थे सःस्ववमयनयति भूर्भुवःस्वः स्वाहेत्यमी हुत्वा मन्थे सध्सवमवनयति ब्रह्मणे स्वाहेत्यमी हुत्वा मन्थे सध-स्रवम्यनयति क्षत्राय स्ताहेलक्षी हुत्वा मन्ये संश्वतमयनयति भूताय स्वा-हेसप्ती हुत्वा मन्ये सरस्वमवनयति अविष्यते खाहेसप्ती हुत्वा मन्ये सर-स्वयमनन्यति विश्वाव खाहेलाग्री हत्वा मन्ये सरस्वमवनयति सर्वाय स्वा-

हेत्यप्री हुत्वा मन्ये सरस्रवमचनयति प्रजापतये साहेत्यप्री हुत्वा मन्थे सर-स्रवमवनयति ॥ ३ ॥ अधेनमिमृशति अमद्सि अछद्सि पूर्णमिस प्रसा-व्यमस्वकसममि हिंकृतमित हिंकिवमाणमस्युद्रीयमस्युद्रीयमानमित आ वितमान प्रताक्षावितमसाई संदीसमसि विभूरसि प्रभूरसक्ममसि ज्योति-रासि निधनमासे संवर्गोंऽसीति ॥ ४ ॥ अधैनमुखण्छलामः स्वामः हि ते महि सहि राजेशानोऽधिपतिः स मार राजेशानोऽधिपति करोत्विति ॥४॥ अधैन-माचामति तत्सवितुर्वरेण्यं मधुवाता ऋतायते मधु धरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नैः सस्त्वोषधीर्भः स्वाहा भर्गो देवस्य घीमहि मधु नक्तमुतोषसो मधुमस्पार्थिव -रजः मधु चौरस्तु नः पिता भुवः स्वाहा वियो यो नः प्रचोदयान्मधुमास्रो वनस्पतिर्मेधुमाँ ३ अस्तुसूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः स्वः स्वाहेति सर्वा च सावित्रीमन्वाह सर्वाश्च मधुमनीरहमेवेद् सर्व भूयामं भूर्भुवः स्वः स्वाहेत्यन्तत आचम्य पाणी प्रक्षास्य जघनेनाग्नि प्राक्शिराः संविशति प्रातरादित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं मनुष्याणामेकपुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनामिमामीनो बन्शं जपति ॥ ६ ॥ तम हेतमुहालक आहणिर्वाजसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्नेवासिन उक्त्वोवाचापि य एत र शुक्ते स्थाणी निषित्रेजायेर ज्लाखा प्रशेहेयुः पढाशानीति ॥ ७ ॥ एतसुहेव वाजसनेयो याज्ञवल्कयो मधुकाय पञ्च्यायान्तेवासिन उक्त्योवाचापि य एनः शुक्ते स्थाणो निविश्वेजायैरम्छाम्बाः प्ररो-हेयुः पलाशानीति ॥ ८ ॥ एतमुहैव मधुकः पैक्राश्वलाय भागवित्तवेऽन्ते-वामिन उक्त्वोवाचापि य एनः शुक्के स्थाणी निषिक्षेक्रायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पहाशानीति ॥ ९ ॥ एतमु हैव चूछो भागवित्तिर्जानकव भाय-स्थूणायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनः शुक्के स्थाणौ निषिक्केकायेर-ज्छास्ताः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ १० ॥ एतमु हैव जानकिरायम्थूणः सत्य-कामाय जाबालायान्तेवासिन दक्तवीवाचापि य एनः अपके स्थाणी निषिद्धे-जायेरञ्जालाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ५३ ॥ एनमु हैव सत्यकामो जाया-लोऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाचापि य एन अध्के स्थाणा निपिश्चेजायेरम्छासाः प्ररोहेयुः पकाशानीति तमेतलापुत्राय नानन्तेवासिने वा सूयात् ॥ ६२ ॥ चतुरीहुम्बरी भवत्यादुम्बरः सुव ओदुम्बरश्रमस ओदुरबर इध्म मीदुम्बरी उपमन्थन्यौ दश ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति बीहियवास्तिलमापा अणुप्रिय-इवो गोध्मात्र मसूरात्र खल्वात्र खलकुलात्र तान् पिष्टान्द्धनि मधुनि धृत उपिञ्चलास्य जुहोति ॥ १३ ॥ इति पष्टे तृतीयं त्राह्मणम् ॥ ३ ॥

एपां वे भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या भाषोऽपासीषध्य ओपधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फछानि फछानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥ १॥ स ह प्रजा- पतिरीक्षांचके हन्तासे प्रतिष्टां कल्पयानीति स स्नियर समृते तारसृष्टाऽघ उपास तसान्स्रियमध उपासीत स एतं प्राञ्चं आवाणमात्मन एव समुद्रपा-र्यत्तेननामभ्यस्त्रन् ॥ २ ॥ तस्या वेदिरुपस्थी लोमानि बहिश्चर्माविपवणे समिद्रो मध्यतम्त्री मुक्ती स यावान् इ वे वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्य लोको भवति य एवं विद्वानधोपहासंचरत्वासार स्त्री-णा सुकृतं बृङ्के ३थ य इदमविद्वानधोपहामं वरत्यस्य स्त्रियः सुकृतं बृक्षते ॥ ३ ॥ एतद्ध सम वै तहिद्वानुदालक आरुणिराहैतन्द्व सम वै तद्विद्वानाको मोद्रस्य आहैतद्व स्म व तद्विद्वानकुमारहारित आह बहुवी मर्या ब्राह्मणायना निहिन्दिया विमुक्तनोऽसालोकात्प्रयन्ति य इदः मविद्वा भ्योऽधोपहामंचरन्तीति बहु वा इद् सुप्तस्य वा जावतो वा रेतः म्कन्द्रि ॥ ४ ॥ तद्मिसृशेद्नु वा मञ्जयेत यन्मे उद्य रेतः पृथिवीमस्कालसी-द्यदोषचीरप्यसरद्यद्य इदमहं तद्रेत आददे पुनर्मामेत्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुन-र्भगः पुनरमिधिष्ण्या यथास्थानं ऋलक्तामित्वनामिकाङ्गष्टाभ्यामादायान्तरेण स्तर्ना वा अबी वा निस्त्रचात् ॥ ५ ॥ अथ ययुदक आत्मानं पद्येत्तद्विम-अयेत स्यि तेज इन्द्रियं यशो द्विणः सुकृतसिनि श्रीई वा प्यां स्रीणां यन्मलोहासास्तरमान्मकोहासमं यशन्वितीमभिक्रम्योपमञ्जयेत ॥ ६ ॥ सा चेद्से न द्वाःकाममेनामवकीणीयात् सा चेद्से नेव द्वाःकाममेनां यष्ट्या वा पाणिना वोपहत्वातिकामेदिन्दियेण ते यशमा यश आदद इत्यवशा प्व भवति ॥ ७ ॥ सा चंद्रसे द्वादिन्द्रियेण ते यशसा यश आद्धामीति यशस्त्रिनावेव सवतः ॥ ८ ॥ स वासिन्छे कामयेन मेनि तत्यामधे निष्टाय मुखेन मुखे मंधायोपस्थमन्या अभिमृहय जपेवृहादहात्मंभविम हदयाद्धि जायसे । स न्वमङ्गकषायोऽमि दिग्धविद्धामित्र माद्येमामम् मयीति ॥ ९ ॥ अय यामिच्छेन गर्भे द्यीनेनि तत्यामर्थं निष्टाय मुखंन मुखः मंधायामित्राः ण्यापान्यादिनिद्वयेण ते रेतसा रेत आदद इत्यरेना एव भवति ॥ १० ॥ अथ यामिच्छेद्दधीतेति तस्वामर्थं निष्टाय मुखेन मुखः संधायापान्यामि-प्राण्यादिन्द्रियेण ते रतसा रेत आद्धामीति गर्भिण्येव भवति ॥११॥ भय बस्य जायार्थं जारः स्थात्तं चेह्निप्यादामगात्रेऽग्रिमुपसमाधाय प्रतिलोम<sup>ू</sup> श-रबार्ह नीर्या तस्मिन्नेताः शरभृष्टीः प्रतिलोगाः सर्पिषाका जुह्यान्मम स-मिद्धेऽहाँपीः प्राणापानौ त आद्देऽमाचिति मम समिद्धेऽहौपीः पुत्रपश्रश्स्त आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहाँचीरिष्टासुकृते त आददेऽसाविति मम समि-क्षेडहीपीराशापराकाशी त आद्देडसाबिति सवा एप निरिन्दियो विस्कृतोड-सालोकारप्रैति बमेवं विद्वान्त्राद्याणः प्रापनि तसादेवंविच्छोत्रियस्य दारेण नोपहासिम ब्छेद्रत होवं वित्परो भवति ॥ १२ ॥ अथ यस्य आयामार्तवं वि-

न्देश्यहं कश्सेन पिबेदहतवासा नैनां वृपलो न बृषल्युपहन्याश्चिरात्रान्त आयुत्य बीहीनवधातयेत् ॥ १३ ॥ स य इच्छेत्पुत्रो में गुक्को जायेत वेदम-जुब्बीत सर्वमायुरियादिति शीरीदनं पाचयित्वा सर्विष्मन्तमश्रीयातामी-श्वरी जनयितवे ॥ १४ ॥ अथ य इच्छेरपुत्रो मे कपिलः पिक्को जायेत ही वेदावनुबुर्वात सर्वमायुरियादिनि दध्योदनं पाचयित्वा सर्पिटमस्तमधी-यातामीश्वरी जनयितवै ॥ १% ॥ अध य इच्छेन्युत्रो से इयामी लोहिताक्षी जायेत जीन्वेदाननुत्र्वीत सर्वमायुरियादिग्युदौदनं पाचियाला सर्पियन्त-मशीयातामीश्वरा जनमितवै ॥१६॥ अथ य इंस्छेद्दिता मे पण्डिता जाबेल सर्वमायुरियादिति तिर्छाद्वं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रीवातामीश्वरी जनयि-तव ॥ ३०॥ अथ य इच्छेन्पुत्रो मे पण्डितो बिगीतः समितिगमः अश्रवितां वाचं भाषिता जायेत सर्वान्वेदाननुत्रुवीन सर्वमायुरियादिनि मार्थसीदनं पाचितित्वा सर्पिष्मन्तमश्रीयानामीश्वरी जनयितवा औक्षेण वार्षभेण वा ॥१८॥ अथाभित्रातरेव स्थालीपाकावृताउवं चेष्टित्वा स्थालीपाकस्योपवातं जुहोत्य-प्रये स्वाहानुमनये स्वाहा देवाय सन्नित्रे मन्यप्रसवाय स्वाहेति हावोद्धन्य शाक्षानि प्राह्येतरस्याः प्रयच्छति प्रक्षाच्य पाणी उदपात्रं पुर्यस्या तेनेनां श्रिरम्युक्षन्युत्तिष्ठातोतिश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रफर्ब्या संजायां पत्या सहेति ॥१९॥ अधैनामभिष्यतेऽमोहमस्मि सा त्वध सा त्वसस्यमोऽहं मामाहमस्मि ऋक्स्बं द्योरहं पृथियी त्वं तावेहि सन्दर्भावह सह रेनो द्यावह प्रश्से पुत्राय विसय इति ॥ २० ॥ अथास्य ऊरु विहापयति विजिहीशो चावापृथिवी इति त-स्यामर्थं निष्टाय मुखेन मुखर संधाय त्रिरेनामनुलोमामनुमाष्टि । विष्णुयोनि कल्पयत त्वष्टा रूपाणि पिभ्यत् । आसिखतु प्रजापतिधाना गर्भ दधात् ते । गर्भ धेहि नितीवाटि गर्भ धेहि पृथुष्टके । गर्भ ने अधिना देवावाधत्तां पुष्क-रमाजी ॥२६॥ हिरणमंत्री अरणी याभ्यां निर्मन्थतामश्विनी । ते ते गर्भ हवामहे दशमें मानि मृतवे । यथाऽग्निगर्सा पृथिवी यथा बारिन्द्रेण गर्भिणी । वायुदिशां पथा गर्भ पूर्व गर्भ द्धामि तेऽमाविति ॥ २२ ॥ सौष्यन्तीमिविरभ्युक्षति यथा वायुः पुष्किरिणीध्यमिङ्गयांत सर्वतः । एवा ते गर्भ एततु सहार्वतु ज-रायुणा । इन्द्रस्थायं बच्चः कृतः सार्गेष्ठः सपरिश्रयः । नामिन्द्र निर्जिहि गर्भेण सावराभ्यहेति ॥ २३ ॥ जातेऽशिमुपयमाधायाङ्क आधाय कश्से पृषदाज्यभ संनीय पुषदाज्यस्योपवानं जुहोत्यश्मिनसहस्तं पुष्यासमेधमानः स्व गृहे । अस्योपसंद्यां मा च्छेरसीत् प्रजया च पशुभिश्च स्वाहा । मयि प्राणा शत्विय मनसा जुहोमि स्वाहा । यत्कर्मणात्वरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् । अग्निष्टन्सि-ष्टकृद्धिद्धान्सिष्टः सुद्धतं करोतु नः स्वाहेति ॥ २४ ॥ अथास्य दक्षिणं कर्णम-मिनिधाय वाग्वामिति त्रिरथ द्धिमधुष्टतः संनीयानन्तर्हितेन जातरूपेण

प्राश्यति भूते द्वामि भुवते द्वामि खले द्वामि भूभुंवः सः सर्व त्विय द्वामिति ॥ २५ ॥ अथैनं मात्रे भदाय सतं प्रयच्छति वल्स तद्वद्वमेत्र नाम भवित ॥ २६ ॥ अथैनं मात्रे भदाय सतं प्रयच्छति यने सतः शशयो यो मयोभूयेंन विश्वा पुष्यसि वार्याणि । यो रक्षधा वसुविद्यः सुदशः सरस्वति तिमह घातवे करिति ॥ २७ ॥ अथास्य मातरमभिमञ्जयते हङासि मैत्राव-रुणी धीरे वीरमजीजनन् । सा त्वं वीरवनी भव वास्मान् वीरवनोऽकरदिति तं वा एतमाहुरतिपिता बताभूरतिपितामहो बताभूः एरमां बत काष्टां प्राप्रिष्ट्रया यश्वसा ब्रह्मवर्षसेन व एवंविदो बाह्मणस्य पुत्रो जायत इति ॥२८॥ इति षष्टे चतुर्थं बाह्मणम् ॥ ४ ॥

अथ वरशः पातिमापीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात् कात्यायनीपुत्री गातमीपु-त्राद्वीतमीपुत्री भारहाजीपुत्राङारहाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्र औप-सासीपुत्रादीपम्बकीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्रः कात्यायनीपुत्राः कात्याय-नीपुत्रः कोशिकीपुत्रात्कोशिकीपुत्र आलम्बीपुत्राच वैयाघपद्रापुत्राच वैयाघ-पदीपुत्रः काण्वीपुत्राच कापीपुत्राच कापीपुत्रः॥ १ ॥ आत्रेयीपुत्रादात्रे-बीपुत्रो गीतमीपुत्राद्वीतमीपुत्री भारहाजीपुत्राद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रा-त्याराश्वरीपुत्रो चात्सीपुत्राद्वास्सीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्रो त्राकीहणी-पुत्राह्मकोरूणीपुत्री वाकीरूणीपुत्राह्मकोरूणीपुत्र आतेभागीपुत्रादानेभागीपुत्रः शौद्भीपुत्राच्छोद्गीपुत्रः सांकृतीपुत्रात्सांकृतीपुत्र आलम्बायनीपुत्रादालम्बायनी-पुत्र भालम्बीपुत्रादालम्बीपुत्रो जायन्तीपुत्राज्ञायन्तीपुत्रो माण्डुकायनीपुत्रा-न्माण्डकायनीपुत्री माण्डकीपुत्रान्माण्डकीपुत्रः शाण्डिलीपुत्राच्छाण्डिली-पुत्रो राथीतरीपुत्रादाथीतरीपुत्रो भालकीपुत्रादालुकीपुत्रः काँडिकीपु-श्राम्यां क्रीब्रिकीपुर्त्र। वैदस्तीपुत्राद्वैदस्तीपुत्रः कार्शकेयीपुत्रात्काशेकेयीपुत्रः प्राचीनयोगीपुत्रात्प्राचीनयोगीपुत्रः सांजीवीपुत्रात्सांजीवीपुत्रः दासरिवासिनः प्राभीपुत्र भासुरायणादासुरायण आसुरेरासुरिः ॥ २॥ याज्ञवल्याचाञ्चवस्य उद्दालकादुद्दालकोः रुणाद्रुरण उपवेदोरुपवेतिः कु श्रेः कुश्चिर्वाजश्रवसी वाजश्रवा जिह्वावती बाध्योगाजिह्वावान्त्राच्योगोऽसि-ताहार्पगणादसितो वार्पगणो इरितात्कश्यपाद्धरितः कश्यपः शिल्पात्क-इयपान्छिल्पः कदयपः कदयपाश्चेश्रुवेः कदयपो नैश्रुविर्वाची वागम्भिण्या अस्भिण्यादित्यादित्यानीमानि शुक्कानि यज्ञूषि वाजसनेयेन पाज्ञव-एक्येनारूपायन्ते ॥ ३ ॥ समानमा सांजीवीपुत्रात्यांजीवीपुत्रो कायनेर्माण्ड्रकायनिर्माण्डव्यान्माण्डव्यः कीत्सात्कात्यो माहित्येर्माहित्यर्वाम-कक्षायणाद्वामकक्षायणः शाण्डिस्याच्छाण्डिस्यो वात्साद्वात्स्यः कुश्रेः कुश्रिर्य-ज्ञवस्तो राजसाम्बायनाद्यज्ञवसा राजसामायनस्पुरात्कावपेयात्तरः कावपेयः

प्रजापतेः प्रजापतिर्जहाणी जहा स्वयंशुजहाणे नमः॥ ४॥ इति परे पञ्चमं जाहाणम् ॥ ५॥

॥ इति बृहदारण्यकोपनिषत्समाप्ता ॥ १० ॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्यते ॥ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाध-शिष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# श्वेताश्वतरोपनिषत् ॥ ११ ॥

ॐ सह नाववतु सह ना अनक्तु सह वीर्यं करवावहै ॥तेजस्विनावचीतमस्तु मा बिद्धिषावहे ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ ब्रह्मवादिनो बदन्ति ॥ किं कारणं ब्रह्म कुतः सा जाता जीवाम केन क च संप्रतिष्टाः। अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥ १॥ कालः स्वभावो नियतिर्यहच्छा भृतानि योनिः पुरुप इति चिन्त्यम् । संयोग एषां नत्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ २ ॥ ते ध्यान-योगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्तिं स्वगुणिर्निगृदाम् । यः कारणानि निख्छानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्टत्येकः ॥ ३ ॥ तमेकनेमि त्रिवृतं पोडशान्तं शतार्थारं विश्वतिप्रत्यराभिः । अष्टकैः पड्डमिविश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनि-मिलकमोहम् ॥ ४ ॥ पञ्चलोतोम्बं पञ्चयोन्युप्रवक्कां पञ्चमाणोर्मि पञ्चबुद्धा-दिम्लाम् । पञ्जावर्ता पञ्चदःर्लाघवेगां पञ्चाशद्वेदां पञ्चववीमधीमः ॥ ५ ॥ सर्वोजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन्हंसो आम्यते ब्रह्मचके । पृथगात्मानं प्रेरितारं च मन्त्रा ज्रष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥ ६ ॥ उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म तिसिखयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च । अत्रान्तरं बद्धाविदो विदित्वा लीना बद्धाणि नन्परा योनि-मुक्ताः ॥ ७ ॥ संयुक्तमेतक्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीयः । अ-नीशश्चारमा वध्यते भोकुभावाज्ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ ८ ॥ ज्ञाज्ञी द्वावजावीशानीशावजा होकः भोकुभोगार्थयुक्ता । अनन्तश्रारमा विश्वरूपो हाकर्ता त्रय यदा विन्दते वहामेतत् ॥ ९ ॥ क्षरं प्रधानमसृताक्षरं हरः क्षरा-त्मानाबीशते देव एकः। तस्याभिध्यानाधोजनात्तत्वभावाञ्जयश्चान्ते विश्व-मायानिवृत्तिः ॥ १० ॥ ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापद्दानिः क्षीणैः क्रेशंर्जन्ममृत्यु-प्रहाणिः । तस्यामिष्यानात्तृतीयं देहमेदे विश्वेश्वर्यं केवल आसकामः ॥ ११ ॥ एत और वं नित्यमेवारमसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् । भोक्ता सीर्य प्रेरितारं च मत्त्रा सर्वे प्रोक्तं त्रिविधं वद्यामेतत् ॥ १२ ॥ बह्वेर्यथा योनिग-तस्य मूर्तिने दश्यते नैव च छिङ्कनाशः । स भूय एवेन्धनयोनिगृह्यानद्वीभयं वै प्रणवेन देहे ॥ १३ ॥ स्ववेहमराणि करवा प्रणवं चोत्तरारणिम । ध्याननि-

मेधनाभ्यासाद्देवं पद्येशिगृहवत् ॥ १४ ॥ निलेषु तेलं द्रधनीव सर्परापः स्रोतम्बरणापु चान्निः । प्रमात्मात्मिनं गृह्यनेऽसा सत्येननं तपसा योऽनुपन्द्रयनि ॥ १५ ॥ सर्वेच्यापिनमात्मानं क्षीरे सापिरिवापितम् । आत्मविद्यातपो-मुलं तह्रस्रोपनिषत्परं तह्रस्रोपनिषत्पर्मिति ॥ १६ ॥ इति श्वेताश्वतरोपनिषत्सु प्रथमोऽभ्यायः ॥ १ ॥

#### **डितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥**

युञ्जानः प्रथमं मनम्तस्वाय सविता वियः । अग्रेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या भःयाभरत् ॥ १ ॥ युक्तेन मनमा वयं देवस्य सवितुः सवे । सुवर्गेयाय शक्या ॥ २ ॥ युक्तवाय मनसा देवान्सुवर्यतो धियां दिवस् । बृहज्योतिः करिप्यतः सविता प्रसुवाति तान् ॥ ३ ॥ युज्जते मन उत युज्जने वियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । विहोता द्वे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टृतिः ॥ ४ ॥ युजे वां ब्रह्म पृत्र्यं नमोभिर्विश्लोकायन्ति पृथ्येव सुराः । श्रुण्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थः ॥ ५ ॥ अग्नि-र्थश्राभिसध्यते वायुर्वश्राभियुज्यते । सीमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६ ॥ सवित्रा प्रसर्वेन जुपेत ब्रह्म पृथ्येम् । तत्र योगि कृपवते नहि ते पू-र्वमिश्चिवन् ॥ ७ ॥ त्रिरुवनं स्थाप्य सम शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा मंत्रि-रूप्य । ब्रह्मोद्येन प्रतरेत बिद्धान्त्रोतांनि सर्वाण भयावहाति ॥ ८ ॥ प्राणा-न्प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः शीणे प्राणे नामिकयोच्छुमीत । दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान्मनी धारयेनाप्रमत्तः ॥ ६ ॥ समे शुचौ शर्कराविद्ववालुका-विविजिते शब्दजलाश्रयादिमिः । मनोनुकृष्ठं न तु चक्षुपीइने गृहानिवाता-अयणे प्रयोत्तयेत् ॥ १० ॥ नीहारभूमाकीनलानिलानां खद्योतविद्यन्स्कटिका-शनीनाम् । एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ पृथ्याप्यतेजोऽतिलखे समुरिधते पञ्चारमके योगगुणे प्रवृत्ते। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाधिमयं शरीरम् ॥ १२ ॥ छपुत्वसारोग्यमछो-खपत्वं वर्णप्रसादं स्वरसाष्ट्रतं च । गन्ध अभो सूत्रपुरीपमृहपं योगप्रवृत्ति प्रथमां वद्-ति ॥ १३ ॥ यथेव बिम्बं भृद्योपलिस तेजोमयं भाजते तत्सुधा-तम् । नहात्मतस्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतश्लोकः ॥ १४ ॥ चटात्मत लेन नु बह्मतरत्रं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत् । अतं ध्रुवं सर्वनर्व-र्वश्च हात्वा देवं मुच्यते सर्वणकेः ॥ १५ ॥ एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे भन्तः । स युव जातः स जनिष्यमाणः प्रस-इजनासिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ १६ ॥ यो देवोऽमी योऽप्स यो विश्वं सुव-

नमाविवेश । य ओपपीषु यो वनस्पतिषु तसी देवाय नमी नमः ॥ १७ ॥ इति श्वेताश्वतरोपनिषस्मु द्विनीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

### तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वालोकानीशतई शनीभिः। य प्-वैक उन्नवे मंभवे च य एतिहिद्रमृतास्ते भवन्ति ॥ १ ॥ एको हि रही न दिनीयाय तस्थ्यं इसोहोकानीशत ईशनीभिः । प्रत्यकृतनास्तिष्टति संच-कोपान्तकारे संसुज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ २ ॥ विश्वसञ्चक्षरत विश्व-तोमुखो विश्वतोबाहरून विश्वतस्पात् । संबाह्य्यां धमति सं पतंत्रवीवाभूमी जनयन्देव एकः ॥ ३ ॥ यो देवानां प्रभवश्रोज्ञवश्र विश्वाधिपो रुद्दो महर्षिः । हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व म नो बुखा शुभया मंयुनक्त ॥ ४ ॥ या ते रुद्ध शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी । तया नन्तनुवा शंतमया गिरिशन्ताभि-चाक्सीहि॥ ५॥ यामिपं गिरिशत हम्ते विभव्यंन्तवे। शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि भी: पुरुष जगत् ॥ ६ ॥ ततः परं ब्रह्म परं ब्रह्मतं यथा निकायं सर्वभनेषु गृहम् । विश्वस्यकं परिवेष्टिनारमीशं तं ज्ञास्वाञ्मृता भवन्ति ॥ ७ ॥ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादिखवर्णं तमसः परनात् । तमेव विदिखातिमृ-ायुमेनि नान्यः पन्था विद्यनेऽयनाय ॥ ८ ॥ यस्मातारं नापरमस्ति किं**चिद्य** स्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्। वृक्ष इव सद्यो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम् ॥ ९ ॥ ततो यदुत्तरतर तदरूपमनामयम् । य एतद्विदु-रमृतामं भवन्यथेतरे दु.लमेवापियन्ति ॥ ५० ॥ सर्वाननशिरोधीवः सर्वे-भूतग्राह्ययः । सर्वव्यापी स भगवान् तम्मात्मवेगतः शिवः ॥ ११ ॥ महा-न्यभुवे पुरुषः स्वय्येष अवतं हः । सुनिर्मलामिमां शक्तिमीशानो उपीतिर-व्ययः ॥ १२ ॥ अङ्गष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । हदा मनीपी मनमाभिक्कषो य एनहिद्रुरमृताक्ते भवन्ति ॥ १३ ॥ सहस्र-द्यापी पुरुषः महस्राक्षः सहस्रपान । स भूमि विश्वनो ब्रुवात्यतिष्ठहशाङ्गलम् ॥ १४ ॥ पुरुष एवेद्र सर्वे यहतं यद्य भव्यम् । उतामृत्रवस्यशानी यद्के-नानिरोहित ॥ १५ ॥ सर्वनःपाणिपादं तस्तर्वतोऽक्षितिरोसुखम् । सर्वतः श्रुतिमलोके सर्वमावृत्य निष्ठति ॥ १६ ॥ सर्वेन्द्रियगुणाभामं सर्वेन्द्रियविव-जितम् । सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ॥ १७॥ नवद्वारे पुरे दंही इस्मो लेलायते बहिः । वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ १८ ॥ भपाणिपादो जबनो प्रहीता पर्यत्यचक्षः स शुलोत्यकर्णः । स देसि देशं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरम्यं पुरुषं महान्तम् ॥१९॥ अणोरणीयान्महतो मही-यानात्मा गृहायां निहितोऽस्य जन्तोः । तमकतं परवति बीतशोको घातुः प्रसादान्महिमानमीशम् ॥ २० ॥ वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वाःमानं सर्वेगतं विभुत्वात् । जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य बह्मवादिनो हि प्रवदन्ति निस्मम् ॥ २१ ॥ इति श्रेताश्वतरोपनिषत्मु नृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

# चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

य प्कोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाइर्णाननेकान्निहिताथाँ द्धाति । विचैति चान्ते विश्वमादी स देवः स नो बुचा शुभया संयुनक्तु ॥ १ ॥ तदेवाग्नि-सदादिससद्वायुसद् चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्रक्ष तटापसत्वजापतिः ॥ २॥ रवं स्ती रवं प्रमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीणों दण्डेन वंचसि खं जातो भवास विभातो मुखः ॥ ३ ॥ नील. पतको हरितो लोहिनाक्षसा-बिद्वर्भ ऋतवः समुदाः । अनादिमश्वं विभुत्वेन वर्तसे यतौ जातानि भुव-नानि विश्वा ॥ ४ ॥ अजामेकां लोहितशुकुकृष्णां वदीः प्रजाः सुजमानां स-रूपाः । अजो होको जुपमाणोऽनुशेने जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ५ ॥ ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपम्बजाते । तयोरन्यः पिष्पछं स्वा-इस्यनश्रद्धन्योऽभिचाकशीति ॥ ६ ॥ समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शौ-चित सुद्धमानः । जुष्टं यद्। पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशोकः ॥ ७ ॥ ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः । यसास वेद किसृचा करिष्यति य इत्तद्विद्स इमे समासने ॥ ८ ॥ छन्दांसि यञ्चा. कतवो बतानि भूतं भव्यं यश्च वेदा वदन्ति । असान्मायी सूजने विश्वमेतससिंग श्रान्यो मायया संतिरुद्धः ॥ ९ ॥ मायां तु प्रकृति विचानमायिनं तु महेश्व-रमः। तस्यावयवभूतस्तु व्यासं सर्वमिदं जगतः॥ ५०॥ यो योनि योनिम-धितिष्ठत्येको यस्मिक्षिदं संच विचेति सर्वम् । तसीशानं वरदं देवमीड्यं निः चारयेमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ ११ ॥ यो देवानां प्रभवश्रोद्धवश्च विश्वाधिपो रुद्रो सहर्षिः । हिरण्यगर्भे पश्यति जायमानं स नो बुद्ध्या शुभया संयुन्तः ॥ १२ ॥ यो देवानामधिपो यस्मिलोका अधिश्रिताः । य ईरोऽस्य द्विपदश्च-तुष्पदः कसौ देवाय हविपा विधेम ॥ १३ ॥ सूक्ष्मानिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् । विश्वस्थैकं परिवेष्टितारं ज्ञाःवा शिवं शान्तिमत्य-न्तमेति ॥ १४ ॥ स एव काले सुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गृहः । यिमन्यका ब्रह्मपयो देवताश्च तमेवं शान्वा मृत्युपाशांदिछनित ॥ १५॥ इतात्परं मण्डमिवातिस्दमं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूनेषु गृहस् । विश्वस्थैकं परिवे-ष्टितारं ज्ञास्ता देवं मुच्यते सर्वपारीः ॥ १६ ॥ एप वेदो विश्वकर्मा सहारमा सदा जनानां हृद्ये संनितिष्टः । हृदा मनीपी मनसाऽभिक्कृसो य एतहिदुरमृ-तास्ते अवन्ति ॥ १७ ॥ यदा तसस्तक दिवा न रात्रिने सक चासच्छित एव

केवलः । तद्धारं तस्यवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्माध्यस्ता पुराणी ॥ १८ ॥ नैनमूर्ध्वं न तिर्येक्षं न मध्ये परिजयभत् । न तस्य मितमा अस्ति यस्य नाम
महद्यशः ॥ १९ ॥ न संदर्शे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यित कश्चनैनम् ।
हृदा हृदिस्यं मनसा य पुनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २० ॥ अजात हृत्येवं
कश्चित्रीरः प्रतिपचते । रुद्ध यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥ २१ ॥
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः !
वीरान्मा नो रुद्ध भामिनोऽवधीईविष्मन्तः सद्मिच्या ह्वामहे ॥ २२ ॥
हृति श्वेनाश्वतरोपनिपत्मु चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

### पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

हे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिने यत्र गृढे । क्षरं स्वविद्या ह्यसूनं तु विद्या विद्याविद्य ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ १ ॥ यो योगि योनिमः धितिष्टत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वाः । ऋषि प्रस्तं कपिछं यसमग्रे ज्ञानिविभित्ति ज्ञायमानं च पश्येत् ॥ २ ॥ एकैकं जालं बहुधा विकुर्वेश्वसिम्झेन्ने संचरत्येष देवः। भूयः सङ्घा यतयस्त्रथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महारमा ॥ ३ ॥ सर्वा दिश कर्ष्वमध्य तिर्यक्प्रकाशयन्त्राजते यहनद्वान् । एवं स देवी भग-वान्वरेण्यो योनिस्वभावानधितिष्टत्येकः ॥ ४ ॥ यश्च स्वभावं पचति विश्व-योतिः पाच्यांश्च सर्वान्परिणामयेद्यः । सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठत्येको गुणांश्च सर्वान्विनयोजयेदाः ॥ ५ ॥ तहेदगृक्षोपनिपत्सु गृहं तह्न्या वेदयते बह्मयो-निम्। ये पूर्व देवा ऋष्यश्च तहिंदुम्त तन्मया अस्ता वे बभ्रुः॥ ६॥
गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यव न चोपभोक्ता। स विश्वरूपिकानु-णिवासो प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ॥ ७ ॥ अङ्गुष्टमात्रो रवितुस्यरूपः संकल्पाहंकारसमन्त्रितो यः। बुद्धेर्गुणनात्मगुणेन चेव आराग्रमात्रीऽप्पपरोऽपि टप्टः ॥ ८ ॥ वाळाम्रशतभागस्य शतथा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पने ॥ ९ ॥ नैव स्त्री न पुमानेप न चैवायं नपुं-सकः। यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ १० ॥ संकल्पनस्पर्शनदृष्टि-मोहर्मासांबुनृष्ट्यारमविवृद्धजन्म । कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्य-मिसंप्रपद्यते ॥ ११ ॥ स्थूलानि सुक्ष्माणि बहुनि चैव रूपाणि देही स्वगुणैई-णोति । कियागुणरात्मगुणेश्च तेषां संयोगहेत्रपरोऽपि दृष्टः ॥ १२ ॥ अनाद्य-नन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्वष्टारमनेकह्रपम् । विश्वस्थैकं परिवेष्टितारं शास्त्रा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ १३ ॥ भावप्राद्यमनीदारुवं भावाभावकरं शिवम् । कलासर्गकरं देवं ये चित्रसे जहसानुम् ॥ १४ ॥ इति श्रेताश्वतरी-पनिषत्म पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

# षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

स्बभावमेके कवयो वद्गित कालं तथान्ये परिमुह्ममानाः । देवस्यव महिमा तु छोके येनेदं आम्यते बहाचकम् ॥ १ ॥ येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वे ज्ञः कालकालो गुणी सर्वविद्यः । तेनेशिनं कर्म विवर्तनेह प्रध्याप्यतेजोऽनिलखानि चिन्त्यम् ॥ २ ॥ तत्कर्ने कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्तत्त्वस्य तत्त्वेन समेख योगम् । ध्केन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभियां कालेन चैदान्मगुणैश्च सुक्षीः ॥ ३ ॥ आरम्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान्विनियोजयेवः । तेपामभावे कृतकर्म-माशः कर्मक्षये यानि स तस्त्रनोऽन्यः ॥ ४ ॥ आदिः स संयोगनिमित्त-हेतुः परिविकालाटकलोऽपि रष्टः । तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देव स्वचित्त-स्यमुपास्य पूर्वम् ॥ ५ ॥ स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यसारप्रपञ्चः परि-वर्तते यम् । धर्मावहं पापनुदं भगेश ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥ ६ ॥ समीश्वराणां परमं महेश्वरं ते देवताना परमं च देवतम् । पति पतीनां परमं परम्ताद्विदाम देवं भुवनेशमी उचम् ॥ । ।। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तासमधाभ्यधिकश्च दृत्यते । परास्य शक्तिविविधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबक्रकिया च ॥ ८ ॥ न तस्य कश्चित्पनिरम्ति लोके न वैशिता नैव च तस्य लिक्रम । स कारण करणाधिपाधिपी न चास्य कश्चिजनिता न काधिपः ॥ ९ ॥ यस्तर्णनाभ इव तन्त्रभिः प्रधानजैः स्वभावतः । देव एकः स्बमाचणोति स नो दधात ब्रह्माव्ययम् ॥ ५० ॥ एको देवः सर्वभूतेष गृहः सर्वयापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता के-बलो निर्मुणश्च ॥ ११ ॥ एको वशी निष्क्रियाणां वहनामैकं बीजं बहुधा यः करोति । तमारमस्यं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सूखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥१२॥ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विद्धानि कामान्। तत्कारणं सांख्ययोगाधिमम्यं झाला देवं सुन्यते सर्वपार्शः॥ १३ ॥ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युनी भान्ति कुतोऽयम्प्रिः । तमेव भान्तम-नुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १४ ॥ एको हण्यो भवन-सास्य मध्ये म एवाग्निः सिंहले संनिविष्ट । तमेत्र विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ३७ ॥ स विश्वकृद्धिश्वविदानमयोनिर्जः कालकालौ गुणी सर्वविद् यः । प्रधानक्षेत्रज्ञपनिर्गृणेशः संसारमोक्षन्धितिबन्धहेतुः ॥ १६॥ स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थो ज्ञः सर्वगो अवनस्थाख गोप्ता । य ईशेऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेत्रविद्यत ईक्षनाय ॥१७॥ यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वै वेदांश्र प्रहिणोति तसी । तः ह देवमारमबुद्धिप्रकाशं मुसुक्षुवें शरणमहं प्रपद्ये ॥ १८ ॥ निष्ककं निष्कियः शान्तं निरवशं निरञ्जनम् । असृतस्य परः

सेतुं दग्धेन्धनिमानकम् ॥१९॥ यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । सदा देवमविशाय दुःख्यान्तो भविष्यति ॥ २०॥ तपःश्रभावाद्देवप्रसादाध्य महा इ श्वेताश्वतरोऽश्व विद्वान् । अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगृषि-सङ्ग्रहम् ॥२१॥ वेदान्ते परमं गुद्धं पुराकल्पे प्रचोदितम् । नाप्रशान्ताय दातक्यं नापुत्रायाकिष्याय वा पुनः ॥ २२॥ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो । तस्यते कथिता द्वार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मन इति ॥ २३॥ इति श्वेताश्वतरोपनिषम् पष्टोऽध्यायः ॥ ६॥

अ सहनाववतु सहनौ भुननु सह वीर्य करवावहै ॥ तेजस्विनावधीतम-स्तु मा विद्विपायहै । अंशान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयश्वेताश्वतरोपनिपत्संपूर्णा ॥

# ब्रह्मविन्दृपनिषत् ॥ १२ ॥

असृतिबिन्तृपनिषद्वेशं यत्परमाक्षरम् । तदेव हि त्रिपादामचन्द्राख्यं नः परा गनिः ॥

अं सह नावविवित शान्तिः ॥ अं मनो हि द्विविधं श्रीकं शुद्धं चाशुद्धमेव च । अशुद्धं कामसंकल्पं शुद्धं कामविवर्जितम् ॥ १ ॥ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासकं मुक्त्यै निर्विपयं रसतम् ॥ २ ॥ यतो निर्विषयस्यास्य सनसो मुक्तिरिष्यते । तस्माश्चिविषयं निःयं मनः कार्य मुमुक्षुणा ॥ ३ ॥ निरम्तविषयासङ्गं मंनिरुद्धं मनो हृद्धि। यदा यात्यु-नमनीभावं तदा तत्परमं पदम् ॥ ४ ॥ तावदेव निरोद्धव्यं यावद्धि गतं श्र-यम् । एतःज्ञानं च भोक्षं च अतोऽन्यो प्रन्थविस्तरः ॥ ५॥ १ ॥ नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यमचिन्त्यं चिन्त्यमेव च । पक्षपातविनिर्मुक्तं बहा संपद्यते तदा ॥ ६ ॥ स्वरेण संधयेद्योगमस्यरं भावयेत्परम् । अम्बरेण हि भायेन भावो नाभाव इय्यते ॥ ७ ॥ तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकरुपं निरञ्जनम् । तद्रह्माह-मिति ज्ञात्वा नक्स संपद्मते भ्रुतम् ॥ ८ ॥ निर्विकत्पमनन्तं च हेतु इष्टान्तव-जितम् । अप्रमेयमनाधं च ज्ञाःवा च परमं शिवम् ॥ ९ ॥ न निरोधो न चोत्पत्तिर्म बन्द्यो न च शासनम् । न मुमुक्षा न मुक्तिश्र इन्येपा परमार्थता ॥ १० ॥ २ ॥ एक एवारमा सन्तब्यो जामन्स्वप्रसृपुहिषु । स्थानश्रयाश्चनी-तस्य पुनर्जन्म न विश्वते ॥६१॥ एक एव हि मुतान्मा भृते भूते व्यवस्थितः। एकधा बहुधा चैव दश्यते जळचन्त्रवत् ॥ १२ ॥ घटसंसृतमाकाशं लीय-माने घटे यथा । घटो ठीयेत नाकाशं तहुजीवी घटोपमः ॥ १३ ॥ घटव- द्विश्वाकारं सिद्यमानं पुनः पुनः । तद्वमं न च जानाति स जानाति च निरुष्यः ॥ १४ ॥ शब्दमायावृतो यावतावित्त पुष्करे । मिले तमित चि-करवमेकमेवाजुपद्यनि ॥ १५ ॥ ३ ॥ शब्दाक्षरं परं ब्रह्म यस्मिन्क्षीणे यद्वश्वरम् । तद्विद्वानक्षरं ध्यायेखर्दाच्छेच्छान्तिमात्मनः ॥ १६ ॥ हे विद्ये वेदितब्दे तु शब्दब्रह्म परं च यत् । शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ १० ॥ अन्यमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतस्वतः । पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्वन्यम् महोपतः ॥ १८॥ गवामनेकवर्णानां क्षीरस्थाप्येकवर्णना । क्षीरवत्यव्यते ज्ञानं लिज्ञानम् । सततं मन्ययितव्यं मनसा मन्यानभूतेन ॥ २० ॥ ज्ञाननेत्रं सम्मादाय चरेद्वह्मितः परम् । निष्कलं निर्मलं शान्तं तद्वह्माहमिति स्पृतम् ॥ २६ ॥ सर्वभृताधिवासं च यद्धतेषु वसत्यधि । सर्वानुमाहकत्वेन तदस्व्यद्वं वासुदेवः तदस्व्यद्वं वासुदेवः तदस्व्यद्वं वासुदेवः तदस्व्यद्वं वासुदेवः वासुदेवः तदस्व्यद्वं वासुदेवः तदस्व्यद्वं वासुदेवः तदस्व्यद्वं वासुदेवः वास्तावः ॥

इत्यथर्षवेद्वया ब्रह्मबिन्दूपनिपत्समाक्षा ॥ १२॥

# कैवल्योपनिषत्॥ १३॥

कैवध्योपनिषद्वेशं कैवल्यानन्दतुन्दिलम् । कैवल्यगिरिजारामं स्वमात्रं कलयेऽन्वहम् ॥

ॐ सह नाववन्विति शान्निः॥

ॐ यथाश्रलायनो भगवन्नं परमेष्टिनसुपसमेन्योवाच । अधीहि भगवन्त्रहाविद्यां वरिष्टां सदा सिद्धः सेन्यमानां निग्राम् । यथाऽचिरात्सर्वपापं व्यपोद्य परात्परं पुरुषं याति विद्वान् ॥ १ ॥ तस्म स होवाच पितामहश्च श्वह्यामिकध्यानयोगादविहि ॥ २ ॥ न कमेणा न प्रजया धनेन व्यागेनैके अस्वत्त्वमानग्रः । परेण नाकं निहितं गुहायां विश्वाजते यद्यतयो विश्वन्ति
॥ ३ ॥ वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यत्यः ग्रुद्धसन्तः । ते
बह्मलोकेषु परान्तकाले परास्ताः परिसुन्यन्ति सर्वे ॥ ४ ॥ विविकत्देशे च
सुन्धासनस्यः शुचिः समग्रीविधरःशरीरः । अन्त्याश्रमस्यः सक्लेन्द्रियाणि
निरुष्य भक्ता स्वगुर्द प्रणम्य ॥ ५ ॥ हत्युण्डरीकं विराजं विश्वद्धं विचिन्त्य
मध्ये विशदं विशोकम् । अचिन्त्यमन्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तमसृतं शहायोनिम् ॥ ६ ॥ तमादिमध्यान्तविहीनमेकं विश्वं चिश्वनन्दमक्पमद्धतम् ।
उमासहायं परमेश्वरं शशुं श्रिलोचनं नीककण्ठं प्रशान्तम् । ध्यात्वा सुनिर्मच्छिति सूत्योनिं समस्तार्थिं तमसः परसात् ॥ ७ ॥ स ब्रह्मा स विवः

सेन्द्रः मोऽक्षरः परमः स्वराद् । स एव विष्णुः स प्राणः स काछोऽप्तिः स चन्द्रमाः ॥ ८ ॥ स एव सर्वे यहतं यश्च भव्य सनातनम् । ज्ञाखाः तं मृ-न्युमत्येति नान्यः पन्था त्रिमुक्तये ॥ ९ ॥ सर्वभृतस्थमात्मानं सर्वभृतानि चान्मनि । संपद्यन्यहा परसं यानि नान्येन हेतुना ॥ १० ॥ आत्मानसर्वि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ज्ञाननिर्मयनाभ्यासात्यायं दहति पण्डितः ॥१९॥ म एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् । श्वियश्चपानादि-विचित्रभोगः स एव जाप्रत्परितृतिमेति ॥ १२ ॥ स्वप्ने स जीवः सुखदुःसः भोका खमायया कव्यिनजीवलोकं । मुपुरिकालं सकले विलीने तमोऽभि-भूतः सुखरूपमेति ॥ १३ ॥ पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगान्स एव जीवः स्वप-ति प्रबुद्धः । पुरस्रये क्रीडनि यश्च जीवस्ततः सुजातं सकलं विचित्रम् ॥ आ-धारमानन्द्रमखण्डबोधं यस्थिल्य यानि पुरवयं च ॥ १६ ॥ णुतसाजायने त्राणो सनः सर्वेद्धियाणि च । य वायुज्येतिसपश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥ ६५ ॥ यत्परं तहा सर्वोत्मा विश्वस्थायनन महत् । सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं निष्यं य त्वसेव न्यसेव तत् ॥ १६ ॥ जाअन्यससुपुस्यादिप्रपञ्चं यत्प्रकाशते । तहसाह-मिनि ज्ञात्वा सर्वेवन्धः प्रमुख्यते ॥ १० ॥ त्रिषु धामसु यद्गीग्यं मोक्ता भोगश्च यद्भवेत् । नेभ्यो बिलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥ १८॥ मच्येव सकलं जातं मिय सबै प्रतिष्टितम् । मिय सबै लयं याति तहसा-उयमस्यहम् ॥ १९ ॥ प्रथमः खण्ड ॥ १ ॥

अलोरणियानहमेव नद्वःमहानहं विश्वमहं विविश्वम् । पुरासनोऽहं पुरुषोउहमीशो हिरणमयोऽहं शिवरूपमांसा ॥ २० ॥ अपाणिपादोऽहमिबिन्यशिक्तः
पद्याग्यचश्चः स द्यागेग्यकणंः । अहं विज्ञानामि विविक्तरूपो न वास्ति वेत्ता
मम चित्सदाहम् ॥ २१ ॥ वेद्रनेकरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद्विदेव चाहम् ।
न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्म देहेन्द्रियवृद्धिरस्ति ॥ २२ ॥ न भूमिरापो न च विह्नान्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च । एवं विद्तिका
परमात्मरूपं गृहाशयं निष्ठलमिह्नीयम् ॥ २३ ॥ समन्तमाक्षि सदसिह्नीनं
प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम् ॥ वः शतरुद्रियमधीते मोऽभिप्तो भवति स
वायुप्तो भवनि स आत्मप्तो भवति स सुरापानान्प्तो भवति स ब्रह्मह्त्यायाः प्तो भवनि स सुवर्णस्तेयात्पृतो भवति स ब्रह्मह्त्यायाः प्तो भवनि स सुवर्णस्तेयात्पृतो भवनि स ह्रत्याद्वा भवति स स्वर्णह्त्यात्पृतो भवति स स्वर्णह्त्यात्पृतो भवति स स्वर्णह्त्यात्पृतो भवति स स्वर्णह्त्यात्पृतो भवति सम्वर्णस्त्रो भवति स स्वर्णह्त्यात्पृतो भवति स स्वर्णह्त्यात्पृतो भवति सम्वर्णमान्त्रितो भवति स्वराप्ति। भवति स्वर्णस्त्रो सर्वद्वा विद्वित्वनं केवस्यं पदमभुते
केवस्यं पदमभुत इति ॥ २४ ॥ द्विनीयः खण्डः ॥ २ ॥ ॐ सहनाववचिति शान्तिः ॥

इस्तयर्वदीया कवस्योपनियसमासा ॥ १३ ॥ अ. स. ८

# जाबालोपनिषत्॥ १४॥

जाबालोपनिषरस्पातं संन्यासङ्गानगोषरम् । बस्तुतस्रेपदं बह्म स्वमात्रमवशिष्यते ॥ ॐ पृणंमद् इति शान्तिः॥

🌣 बृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यं यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवज्ञयनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसद्वम् । अवियुक्तः वै कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजन सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसद्वम् । तसाध्यत्र कचन गच्छति तदेव मन्येत तद्विमुक्तमेव । इदं व क्रुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां मृतानां ब्रह्ममदनम् ॥ अत्र हि जन्तोः वाजेषुत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनामावसृतीभृत्वा मोक्षाभवति तसादविमुक्तमेव निषेवेत अविमुक्त न विमुखंदवमेवैतबाज्ञवल्क्यः ॥ १ ॥ अय हैनमन्निः पत्रच्छ बाज्ञवहक्य व एयोऽनन्तोऽव्यक्त भारमा तं कथमहं विजानीयामिति ॥ म होवाच याज्ञवहनयः मोऽविमुक्त उपास्यो य पृयोऽन-न्तोऽध्यक्त आग्मा भोऽविम्के प्रनिष्टित इति ॥ यो विमुक्तः कस्मिन्प्रतिष्टित इति । वरणायां नाइया च मध्ये प्रतिष्टित इति ॥ का व वरणा का च नाशीति । सर्वानिन्द्रियकतास्द्रोपान्त्रास्यतीति तेन वरणा भवति ॥ सर्वान निन्द्रियकुतान्यापाश्वाशयतीति तेन नाशी भवतीति । कतमं चान्य स्थानं भवतीति । अवोर्धाणस्य च यः मंधि, स एप गाँठांकस्य परस्य च संधिभेव-तीनि । प्रदेह संधि सन्ध्यां ब्रह्माबद् उपासत इति । सीऽविमुक्त उपास्य इति । सीऽविमुक्तं ज्ञानमाचष्टे । यो वैतदेवं वेदेति ॥ २ ॥ अथ हैनं ब्रह्म-चारिण ऊचुः किं जप्येनामृतग्वं ब्रहीति ॥ म होवाच याज्ञवल्क्यः । शतम द्वियेणेल्येताम्येव ह वा अमृतस्य नामानि ॥ एतहं वा अमृतो भवनीति एवमेवैतद्याज्ञवल्क्यः ॥ ३ ॥ अथ हेनं जनको वैदंही याज्ञवल्क्यस्परस-मेलोवाच भगवन्तंन्यासं ब्रहीति । स होत्राच याज्ञवरुक्यः । ब्रह्मचर्य परिसमाप्य गृही भवेत् । गृही भूत्वा बनी भवेत् । बनी प्रमजेत् । यदि येतरथा प्रश्लाचर्यादेव प्रवजेत्हाहा वनाहा प्रतरत्रती वा वर्ता वा स्नातको बाडसातको बोग्सलाग्निको वा यदहरेव बिरजेत्तदहरेव प्रवजेत । तद्देके प्राजापत्यामेवेष्टि कुर्वन्ति । तद्द सथा न कर्यादाग्रंयीमेव कुर्णात् ॥ अग्निहं वे प्राणः प्राणमेव तथा करोति ॥ वैधा-तवीयामेव कुर्यात् । एतयैव चयो धातवो यदत सस्वं रजनम इति ॥ अयं ते योनिर्ऋत्विजो बतो जातः प्राणादरोचधाः । तं प्राणं जानसप्त आरोहाशा नो वर्धय रियम् । इतानेन मञ्जेणाधिमाजिन्नेत् ॥ एप ह वा अक्षेयोनिर्यः प्राणः प्राणं गच्छ स्वाहेर्येवसेवैतदाह ॥ प्रामादक्षिमातत्व पूर्ववद्विमाप्रापयेत् ॥

यद्याप्रं न बिन्देदप्तु जुहुवात् । भाषो वै सर्वा देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो ब्रहोमि स्वाहेति हुरवोद्दारा प्राशीयासाज्यं इविरमामयं मोक्समन्नः त्रस्यैवं वदेत । एतद्रक्षेतदुपासितव्यम् । एवमेवतद्रगवश्चिति वै बाज्ञबस्क्यः ॥ ४ ॥ अथ हैनमन्त्रः पप्रच्छ याज्ञवस्क्यं पृच्छामि त्वा याज्ञवस्क्य अयज्ञोपवीती कथं ब्राह्मण इति । स होवाच याज्ञवल्क्यः । इदमेवास्य तद्यज्ञोपवीतं य बात्मापः प्राइयाचम्यायं विधिः परिवाजकानाम् । वीराध्वाने वा भनाशके वा अपां प्रवेशे वा अग्निप्रवेशे वा महाप्रस्थाने वा । अथ परिवाङ्विवर्णवासा मुण्डो-ऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही भैक्षणी बहाभूयाय भवनीति । यद्यातुरः स्थानानसा वाचा संन्यसेत्। एव पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनीत संन्यासी ब्रह्मविदित्येव-मेवेप भगवन्याञ्चवल्य ॥५॥ तत्र परमहंसानामसंवर्गकारुणिश्वतकेतुदर्शस-अभूनिदावजहमरतदत्तात्रेयरैवतकप्रभृतयोऽव्यक्तिका अव्यकाचारा अनुन्म-ना उत्मत्तवदाचरन्ति सदण्डं कमण्डलुं शिक्यं पात्रं जलपवित्रं शिलां यक्षीपबीतं च इत्यंतत्मर्वं मृःस्वाहेत्यप्तु परित्यज्यात्मानमन्विष्छेत् ॥ वधा जासक्ववधरो बिर्धन्त्रो निष्परिग्रहसानहृद्धमार्गे सम्यवसंपद्धः शुद्धमानसः प्राणसंधारणार्थ यथोक्तकाले विमुक्तो भैक्षमाचरतृद्रपात्रेण लाभालाभयोः समी भूत्वा झू-न्यागारदेवगृहतृणकृटवर्त्माकवृक्षमूलकुलालशालाग्निहोत्रगृहनदीपुलिनगिरि-कृहरकन्दरकोटरनिर्शरम्यण्डिलेषु तेप्वनिकेतवास्यप्रयतो निर्ममः श्राक्रध्या-नपरायणोऽध्यात्मनिष्टोऽशुभकर्मनिर्मृलनपरः मन्यासेन देहत्यागं स परमहंसी नाम परमहंसी नामेति॥ ६ ॥ अ पूर्णमद इति शान्तिः ॥

इत्यथवंवदीया जाबाकोपनिपत्समाप्ता ॥ १४ ॥

हंसोपनिषत् ॥ १५॥

हंसास्योपनिपक्षोक्तनात्रालियंत्र विश्रमेत्।
तदाधारं निराधारं ब्रह्ममात्रमह महः॥
ॐ पूर्णमद इति शान्तिः॥
भगवन्सर्वधमंत्र सर्वशास्त्रविशारद । ब्रह्मविद्याप्रवोधो
हे भे भगवन्सर्वधमंत्र सर्वशास्त्रविशारद । ब्रह्मविद्याप्रवोधो
हे भे भगवन्सर्वधमंत्र सर्वशास्त्रविशारद । ब्रह्मविद्याप्रवोधो
हे भे भगवन्सर्वधमंत्र सर्वशास्त्रविद्या सर्ववेदेषु मर्व
नः। पार्वत्या कथितं तस्त्रवं श्रृणु गौतम तन्मम ॥ २ ॥ अनादे योगिनां कोशसंनिमम्। हंसस्याकृतिविसारं अकिमुक्तिकलशा अब इंसपरमहंसनिणं व्याक्यास्यामः। ब्रह्मचारिणे शान्ताय
हे भे धेषु तिलेषु तेलमिव तं विदिन्दा मृत्युमत्येति । गुद्मवष्टभ्याधाराद्वादे स्वाविद्यानं त्रिः प्रदिक्षिणीकृत्य मणिपूरकं च गत्वा अनाहतमात-

कन्य विशुद्धी प्राणाश्चिरुध्याज्ञामनुध्यायन्त्रहारम्बं ध्यायन् त्रिमात्रोऽहमि-स्रेवं सर्वदा ध्यायन् । अथो नादमाधाराइस्ररन्ध्रपर्यन्तं शुद्धरुफटिकसंकाशं स व ब्रह्म परमात्मेन्युच्यते ॥ १ ॥ अय हंस ऋषिः । अव्यक्ता गायत्री छन्दः । एरमहंसी देवतः । अहमिनि बीजम् । स इनि शक्तिः । सोऽहमिति कील-इस । पटमंख्यया अहोरात्रयोरेकविंशतिसहस्राणि पटशतान्यधिकानि अव-सर्वाय सोमाय निरञ्जनाय निरामासाय तनु सुक्ष्मं बचोदयादिति अभीषोमाभ्यां वापद हृद्याचङ्गन्यासकरन्याया भवतः । एवं कृत्वा हृद्ये अष्टरले हंसारमानं ध्यायेत । अग्नीपोमा पश्चाबोंकारः शिरो बिन्दुस्तु नेत्र मुखं हद्दो हद्दाणी चरणा बाहू कालश्रामिश्रोमे पार्श्व भवतः । पश्यत्मनागा-रश्च मिष्टोमयपार्थे भवतः । एपोऽमी परमहंमी भानुकीटिश्रनीकानः । वेनेदं च्यासस् । तस्याष्ट्रथा वृत्तिर्भवात । पृत्वेद्ते पुण्ये मृतिः आग्नेये निद्रालस्या-हयो अवन्ति याग्ये क्रेर मानः नक्ते पापे अनीपा बारुण्यां कीडा बायध्य गमनादी बृद्धिः सीम्पे रतिप्रीतिः ईशाने द्वत्यादानं मध्ये वेगाय केमरे जाबदवस्था कांश्रेकायां स्वमं लिई सुप्ति पश्चतारे तुरीयं यदा हमी नाटे र्जानी अवति नदा न्योनीनमुन्मननमजपोपसंहारमित्यभिणीयते । एवं सर्व हंसवशास्त्रसान्सनो हसो विचार्यने । स एव जपकोट्या नाइसन्भवांन एय सर्वे इंसवजासादो दशवियो जायते । चिणीति प्रथमः । चित्रिणीति दितीयः । यण्टानादम्तृतीयः । मङ्कनादश्चतुर्यः । पञ्चमस्तन्त्रीनादः । पष्टन्तालनादः । स समी वेणुनादः । अष्टमी सुरङ्गनादः । नदमी भेरीनादः । दशमी मेघनादः । नवमं परित्यज्य दशममेवाभ्यसेत । प्रथमे चिक्विणीगात्रं द्विताये गात्रभ त नम् । नृतीये खेदन वाति चतुर्थे कम्पते झिरः ॥ पञ्चमे खबते ताल पष्टेऽस्-ननिषेवणम् । सप्तमे गृहविज्ञान परा वाचा नथाष्टमे ॥ अटब्यं नवमे देह द्य्यं चक्ष्मतथामलम् । दशमे परमं बहा भवेद्रह्मात्मसंनिधा ॥ तस्मिन्मनो विलीयते मनामि संकल्पविकल्पे तम्बे पुण्यपापे सदाशिवः शक्यात्मा सर्व-प्रावस्थितः स्वयंज्योतिः शुद्धो बुद्धो नित्यो निरञ्जनः शास्तः प्रकाशन इति ॥ हान वेदप्रवचन वेदप्रवचनम् ॥ २ ॥ ३० पूर्णमद् हान शान्तिः ॥

इत्यथर्ववेदं इंसोपनिपत्समाप्ता ॥ ५५ ॥

## आरुणिकोपनिषत्॥ १६॥

भारुणिकास्योपनिषत्स्यातसंन्यासिनोऽमलाः । यस्प्रबोधाद्यान्ति मुक्तिं तद्वामब्रक्षं मे गतिः ॥ ॐ आप्यायस्विति श्वान्तिः॥

🌣 आहिंगः प्राजापत्यः प्रजापतेर्द्धकं जगाम । तं गत्वीवाच । केन भग-

वन्कर्माण्यदोषतो विस्वामीति । तं होबाच प्रवापतिस्तव पुत्रान्भावन्वन्धाः दीन्छिखां यज्ञीपवीतं यागं स्वाध्यायं मुखेंकमुबखेंकसब्होंकमहलींकजनी-लोकतपोलोकप्रसारालोकं चातकत्रकातकवितकस्ताकरसातकमहात्रकपातारं ब्रह्माण्डं च विस्तेत । दण्डमाच्छादनं चैव काषीन च परिप्रहेत । होषं विस्ते-दिति ॥ १ ॥ गृहम्यो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थो वा उपवीतं भूमाबन्स वा बिस्तेत् । लीकिकाशीनुदराशी समारोपयेत् । गायत्री च स्ववाचाशी समारो-परेत्। क्टीचरो बहाचारी कुटुम्बं विस्तेत्। पात्र बिस्तेत्। पवित्र विस्-जेत् । दण्डोहोकांश्च विस्तेदिति होवाच । अतः अध्वसमञ्जवदाचरेत् । अः ध्वेगमनं विस्तृतेत् । औषध्यदशनमाचरेत् । त्रिसंध्यादी स्नानमाचरेत् । मंधि समाधावात्मन्याचरेत् । सर्वेषु वेदेष्वारण्यकमावर्तेयेदुपनिपदमावर्तय-तुपनिषद्मावतैयेदिति ॥ २ ॥ खल्वहं बह्मसूचनात्सूत्रं बह्मसूत्रमहमेव बि-हाब्रिवृत्स्य त्यजेद्विहान्य पूर्व वेद संन्यस्तं सया संन्यस्त सया संन्यस्त मद्यति विहरू वाभयं सर्वभूते स्यो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । सखामागोपायोजः सखायोऽसीन्द्रस्य बच्चोऽसि वार्त्रघः शर्मे मे भव यत्पापं तक्तिवारयेति । अतेन सरोण कर्त वणवं दण्डं कीपीनं परिश्रहेदीयधवदशनसाचरेदीयधवद-रानं प्राभीयाद्यथालाभमभीयात् । बह्यचर्यमहिसां चापरिप्रहं च सन्धं च यलेन हे रक्षत हे रक्षत है रक्षत इति ॥ ३ ॥ अथातः परमहंसपरियाजका-नामासनशयनादिकं भूमी ब्रह्मचर्यं मृत्यात्रमलाबुपात्रं दारुपात्रं वा यतीनां कामकोधहर्परीपलोभमोहद्रम्भद्रपैन्छास्याममःवाहंकारादीनपि परिखजेत्। वर्षास भ्रवक्तीलोऽष्टा मासानेकार्कत यातश्चरेत हावेव वा विचरेहावेव वा विचरिति ॥ ४ ॥ स खब्वेव यो विद्वान्सोपनयमातृ वैमेनानि प्राप्ता त्य-जेत । पितरं पुत्रमञ्जूपर्वात कर्म कलत्र चान्यद्पीह यतथो मिक्षार्थ झामं प्रविश्वान्ति पाणिपात्रसुदरपात्रं वा । अ हि अ हि अ हीत्येतद्वपनिपदं बि-न्यसेत् ॥ खब्वेतदुपनिपद् विद्वान्य एवं वेद् पालाशं बैल्वमाधायमंदुस्बरं रण्डं मां औं मेखलां यज्ञोपवीतं च त्यक्वा ग्रूरो य एवं वेद् । तहिष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सरयः । दियीव चक्षराततम् । तद्विप्रासी विपन्य-वो जाग्रवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदमिति । एवं निर्वाणानुशासनं वेदानुशासनं वेदानुशासनमिति ॥ ५ ॥ ॐ आप्यायन्विति शान्तिः ॥

इत्यथर्ववर्दायारुणिकोपनिपत्समासा ॥ १६ ॥

## गर्भोपनिषत्॥ १०॥

बद्धभीपनिषद्वेद्यं गर्भस्य स्वात्मबोधकम् । शरीरापद्ववास्तिद्धं न्यमात्रं कलये हरिम् ॥ ॐ सह नाववस्विति शान्तिः॥

ॐ पद्मान्मकं पद्मस् वर्तमानं पडाश्रयं पह्नवयोगयुक्तम्। तं सप्तधानुं विमक्टं द्वियोनि चतुर्विधाहारमयं शरीरं भवति । पञ्चारमकमिति कस्मात् पू-विद्यापस्तेजो वायुराकाशमित्यसिन्पजात्मके शरीरे का पृथिवी का आपः किं नेज: को वाय: किमाकाशमित्यस्मिन्यब्रात्मके शरीरे तत्र यक्ठितं सा पृथिवी बहुवं ता आपः यदुष्ण तत्तेजः यन्यंचरित स वायुः यन्युषिरं तदाकाशमिग्यु-म्यते । तत्र पृथिवी धारणे आपः पिण्डीकरणे तेजः प्रकाशने वायुर्व्यूहने आ-काशमवकाशप्रदाने । पृथक्त्रोत्रे शब्दोपलब्धा त्वक् स्पर्शे चश्चुपी रूपे जिह्वा रसने नासिका घाणे उपम्य भानन्दने अपान उत्सर्गे बुद्धाः बुध्यति मनसा संकर्रयति वाचा वदति । पडाश्रयमिनि कस्मात् । मधुराम्छलवणतिक्तकटु-कपायरसान्विनद्तीति । पङ्जऋपभगान्धारमध्यमपञ्चमध्वतनिपादाश्चेतीष्टा-निष्टशब्दसंज्ञाः प्रणिधानादशविधा अवन्ति॥१॥शुक्को रक्तः कृष्णो धूम्रः पीतः कपिलः पाण्डर इति ॥ सप्तधातुकमिति कस्मान् यदा देवदत्तस्य द्वव्यादिविष-या जायन्ते । परस्परं साम्यगुणस्वात् पहविधो रसो रसाच्छोणितं शोणितान्तां-मं मांमान्मेदो मेदसः सायवः आयुभ्योऽन्धीन अस्थिभ्यो मजा मजातः शक शुक्रशोणितमंयोगाटावर्तने गर्भो हुदि व्यवस्था नयनि हृदयेन्तराग्निः अग्नि-रुषाने पित्तं पित्तरुषाने बाय् वायुनो हृद्यं प्राजापत्याकमात् ॥ २ ॥ ऋतु-काले मंत्रयोगादेकरात्रोषितं कलल भवति सप्तरात्रोषितं बुद्धदं भवति अर्ध-मासाभ्यन्तरे पिण्डो भवति । मासाभ्यन्तरे कठिनो भवति मासद्वयेन शिरः संपद्यते । मासप्रयेण पाइप्रदेशो भवति । अथ चतुर्थे मासे गुरुफजठरकटि-प्रदेशा भवन्ति । पञ्चमे मासे पृष्ठवंशो भवनि । पर्छ मासे मुखनासिकाक्षिश्रो-त्राणि भवन्ति । ससमे मासे जीवेश संयुक्तो भवति । अष्टमे मासे सर्वलक्ष-णसंपूर्णी भवति । पित् रेतोऽतिरेकारपुरुपी मात् रेतोऽतिरेकारखी उभयोबी-जनुन्यत्वाबपुंसको भवति । व्याकृतिसमनसोऽन्याः खञ्जाः कुछा वामना भवन्ति । अन्योन्यवायुपरिपीडितश्चकद्वैविध्यात्तनु स्यात्ततो युग्माः प्रजायन्ते । पञ्चात्मकः समर्थः पञ्चात्मका चेतसा बुद्धिर्गन्धरसादिज्ञानाक्षराक्षरमौकारं चिन्तयतीति तदेतदेकाक्षरं ज्ञान्वाष्टी प्रकृतयः पोडश विकाराः शरीरे तस्यैव देहिनः अथ मात्राशितपीतनाडीस्त्रगतेन प्राण आप्यायते । अथ नवमे मासि सर्वेलक्षणज्ञानकरणसंपूर्णी भवति । पूर्वजाति स्वरति । जुनाजुभं च

कर्म विन्दति ॥ ३ ॥ पूर्वयोनिसहस्राणि दृष्टा चैव ततौ मया । साहारा बि-विधा भुक्ताः पीता नानाविधाः सानाः ॥ जातश्चेत्र सृतश्चेव जन्म चेव प्रनः पुनः । यन्मया परिजनस्यार्थे कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥ पुकाकी तेन दक्कें इं गतास्ते फलभोगिनः । अहो दुःखोद्धा मग्नो न पत्र्याप्ति प्रतिकियाम् ॥ यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्रपचे महेश्वरम् । अशुमक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदाशकम्। यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तन्प्रपथे नारायणम् । अञ्चभक्षयकर्तारं फक्षमुक्ति-प्रदायकम् । यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं नस्सांरूयं योगमध्यसे । अशुमक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकम् । बदि योन्याः प्रमुच्येऽहं ध्याये ब्रह्म सनातनम् । अध योनिद्वारं मंत्राक्षो यद्रणापीज्यमानी महता द खेन जातमात्रस्तु वैष्णवेन वायुना संस्पृष्टम्तदः न सार्रान जन्ममरणानि त च कर्म अभाशुभं बिन्दति ॥ ४ ॥ शर्गरमिति कसात । अग्नयो बाब श्रियन्ते ज्ञाना भिर्दर्शनाभिः की-ष्ट्राधिर्गित । तत्र कोष्ट्राधिनीमाञ्चितपीतलेखचोच्यं पचति । दर्शनामी रूपाणां दर्शनं करोति । ज्ञानाधिः भुभाशुभं च कमे विन्द्ति । त्रीणि म्थानानि भ वन्ति मुखे आहवनीय उद्दे गार्हपत्यो हृति दक्षिणाप्तिः आत्मा यजमानी मनो ब्रह्मा लोभादयः पशवो एतिर्दीक्षा मंतोषश्च बुद्धीन्द्रियाणि यञ्चपात्राणि हवींपि कमेंन्द्रियाणि शिरः कपालं केशा दर्भा मुखमन्तर्वेदिः चनुष्कपालं शिरः पोडश पार्श्वदन्तपटलानि सप्तोत्तर मर्मशत साशीतिकं संधिशतं सन्-वर्क स्नायुशत सप्त शिराशतानि पञ्च मजाशतानि अस्थीनि च ह वे श्रीणि शतानि पृष्टीः सार्धचतस्रो रोमाणि कोटनो हृद्यं प्रकान्यकी हादश प्रसा तिहा पिसप्रस्थं कफस्यादकं शुक्रकुदव मेद्र प्रस्था द्वावनियतं मुन्नपुरीषमा-हारपरिमाणान् । पेरपलादं मोक्षशास्त्रं पेरपलादं मोक्षशास्त्रांसिति ॥ ॐ सह-ताववन्त्रिक्तंत्र ज्ञास्तिः ॥

इति गर्भापनिपत्समाप्ता ॥ १७ ॥

# नारायणोपनिषत्॥ १८॥

नायातन्कार्यमित्रिलं यहोधाद्यात्यपह्नवम् । त्रिपात्रारायणास्यं तन्करुये स्वान्ममात्रतः ॥ अस्य सहनाववन्त्रिति शान्तिः॥

े अथ पुरुषो ह व नारायणोऽकामयत प्रजाः सृतेयेति । नारायणा-त्राणो जायते । मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्योनिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी । नारायणाङ्गद्धा जायते । नारायणाद्भृद्धो जायते । नारायणादिन्द्रो जायते । नारायणाः प्रजापतिः प्रजायते । नारायणाद्वाव्यादित्या स्द्रा वसवः सर्वाणि अन्दासि नारायणादेव समुत्यवन्ते । नारायणात्प्रवर्तन्ते । नारायणे प्रलीयम्ते । एतद्दरवेदशिरोऽत्रीते ॥ १ ॥ अथ निन्यो नारायणः । ब्रह्मा ना-रायणः । सिवश्च नारायणः । शक्रश्च नारायणः । कालश्च नारायणः । दिशश्च नारायणः । विदिशक्ष नारायणः । जध्वै च नारायणः । अधक्ष नारायणः । अन्तर्वहिश्व नारायणः । नारायण एवेदं सर्व यद्भवं यश्च भव्यम् । निष्क-रुष्ट्रो निरभनो निर्विकल्यो निराल्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वि-तीयोऽसि कश्चित । य एवं वेद म विष्णुरेव मर्वात स विष्णुरेव भवति । एनच जुर्वेदिवारोऽधाते ॥ २ ॥ अभित्यग्रं व्याहरेत् । नम इति पश्चात् । ना-रायणायेख्यपरिष्टात् । अ मित्येकाक्षरम् । नम इति हे अक्षरे । नारायणा-विति प्रशासराणि । एतई नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् । यो ह व नारायणस्या-ष्टाक्षरं पदमध्येति । अनपत्रवः मर्यमाय्रेति । विन्दते प्राजाप्य्यं रायस्पोप गापस्यं ततोऽमृतस्यमभने नतोऽसृतत्वमञ्जनः इति । एतस्यामयेद्शिरोऽधीने ॥ ३ ॥ प्रत्ययानन्त्रं ब्रह्मपुरुषं प्रणवन्तरूपस् । अकार उकारो सकार इति । ता अनेकथा समभवनदेनदोमिति।यम्मा मृज्यते योगी जन्मसंसारयन्थ-नात् । ॐ नमी नारायणायेति मञ्जापसको बाज्यस्तुत्वन गामिष्यति । ततिव पुण्डरीकं विज्ञानधन समात्तिहराममात्रम् । वक्कण्यो देवकापुत्रो त-सम्बो मधुन्दनः । त्रह्मण्य पुण्डरीवाक्षी ब्रह्मण्यी विष्णुरच्यूत इति । सर्वे-भूतस्थमेकं व नारायण कारणपुरुषमकारण पर व्रद्धांन । एतदथवेतिसंज्यी-ते ॥ ४ ॥ प्रातरधीयानी राधिकः पाप नाशयात् । सायमधीयानी विवसकृतं पाप नामर्यात् । तत्सायं प्रातरधीयानी पापीऽपापी भवति । सध्यं दिनमादित्याभिमुखोऽबीयानः पञ्चमहापानकोषपातकास्त्रमुद्यते । सर्वेष-द्पारायणपुण्य लभते । नागयणसायुज्यमप्राक्षीतः श्रीसद्वारायणमायुः ज्यमवाप्रांति य एवं वेद । ॐ सहनाववन्वित शान्तिः॥

इति नारायणोपनिष्यसमाप्ता ॥

# नारायणोपनिषत्॥ १९ ॥

मायातत्कार्यमस्त्रिलं यहोधाद्यान्यपह्नवम् । त्रिपाक्वारायणान्यं तत्कळये स्वात्ममात्रनः ॥ ६ ॥ ॐ सहनाववत्विनि शान्तिः ॥

सम्सर्पारे अवनन्य मध्ये नाकत्य पृष्टं महतो महीयान् । शुक्रेण ज्यो-तीर्षि समनुप्रविष्टः । प्रजापनिश्वरति गर्मे अन्तः । यसिन्निद्रश्तं च विजिति सर्वे यस्मिन्देचा अभिविश्वे निवेदुः । तदेव सूतं तदु भद्यमा इतं तदक्षरे

परमे व्योमन् । वेनावृतं सं च दिवं महीं च येनादित्यसापति तेजसा ज्ञाज-सा च । यमन्तःसमुद्रे कवयोऽवयन्ति यदक्षरे परमे प्रजाः । यतः प्रसुता जगतः प्रसृतिम्तोयेन जीवान्व्यचसर्ज भूम्याम् । यदोषधीभिः पुरुषान्पशुःश्र विवेश भूतानि चराचराणि । अतः परं नान्वदणीयसपहि परात्परं यन्महतो महान्तम् । यदंकमव्यक्तमनन्तरूप विश्वं पुराण तमसः परसात् ॥ १ ॥ त-देवतं तद् सत्यमाहुसादेव वहा परमं कवीनाम् । इष्टाप्तं बहुधा जातं आ-बमानं विश्वं विभान भुवनस्य नाभिः। तदेवाधिनद्वायुस्तत्मूर्यसद् चन्द्रमाः। तदेव शुक्रममृतं तद्रक्ष तदापः स अजापनिः। सर्वे निमेषा जिल्लेरे विश्वतः पुरुषाद्धि । कला मुहुर्ताः काष्टाश्राहोरात्राश्र सर्वशः । अर्धमासा मासा ऋतवः मंबरसर्थ करपन्ताम् । स आप प्रदुषे उमे इमे अन्तरिक्षमधो सुवः । नेनमूध्ये न तिथे ज न मध्ये परिजयभन् । न तस्येशे कश्चन तस्य नाम महद्यशः ॥ २ ॥ न मंद्रशे निष्ठांन रूपमन्य न चक्षपा पश्यति कश्चनै-नम् । हृदा सर्नार्धा सनमासिह्ना य एवं विदुरमृतास्त भवन्ति । अध्यः मंभूतो हिरण्यसभे इत्यर्था ॥ एव हि देवः प्रविद्याञ्च सर्वाः पूर्वी हि जातः म उ गर्भे अन्तः । स विजायमानः स जनिष्यमाणः प्रसद्भावासिष्टनि विश्वतामुखः । विश्वतश्रश्चरत विश्वतामुखो विश्वतोहस्त उत विश्वतस्पात् । सबाह्यां नमति संपत्रेद्यांवापृथिवी जनयन्देव एकः । वैनमन-रपञ्चन्विश्वा भवनानि विद्वान्यत्र विश्व नज्ञत्येक्ष्तीडम् । यस्तिबद्धः संच विचिति सर्वेः स ओनः प्रोतश्च विमुः प्रजाम् । प्रतहोचे असृत तु विहान् ग-न्धवें। नाम निहितं गृहास् ॥ ३ ॥ श्रीणि पदा निहिता गुहासु यसहेद स पिनुः पितासन् । स नो बन्धुर्जनिता स विधाना धामानि चेद् भुवनानि विधा । यप्र देवा अमृतमानजानास्तृतीये धामान्यभ्यरयन्त । परियावापृथिवी यन्ति मद्यः परिलोकान्यरिदिशः परिमुवः । ऋतस्य तन्तु वितत विभृत्य तद्यइय-त्तद्भवन्त्रज्ञाम् । परीत्य लोकान्यरीत्य भूतानि परीत्य सर्वाः प्रविद्यो दिश-श्र । प्रजापनिः प्रथमजा ऋतन्यात्मनात्मानमभिनंबभूव । सदमस्पनिमद्धतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । सनि मेघामयासिषम् ॥ उद्दीष्यस्य जातवदोषव्य ति-केति सम ॥ ४ ॥ पशुरक्ष महामावह जीवन च दिशो दिश । सा नो हिंदन मीजातवेदी गामश्रे पुरुषं जगत् । अविश्वदश्च आगोह श्रिया मा परिपातय । पुरुषम्य विद्यहे सहस्राक्षस्य महाद्वस्य थीमहि । तस्रो रुद्धः प्रचोदयात् । तरपुरुपाय विग्रहे महादेवाय धीमहि । तको रदा प्रचोदवात । तरपुरुपाय विद्यारे वक्षतुण्डाय धीमहि । तक्को दन्ती प्रचोदयात् । तन्युत-षाय विद्याहे चक्रतुण्डाय थीमहि ॥ ५ ॥ तस्रो नन्दिः प्रचोदयात् । तपुरु-षाय विद्याहं महासेनाय भीमहि । तकः षण्मुखः प्रचौद्यात् । तत्पुरुषाय

विद्यहे सुवर्णपक्षाय पीमहि । तक्को गरुडः प्रचीद्यात् । वेदारमनाय विद्यहे हिरण्यतभाय चीमहि । तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् । नारायणाय विद्यहे वास्तदे-बाय घीमहि । तसो विष्णुः प्रचोदयात् । वज्रनस्वाय विग्रहे तीक्ष्णद्रश्राव भीमारि ॥ ६ ॥ तस्रो नारसिष्हः प्रचोदयात् । भास्कराय विद्याहे महद्यति-कराय पीमहि । तक्षी आदित्यः प्रचीत्यात । वैश्वानराय विग्नहे लालीलाय धीमहि । तक्षो अग्निः प्रचोदयात् । कात्ययनाय विश्वहे कन्यकुमारि धीमहि ॥ तन्नो दुर्गि प्रचोदयात् । महस्वपरमा देवी शतमूला शताङ्करा । सर्वे इरतु मे पापं दूर्वा दुःम्बमनाजिनी । काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ती परुपः परुपस्परि ॥ ७ ॥ एवा नो दुर्वे प्रतनु महस्रेण शतेन च । या शतेन प्रतनोषि महस्रेण विरोहित । तस्यास्ने द्वीष्टकं विधेम हविपा वयम् । अश्वकान्ते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसंघरे । शिरसा धारयिष्यामि रक्षन्व मां पदे पदे । भूमिर्धेन-धरणी लोकधारिणी । उज्तानि बराहेण कृष्णेन शतबाहुना । मृत्तिक हन मे पापं यन्त्रया दुष्कृतं कृतम् । मृनिकं प्रवादनागि काद्यपेनाभिमश्चिता । मृत्तिके देहि मे पुष्टि त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम् ॥ ८ ॥ मृत्तिके प्रतिष्ठितं मर्वे तन्मे निर्णुद सुसिके । ध्वया इतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम् । यत इ-नद्र भयामहे ततो नो अभयं कृषि । मध्यं च्छित्य नव तथ कतये विहिपो विसुधी जहि । स्वन्तिहा विशन्पतिवृत्रहा विसुधी यशी । वृषेन्द्रः प्र पृष् नः स्वस्तिदा अभयंकाः । स्वन्ति न इन्हो वृद्धश्रवाः स्वन्ति नः पूपा विश्व-थेदाः । स्वस्ति नस्ताध्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो तृहस्पतिर्देशान् । आपान्तम-न्युम्तृपलप्रभर्मा पुनिः विमीवाग्छरुमाः ऋजीपी । मौमो विश्वास्ततमा व-मानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देशुः ॥ ९ ॥ यहा जज्ञानं प्रथमं पुरम्नाहि-सीमतः सुरुची वेन भावः। स बुधिया उपमा अस्य विष्टाः सनश्च योनिम-सतक्ष विदः । स्थानापृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथाः । गन्धद्वारां दराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम् । ईश्वरीप सर्वभूतानां तामिहोष-ह्ये श्रियम् । श्रीमें भजतु । अलक्ष्मीमें नद्यतु । विष्णुमुखा व देवाइछन्दो-भिरिमां लोकाननपज्ञव्यमभ्यज्ञयन् । महा इन्हो बज्जवाहः पोडशी शर्म य-च्छतु ॥ १० ॥ स्वम्नि नो मचवा करोतु हन्तु पाप्मानं योऽस्मान्द्रेष्टि ॥ सो-मानः स्वरणः कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीयन्तं य औशिजम् । शर्गार यज्ञशमल कुर्माट तस्मिन्न्मीदनु योऽसान्द्वेष्टि । चरण पवित्र वितनं पुराणं येन पूत-म्तरति दुष्कृतानि । तेन पवित्रेण शुद्धेन पूना अतिपाप्मानमराति तरेम । सजोपा इन्द्र सगणो मरुद्धिः मोमं पिब बुग्रहब्हुर विद्वान । जहि शत्रूश्रपमुघो नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः । सुमित्रा न भाव ओषधयः मन्तु द्रिमंत्रालको भूषासुर्योऽसान्द्रेष्टि यं च दर्य द्विष्मः । आपी हि धा म-

यो मुक्ता न कर्जे द्धातन ॥ ११ ॥ महे रणाय चक्षते । यो वः शिवतमो रससस्य भाजवतेह नः । उज्ञनीरिव मातरः । तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वय । आपो जनयया च नः ॥ हिरण्यश्टक्तं वरुणं प्रपश्चे तीर्थं से देहि याचितः। यन्मया अुक्तमसाधूनां पापेश्यश्च धनिम्रहः। यन्मे मनसा बाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम् । तश्च इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता 🗨 पुनन्तु पुनः पुनः । नमोऽप्रयेऽप्युमते नम इन्द्राय नमो वरुणाय नमो वा-रुण्ये नमोऽद्यः ॥ १२ ॥ यद्षां करं यदमेष्यं यद्शान्तं तद्पगच्छतात्। अध्याशनादनीपानाचच उप्रात्यतिग्रहात् । तश्रो वरुणो राजा पाणिना श्राव-मर्शतु । सोऽहमपापो विरजो निर्मुक्तो मुक्तकिल्बिपः । नाकस्य प्रष्ठमारुख गच्छेद्रह्मसलोकनाम् । यक्षाप्तु वरुणः स पुनास्वधमर्पणः । इसं मे गक्ने ध-मुने सरस्वति शुनुद्रि म्लोमण्सचना परुष्णिया । असिक्रिया मरुद्धे वित-स्तयाजींकीये ऋणुद्धामुपोमया। ऋतं च सत्यं चासीद्धात्तपसोध्यजायतः। ततो रात्रिरजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ १३ ॥ समुद्रादर्णवाद्घि संबक्त-रो अजायन । अहोरात्राणि विद्धिद्धिस्य मिपनो वजी । सूर्याचन्द्रमसी धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथियीं चान्तरिक्षमथी सुवः । यापृथि-च्या रजम्बमान्तरिक्षं विशेदमी । इमारमदापो वरुणः पुनात्ववमर्पणः । पुनन्तु वसवः पुनातु वरुणः पुनान्वधमर्पणः । एव भुवनस्य मध्ये भुवनस्य गोसा । एव पुण्यकृतां लोकानेप मृत्योहिंरणमयम् ॥ बावापृथिव्योहिंरणमयभ संध्यितः सुवः॥ १४ ॥ य नः सुवः संश्विशाधि । आर्द्रे उवलिन उयोति-रहमस्मि । ज्योनिज्येलनि बद्याहमस्मि । योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि । अहम-स्मि व्रह्माहमस्मि। अहमेवाहं मा जुहोसि स्वाहा। अकार्यकार्यवकीणी म्तेनो अगहा गुरुतस्पगः । वरूणोऽपामधमर्थणसामारपापारप्रमुख्यते । रजी-भूमिस्वमार रोद्यम्य प्रवद्नित घीराः । आक्रान्समुद्रः प्रथमे विधर्मस्रकः नयनप्रजा भुवनस्य राजा । वृषा पवित्रे अधि सा नो अन्ये वृहत्सीमी वाकुचे मुवान इन्दुः ॥ १५ ॥ परम्नाद्यको गृहासु मम। चक्रतुण्डाय थीमहि नीक्ष्ण-द इाय घीमहि परिर्णातष्टितं देशुर्वच्छतु द्वातनाच्योऽणंवः सुवौ राजैकं च ॥ रुदो रुद्ध दन्तिश्र नन्दिः पण्मुख एव च । गरुडो ब्रह्म बिष्णुश्च ना-रसिश्हम्बर्धव च । आदिन्योऽशिश्च दुर्गिश्च क्रमेण द्वादशास्मसि । सस वचस-मुवेनावभावेकान्यायनाय । जानवेदसं सुनवाम मोममरानी वतो निद्हाति बेदः । स नः पर्पदितिदुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः । तामग्निवर्णा तपमा ज्वलन्ती वरोचनी कर्मफलेषु जुष्टाम् । दुर्गा देवी । शरणमहं प्रपद्ये मुतर्रासतरसे नमः । अग्ने त्वं पारवा नव्यो असान्स्विक्तिभरतिदुर्गावि

विश्वा। पूत्र पृथ्वी बहुलान उर्वी भवा तोकाय तनवाय शंयोः। विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिम्धुं न नावा दुरिवातिपर्थि । असे अन्निवन्मनसा गृ-णानोऽसाकं बोध्यविता तन्नाम् । पृतनाजितर सहसानसुप्रमितर हुवेम परमात्सधस्यात । स नः पर्यदतिदुर्गाणि विश्वा क्षामहेवो अतिदुरितात्यप्तिः। वसोपि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच होता नव्यश्च सन्ति । स्वा चाग्ने तनुवं पित्रयस्त्रास्मभ्यं च सीभगमायजस्त्र ॥६॥गोमिर्जुष्टमयुजो निषिकं तवेन्द्र वि-क्योरनसंचरेम । नाकस्य पृष्ठमभिसंवमानो वंष्णवीं छोक इह मादयन्ताम् । अग्निश्चन्वारि च ॥ २ ॥ भूरत्रमधये गृथिव्य स्वाहा अवीदन्तं वायवेऽन्तारि-क्षाय खाहा स्वरस्रमादिखाय दिवे स्वाहा भूभुवः सुवरसं चन्द्रमसे दिग्भ्यः स्ताहा नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यो सूर्भुवःमुवरस्रमोम् ॥ ३ ॥ भूरस्रये पृथ्विय्य स्ताहा भुवो वायवेऽन्तरिक्षाय स्वाहा सुवरादित्याय दिवे स्वाहा मूर्भव सवश्वनद्रमसे दिग्भय स्वाहा नमी देवेश्य स्वधा पितृश्यो भूभुवःस्-बरझ ओम् ॥ ४ ॥ भूरझये च पृथिव्यं च सहते च म्बाहा अवी वायवे चान्तरिक्षाय च महते च म्बाहा सुबरादिचाग च दिये च महते च म्बाहा भूभव सुवक्षान्द्रमसे च नक्षत्रेश्यक्ष विगन्यध सहते च स्वाहा ननी देवेश्यः म्बधा पितृश्यो भूभृवःस्वर्महरोम् ॥ ५ ॥ पाहि नो अस पुनसं स्वाहा । पाहि नो विश्ववेदस स्वाहा । यज्ञ पाहि निभावभी स्वाम । सर्व पाहि शत-कतो स्वाहा ॥ ६ ॥ पाहि नो अझ पुरुषा। पाधुत द्विनीययः। पाद्यके तनीयया । पाहि गीभिश्रतस्थिवेसी स्वाहा ॥ १ ॥ यङ्ग्रन्द्रसास्यभा विश्व-क्रपद्यन्त्रोधयद्यन्याभ्याभिवेश । स. चाः शिवयः प्रशेवाचीपनिपदिन्द्रो प्रवेष्ठ इन्द्रियाय अविभयो नमी देवे-यः न्यथा धिन्नयो भूभ्य स्वद्यन्त जोम ॥ ८ ॥ नमी ब्रह्मणे धारण में अस्त्रांनराकरण धारयिता अवानं क-णेयोः श्रुतं माच्योट् ममामुख्य ओम् ॥९॥ ऋत तपः सत्यं तपः श्रुत तपः कान्त तपो दमनप शमन्तपो दान नपो यज्ञ तपो भूभुदः मुवर्शहातदुपान्य-तत्तपः ॥ १० ॥ यथा वृक्षम्य मंपुरिपतस्य दुराहरूधो बाल्येवं पुण्यस्य कमेणो न्रादुत्थी वाति यथासिधारां कर्तेत्र हितामवकामं बधुवेयुचेह वा विद्विध-ध्यामि कर्त पतिध्यामीत्येवममृतादात्मानं जुगुष्सेन् ॥ १५ ॥

भणोरणीयान्महतो महीयानाग्मा गृहायां निहिनोऽस्य बन्नोः। तमकतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्। सस प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्मसाचिषः सामधः सस जिह्वाः। सस इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गृहाश्वयाबिहिताः सस सस । अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽसात्स्यन्दते सिन्धयः सर्वस्पाः। अतश्च विश्वा ओष्वयो रसाश्च येनेष भूतस्तिहत्यन्तरात्मा। ब्रह्मा देवानां पद्वीः क्वीनामृषिविंपाणां महिषो मृगाणाम् । इयेनो

गुष्राणाः स्विधितर्वनामाः सोमः पवित्रमत्येति रेभन् । अजामेकां लोहित-शुक्रकृत्णां बह्वी प्रकां जनयन्ती ए सरूपाम् । अजो क्षेको जुबमाणोऽनुशेते जहान्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ १ ॥ ह'सः शुचिपद्वसुरन्तरिश्वसद्दोता बेदिपदिनिथिर्दुरोणसत् । नृषद्वरसदतसद्योमसद्का गोजा ऋतजा अदिजा ऋतं बृहत्। घृतं मिमिक्षिरे घृतमस्य योनिर्धते श्रितो घृतमुवस्य धाम । अनुष्वधमावह साद्यस्य स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम् । समुद्राद्भिमेधुमाध उदारदुपा शुना सममृतःवमानद । घृतन्य नाम गृह्यं यदन्ति जिह्ना देवा-नामसृतस्य नाभिः। वयं नाम प्रववामा घृतेनास्मिन्यते धारयामा नमोभिः। उपब्रह्मा श्रणवच्छस्यमान चतु शृह्णोवसीहीर एनत्। सम्बारि सुक्रा सबी अस्य पाक् हे शीर्वे मह इस्तामी अन्य । त्रिया बदो वृषभी रोस्सीत मही देवी मकांक आविषेता। २ ॥ त्रिधा हिनं पाणिमिर्गृद्यमान गवि देवासी वृतम-स्वविन्दन् । इस्ट एक " सूर्य एकं जजान वेनादेक " स्वधया निष्टतश्चः । या देवानां प्रथमं पुरम्नाहिश्वा थियो रुद्रो महर्षिः । हिरण्यगर्मे पश्यति जायमान् स नो देवः ग्रुभया म्मृत्या संयुनक् । यस्मात्यमं नापरमस्ति किंचिष्रसाञ्चा-णीयो न ज्यायोऽन्ति कश्चित् । बृक्ष इव स्तज्यो दिवि तिष्ठःयेकस्तेनेदं पूर्ण पुरुपेण सर्वम् । न कर्मणा न प्रजया धरेन त्यागैनके अमृतस्वमानशुः । परेण नाकं निहिनं गृहायां विश्राजदेनचत्र ये विशन्ति । वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाचतयः शुद्धमन्ताः । ते बद्धलोके नु परान्तकाले परामृतारपरि-मुच्यन्ति सर्वे ॥ दह विवाय परमेश्मभूत चन्दुण्टरीकं पुरमध्यसः स्थम् । तत्रापि दहं गगनं विशोकमस्मिन्यदन्तसदुपामितव्यम् । यो वेदादी स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्टितः । तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः सः महेश्वरः ॥३॥ अजोऽन्याः आधिवेदा सर्वे चत्वारि च ॥ १२ ॥

सहस्रशिषं देवं विश्वाशं विश्वशं सुवम् । विश्वं नारायणं देवमक्षर परमं पदम् । विश्वतः परमान्निय विश्वं नारायण्यहिरम् ।
विश्वमेवेदं पुरुषम्नद्विश्वमुपजीवित । पति विश्वस्यापमेश्वर्थः शाश्वतः
शिवमच्युतम् । नारायण महान्तेयं विश्वास्मान परायणम् । नारायणपरो उर्वातिरात्मा नारायणः परः । नारायणपरं वदा नश्वं नारायणः परः ।
नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः । यच किंचिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ॥ १ ॥ अन्तर्वहिश्च तन्तर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः । अनन्तमव्ययं कविष् समुद्रेन्तं विश्वशंभुवम् । पद्मकोशप्रतीकाञ्चः हृद्यं चाप्यधोमुसम् । अधोनिष्ठशवितस्यान्ते नाष्ट्रयामुपरि तिष्ठति । उवाङमाङ्गङ्कं भाांन
विश्वस्यायतनं महत् । मंतत्वः विश्वलितम् अस्य मध्ये महाविद्याविवेश्वार्विवेश्वतो-

मुक्तः । सोऽप्रभुविभजन्तिष्ठवाहारमजरः कविः । तिर्थगृष्वेमधःकायी रस्म-वस्त्रस्य संतताः । संतापयति स्वं देहमापादतस्रमस्त्रकः । तस्य मध्ये बह्निद्धिसा वणीयोध्यां स्ववस्थितः । नीकतोबदमध्यस्थादिद्युलेखेव भास्तरा । नीवार-वृक्वतन्त्रशी पीता भास्त्रस्थणपमा । तस्याः शिक्षाया मध्ये परमारमा स्वव-स्थितः । स ब्रह्मा स ज्ञिवः स हिरः सेन्द्रः मोऽक्षरः परमः स्वराद ॥ २ ॥ अपिवासंतता पद च ॥ १३ ॥

आदित्यो वा एव एतन्मण्डलं तपनि नत्र ता ऋचन्नद्वां मण्डलः स ऋषां लोकोऽध य एप एतस्मिन्मण्डलेऽचिद्धियतं तानि सामानि स साम्नां क्षोकोऽभ य एव एतस्मिन्मण्डलेऽचिषि पुरुषम्हानि यज्ञुषि स यजुपां मण्ड-क्ष स यतुषां लोक: सेवा त्रव्येव विद्या तर्पात य एपोऽन्तरादित्ये हिर्गमयः पुरुषः ॥ ५४ ॥ आदित्यो व नेज ओजो वलं यशक्षञ्जः श्रोत्रं भारमा मनौ मन्युर्मनुष्टृंग्युः सत्यो मित्रो वायुराकाशः प्राणी लोकपालः कः किं कं तन्स-त्यमसमञ्जतो जीवो विश्वः कतमः स्वयभु वर्तानदमृत एव पुरुष एप भूता-नामिषपतिर्वक्षणः सायुज्यः यलोकतामाप्रोत्येतासामेव देवतानाः सायुज्यः सार्ष्टिता समानको इतामामोति य एव वेदंग्युपनिषत् ॥ १५॥ निषमपत्रे नकः। निधनपतान्तिकाय नमः । ऊर्वाय नमः । ऊर्ध्वलिद्वाय नमः । हिरण्याय नमः। हिरण्यलिङ्गाय नमः। सुवर्णाय नमः। सुवर्णलिङ्गाय नमः। दिष्याय नमः । दिष्यिलिङ्गाय नमः । भवाय नमः । भवलिङ्गाय नमः । श-वीय नमः। शर्वेलिङ्गाय नमः। जिवाय नमः। शिवलिङ्गाय नमः। अवलाय नमः । उनकलिङ्काय नमः । आत्माय नमः । आःमलिङ्काय नमः । परमाय नमः । परमलिहाय नमः । एतत्योमन्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गः स्थापयति पाणिमन्नं पवि-त्रम् ॥ १६ ॥ सद्योजात प्रपद्यामि सद्योजाताय व नर्मानमः । भवे भवे नाति भवे भवस्व मां। भवोद्भवाय नमः॥ १७॥ वामद्वाय नमो ज्येष्ठाय नमः भेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमा बलविक-रणाय नमो बलाय नमो बलप्रमधनाय नम सर्वभूतदमनाय नमो मनोत्सः नाय नमः ॥ १८ ॥ अघोरम्योऽध घोरेन्यो धोरघोरहरेम्यः । सर्वेभ्यः सर्वे-शर्वेश्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेश्यः ॥ १९ ॥ तत्पुरुपाय विद्यहे महादेवाय घी-महि । तको रुद्रः प्रचोद्यात् ॥ २० ॥ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभू-तानां महााधिपतिम्नहाणोऽधिपतिम्नहा दिवो मे अस्तु सदाशिवोम् ॥ २९ ॥ नमी हिरण्यबाहवे हिरण्यवणां य हिरण्यक्त्याय हिरण्यपत्रचेऽन्विकापत्रय उ-मापतये पशुपतये नमोनमः ॥ २२ ॥ ऋतः सत्यं पर मझ पुरुषं कृष्णपिङ्ग-लम्। जर्ष्यसं विरूपाक्ष विश्वरूपाय व नमोनमः ॥ २३ ॥ सर्वो वे स्ट्रसः सी सदाब नमी सस्तु । पुरुषो ने सदसानाही नमोनमः । विश्वं भूतं भुवनं वित्र बहुधा जातं जायमानं च यत् । सर्वो क्षेत्र रुद्रसासी रुद्राय नमी अस्तु ॥ २४ ॥ कद्भवाय भवेतसे मीदुष्टमाय तब्यसे । वोचेम शतमः इदे । सर्वो क्षेप रुद्धसारी रुद्धाय नमी अस्तु ॥ २५ ॥ यस्य वैकंकसाधिही बहुवणी भवति प्रत्येवास्याहृतयन्तिष्ठन्त्यथो प्रतिष्ठित्ये ॥२६॥ कृष्णुष्व पाज इति पञ्च ॥२७॥ अदिनिर्देवा गन्धर्वा मनुष्याः पितरोऽसुराम्तेषाः सर्वभूतानां माता मेहिनी मातामही सावित्री गायत्री जगत्युवीं पृथ्वी बदुला विश्वा भूता कतमा का या सा सत्येत्यमृतेति वसिष्ठः ॥ २८ ॥ आपो वा इद्यमर्व विश्वामृताम्याप प्राणा वा आपः पशच आपोः ब्रमापोऽमृतमापः सम्राहापो विराहापः स्वरा-आपङ्क्रन्दाक्ष्यापो अयोतीक्ष्यापो यज्<sup>ष</sup>्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो मूर्भुवःस्वराय अम् ॥ २९ ॥ आप पुनन्तु पृथिवीं पृथिबी पृता पुनानु माम् । पुनन्तु ब्रह्मणस्पनिर्वेह्मपूता पुनातु माम् । यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम । सर्वे पुनन्तु मामापोऽमतां च प्रतिप्रहण स्वाहा ॥ ३० ॥ अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः । पापेभ्यो रक्षन्ताम् । यद्ह्या पापमकापम् । मनसा वाचा हन्नाभ्याम् । पद्मामुदरेण शिक्षा । अहस्तद्वलु-म्पतु । यश्किंच दुरितं मयि । इटमहं माममृतयोनी । सत्ये ज्योनिषि बहोसि स्बाहा ॥ ३१ ॥ सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः । पापेभ्यो रक्षन्ताम् । यद्रात्या पापमकार्पम् । सनसा वाचा हम्याभ्याम् । पद्माः मुद्रेण शिक्षा । राजिम्बद्बलुम्पतु । यत्किच दुरितं मयि । इदमहं सामग्र- , तयोगी। सूर्वे उयोतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ ३२ ॥ ओमिस्बेकाक्षरं महा । अग्निर्देवता वहा इत्यार्पम् । गायत्रं छन्द परमात्मं म्बरूपम् । सायुज्यं विनि-योगम् ॥ ३३ ॥ भाषानु वरदा देवी अक्षरं महासंमितम् । गायत्री छन्दसः मानेदं महा जुपस्व मे । यद्ह्यान्कुरुने पाप नद्ह्यात्मतिमुच्यते । यद्गाध्यात्कुरुते पापं तहात्र्यास्त्रतिमुच्यते । सर्ववर्णे महादेवि संध्याविशे सरस्वति ॥ ३४ ॥ ओजोऽसि सहोऽसि बलमि आजोऽसि देवानां घाम नामासि विश्वमसि विश्वायुः सर्वमिन सर्वोयुरमिभूरो गायशीमावाहयामि मावित्रीमाबाहयामि सरस्वतीमावाह्यामि छन्दऋषीनावाहयामि श्रियमावाह्यामि गायश्या गाय त्रीच्छन्दो विश्वामित्र ऋषिः सविता देवनाऽग्निर्भुखं ब्रह्मा शिरो विष्णुहेद्यथ रुद्रः शिखा पृथिवी योनि प्राणापानव्यानोदानसमाना समाणा श्रेतवर्णा सांख्यायनसगीत्रा गायत्री चतुर्विश्शत्यक्षरा त्रिपदा पट्कक्षिः पञ्चशीर्पोपन-यने विनियोगः। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ न्युवः ॐ नहः ॐ जनः ॐ तप 🍑 श्सत्यम् । 🥙 तत्सवितुर्वरेण्यं मर्गो देवस्य बीमहि । वियो यो मः प्रची-दयात् । ओमापो ज्योनी रसोऽसृतं बहा भूर्भुवः भुवरोम् ॥३५॥ उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पर्वतमूर्धनि । बाझणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथामुख्यम् ।

म्तुनोमया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पवने द्विजाता। आयुः पृथिव्यां द्रविणं श्रक्षवर्थमं महां दरवा प्रजातुं श्रक्षकोकम् ॥ ३६ ॥ एणिः सूर्यं आदित्यो न प्रभावात्यक्षरम् । मधु क्षरन्ति तदसम् । सत्यं वेतद्रसमापो ज्योती रसोऽसृतं श्रक्षभुनुंव सुवरोम् ॥ ३७ ॥

ब्रह्ममेतु साम्। मधुमेतु साम्। ब्रह्ममेव सधुमेतु साम्। यास्ते सोम प्रजावस्मोभियो अहम् । दु प्वप्तहं दुरुप्पहः। यास्ते योम प्राणाणमा अहोमि। त्रिस्पर्णमयाचितं । बाह्मणाय दशात् । बहाहत्यां वा एते प्रति । ये बाह्मणा-म्बिसुपर्ण पटन्ति । ते सोसं प्राप्त्वन्ति । आसहस्रात्पक्षि पुनन्ति ॥ ३८ ॥ 👺 ब्रह्ममेथया । मधुमेथया । ब्रह्ममेव मधुमेथया । अधानी देव सवितः प्रजा-बन्मार्वाः साभगम् । परा दुः विश्वियः सुव । विश्वानि देव सविनद्गीरतानि परा-सुव । यद्वत्रं तन्म आसुव । मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनैः मन्स्वोपधीः । मञ्जनसमुनोपसि मधुमन्पार्थिव रजः । मधुर्यारस्तु नः पिना । मधुमाक्षी वनस्पतिर्भेषुमाः अस्तु सूर्य । माध्वीगीवी भवन्तु नः । य इमे त्रिसुपर्णमयाचितं बाह्मणाय दद्यात । ऋणहत्यां वा एने अन्ति । ये बाह्मणा-क्षिस्पण पठन्ति । ते सोम प्राप्नुचन्ति । आसहस्रापांत्र, पुनन्ति ॥ ५९ ॥ 🥯 ब्रह्म मेधवा। मधु मेधवा। ब्रह्ममेव मधुमेयवा। ब्रह्मा देवाना पद्वीः कवीनामृषिविद्याणां महियो मृगाणाम् । इयेनो गृञ्जाणां स्वधिनवंनानाः सोमः पविश्रमत्येति रेभन् । इभ्म अचिपहस्रन्तरिक्षमञ्जोता येदिषदिनिधि-र्दुरोणसम् । नृपद्वरमदनयद्योगमस्द्वा गीता ऋतजा अद्विज्ञा ऋतं बृहन् । अर्च व्या रुचे त्वा समिन्छ पनित सरितो न बेनाः । अन्तर्हता सनसा पूप-मानाः । पृतस्य धारा अभिचाकर्शामि । हिरण्यया येतसी मध्य आसाम् । तिसम्स्युपर्णो मधुकृत्कुळायी भजन्नारते मधु देवताभ्यः। तस्यामते हरयः सप्त नीरे न्यथां दुहाना असृतन्य धाराम्। य इदं त्रिसुपर्णमयाचिन आहा-णाय दद्यात । वीरहत्यां वा एते झन्ति । ये बाह्यणास्त्रिसुरणं पदन्ति । ते सोमं प्राप्नवस्ति । आसहस्तात्पद्धि पुनन्ति ॥ ॐ ॥ ४० ॥

मेपादेवी जुषमाणा न भागादिशाची भद्रा सुमनस्यमाना । स्वया जुष्टा सुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विद्धे सुवीराः । स्वया जुष्ट ऋषिभेवति देखि स्वया मह्मागतश्रीरत स्वया । स्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसु सा नो जुषस्य द्विणो न मेघ ॥ ४१ ॥ मेघां म इन्द्रो द्यातु मेघां देवी सरस्वती । मेघां मे अखिनावुभावाधकां पुष्करस्वता । अप्सरासु च या मेघा गन्धवेंषु च यन्मनः । देवी मेघा सरस्वती सा मां मेघा सुरिभर्जुषताशस्वाहा ॥ ४२ ॥ सामां मेघा सुरिभर्षिश्वरूप हिरण्यवर्णा जगती जगन्या । कर्जस्वती पयसा पिन्वमाना मा मां मेघा सुप्रीका सुष्टर्गका जुषन्ताम् ॥ ४३ ॥ मयि मेघां मिषा प्राम्त

मध्यप्रिस्तेजी दवातु मयि मेघां मयि प्रजां मयीन्त्र इन्द्रियं द्वातु मयि मेथां मिय प्रजां मिय सूर्यों आजो द्वातु ॥ ४४ ॥ अपेतु मृत्युरस्तं न आगन्वैवस्ततो नो अमयं कृणोतु । एणं वनस्यतेरिवामि नः शसितापरियः सचतां नः शचीपतिः ॥ ४५ ॥ परं मृत्यो अनु परेहि पन्यां य छे स इसरो देवथानात । चक्षप्मते शुण्वते ते अवीमि मा नः प्रजाश्रीरिको मीत बीरान ॥ ४६ ॥ वातं प्राणं मनसान्वारभामहे प्रजापति यो अवनस्य गोपाः । स नो मृत्योस्त्रायतां पारवण्हमो ज्योग्जीवा जरामशीमहि ॥ ४७ ॥ अमूत्र भुयाद्य बद्यमस्य बृहस्पतेरभिशस्तेरमुञ्जः । प्रत्याहृतामश्विना मृत्युम-साहेवानामधे भिषजा शत्रीभिः ॥ ४८ ॥ हरिश्हरन्तमनुबन्ति विश्वस्येशानं वृषभं मतीनाम् । ब्रह्मसरूपमनु मेदमागादयनं मा विक-धीविकमस्त ॥ ४९ ॥ शहकरिमिन्धान उमा लोको सनेमहम् । उसवी-लोंकयोर्ऋदातिमृत्यु तराम्यहम् ॥ ५० ॥ मा छिरो मृत्यो मावधीर्मा में बर्ल विवहों मा प्रमोधी: । प्रजां मा में रीरिप आयुरुप्र नृवक्षसं स्वा हिवया विश्वेस ॥ ५३ ॥ मा नो महान्तस्त मा नो अर्थक सा न उक्षन्तस्त मा न उक्षितम् ॥ मा नोऽवधीः पितरं मोत मातरं प्रिया मा नस्तनुवी स्त्र रीरिया ॥ पर ॥ मा नस्तोके तनबे मा न आयुषि मा नो गोपु सा नो अश्वेष रीरिषः ॥ वीरान्मा नी रुद्ध भामितोऽवजीईविष्मन्तो नमसा विश्वेम ते ॥ ५३ ॥ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता अभूव । यत्कामास्ते जुहमस्तक्षो अस्तु त्रयशस्याम पतयो स्वीणाम् ॥ ५४ ॥ स्वस्तिदा बिशस्यात्रवंत्रहा विस्थो वशी। विषेन्द्रः पुर एत् नः स्वस्तिदा अभयंकरः॥५५॥ व्यास्त्रकं यजासहे सुगन्धि पृष्टिवर्धनम् । उर्वाहकमित बन्धनान्स्रस्योस्क्षीय मामृतात ॥ ५६ ॥ ये ते महस्तमयुतं पाशा मृत्यो मर्ग्याय हन्तवे । तान्य-ज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे ॥ ५० ॥ सृष्ये स्वाहा स्वये स्वाहा ॥५८॥ देवक्रतम्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा । मनुष्यकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा । पितृकृतस्यैनसोऽवयजनमि म्बाहा । आत्मकृतस्यैनमोऽवयजनमिस स्वाहा । भन्यकृतस्थेनसोऽवयजनमिन स्वाहा । अस्मकृतस्थेनमोऽवयजनमिस स्वाहा । यहिवा च नक्तं चैनश्रकृम तस्यावयजनमाम स्वाहा । यत्स्वपन्तश्र जामतश्री-नश्रकृम तत्पावयजनमति स्वाहा । बत्युपुसश्र जामतश्रेनश्रकृम तस्वावयज-नमान स्वाहा । यदिद्वाध्यक्षाविद्वाध्यक्षेत्रकृतम तस्यावयजनमाने स्वाहा । द्नस प्नसोऽवयजनमांस स्वाहा ॥ ५९ ॥ यहा देवाश्वकृम जिह्नया गुरु मनसी वा प्रयुत्ती देवहेडनम् । अरा वा यो नो अभिदुष्धुनायते तस्मिन्त-देनो वसवो निधेतन साहा ॥ ६० ॥ कामोऽकार्षी समोनमः । कामोऽकार्षी-त्कामः करोति नाई करोग्नि कामः कर्ता नाई कर्ती कामः कारयिता नाई

कारियता । एव ते कामकामाय स्वाहा ॥ ६१ ॥ मन्युरकार्पीवमीनमः । मन्युरकार्यीनमन्युः करोति नाहं करोमि मन्युः कर्ता नाहं कर्ता मन्युः कार-यिता नाहं कारयिता । एष ते मन्यो मन्यवे स्वाहा ॥ ६२ ॥ तिकाम्बुहोसि । सरसाध्सपिष्टान्यान्धार मम चित्ते रमन्तु स्वाहा । गावी हिरण्यं धनमञ्जूषा-नश्सर्वेषारश्रिये स्वाहा । श्रियं च कक्ष्मीं च पुष्टिं च कीर्ति चानृण्यताम् । ब्रह्मण्यं बहुपुत्रताम्। अद्भामेचे प्रजाः संददानु स्वाहा ॥६३॥ तिलाः कृष्णास्ति-ह्यः सेतास्त्रिलाः साम्या बशानुगाः। निलाः पुनन्तु मे पापं यक्तिंचिद्दरितं मि स्वाहा । चोरस्वाचं नवश्वादं ब्रह्महा गुरुतल्पगः । गोस्तेय सुरापान भूणहत्यां तिलाः शान्ति श्वमयन्तु स्वाहा । श्रीश्र लक्ष्मीश्र प्रष्टिश्र कीर्ति चानुण्यतां ब्रह्मण्यं बहुपुत्रताम् श्रद्धामेधे प्रज्ञा तु जातवेदः मंददानु स्वाहा ॥ ६४ ॥ प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासर साहा । बाद्धानश्रश्चःश्रोत्रजिद्धाद्याणरेतीवुद्धाकृतिमंकल्पा मे शुप्पन्तां उपोतिरहं बिरजा विपापमा भूवामध्याहा ॥ त्वक्रमेमाध्सरुविरमेदोमजा-सायबोऽस्थीनि मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपापमा भूयासण्म्याहा ॥ शिरःपाणिपादपार्श्वपृष्ठोरूदरजङ्कतिभोपस्थपायत्रो मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं बिरजा बिपाप्मा भूयास एसाहा । उत्तिष्ठ पुरुष हरितपिङ्गल लोहिताक्ष देहि वेहि ददापयिता में ग्रुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपापमा भूयासण्स्वाहा ॥६५॥ पृथिव्यापसेजोवायुराकाशा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विवापमा भूया-सर खाहा । शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा से शुध्यन्तां उयोतिरहं बिरता विपाप्सा भूषास" स्वाहा । मनीवाकायकर्माणि मे शुश्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपापमा भूपासः साहा । अव्यक्तभावैरहंकारै उर्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूपासः साहा । आत्मा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरज्ञा विवाध्मा भूयामः स्वाहा । अन्तरात्मा मे शुध्यन्तां ज्योतिरह विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥ पर-मारमा मे शुध्वन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासय स्वाहा । क्षुघ स्वाहा । श्चरिपपासाय खाहा । विविदेये स्वाहा । ऋग्विधानाय स्वाहा । कपोरकाय स्वाहा । श्रुत्पिपासामलां ज्येष्टामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् । अभूनिमसमृद्धि च सर्वाश्चिर्णुद् मे पाप्मानः स्वाहा । अश्वमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयमानन्द-मगमान्मा मे शुप्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासण स्वाहा ॥ ६६ ॥ भक्ताचे स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । ध्रुवाय भूमाय स्वाहा । ध्रुव-क्षितये स्वाहा । अध्युतक्षितये स्वाहा । अप्तवे स्विष्टकृते स्वाहा । धर्माय स्वाहा । अधर्माय स्वाहा । अच्युतक्षितये स्वाहा । अच्छः स्वाहा । ओषिवन-स्पतिम्यः स्वाहा ॥ १ ॥ रक्षोदेवजनेम्यः स्वाहा । गृह्याभ्यः स्वाहा । अव-

सानेभ्यः स्वाहा । अवसानपतिभ्यः स्वाहा । सर्वभूतेभ्यः स्वाहा । कामाय

स्वाहा । अन्तरिक्षाय स्वाहा । यदेजति जगति यश्च खेहति नाझी भागी यक्कान्ने स्वाहा । पृथिव्ये स्वाहा । अन्तरिकाय स्वाहा ॥ २ ॥ दिवे स्वाहा । सूर्याय स्वाहा । चन्द्रमसे स्वाहा । नक्षत्रेभ्यः स्वाहा । इन्द्राय स्वाहा । हु-हस्पतये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । श्रह्मणे स्वाहा । स्वधापितृम्यः स्वाहा । नमो रुङ्गाय पञ्चपतये स्वाहा ॥ ३ ॥ देवेम्यः स्वाहा । पितृभ्यः स्वधास्तु । भूतेम्यो नमः । मनुष्येभ्यो इन्त । प्रजापतये स्वाहा । प्रामेष्टिने स्वाहा । युया कृपः शतथारः सहस्रधारो अक्षितः । एवा मे अस्तु धान्यश्लहस्रधारम-क्षितम् । धनधान्ये स्वाहा । ये भूताः प्रचरन्ति दिवानकं बलिग्निच्छन्तो बिकुदस्य प्रेष्यः । तेभ्यो बिकं पुष्टिकामो हरामि मयि पुष्टि पुष्टिपनिर्दधानु स्वाहा ॥ ६७ ॥ ॐ तद्रद्या । ॐ तद्रायुः । ॐ तदारमा । ॐ तत्सस्यम् । ॐ तत्मवेम् । ॐ तत्पुरोर्नमः । अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वर्तिमृषु । स्वं यक्तरूवं वपद्वारस्त्वमिन्द्रस्त्व मह्मस्यं विष्णुस्तं ब्रह्म स्वं प्रजापतिः । स्वं तदाप आपो ज्योती रसोऽमृतं बहाभूभुंवः सुवरोम् ॥ ६८ ॥ श्रद्धायां प्राणे निविष्टोऽ-सृतं जुहोसि । अद्वायामपाने निविष्टोसृतं जुहोसि । अद्वायां व्याने निविष्टोऽसृतं तुहोमि । श्रद्धायामुदाने निविष्टोऽसृतं जुहोमि । श्रद्धायाण समाने निविष्टोऽ-मृतं जुहोमि। ब्रह्मणि म भारमाऽसृतस्वाय । असृतोपस्तरणमनि । श्रद्धायां प्राणे निविष्टोऽमृतं बुहोमि । शिवोमाविशाप्रदाहाय । प्राणाय स्वाहा । श्रद्धायामपाने निविष्टोऽसृत जुहोसि । विवो माविशाप्रदाहाय । भपानाय स्वाहा । श्रद्धायां व्याने निविष्टोऽमृतं जुहोसि । शिवो माविशापदाहाय । व्यानाय स्वाहा । श्रद्धायामुदाने निविधोऽसृतं जुहोमि । शिवो माविशाप्रदाहाय उदानाय स्वाहा । श्रद्धायाः समाने निविष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवो माविशाप्रदाहाय । समानाय स्वाहा । ब्रह्माणे म आत्माऽसृतत्वाय । असृतापिधानमसि ॥ ६९ ॥ श्रद्धार्यो प्राणे निविष्यासृतः हुतम्। प्राणमञ्जनाष्यायस्व । श्रद्धायासपाने निविद्यामृत्र हुतम् । अपानमञ्चनात्यायस्य । श्रद्धायां व्याने निविद्यामृतर हुतम्। व्यानमन्नेनाप्यायस्व । श्रद्धायामुदाने तिविश्यामृतः हृतम् । उदानम-श्रनोप्यायस्य । श्रद्धायाः समाने निविद्यामृतः हुतम् । समानमञ्जनाप्याय-स्य ॥ ७० ॥ अकुष्ठमात्रः पुरुषोऽकुष्ठं च समाधितः । ईशः सर्वस्य जगतः प्रभुः प्रीणानि विश्वभुकः॥ ७१ ॥ वास्त्र आयन् । नसोः प्राणः । अक्ष्योक्ष-**ञ्चः । कर्णयोः श्रोत्रम् । बाहुवोर्वलम् । ऊ**रुवोरोजः । अरिष्टा विश्वान्यङ्गानि तन्ः। तनुवा मे सह नमने अस्तु मा माहिश्सीः॥ ७२ ॥ वयः सुपर्णा उपसेद्दिन्दं प्रियमेघा ऋषयो नाधमानाः । अन्दवान्तमूर्णुहि पूर्धि चक्षुर्मु-मुख्यसाबिधयेव बढान् ॥ ७३ ॥ प्राणानां प्रनिथराने रहो माविशान्तकः । तेनान्नेनाप्यायस्य ॥ ७४ ॥ नमी रुद्राह विष्णवे मृत्युर्मे पाहि ॥ ७५ ॥ स्य-

सप्ते द्वासिस्त्वमाञ्चञ्चक्षिक्त्वमञ्चलवमञ्चनस्परि । एवं बनेश्यस्त्वमोषवीप्रय-स्त्रं नुषां नुरते जायसे ग्राचिः॥ ७६॥ श्विन में संतिष्ठस्व स्योनेन मे संतिष्टस सुभूतेन में संतिष्टस बहावर्चमेन में संतिष्टस यज्ञस्यिं मनुसं-तिष्ठस्वीपते यज्ञ नम उपने नम उपते नमः ॥ ७७ ॥ सत्यं परं पर्रसस्बर सरवेन न सुवर्गाहोका व्यवन्ते कदा वन सताः हि सत्यं तस्मात्सत्ये रमन्ते तप इति तपो मानशनास्पर यद्धि परं तपम्नदुर्धवं तदुरार्धवं तस्मासपित रमन्ते दम इति नियत बहाचारिणखस्माहमे रमन्ते शम इत्यरण्ये सुनवसा-साच्छमे रमन्ते दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशासनित दानासातिदश्वरं स-स्मादाने रमन्ते धर्म इति धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतं धर्माञ्चानित्दकरं तस्मा-द्वमें रमन्ते प्रजन इति भूयारसन्तसाद्धयिष्टाः प्रजायन्ते तस्माद्धयिष्टाः प्रज-कते रमन्तेऽसय इत्याह तमाद्भय आधातच्या अग्निहोत्रसित्याह तस्माद्भि-क्षोत्रे रमन्ते यज्ञ इति यज्ञो हि देवास्तकात्वज्ञे रमन्ते मानसमिति विद्वार-सस्तस्माहिद्वाध्स एव मानसे रमन्ते न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि श्रद्धा ताति वा प्तान्यवशाणि पराश्मि न्याम एवात्यरेचयथ एवं वेदेख्यूप-निषत् ॥ ७८ ॥ प्राजापत्यो हारुणिः सुवर्णयः प्रजावति विनरस्वसमार कि भगवन्तः परमं वदन्तीति तसे प्रोबाच मन्येन वायराबाति मन्येनादिन्यो रोक्ते दिवि सन्यं वाचः अनिष्ठा सन्ये सर्वे प्रतिष्ठितं तुम्मात्सन्य प्रामं वदस्ति सपसा देवो देवतामग्र आयन् तपस ऋषयः स्वरन्वविन्दन् तपमा सपसा-इप्रणुदामारातीस्तपमि सर्वे शांतष्टितं तस्मालपः परमं बदन्ति दमेत दान्ताः कि विवयमवधुन्दन्ति दमेन वहाचारिणः सुवरगच्छन् दमो भूतानां हराधर्ष दमें सर्वे प्रतिष्टिनं तस्माहम परमं बदन्ति शमेन शान्ताः जिबमाचरन्ति क्षमेन नार्क मुनयोऽन्वतिन्दुन्छमी भूतानां दुराधर्व शमे सर्व श्रतिष्ठितं न-साब्छमः परमे बद्दन्ति दानं यज्ञानां वरूपं दक्षिणा लोके दातार समर्थम् तान्युपजीवन्ति दानेनारातिस्पानुदन्त दानेन द्विपन्तो सित्रा भवन्ति दाने सर्वे प्रतिष्ठितं तस्मादानं परमं वदन्ति धर्मा विश्वन्य जगतः प्रतिष्ठा छोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसपेन्ति धर्मेण पापमपनुद्ति धर्मे सर्व प्रतिष्ठित तस्माखर्म परमं वदन्ति प्रजननं वै प्रतिष्ठा लोके साधु प्रजायान्तन्तं तन्वानः पिद्णा-मनुणो भवति नदेव तत्या अनुमं तस्मात्यजननं परम वदन्यप्रयो वे ऋयी विद्या देवयानः पन्था गाईपत्य ऋकृत्रथिवी स्थन्तस्मन्वाहार्थपचनं यजस्तर-रिक्षं वामदेव्यमाहवर्नाय. साम सुवनी लोको बृहत्तसादग्रीन्परमं वदन्त्य-ग्निहोत्तर सायंत्रातर्गृहाणां निष्कृतिः स्वष्टर सुदृतं यज्ञकत्नां प्रायण र सुव-रीस कोक्स ज्योतिसासाद्धिहोत्रं परमं बदन्ति यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा दिवं गता यहेनासरानपानुहस्त यहेन द्विपन्तो मित्रा अवन्ति यहे सर्वे

प्रतिष्ठितं तस्मायज्ञं परमं बदन्ति मानसं वै प्राजापत्यं पवित्रं मानसेन मन-सा साधु पश्यति मानसा ऋषयः प्रजा अस्तन्त मानसे सर्वे प्रतिष्ठितं त-स्मान्मानसं परमं वदन्ति न्यास इत्याहर्मनीविणो ब्रह्माणं ब्रह्मा विश्वः कतमः स्वयंभः प्रजापतिः संबन्तर इति संबन्मरोऽसावादिन्यो य एप आदित्ये पुरुषः स परमेश्री ब्रह्मात्मा याभिरादित्यन्तपनि रिम्मिस्ताभिः पर्जन्यो वर्षनि पर्ज-न्येनीपधिवनस्पतयः प्रजायन्त ओषधिवनस्पतिभिरशं भवत्यश्चेन प्राणाः प्रा-वैश्वं बलेन तपस्तपमा अवा अवया मेथा मेथया मनीवा मनीवया मनी मनया शान्तिः शान्त्या चित्तं चित्तेन स्मृतिः स्मृत्या स्मारण स्मारेण विजानं विज्ञानेनात्मानं वेदयनि तस्मादन्नं टदम्मर्वाण्येतानि ददात्मशारप्राणा भवन्ति मुतानां प्राणमेंनो मनसश्च विज्ञान विज्ञानादानन्दो ब्रह्मयोनिः स वा एव पुरुषः पञ्चका पञ्चात्मा येन सर्वमिदं प्रोत पृथिवी चान्तरिक्षं च शीक्ष दिश-खावास्तरदिशाब स वै सर्वमिदं जगत्म स भूतर स भव्यं जिलासक्कप्त ऋ-तजार्यिष्टा श्रद्धा सत्यो महस्वान् तपमो वरिष्टा जात्वा तमेवं मनसा हृदा च भूयो न मृत्युमुपयाहि विद्वान् तस्माख्यासमेषां तपमामनिरिक्तमाहर्वसु-रण्यो विभूरसि प्राणे त्वमिस संघाता ब्रह्मन् स्वमसि विश्वप्रसेजोवास्त्वमस्य-मिरसि वर्चोदास्त्वमिस सूर्यम्य द्युन्नोदास्त्वमिस चन्द्रमस उपयाम गृहीतो-Sसि बहाणे खामहत्व ओमित्यात्मानं यू श्रीतितर्दे महोपनिपदं देवानां गृह्यं य एव वेद ब्रह्मणो महिमानमामोति तस्माद्रह्मणो महिमानमित्यूपनिपन् ॥ ७९ ॥ तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः अजा पत्नी शारीरमिध्मसुरो बेदिलीमानि बहिवेदः शिला हृदय यूपः काम आज्यं मन्यः पञ्चमपोऽप्ति-र्दमः शमयिता दक्षिणा वाग्वोता प्राण उद्गाना चक्षुरश्वर्थमंत्रो प्रक्षा श्रोत्र-मभीखावड़ियने सा दीक्षा यदभानि तद्ववियेन्पियनि तद्य सोमपानं बह्न-मते नद्रपसदो यत्मंचरत्युपविशत्युत्तिष्टते च म प्रवर्गी यन्मुखं तदाहबनीयो या ब्याहर्निराहर्निर्यदस्य विज्ञानं तज्ञहोति यत्माय प्रातरित तन्मसिधं य-त्यातमेष्यंदिन सार्व च तानि सवनानि ये अहोरात्रे ने दर्शपूर्णमानी बेड-र्धमासाश्च मासाश्च ते चानुर्मास्यानि य ऋतवस्ते पश्चबन्धा वे संवत्सराश्च परिवन्सराश्च तेऽहर्गणाः सर्ववेदसं वा एनश्मत्रं यन्त्ररणं तदवञ्चय एत्रहे जरामयमित्रहोत्र सत्रं य एवं विद्वानदगयने प्रमीयते देवानामेव महि-मानं गरवादित्यस्य मायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिण प्रमीयते पितृणामेव महि-मानं गःवा चन्द्रममः सायुष्यः सलोकतामाप्रोत्येता वै सूर्याचन्द्रमसीर्प्रहि-माना बाह्यणा विद्वानिश्वयति तसाइह्यणो महिमानमामोति तसाइह्यणो महिमानम् ॥ ४० ॥ सहनाववन्त्रितंत शानितः ॥

इति नारायणोपनिषत्समासा ॥

#### परमहंसोपनिषत्॥ २०॥

परमहंसोपनिपद्देशापारसुखाकृति । त्रैपादश्रीरामतस्यं स्वमात्रमिति चिन्तये ॥ ॐ पूर्णमद इति शान्तिः॥

हरि: अ । अथ योगिनां परमहंसानां कोऽयं मार्गस्टेषां का स्थितिरिति बारदो भगवन्तमुप समेत्योवाच तं भगवानाह योऽयं परमहंसमार्गी छोके बुकंभतरो न तु बाहुत्यो यद्येको भवति स एव नित्यकृटस्थः स एव वेद-पुरुष इति विदुषो मन्यन्ते महापुरुषो यश्चित्तं तत्सदा मञ्येवावतिष्ठते तस्मा-दहं च तिस्रक्षेवावस्थीयतेऽयां म्बपुत्रमित्रकलत्रवन्ध्वादीव्स्विषां यञ्जोपत्रीतं थार्ग सत्रं स्वाध्यायं च सर्वकर्माणि मंन्यस्यायं ब्रह्माण्डं च हिरवा कीपीनं दृण्डमाच्छादनं च स्वर्शारीरोपभोगार्थाय लोकस्यैवोपकारार्थाय च परिव्रहेत तस न मुख्योऽस्ति कोऽयं मुख्य इति च यद्य मुख्यः । न उण्डं न कम-ण्डलुंन शिक्षांन यज्ञोत्रवीत न चाच्छादनं चर्रात परमहंसी न शीतंन चोष्णं न सुन्तं न दुःख न मानावसान इति पहुर्मिवर्जितो न शब्दं न स्पर्शं न रूपं न रमं न गर्यं न च मनोऽप्येयं निन्द्रागर्थमग्सरदरभद्पंच्छाहेषस्-सदुःवकामकोधकोभमोहहपासुयाहंकरादीश्च हित्वा स्ववपुः इड्यते यसस्तद्वपुरवध्वमनमंशयविषरीनिमध्याज्ञानानां या हेनुस्तेन नित्यनिवृ-सस्तं नित्ययोधसन्त्वयमे वावस्थितस्त शान्तमचलमद्वयानन्दविज्ञानधन एवा-स्मि। तदेव सम परमं धाम नदेव शिखा तदेवोपवीतं च। परमात्मात्म-नोरेकत्वज्ञानेन तथोभेंद एव विभन्नः सा संध्या ॥ सर्वान्कामान्यरिखज्य अन द्वैते परमे स्थितः । ज्ञानदण्डो एतो येन एकदण्डी स उच्यते ॥ काष्ट्ररण्डो भूतो येन सर्वाशी कानवर्जितः । निनिक्षाज्ञानवराग्यशमादिगुणवर्जितः । मि-क्षामात्रेण यो जीवेरम पापी यतिवृत्तिहा । स याति नरकान्योरानमहारारव-संब्रकान् । इदमन्तर शास्त्रा स परमहस आकाशास्त्ररो न नमस्कारी न खाडाकारो व निन्दा न स्तुतियोद्दक्तिको भवेत्स भिक्षः । नावाहनं व विस-र्जन न मध न ध्यानं नोपासितं च न लक्ष्यं नालक्ष्यं न प्रथकनाप्रथगहं न सस्य स सर्व चानिकेतः स्थिरमतिरेवं स भिक्षः सीवर्णादीनां नैव परिप्रहेश छोकनं नावलोकनं च बाधको न खाबाधकः क इति चेदबाधकोऽस्त्येव बसादिश्वहिंरण्यं रसेन टप्ट चेत्स ब्रह्महा भवेशसादिश्वहिंरण्यं रसेन स्पृष्टं चेत्स पारुकसो भवेशस्माजिञ्जहिंरण्यं रसेन ब्राह्मं चेत्स आस्महा भवेत्तस्मा-ब्रिश्चिरिंग्यं रसेन न दृष्ट च न स्पृष्टं च न प्राह्म च सर्वे कामा मनीगता ब्यावर्तन्ते दुःखे च नोद्विप्तः श्रुखे निःस्पृष्ट्रस्यागो रागे सर्वत्र श्रुभाशुभूयो- रमभिन्नहो न मोदते च सर्वेषामिन्द्रियाणां गतिहपरमते च आत्मन्येषाध-स्थीयते । यत्पूर्णानन्देकबोधसाद्वश्चेषाहमस्मीति कृतकृत्यो भवति कृतकृत्यो भवति ॥ पूर्णमद इति ज्ञान्तिः । इति परमहंसोपनिषत्समासा ॥

# ब्रह्मोपनिषत्॥ २१॥

ॐ सइ नावतन्त्रिति शान्तिः॥

ब्रह्मकेवस्थआबालः खेताश्वी हंस आरुणिः । गर्भी नारायणी हंमी विन्दुनादक्षिरः शिखा ॥ १ ॥

प्तास्त्रवोदश ॐ ॥ अधास्य पुरुषस्य चन्त्रारि स्थानानि भवन्ति । नाभिर्हृदयं कण्डं मुर्धा च । तन्न चतुष्पादं ब्रह्म विभाति । जागरिते ब्रह्मा स्वांत्र विष्णुः सुपुर्ता रुद्रस्तुरीयमक्षरम् । स आदिःयो विष्णुश्रेशस्त्र । स्वयममनस्क्रमश्रोत्र-मपाणिपाद उयोत्तिविदितम् । यत्र लोका न लोका देवा न देवा वेदा न वेदा यज्ञा न यज्ञा माता न माता पिता न पिता स्तुपा न स्तुपा चाण्डाली न चाण्डा-लः पाष्कसो न पाष्कसः अमणो न श्रमणसापसो न तापस एकमेव तत्परं ब्रह्म विभाति निर्वाणम् । न तत्र देवा ऋषयः पितर ईशने प्रतिब्रच्यः सर्वविधेति । इहिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । हृदि प्राणाश्च ज्योतिश्च त्रिष्-स्मुनं च तद्विदरिति । हृद्धि चैतन्ये तिष्ठति यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजाय-तेर्यन्सहजं पुरम्तात् । आयुष्यमध्यं प्रतिमुख्य ग्रुश्च यज्ञोपवितं बलमस्तु तेजः । सदिख वपनं कृत्वा बहिःसुत्रं स्पजेद्रभः । यदश्वरं परं त्रक्ष तस्सूत्रमिति धारबेत् । सूचनात्स्त्रामित्वाहः सुत्रं नाम परं पदम् । तत्सुत्रं विदितं बेन स विश्रो वेदपारगः । येन सर्वमिद प्रोतं सुत्रे मणिगणा इव । तत्सुत्रं धारबे-द्योगी योगवित्तस्वदर्शिवान् । बहिःसूत्र त्यजेद्विद्वान्योगमुत्तममास्थितः । ब्रह्म-भावमिदं मुत्रं धारयेष्टः स चेतनः । धारणात्तस्य सुत्रस्य नोच्छिष्टो नाञ्चाच-भेवेत ॥ सुत्रमन्तर्गतं येवां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम् । ते वे सुत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः ॥ ज्ञानशिक्षिनौ ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः । ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमुच्यते ॥ अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । स शिखीत्युच्यते विद्वासत्तरे केशधारिणः ॥ कर्मण्यविकृता ये त वैदिके बाह्मणाइयः । तेभिर्धार्यक्षिदं सुत्रं क्रियाङ्ग तद् वे स्मृतम् ॥ शिखा ज्ञानसयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् । ब्राह्मण्यं सक्छं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः ॥ इदं बज्ञोपबीतं तु परमं यत्परायणम् । स विद्वान्यज्ञोपबीति स्वास्त यज्ञन्त यज्वानं बिदुः ॥ एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माच्यक्षः सर्वभूताविवासः साक्षी चेता केवको निर्गुणव ॥ एको वशी सर्वभूतान्तरा-

रमेकं रूपं बहुधा यः करोति । तमात्मस्यं येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां मुखं शाश्यतं नेतरेपाम् ॥ भाष्मानमरणि इत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ध्याननिर्मन्थनाभ्यासादेवं पश्येश्वगृहवत् ॥ तिलेषु तैलं द्धनीय सपिरापः स्रोतःखर्णीषु चाग्निः । एवमात्मात्मनि जायतेऽसी सत्येन तपमा योऽनुपश्यति ॥ ऊर्णनाभिर्यथा तन्तुन्मुजते संहरत्यपि । जाग्रस्खमे तथा जीवो गच्छत्यागच्छने पुनः ॥ नेत्रस्यं जागरितं विचान्कण्ठे स्वमं समाविशेत् । सुषुप्त हृदयस्यं तु नुरीयं मूर्श्व संस्थितम् ॥ यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा मह । आनन्दमेतजीवस्य यण्झात्वा मुख्यते बुधः ॥ सर्वज्यापिनमात्मानं क्षीरे मर्पिनिवारितम् । आत्मविद्यातपोमूळं तह्रक्षोपनिवत्पदं तह्रक्षोपनिवन्पद्रांमिति ॥ सह नाववत्विति शान्तिः ॥

इति ब्रह्मोपनिपत्समाप्ता ॥

#### अमृतनादोपनिषत् ॥ २२ ॥

समृतनादोपनिषःप्रतिपाद्य पराक्षरम् । त्रेपदानन्द्रमाम्राज्यं हृदि मे भातु मंततम् ॥

🥗 सह भावबन्तिति शान्तिः ॥ शास्त्राण्यशीत्य मेधावी अभ्यत्य च पुतः पुनः । परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यधोरम्जेत् ॥ ३ ॥ ओंकारस्थमारुद्ध विष्णुं क्रुग्वाथ सारथिम् । बह्मलोकपदास्वेधी रद्राराधनतत्परः ॥ २ ॥ ताब-द्वरोन गम्तव्यं याबद्वथपथि स्थितः । स्थाता रथपतिस्थानं रथमु मुख्य गण्छित ॥ ३ ॥ मान्नालिक्रपदं खक्त्वा शब्दव्यक्षनवर्जितम् । अस्वरेण मकारेण पदं सुक्षं हि सच्छति ॥ ४ ॥ शब्दादि विषयान्यश्च मनश्चेवातिचञ्चलम् । चिन्त-वेदाःमनो रझ्मीन्त्रत्वाहारः स उच्यते ॥ ५ ॥ प्रत्वाहारस्वथा ध्यानं प्राणा-यामोऽथ बारणा । तर्कश्चव समाधिश्च चडङ्गो योग उच्यते ॥ ६ ॥ यथा पर्वतधातुनां दद्यन्ते धमनान्मलाः । तथेन्द्रियकृता दोषा दद्यन्ते प्राणधार-णान् ॥ ७ ॥ प्राणायामेर्वहेहोबान्धारणाभिश्च किल्बियम् । प्रत्याहारण संस-र्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणानु ॥ ८ ॥ किल्बियं हि क्षयं नीत्वा रुचिरं चैव चिन्तयेत् ॥ ९॥ रुचिरं रेचकं चैव वागोराकर्षणं तथा । प्राणायामा-श्वयः प्रोक्ता रेचपूरककुम्भकाः ॥ १० ॥ सब्बाहार्ते सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायासः स उच्यते ॥ ११ ॥ उत्किप्य वायु-माकाशं शून्यं कृत्वा निरात्मकम् । शून्यभावे नियुत्तीयादे बकन्येति लक्षणम् ॥ १२ ॥ वक्त्रेणोत्पलनालेन तोयमाकर्षयेश्वरः । एवं वायुर्भहीतव्यः पूरक-स्वेति कक्षणम् ॥ १३ ॥ नोच्क्रसेच च निश्वसेचैव गात्राणि चारुवेत् । एवं

मावं नियुत्रीयां कुम्भकस्येति छक्षणम् ॥ १८ ॥ अन्धवत्पर्म स्पाणि घाव्यं बिरवच्छ्रणु । काष्ट्रवत्पर्य वै देहं प्रशान्तस्यैति लक्षणम् ॥ १५ ॥ मनः संकल्पकं ध्यात्वा संक्षिप्यात्मनि बुद्धिमान् । धारयित्वा तथात्मानं धारणा परिकीर्तिता ॥ १६ ॥ आगमस्याविरोधेन ऊइनं तर्क उच्यते । समं मन्येत यहाब्ध्वा स समाधिः प्रकीर्तिनः ॥ १७॥ सूमी दुर्भासने रम्ये सर्वदीपवि-विजेते । कृत्वा मनोमयीसृक्षां जस्वा वै स्थमण्डले ॥ १८ ॥ पद्मकं स्वस्तिकं वापि भद्रासनमयापि वा । बद्धा योगासनं सम्यग्त्तराभिमुखः स्थितः ॥ १९ ॥ नासिकापुटमङ्कल्या पिधायेकेन मारुतम् । आकृष्य धारयेद्धि शब्दमेव विचिन्तयेत् ॥ २० ॥ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येतेन रेचयेत् । दिव्यमञ्रेण बहुधा कुर्यादामलमुक्तये ॥ २१ ॥ पश्चाख्यायीत पूर्वोक्तकमशो मञ्जविद्वधः । स्थूलादिस्थूलसूक्षमं च नाभेरूष्वं मुपक्रमः ॥ २२ ॥ तिर्थसूर्धाः मधोर्दाष्ट विद्वाय च महामितः। स्थिरम्यायी विनिष्कम्पः सदा योगं सम-भ्यसंत् ॥ २३ ॥ नालमात्रविनिष्कम्पो धारणायोजनं तथा । हादशमात्रो यो-गस्तु कालतो नियमः रमृतः ॥ २४ ॥ अघोषमध्य अनमन्वरं च यतालक-ण्डोष्टमनासिकं च यत्। अरेफजातम्भयोध्मर्वाजनं यदक्षरं न क्षरते कथं-चित् ॥ २५ ॥ येनासी गच्छते मार्ग प्राणम्तेनाभिगच्छति । अतसामभ्यसे-क्षित्यं यन्मार्गेरामनाय वै ॥ २६ ॥ हृद्वारं वायुद्धारं च सृक्षि द्वारमधापरम् । मोक्षद्वारं विलं चेव सुविरं मण्डलं विदुः ॥ २७ ॥ भयं कोधमथालस्यमति-स्वप्नातिजागरम् । अत्याहारमनाहारं नित्यं योगी विवर्जयेत् ॥ २८ ॥ अनेन विभिना सम्यक्तिसमध्यस्यते कमात् । स्वयमुख्यते ज्ञानं विभिर्मासनं संज्ञयः ॥ २९ ॥ चतुर्भिः पृश्यते देवान्पञ्जभिविततक्रमान् । इच्छयाम्रोति कवल्यं षष्टे मासि न संशयः ॥ ३० ॥ पार्थिवः पश्चमात्रस्तु चतुर्मात्रस्तु बारुणः । आग्नेयस्त त्रिमात्रोऽसं। वायव्यस्तु द्विमात्रकः॥ ३१॥ एकमात्रस्तथाकाशो ह्ममात्रं तु विचिन्तयेत् । मधि कृत्वा तु मनसा चिन्तयेदात्मनात्मान ॥३२॥ त्रिशायर्वाकुलः प्राणी यत्र प्राणैः प्रतिष्टितः। एप प्राण इति रूपाती बाह्य-प्राणस्य गोचरः ॥ ३३ ॥ अशीतिश्च शतं चेव सहस्राणि त्रयोदस । स्वक्ष-श्रीको विनिश्वास अहोरात्रप्रमाणतः ॥ ३४ ॥ प्राण आद्यो हृदि स्थाने अपा-नस्तु पुनर्गदे । समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमाश्रितः ॥ ३५ ॥ व्यानः सर्वेषु चाहेषु व्याप्य तिष्ठति सर्वदा । अथ वर्णास्तु प्रज्ञानां प्राणादीनामनु-क्रमात् ॥ ३६ ॥ रक्तवर्णो मणिप्रख्यः प्राणवायुः प्रकीर्तितः । अपानम्तस्य मध्ये तु इन्द्रगोपसमप्रमः ॥ ३७ ॥ समानस्तु द्वयोर्मध्ये गोक्षीरधयलयमः । आपाण्डर उदानश्र न्यानी हार्चिःसमप्रमः ॥ ३८ ॥ यस्येदं मण्डलं सिस्वा

मारुनो याति मूर्घनि । यत्र यत्र भ्रियेद्वापि न स मूयोऽभिजायते न स मूयो-ऽभिजायत इत्युपनिषत् ॥ ३९ ॥ ॐ सङ्घ नाववत्विति ज्ञान्तिः ॥ इत्यसृतनादोपनिषत्समाप्ता ॥

# अथविदार उपनिषत् ॥ २३ ॥ अथविक्रिरसामर्थमनर्थभीतवाचकम् । सर्वोपारमनाधारं स्वमात्रत्रैपदाक्षरम् ॥ ॐ अद्यं कर्णेभिरिति शान्तिः॥

🍄 देवा 🗷 व स्वर्ग लोकमार्थस्ते रुद्रमप्टच्छन्को भवानिनि । सोऽत्रवीद-इसेकः प्रथममासं वर्ताम च भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति । सोऽन्तरादन्तरं प्राविशन् दिशश्चान्तरं प्राविशन् सोऽहं निस्या-नित्योऽहं व्यक्ताव्यक्तो ब्रह्माब्रह्माह प्राञ्चः प्रसञ्चोऽहं दक्षिणाञ्च उदञ्चोहं भध-श्लोध्वं चाह दिशश्च प्रतिदिशश्चाहं पुमानपुमान् श्लियश्चाहं गायव्यहं सावित्र्यहं ब्रिष्टव्जगत्यनुष्टप्चाई छन्दोऽहं गाईपत्यो दक्षिणाग्निराहवनीयोऽह सत्योऽहं गौरहं गौर्यहम्बहं यज्ञरहं सामाहमथवां जिस्सोऽहं ज्ये हो उहं श्रेष्ठो उहं बरिछी-इहमापोऽहं तेजोऽहं गृह्योऽहमरण्योऽहमक्षरमह क्षरमहं पुरुकरमहं पवित्रम-इसमं च मध्य च बहिश्च पुरसाजोनिरियहमेव सर्वेस्यो मामेव स मर्वः समां यो मां वेद स सर्वान्देवान्वेद सर्वाश्च वेदानसाङ्गानिप बह्य बाह्यणेश्च गां गोभिन्नां क्रणान्ना छणेन हविहेविषा आयुरायुषा सत्येन सत्यं घर्मेण धर्मे वर्षयामि स्वेन तेजसा । ततो ह व ते देवा रुद्रमपुर्छन् ते देवा रुद्रमपुर्वन् । ते देवा रहमध्यापन तनो देवा ऊर्ध्वबाहवी एड स्त्वन्ति ॥ १ ॥ 👺 यो वे रुद्धः स भगवान्यश्र ब्रह्मा तस्मै व नमोनमः ॥ १ ॥ यो वै रुद्धः स भग-वान् यक्ष विष्णुसस्मै वै नमोनमः ॥ २ ॥ यो व रुद्धः स मगवान्यश्च स्कन्द-सत्से व नमोनमः ॥ ३ ॥ यो वै रुद्धः स भगवान्यश्चेन्द्रस्तरमे वे नमोनमः ॥ ४ ॥ यो वै रुद्धः स भगवान्यश्रामिस्तर्स वै नमोनमः ॥ ५ ॥ यो वै रुद्धः स भगवान्यश्र वायुक्तकं वै नमोनमः ॥ ६ ॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यश्र सर्यमसं व नमोनमः॥ ७ ॥ यो व रुद्धः स भगवान्यश्र सोमम्हस्य व न-मोनमः ॥ ८ ॥ यो व रुद्धः स भगवान्ये चाष्ट्री प्रशासक्तं वै नमोनमः ॥९॥ यो वे रुद्रः स भगवान्ये चाष्टी प्रतिप्रहास्तर्सी व नमोनमः ॥ १० ॥ यो वे रुद्धः स भगवान्यश्व भूलर्धः व नमोनमः ॥ ११ ॥ यो वै रुद्धः स भगवा-माबा भुवसामी व नमोनमः ॥ १२ ॥ यो वै इदः स भगवान्यव सासमी वै नमोनमः॥ १६ ॥ यो वै रुद्धः सं भगवान्यश्व महस्तसी वै नमोनमः

॥ १४ ॥ यो वै रुद्धः स भगवान्ता च पृथिवी तसी वै नमीनमः ॥ १५ ॥ यो व रुद्धः स अगवान्यज्ञान्तरिक्षं तस्त्रं व नमोनमः ॥ १६॥ यो व रुद्धः स भगवान्या च शौक्तसी व नमोनमः ॥ १७ ॥ यो वै रुद्धः स भगवान्या-आपसासी वे नमोनमः ॥१८॥ यो वे रुद्रः स भगवान्यव तेजसासी वे नमो-नमः ॥ १९ ॥ यो वै रुद्धः स भगवान्यश्च कालसासी वै नमीनमः ॥ २०॥ यो वे रुद्धः स भगवान्यश्र यमसासी वे नमोनमः ॥ २१॥ यो व रहः स अगवान्यश्र मृत्युसासी वै नमोनमः ॥ २२ ॥ यो वै रहः स अगवान्यचामृतं तसे वै नमोनमः ॥ २३ ॥ यो वै रुद्रः स भगवा-न्यबाकाशंतसी वै नमोनमः ॥ २४ ॥ यो वे रुद्रः स भगवान्यवा विश्व तसी वै नमोनमः ॥ २५ ॥ यो व रुद्रः स मगवान्यवा स्थूलं तसी वै नमोनमः ॥ २६ ॥ यो व रुद्रः स भगवान्यच सूक्ष्मं तस्म व नमी-नमः ॥ २७ ॥ यो वे रुद्धः स भगवान्यस गुक्कं तस्त्रं वे नमोनमः ॥ २८ ॥ यो वे रुद्धः स भगवान्यस कृष्णं तस्त्रं वे नमो नमः ॥ २९ ॥ यो व रुद्धः स भगवान्यच कृत्स्रं तसी व नमोनमः ॥ ३०॥ यो वे रुद्धः म भगवान्यम सत्यं तमा व नमोनमः ॥ ३१ ॥ यो व रुद्धः स भगवान्यम सर्व तस्म व नमोनमः ॥ ३२ ॥ २ ॥ भून्ते आदिर्मध्यं भूवः स्वन्ते शीर्ष विश्वरूपोऽमि बहाँकस्त्वं द्विधा त्रिधा वृद्धिस्त्वं शान्तिस्त्वं पुष्टिस्त्वं हतमहतं दसमद्दर्स सर्वमसर्व विश्वमविश्वं कृतमकृतं परमपरं परायणं च ध्वम् । अ-पाम सौमममृता अभूमागना ज्योतिरविदाम देवान् । कि नुनमसान्कृणव-दरातिः किम धृतिरसृतं मार्थस्य । सोमसूर्यपुरसान् सूक्ष्मः पुरुषः । सर्वे जगहितं वा एतद्क्षरं प्राजापत्यं सुक्ष्मं सोम्यं पुरुषं प्राह्ममप्राह्मण आवं भावन मान्य साम्येन सुक्ष्मं सुक्ष्मेण वायव्यं वायव्येन प्रसित स्थेन तेजसा तसाद्यसंहत्रे महावासाय वै नमी नमः। हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । हृदि स्वमसि यो निन्यं तिम्रो मात्राः परस्तु सः । तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादा य उत्तरतः स ओद्वारः य ओक्कारः स प्रणवः यः प्रणवः म सर्वेच्यापी यः सर्वेच्यापी सोऽनन्तः योऽनन्तस्तत्तारं यत्तारं तत्स्युइमं यत्स्हमं तच्छ्कं यच्छ्कं तद्वेषुतं यद्वेषुतं तत्परं ब्रह्म यत्परं ब्रह्म स एकः य एकः स रुद्रः यो रुद्रः स ईशानः य ईशानः म भगवान् महेश्वरः ॥ ६ ॥ अथ कस्मादुच्यत ओक्कारो यसादुचार्यमाण एव प्राणानुध्वेमुत्कामयति तसादुच्यते ओक्कारः । अत्र कसादुच्यते प्रणवः यसादुचार्यमाण एव ऋ-ग्यजुःसामायवीक्रिरसं ब्रह्म बाह्मणेश्यः प्रणामयति नामर्यात च तसादु-व्यते प्रणवः । अय कसाहुन्यते सर्वव्यापी यसाहुन्नार्यमाण एव सर्वाक्रोका-न्यामोति सहो यथा परासपिण्डमिव शान्तरूपमोत्रपोतमञ्जाहो ध्यतिब-

क्कन्न तसादुच्यते सर्वध्यापी । षथ कसादुच्यतेऽनम्तो यसादुचार्यमाण एव तिर्थगूर्वमधलामास्थान्तो नोपलम्यते तसादुच्यतेऽनन्तः । अथ कसादु-काते तारं यसादुकार्यमाण एव गर्भजन्मव्याधिजरामरणसंसारमहाभया-त्तारवित ब्रायते च तसानुच्यते तारम् । अथ कसाटुच्यते शुक्तं यसाटुचा-र्यमाण एव इन्दते झामयति च तसादुच्यते शुक्कम् । अथ कसादुच्यते सुक्षं पसादुकार्यमाण एव सुक्ष्मो भूत्वा शरीराण्यवितिष्ठति सर्वाणि चा-क्षान्यक्षिमृशति तस्मानुन्यने सृक्ष्मम् । भय कस्मानुन्यने वैद्युतं यस्मानुन्यार्थ-माण एव स्वके महित तमित द्योतयित तस्मानुन्यते वैद्युतम् । अथ कस्मा-दुच्यते परं ब्रह्म यसात्परमपरं परायणं च बृहद्वृहत्या बृहयति तसादुच्यते परं ब्रह्म । अय कसादुच्यते एकः यः सर्वान्याणानमंभद्दय संभक्षणेनाजः संस्कृति विस्त्रति तीर्थमेके व्यवन्ति तीर्थमेके दक्षिणाः प्रस्रह्म उद्झः प्राबोधिमनजन्त्वेके तेषां सर्वेषामिह सहतिः । सार्वे स एको भूतश्च-रति प्रजानां तसादुच्यत एकः। अथ कसादुच्यते स्दः यस्माद्दपिभिर्ना-स्पैर्भक्तेद्वंतमस्य रूपमुपलम्यने तसादुन्यते रद्धः। अथ कसादुन्यते ईशानः यः सर्वान्देवानीयते ईशानीभिजननीभिक्ष परमशक्तिमः। अभिन्वा ग्रूम गो नुसी दुग्धा इव धेनवः । हैशानमस्य जगतः स्वर्धश्रमीशानिधन्द तस्धुप इति तसादुच्यते ईशानः । अथं कस्मातुच्यते भगवान्महेश्वरः यसगद्गका ज्ञानेन भजन्त्वनुगृह्णाति च वाचं संसूजात विस्त्राति च सर्वान्भावान्यरियज्यात्म क्कानेन योगेश्वर्येण महाति महीयते तस्मादुच्यते भगवान्महेश्वरः । तदेवद्वद्र-चरितम् ॥ ४ ॥ एको ह देवः प्रदिशो सुसर्वाः पूर्वो ह जानः स उ गर्से अन्तः। स एव जातः स जिनिष्यमाणः प्रत्यङ्गनानिष्टति सर्वेनोसुन्तः। एको हदो न द्वितीयाय तस्म य इमोलोकानीशतः हैशनीभिः। प्रत्यकृतना सिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसुज्य विश्वा भूवनानि गोप्ता। यो योनि योनि-मिनिष्ठतित्येको येनेवं सर्वं विचरति सर्वम् । तमीशान पुरुषं देवमीड्य नि-चाथ्येमां शान्तिमत्यन्तमेति । क्षमां हिन्दा हेतुजाखास्य मुळं बुद्धा संचिनं स्थापियत्वा तु रुदे । रुद्रमेकन्वमाहुः शाधत वै पुराणमिपमूजेंण पश्चोऽतु-नामयन्तं मृत्युपाशान् । तडेतेनात्मन्नतेनाधेचतुर्थेन मात्रेण शान्ति संस् तन्ति पद्मपाशविमोक्षणम्। या सा प्रथमा मात्रा बह्मदेवत्या रक्ता वर्णन यस्ता ध्यायने नित्यं म गरहेड्रह्मपदम् । या सा द्विनीया मात्रा विष्ण्देवत्या कृष्णा क्लंन यस्ता ध्यायने नित्य स गर्छेद्वैष्णवं पदम् । या सा तृतीया मात्रा इंशानदेवत्या कपिला वर्णन यसां ध्यायते नित्य म गच्छेदैशानं पद्य । या सार्धचतुर्थी मात्रा सर्वदेवत्याऽव्यक्तीभृता स विचरति द्युद्धा स्फटिकसन्निमा बर्णन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेत्पद्मनामयम्।तदेतद्पासीत मुनयो शाय

दन्ति न तस्य ग्रहणमयं पन्या बिहित उत्तरेण येन देवा बान्ति येन पितरो येन ऋषयः परमपरं परायणं खेति। वालाग्रमात्रं हृदयस्य मध्ये विश्वं देवं जा-तरूपं वरेण्यम् । तमारमस्यं येज् पश्यन्ति भीराखाषां शान्तिभवति नेतरेषाम्। यन्मिन्कार्थ यां च तृष्णां क्षमां बाक्षमां हित्वा हेतुजालस्य मुख्म । बुद्धा संचितं स्थापयित्वा तु रुद्रे रुद्रमेकत्वमाहः । रुद्रो हि शाश्वतेन व पुराणेनेष-मूर्जेण तपसा नियन्ता। अप्निरिति भस्न वायुरिति भस्न जलमिति भस्न म्बल-मिनि अस व्योमेति अस सर्वण्ड वा इत् अस मन एतानि चर्श्वाचे वसा-इनमिदं पाश्चपतं यद्धसा नाङ्गानि संस्पृद्दोत्तसाहस्य तदेतःपाश्चपतं पश्चपाद्य-विमोक्षणाय ॥ ५ ॥ योडमी रुद्रो योडण्खन्तर्य ओषधीर्वार्थ आविवेश । य इमा विश्वा भुवनानि चक्कपे तस्म रुद्राय नमोऽस्वग्नये । यो रुद्रोऽमी यो रुद्रोऽप्सन्तर्यो रुद्ध ओपपीवीरुध आविवेश । यो रुद्ध हमा विश्वा भुवनानि चक्रुपे तस्म रुद्राय नमोनमः। यो रुद्रोऽप्स यो रुद्र ओषत्रीय यो रुद्रो बन-स्पानप । येन रुद्रण जगद्रथ्वं धारितं पृथिवी द्विधा त्रिधा भर्ती भारिता नागा येऽन्तरिक्षे तस्म रुजाय वै नमोनमः । मुर्थानमस्य संसेन्याप्यथर्वा हृद्यं च यत् । मन्तिष्काद्ध्वं प्रेरयत्यवमानोऽधिशीर्षतः । तहा अथर्षणः शिरो देवकोशः समुद्धितः । तत्राणोऽभिरक्षति शिरोऽन्तमधो सनः । न च दिवो दंवजनेन गृप्ता न चान्तरिक्षाणि न च भूम इमाः। यहिमिलाइं सर्व-मोत्रत्रोतं तस्मादन्यस पर किंचनान्ति। न तस्मारपूर्वं न पर तदस्ति न अतं नीत भन्यं यदासीत् । सहस्रपादेकमुझी व्यासं स प्रदेवमावरीवर्ति भूतम् । अक्षरात्संजायते कालः कालाखापक उच्यते । व्यापको हि भगवान्छत्रो भोगा-यमानी यदा होने रुद्रस्तदा संहार्यते प्रजाः । उच्छासिने तमी भवति तमस आयोऽप्स्वक्रस्या मधितं मधित शिक्षिरे शिक्षिर मध्यमानं फेनं भवति फेता-दण्डं भवत्यण्डाइह्या भवति अञ्चलो वायः चायोरीकारः क्ष्मकाराःसावित्री सावित्या गावत्री गायत्र्या लोका भवन्ति । अर्थयन्ति तपः सत्यं मधु क्षरन्ति यद्भवम् । एनिद्ध परमं तपः । आपोज्योती स्मोऽमृतं ब्रह्म भूर्भृषः स्बरो तम इति ॥ ६ ॥ य इदमधर्वशिरो बाह्मणोऽचीते अस्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति अनुपनीत उपनीतो अवति सोऽप्तिपृतो भवति स बायुपृतो अवति स सुर्वपूनो भवति स सोमपुनो भवति स सुर्वपूनो भवति स सुर्वेदेवै-ज्ञीतो भवति स सर्वेवेदेरनुष्यातो अवति स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो अवति तेन सर्वेः ऋतुभिरिष्टं भवति गायध्याः पष्टिसङ्खाणि जसानि भवन्ति इति-हासपुराणानां रद्वाणां शतसहस्राणि बक्षानि भवन्ति । प्रणवानामयुतं जसं भवति । स चध्रपः पश्चि प्रनाति । भा सप्तमात्प्रह्मयुगान्प्रनातीत्वाह भग-

बानधर्वशिरः सङ्कल्पस्वेव श्रुचिः स पूतः कर्मण्यो भवति । द्विर्मायं जस्बा गणाविपत्यमवास्रोति । तृतीयं जस्बैबसेवानुप्रविशस्यों सस्यमों सस्यमों सस्यम् ॥ ७ ॥

इत्यथर्वेशिरउपनिषत्समाप्ता ॥

अथर्विशिखोपनिषत् ॥ २४ ॥ भोंकारार्थतया भात तुर्योकाराप्रभासुरस् । तुर्यतुर्यत्रिपादामं स्वमात्रं करुवेऽन्वहस् ॥ अभावतं कर्णेभिरिति शान्तिः॥

🦈 अथहेनं पैप्पलादोऽक्रिराः सनग्कुमारश्राधर्वणमुवाच अगवन्किमादी प्रयुक्तं ध्याने ध्यापिनध्ये कि तज्ञानं को वा ध्याता कश्च ध्येयः । स एस्यो-थवी प्रत्युवाच । ओमिल्वेतदक्षरमादौ प्रयुक्तं ध्यानं ध्यायितव्यमित्वेतदक्षरं परं अग्रास्य पादाश्चन्वारी वेदाश्चनुष्पादिदमक्षर पर ब्रह्म । पूर्वास्य मात्रा पृष्टिक्यकारः ऋग्भिर्ऋखेदो ब्रह्मा वसवी गायत्री गाईपत्यः । द्विनीयान्नरिर्श्र स उकारः स यज्ञिमेर्यज्ञेदो विष्णुरुद्दाश्चिष्टव्दक्षिणाग्निः । तृतीया धाः स मकारः स सामगिः सामवेदो रुद्धा आदित्या जगन्याहवनीयः। यावसानेऽस्य चतुर्ध्यधमात्रा सा सोमलोक ओंकारः साथवंगमध्रैरथर्ववेदः संवर्तकोऽप्तिर्म-रुतो बिराडेकपिंभीस्वती रस्ता। प्रथमा रक्तपीता महद्रश्चेत्रव्या। द्वितीया विद्यमती कृष्णा विष्णुदेवत्या । नृतीया शुभाशभा शुक्रा रहतैवत्या । याव-सानेऽस्य चतुर्ध्यधमात्रा मा विद्यमती सर्ववर्णा पुरुपदैवत्या । स एव श्लोका-रश्चतुरक्षरश्चतुष्पादश्चतुःशिरश्चतुर्थमात्रः स्थलमेतद्भवर्रार्धेश्चत इति ॥ ॐ ॐ 🌄 इति त्रिरुक्ता चतुर्थः शान्तः आत्माश्रुतप्रणवप्रयोगेण समन्तमोमिति प्र-युक्त आत्मज्योतिः सकृदावर्तते सकृदुश्चारितमात्रः स एप अध्वेमसमयती-स्योंकारः । प्राणान्सर्वान्प्रलीयत इति प्रलयः । प्राणान्सर्वान्परमान्मनि प्रणा-नगरीत्येतसात्प्रणवः । चतुर्थावस्थित इति सर्वदेववेदयोनिः सर्ववाच्यवस्तु प्रणवात्मकम् ॥ १ ॥ देवाश्रेति संधत्तां सर्वेश्यां तु.लभयेश्यः संतारयनीति सारणात्तारः । सर्वे देवाः संविधा-नीति विष्णुः । सर्वाणि बृहयतीति ब्रह्मा । सर्वेम्पोऽन्त स्थानेम्यो ध्येयेभ्यः प्रदीपबन्त्रकाशयतीनि प्रकाशः । प्रकाशेभ्यः सदोमिलन्तः शर्गरं विद्युद्वहयोतयति सुहर्म्गहरिति विद्युद्वस्प्रतीयाहिशं दिशं भिश्वा सर्वाह्रोकान्त्र्यामोति व्यापयतीति व्यापनाद्यापी महादेवः ॥ २ ॥ पूर्वास्य मात्रा जागतिं जागरितं द्वितीया स्वमं नृतीया सुवृक्षिश्चनुधी नुरीयं सात्रा मात्राः प्रतिमात्रागताः सम्यक्तमसानपि पादाञ्चयनीति स्वयंप्रकाशः स्त्रयं ब्रह्म भवनीत्वेव सिद्धिकर एतस्माचानादी प्रयुज्यते । सर्वकरणोपसंहा- रत्वाद्धार्यधारणाङ्गद्ध तुरीयम् । सर्वकरणानि मनसि संप्रतिष्ठाप्य ध्यानं विच्छाः प्राणं मनसि सह करणेः संप्रतिष्ठाप्य ध्याता हृद्वः प्राणं मनसि सह-करणेन्तिः एरमात्मनि संप्रतिष्ठाप्य ध्यायीतेशानं प्रध्यायित्रव्यं सर्वेभिदं प्रद्याविष्णुहृद्देन्द्वासे संप्रस्यन्ते सर्वाणि चेन्द्रियाणि सह भूतेनं कारणं कारणानां ध्याता कारणं तु ष्वेयः सर्वेश्वयंसंपत्तः सर्वेश्वरः शंभुराकाशमध्ये ध्रुवं स्वव्याधिकं भ्रणमेकं कृतुशतस्यापि चतुःसप्तस्या यत्पत्तं तदवाप्रोति कृत्व-मोकारगति च सर्वध्यानयोगञ्चानानां यत्पत्तस्या यत्पत्तं तदवाप्रोति कृत्व-मोकारगति च सर्वध्यानयोगञ्चानानां यत्पत्तस्यायोगकारो वेद पर ईशो वा शिव एको ध्वेयः शिवंकरः सर्वमन्यत्परित्यज्य समस्तायवंशिलेतामणीत्य द्विजोग्योग्यासादिगुक्तो विगुच्यत एनामधीत्य द्विजो गर्भवासादिगुक्तो विगुच्यत । ३॥ ॐ अदं कर्णभिरिति शान्तिः ॥

इत्यथर्वशिखोपनियत्समासा ॥

# मैत्रायण्युपनिषत् ॥ २५॥

वैराग्योत्थभक्तियुक्तवस्यमात्रप्रबोधतः । यत्पदं मुनयो यान्ति तब्रपदमहं महः ॥ ॐ आप्यायन्त्विति शान्तिः ॥

मंत्रायणी कांबितकी वहजाबालतापनी । कालाग्निरुद्रमेत्रेयी स्वालक्ष-रिमश्चिका । ॐ बृहद्वथी ह व नाम राजा राज्ये ज्येष्टं पुत्रं निधापयित्वेदम-शाक्षतं मन्त्रमानः शारीरं वराग्यम्पेतोऽरण्यं निजंगाम स तत्र परमं तप आस्थायादित्यमीक्षमाण कर्ध्वहाहानिष्ठत्यन्ते सहस्रस्य मुनिरन्तिकमाजगामा-मिरिवाधमकने जसा निर्देह सिवास्मविद्ध गवा व्छाकायन्य उत्तिष्ठोत्तिष्ट वरं बृणीप्वेति राजानमववीत्स तस्मै नमस्कृत्योवाच भगवज्ञाहमात्मविस्वं तस्व-विच्छृणुमो वयं स न्वं नो ब्रूहीत्वेतहृतं पुरम्तादशक्यं मा पृष्छ प्रभमेक्षाका-न्यान्कामान्वृणीय्वेति शाकायन्यम्य चरणाविमसृहयमानी राजेमां गाथां जगाद ॥ १ ॥ भगवत्रास्थिचर्मस्रायुमजामांसञ्जक्षोणितश्रेष्माधुद्षिते वि-णमृत्रवातपित्तकफसंघाते दुर्गन्व निःसारेऽस्मिन्छरीर किं कामोपभोगैः ॥२॥ कामकोधको मभयविषा देर्ध्येष्टवियोगानिष्टमंप्रयोगश्चित्पपासाजरामृत्युरोगशो कारीरभिहतेऽसिम्छरीरे किं कामीपभीगे ॥ ३ ॥ सर्वे चेदं क्षयिष्य प-इयामी यथेमे दंशमशकादयस्तुणवश्वश्यतयोज्जतप्रध्वंसिनः ॥ ४ ॥ अध कि-मेतेवा परे अन्ये महाधनुर्धराश्चक्रवर्तिकः के चित्सु युद्ध भूरि युद्धेन्द्र युद्धकृतकः बाश्ययोवनाश्ववद्विवाश्वाश्वपतिः शशबिन्दुईरिश्वन्द्रोऽन्वरीपो ननुकत्वयानि वैयातिनरण्योश्वसेनोध्यमक्तमरतप्रश्रुतयो राजानो प्रियतो बन्धवर्गस्य

महतीं श्रियं स्वक्ष्यासाहोकाद्मुं लोकं प्रयान्ति ॥ ५॥ अथ किसेतेंकों प्रेडन्ये गन्धवांसुरयक्षराक्षसभूतगणिकाचोरगग्रहादीनां निरोधनं प्रवस्मः ॥ ६॥ अथ किसेतेंकोंन्यानां शोषणं महाणेवानां शिखरिणां प्रयतनं ध्रुवस्व प्रचलनं स्थानं वा तक्षणां निमञ्जनं पृथिव्याः स्थानादपसरणं सुराणां सो- उद्दमित्येतिक्विधेऽस्मिन्संसारे किं कामोपभोगेंबेरिवाश्रितस्यासकृदिहावतेंनं ह- इयत इत्युद्धतुंमहंसीत्यन्धोत्रपानस्थो मेक इवाहमसिन्संसारे मगवंस्त्वं नो गतिन्त्रं नो गतिः॥ ७॥ इति प्रथमः प्रपाठकः॥

भध भगवाञ्जाकायन्यः सुप्रीतोऽत्रवीदाजानं महाराज बृहद्रधेक्ष्वाकुवंशध्य-जशीर्पात्मजः कृतकृत्यरःवं मरकाम्नी विश्वतोऽसीत्ययं वा व करवात्मा ते कतमो भगवान्वर्ण्य इति तं होवाचेति ॥ १ ॥ य पुषो वाझावष्टम्भनेनो-ध्वंसन्द्रान्तो व्यथमानोऽव्यथमानस्तमः प्रणुदृत्येप आत्मेत्वाह भगवानथ य एव सप्रसादीऽसाम्छरीरान्समुख्याय परं ज्योतिकप्रयंपच स्वेत स्पेणामिति-द्वचत एव आत्मेति होवांचेतदसृतमभयमैतद्रक्षेति ॥ २॥ अथ खल्बियं अग्राविद्या सर्वोपनिपद्विद्या वा राजकस्थाकं भगवता मैत्रेवेण व्याख्याताहं ते क्यियव्यामीत्यथापहतपाप्मानितामतेजय अर्थरतयो बालन्या हति श्रयन्तेऽधेते प्रजापतिमञ्चनभगवज्शकटमियाचेतनमिद शरीरं कस्यप सन्धी-इशा महिमानीन्द्रियमूनस्य येनतद्विधमितं चतनत्रस्यतिष्ठापितं प्रचोदयि-तास्य को भगवक्षेतदस्माकं झुईाति तान्होदाच ॥ ३ ॥ यो ह स्रलु बाचोप-रिस्थः श्रुयते स एव वा एप श्रुदः प्तः श्रुत्यः शान्तो गाणोऽनीशा-त्माऽनन्तोऽक्षरयः स्थिरः शाश्वतोऽतः स्वतन्नः स्वे महिम्नि निष्ठत्य-नेनंदं शरीरं चेतनवस्प्रतिष्टापितं प्रचोदयिता चैपोऽस्येति ते होचर्भ-गवन्कथमने ने इक्षेत्रानि च्छेत्रैत द्विधामदं चेत्रतवश्यतिष्टापितं प्रची दिसता चैपोऽस्येति कथमिति तान्होवाच ॥ ४ ॥ स वा एप सृक्ष्मोऽमा-ह्योऽदृज्यः पुरुषभंज्ञको बुद्धि पूर्वामहैवावर्तनेऽहोन सुपुप्तस्यैव बुद्धिपूर्वे निवोध-यस्यथ योष्ठ खल बांचेतस्यांशोऽयं यश्चननमात्रः प्रतिपुरुपं सेवज्ञः संबद्ध्या-ध्यवसायाभिमान्छिकः प्रजापतिर्विश्वाक्षस्तेन चतनेनेदं शरीर चेतनवस्पति-श्चापितं प्रचोद्याता चैपोऽरयेति ते होचुर्भगवश्चीदशस्य कथमंद्रोन वर्तनमिति तान्होबाच ॥ ५ ॥ प्रजापातका एचोऽअऽतिष्ठत्स नारमतेकः स आत्मनमभि-ध्यायद्वद्धीः प्रजा अस्जत्ता अस्पेवात्मप्रबुद्धा अप्राणा स्थाणुरिव निष्ठमाना अपर्यत्य नारमत मोऽमन्यतनासां प्रतिबोधनायाम्यन्तरं प्राविशानीत्यय स बायमिवारमान क्रत्वाध्यन्तर प्राविशन्स एको नाविशन्स पञ्चधारमानं प्रविभ-उदोक्यते यः प्राणोऽपानः समान उदानो ज्यान इति ॥ ६ ॥ अथ योऽपमू-र्ध्वमुक्तामतीरवेष वाव स प्राणोऽध योगमबाई संकामत्वेष वाद सोऽपा-

नोऽथ योगं स्थविष्ठमञ्ज्ञधातुमपाने स्थापवत्यकिष्ठं बाङ्गेऽङ्गे समं नवस्येष बाब म समानोऽथ योऽयं पीताशितसदिरति निगरतीति चैव वाव स उदानोऽव वेनताः श्रिरा अनुव्यासा एव वाव स व्यानः ॥ ७ ॥ अधोपांश्वरम्तर्याम्यमि-भवत्यन्तर्याममुपां ग्रमेतयोरन्तराले चीप्णयं मासवधदीष्णयं म पुरुषोऽध यः पुरुषः सोऽन्निवेश्वानरोऽप्यन्यत्राप्युक्तमयमभिवेश्वानरो योऽयसन्तः पुरुषो येनेदमसं पच्यते बदिदमधते तस्वैप घोषो भवति यदेतत्कणांवपिश्वाय द्याणीति स यदो ऋमिष्यनभवति नेनं योपं द्यागीति ॥ ८ ॥ स वा एप पश्च-भारमानं प्रविभज्य निहितो गृहायां मनोमयः प्राणशारीरो बहुरूपः सत्यसं कल्प आरमेति स वा एपोऽस्य हृदन्तरे निष्ठकश्रुनार्थोऽमन्यतार्थानसानि तरस्वानीमानि भिच्चोदितः पञ्चभी रहिममिर्विषयानचीति बुद्धीन्द्रियाणि यानीमान्येतान्यस्य रहमयः कर्मेन्द्रियाण्यस्य हया रथः शरीरं मनो नियन्ता प्रकृतिसयोस्यऽ व्रतोदनेन खल्बीरितं परिश्रमनीदं शरीरं चक्रमिव सते च नेहं श्रामरं चेतनक्छानिष्ठापितं प्रचोदयिता चेषोऽस्येति ॥ ९॥ स वा एष k आत्मेत्यहो वर्श नीत इब मिनासितं कर्मफलेरभिभूयमान इव प्रतिश्रारीहेषु चरत्यन्यक्तःवात्मक्ष्मान्वाददृश्यत्वाद्याद्याद्यात्वात्वर्ममन्वाचानवस्थोऽकर्ता करेंबा-वस्थित. ॥ १० ॥ स वा एप अहः स्थिरोऽचळक्षालेपोऽव्ययो निस्पृहः प्रेक्ष-कवदवस्थितः म्बस्य चरितभुगगुणमयेन पटेनात्मानमन्तर्धायावस्थित इत्यब-स्थित इति ॥ ११ ॥ द्विनीयः प्रपाटकः ॥

ते होचुभंगवन्ययेवमस्यात्मनो महिमानं स्वयमीस्यनो वा परः कोऽधमामा मितासिनः कर्मफलरिभभूयमानः सदस्योनिमापयत इस्वार्थी
बोध्वां वा गांतं इन्हेरिभभृयमानः परिश्रमनीति कतम एप इति तान्हीवाच ॥ ५ ॥ अस्ति खल्वन्योऽपरो भूतात्मा योऽयं मिनामितैः कर्मफलरिभभूयमानः सद्मयोनिमापयत इस्वार्ची बोध्वी गांत इन्हेरिभभूयमानः परिअमतीत्यस्योपव्यात्मानं पञ्च तन्मात्राणि भूतशब्देनोच्यन्ते पञ्च महाभूतानि
भूतशब्देनोच्यन्तेऽथ तेषां यः ममुदायः शर्गरमित्युक्तमथ यो ह सन्द्व वाव
शरीरमित्युक्तं स भूतात्मेत्युक्तमथान्ति नस्यात्मा विन्दुरिव पुष्कर इति स वा
एपोऽभिभूतः प्राकृत्रगुणैरिस्यतोऽभिभूतस्वात्मम्यम्वं प्रयास्यम्यूक्वादासम्बं
प्रभुं भगवन्तं कारियतारं नापश्यद्वणांचम्मृष्यमानः कलुपीकृतश्रास्थिरश्रञ्जलो
स्रोत्यमानः सरप्रहो स्यग्रश्रामिमानन्त्रं प्रयात इस्य सो ममेदमिस्यवं
मन्यमानो निवधास्यात्मनात्मानं जास्त्रनेव स्वयः कृतस्यानुफलरिभभूयमानः
परिभ्रमनीति ॥२॥ अथान्यत्राप्युक्तं यः कर्ता सोऽयं व भूतात्मा करणैः कारामतान्तःपुक्षपोऽथ यथाग्निनायःपिष्टो वाभिभूतः कर्तृभिक्षन्यमानो नानास्वमुपैत्येव वाव सक्वयौ भूतात्मान्तःपुक्षेणाभिभूतो गुणकृत्यमानो नानास्य-

सुपैत्यथ यश्चिगुणं चनुरशीतिलक्षयोतिपरिणतं भूतत्रिगुणमेतहे नानात्वस्य रूपं तानि ह वा इमानि गुणानि पुरुषेणिरितानि चक्कमिव चिक्रणेत्यथ यथायःपिण्डे इन्यमाने नाग्निरिभमूयत्येवं नामिभूयत्यसां पुरुषोऽभिभूयन्ययं भूतान्मोपसंहिल्रष्टभ्वादिनि ॥ ३ ॥ अथान्यश्चाप्युक्तं शरीरिभदं मेथुनादेवोद्धनं संविद्येतं निरय एव मूत्रद्वारेण निष्कान्तमस्थिभिश्चितं मांसेनानुन्तिसं चर्मणावववं विण्मृत्रपित्तककमज्ञामेदोवसाभिरन्यश्च मलेबंहुनिः परिपूर्णं कोश इवावसक्षेति ॥ ४ ॥ अथान्यश्चराप्युक्तं संमोहो अयं विपादो निद्धा सन्दि अणो जरा शोकः धुन्पिपामा कार्पण्यं कोधो नाम्निक्यमज्ञानं मारसर्य वैकारण्यं मृहस्वं निर्वीद्धवं निकृतत्वमुद्धतत्वमसमन्वग्नितं तामसान्वितन्तृष्या सेहरे रागो लोभो हिमा रनिर्देष्टिव्यापृतन्वमीप्यां काममवन्धिनत्वं च कल्पं जिहीपांश्रोपानंन सिन्नानुग्रहण परिग्रहावलस्योऽनिष्टेष्टिविन्द्रयार्थेषु द्विष्टिष्टेष्वभिपङ्ग इति राजमान्वितं परिपूर्णं एनरिभिन्न हत्ययं भृतारमा तस्मानानाक्यपाण्यामोनीत्यामोनीति ॥ ५ ॥ वर्तायः प्रपाटकः ॥

ते ह सम्बधीर्धरतमोऽनिविस्मिना अनिसभेन्योच्जीयवसमने व्यं न शाधि स्वमस्माकं गतिरन्या न विद्यतः इत्यस्य की जीविर्मृतारमनी येते हं हि-स्वात्मन्येव सायुज्यमुर्वित नान्हीवाच ॥ १ ॥ अधान्यत्राप्युक्त महानदीयभेय इव निवर्तकमस्य यत्पुराहत समुद्रवेले ३ दुर्निवार्यमस्य मृत्योरागमनं भद्रव रफलमयहि पार्शः पश्चरिव बढ् बन्धनम्यम्येवास्वानप्य यम्बिपयम्यम्ये बहुभयावस्यं महिरोत्मत्त इवामोदर्मादरोत्मन पाप्मना गृहीत इव श्रास्य-माणं महोरगद्ध इव विपद्धं महान्धकार इव रागान्यमिन्द्रजालमिन माया-मयं स्वप्न इव मिथ्यादर्शनं कदलीयमं इवासारं नट इव क्षणवेषं विद्यानिति-रिव मिथ्यामनोरममित्यथोक्तम् ॥ जब्दस्पर्शादयो येदवी अनुधी हुन ते स्थिताः । येष्वासत्तस्तु भूतात्मान स्परेच परं पदम् ॥ २ ॥ अयं वा व खल्बस्य प्रतिविधिभूतातमना यद्येव विद्याविगमस्य धर्मस्यान् वरण स्वात्रमे-प्रवेतानुक्रमणं स्वधर्म एव सर्व धत्ते न्तरभगाखेयेतराण्यतेनोध्वंभारभवत्यस्य-थाध पतत्येष स्वधमीभिभूतो यो वेद्यु न म्बधमीतिक्रमेणाश्रमी भवत्याश्र-मेरवेवावस्थितस्वपन्यी चेत्युच्यत एनटप्युक्तं नानपन्कस्यात्मध्यानेऽधिगमः कर्मशुद्धिवेत्येव ह्याह ॥ तपसा प्राप्यते मस्त्रं सत्वान्मंत्राप्यते मनः । मनमा प्राप्यते त्यात्मा द्वात्मापस्या निवर्तन इति ॥ ३ ॥ अत्रेने श्लोका भवन्ति ॥ यथा निरिन्धनो वह्निः स्वयोनावुपशास्यति । नथा वृत्तिक्षयाचित्तं स्वयोना-बुपशाम्यति ॥ ६ ॥ स्वयोनावुपशान्तस्य मनसः सत्यगामिनः । इन्द्रियार्थाः विमृद्दशानृताः कर्मवज्ञानुगाः ॥ २ ॥ चित्तमेव हि संसारम्तव्यवेन जोध-बेत्। यश्चित्तसन्मयो भवति गुह्ममेतःसनातनम् ॥३॥ चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम् । प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमव्यवमभूते ॥ ४ ॥ समासक्तं यदा चित्तं जन्तोविषयगोचरे । यद्येवं ब्रह्मणि स्वाक्तरको न मुख्येत बन्धनान् ॥ ५ ॥ मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च । अशुद्धं काम-संकल्पं गुद्धं कामविवजितम् ॥ ६ ॥ कयविक्षेपरहितं सनः कृत्वा सुनिश्वलम् । यदा यात्यमनीभावं तदा तत्परमं पदम् ॥ ७॥ ताबदेव निरोक्चमं हृदि पाषस्क्षयं गतम् । एतज्ज्ञान च मोक्षं च शेपास्त प्रन्थविस्तराः ॥ ८ ॥ समा-धिनिर्भृतमल्ख चेतसो निवेदितस्यात्मनि वत्स्ख लमेत् । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वय तदन्त करणन गृह्यते ॥ ९ ॥ अपामपोऽग्निरक्षा वा ब्योच्चि च्योम न लक्षयेत् । एवमन्तर्गतं चित्तं पुरुषः प्रतिमुच्यते ॥ ५० ॥ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमाक्षयोः । बन्धाय विषयासकं मुक्तयं निर्विषयं रस्त्रामिति ॥ ५१ ॥ अथ यधेयं कास्सायनिस्तुतिः ॥ रवं ब्रह्मा स्वं च व वि-प्पुर-वं हदस्त्वं प्रजापतिः । त्वमिभिष्ठणो वायुस्त्वमिन्द्रस्त्वं निशाकरः ॥१२॥ त्व मनुस्वं यमश्र व पृथिवी वमथाच्युत । स्वार्थ स्वाभाविकेऽर्थे च बहुधा तिष्टसं दिवि ॥ १३ ॥ विधेश्वर नमस्तुभ्यं विश्वासा विश्वकर्मकृत् । विश्वभु-विश्वक्षमायस्य विश्वकीहारतिः प्रभुः ॥ १४ ॥ नमः शान्तात्मने तुस्य नमी ग्रातमाय च । अचिन्यायाप्रमेयाय अनादिनिधनाय चेति ॥ १५ ॥ ॥ ४ ॥ तमो वा इद्मेकमाम तापश्चात्तत्परेणरितं विषयत्वं प्रयात्येतहै रजसी रूपं तद्वजः खर्ह्यारेन विपमन्वं प्रयात्वतं वनमा रूपं तत्तमः खर्ह्वीरितं तमम् संप्राचवत्येतहे मन्त्रस्य रूपं नत्सन्त्रभेवेरितं तत्मन्वानसंप्रास्त्रवस्तीsशोऽयं यश्चेतनमात्रः प्रांतपुरुषं क्षेत्रज्ञः संकल्पाध्यवसायाभिमानलिङ्गः प्रजापांतन्तस्य प्रोक्ता अध्यान्त्ववी प्रह्मा रुद्री विष्णुरित्यथ यो ह खलु वादान्य राजभी को ज्या स यो व्यं ब्रह्माथ यो ह खल वावास्य तामसींड-शोडमां स योड्य रुद्रोड्य यो ह खलु वाबास्य सान्विशोडमां स एवं विष्णु, स वा एप एकश्चिधाभूनोऽष्ट्यकाद्वाधा हादशवापरिमितधा चोजून उद्भवादास्तेषु चानि प्रतिष्टा मर्थभूनानामधिपानिर्वभूवेत्यमादारमान्तश्रीह-श्चान्तवीहश्च ॥ ५ ॥ चतुर्थः प्रपाठकः ॥

द्विधा वा एप आत्मान विभन्धयं यः प्राणी यश्चामावादित्योऽध द्वो वा एनावान्तां पञ्चधा नामान्तर्बहिश्चाहोशत्रे तो व्यावर्तते अमा वा आदित्यो ब-हिरात्मान्तरात्मा प्राणो वहिरात्मा गत्यान्तरात्मनानुमीयने । गतिरित्येतं द्वाह यः कश्चिद्विद्वानपहत्तपाष्माध्यक्षोऽवदातमनास्तिष्ठ आवृत्तचश्चः मोऽन्तरात्मागत्या वहिरात्मनोऽनुमीयने ग्रांतरित्येव द्वाहाथ य एपोऽन्तरादित्ये हिर-क्मयः पुरुषो य- पद्यति मां हिरण्यवत्य एषोऽन्तरे हृत्युष्कर एवाश्चितोऽक्ममित ॥ १ ॥ वथ य एपोऽन्तरे हृत्युष्कर एवाश्चितोऽक्ममित ॥ १ ॥ वथ य एपोऽन्तरे हृत्युष्कर एवाश्चितोऽक्ममित स एपोऽमि



हिंबि श्रितः सीरः कालाव्योऽदृश्यः सर्वभृताश्रमति कः पुष्करः किमर्थं बेद वा व तत्पुष्करं बोऽयमाकाशोऽस्वेमाश्रतस्रो दिशश्रतस्र उपदिशः संन्वा अय-मर्वागिमः परत एतौ प्राणादित्यावेतानुपासीतोमित्यक्षरेण व्याहृतिभिः साबि-ज्या चेति ॥२॥ हे बाव ब्रह्मणो रूपे मृतं चामूर्न चाथ यन्मृतं तद्सत्यं यदमूर्त तन्मत्यं तह्न यह्न तज्योतियंज्योतिः म आदित्यः स वा एप ओमित्येत-दात्मा स त्रेघात्मानं व्यक्तन ओमिति तिस्रो मात्रा एतामिः सर्वमिदमीतं प्रोतं चैवास्मिश्चिवं द्वाहेनद्वा आदित्व ओद्यात्यं ध्यायस्वयात्मानं यु जीतेति ॥ ३ ॥ अधान्यत्राष्ट्रकमय खलु य उद्गीधः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीय इलसाबादित्य उद्गीय एव प्रणव इत्येवं ह्याहोद्गीयः प्रणवास्यं प्रणेतारं नाम-रूपं विगतनिदं विजरमविसृत्युं पुनः पद्धधा होयं निहितं गुहायामित्येव ह्याही-ध्वेमूलं वा आव्रह्मशासा आकाशवाय्वद्रयुद्दकभूम्याद्य एकेनासमेनद्रह्म तस-स्वतत्ते यदसावादित्य ऑसियेनदक्षरन्य चेनतस्यादोमित्यनेनैतदुपासीनाजस-मिलेकोऽस्य रमं बोधयीत इत्येव हाहितदेवाक्षरं पुण्यमेतदेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥४॥ अथान्यत्राप्युकं सनवयत्यास्य तनृयां भोमिति स्ती-पुंतपुंसकमिति लिइवलेपाथाधिवीयुगीतल इति भाम्बलेपाय रही विष्णुरि-स्यथिपतिरित्येषाथ गार्हपत्यो दक्षणां प्रसाहवर्नाय इति मुखबन्येपाथ ऋग्यज्ञः सामेनि विज्ञानात्येषाय भूर्भुवस्वतिति लोकवन्येपाध भूतं भव्य भविष्यदिनि कालवरयेषाथ प्राणोऽग्निः सुर्यः इति प्रतापवत्येषाथान्तमापश्चनद्वमा इत्या-प्यायनवन्येपाथ बुद्धिर्मनोऽहकार इति चेनतवायेपाथ प्राणोऽपाना व्यान इति भागवन्येके स्पजामीत्युकताह प्रमोनापिता भवतीत्येव हातितै सत्यकाम परं चापर च यदोमिन्येतदश्वरमिति ॥५॥अय व्यात वा इदमागीन्मखं प्रजापतिमन-पसाला अनुव्याहरद्भभुवःस्वरित्येपा हाथ प्रजापने. त्यविष्टा तसूर्वा लोकवतीति स्वरित्यत्याः तिरो नाभिभुवो भूः पादा आदिन्यश्रश्चरायनः पुरुपत्य महतो मात्राश्चक्षया हाय मात्राश्वरिति सन्यं व चक्ष्मक्षण्युपस्थितो हि पुरुपः सर्वो-र्थेषु बदत्येतस्माद्रभुव स्वनिन्युपानीतालं हि प्रजापानविश्वात्मा विश्ववश्चारि-बोपासितो भवनीन्येव ह्याहेपा व प्रजापतिविश्वभृतन्रेतभ्यामिदं सर्वमन्तिहै-तमसिंश्र सर्वसिक्षेपान्तर्हिनेति तस्मादेपोपासीतेति ॥ ६ ॥ तत्मविनुर्व-रेण्यमित्यमी वा भादिताः सविता स वा एवं प्रवरणाय आत्मकामेनेत्याहु-ब्रह्मवादिनोऽथ भगों देवस्य चीमहीति सविता व तेऽवस्थिता योऽस्य भर्गः कं मंचिम्तवामीत्वाहुर्वसवादिनोऽय थियो यो नः प्रचोदयादिति बुद्धयो वै भिषस्ता योऽसाक प्रचोदयादित्याहुवैह्मवादिनोऽय भगे इति यो इ वा अ-सिम्नादित्वे निष्टितसारकेऽक्षिणि चेष मर्गारूपो भामिर्गतिरस्य हीति भर्गी भर्जति वैष भर्ग इति रुद्रो ब्रह्मवादिनोऽथ भर्ग इति मासवनीमाँहोका- यितीमानि भूतानि गच्छत हति गच्छत्यश्चिश्वागच्छत्यश्चा ह्माःप्रजारिकरवाद्धरीः वात्रून्स्यमानःवात्स्यः सवनारसविता हानाहाहित्यः
पेकलत्यावमानोऽथायोऽथायनाद।दित्य हत्येवं झाह व्यव्वात्मनात्माम्यतास्यः
भेता मन्ता गन्ता स्वष्टा नन्दयिना कर्ता वक्ता रमयिता व्राता स्पर्शयिता च
विभुविप्रहे सिन्नष्टा इत्येवं झाहाय यत्र हेतीभृतं विज्ञानं तत्र हि शृणोति
पञ्चित जिव्रतीति रसयते चेव रपर्शयति सर्वमात्मा जानीतेति यत्राहतीभृतं
विज्ञानं कार्यकारणनिर्मुक्तं निर्वचनमनापम्यं निरुपाण्यं किं तद्ध वाच्यम्॥७॥
एव हि व्यव्यात्मेक्षानः शासुर्भवो नद्धः प्रजापतिविश्वगृहरण्यगर्भः सत्यं
प्राणो हमः शान्तो विष्णुनारायणोऽकं सर्वता धाता सन्नावित्य इन्दुरितं
य एय तपत्याप्रना पिहिनः सहस्वाक्षेण हिरण्ययेनानन्देनैष वाच विजिज्ञासितव्योऽन्वेष्टव्यः सर्वभूतेभ्योऽभयं दश्चारण्यं गत्वाथ बहिःकृतेन्द्रयार्थाभ्स्वशरीरादुपलभतेऽथनमिति विश्वस्पं हरिणं जातवेदमं परायण अयोतिरेकं तपन्तं। सहस्वरिक्षः शत्वाय वर्तमानः प्राणः प्रजानामुद्वयत्येष सूर्यः॥
इति पञ्चमः प्रपाठकः॥ ॐ आप्यायन्तिर्वति शान्तिः॥

इति मेत्रायण्युवनिषम्समाशः ॥

## कौषीतकिब्राह्मणोपनिषत्॥ २६॥

श्रीमरकापीतकीविद्यावेद्यप्रज्ञापराक्षरम् । प्रतियोगिवितिमुक्तयद्भमात्रं विचिन्तये ॥ ॐ बाह्यं मनसीति शान्तिः॥

चित्री ह व गाग्यायणिर्यक्ष्यमाण आरुणि वस स ह पुत्रं केनकेतुं प्रजिन्याय याजयेति तं हासीनं प्रयच्छ गाँतमस्य पुत्रास्त संवृतं क्रोके यक्षिनसाः धास्यस्यममहो बद्धा तस्य छोके धास्यसीति म होवाच नाहमेतहेद हन्ता-चार्य प्रच्छानीति स ह पितरमासाद्य पप्रच्छेनीति मा प्राक्षीत्कथं प्रतिजवाणीति स होवाचाहमप्येतच्च वेद सदस्येव वयं स्वाध्यायमधीत्य हरामहे यद्यः परे दद्ययेद्युमा गामिष्याव हति ॥ स ह समित्याणिश्चित्रं गाग्यांयणि प्रतिचन्त्रम उपायानीति तं होवाच जहााहीं असि गांतम यो मामुपागा एहि त्वा अपियव्यामीति ॥ १ ॥ स होवाच ये वेके चाम्माछोकात्त्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छिन्त तेषां प्राणेः पूर्वपक्ष जाप्यायते अथापरपक्षे न प्रजनयत्येतहै स्वर्गस्य छोकस्य हार्य यक्षम्यासां यस्प्रस्याह तमतिस्वाते य एवं प्रस्याह तमिह कृष्टिर्मृत्वा वर्षति स हह कीटो वा पत्रहो वा शक्तिवा आर्वृह्ये वा

सिंहो वा सप्स्यो वा परश्वा वा पुरुषो वान्यो वैतेषु स्थानेषु प्रत्याजायते यथाकर्म यथाविषं तमागनं पृच्छांत कोऽमीनि त प्रनिव्याद्विचक्षणाहतवी रेत भारतं पञ्चदशान्यस्तात्पित्यावतम्तस्या पुनि कर्वेयस्यध्वं पुसा कर्त्रा मातरि मामिषिकः म जायमान उपजायमानो द्वादशत्रयोदश उपमासी द्वादशत्र-योद्शेन पित्रा मंत्रिदेहं प्रतितृद्विहं तन्म ऋतवो मर्त्यव आर्भध्वं तेन सम्येन तपसर्तरम्भ्यातेवोऽम्मि कोऽमि न्वमस्मीति तमतिसजते ॥ २ ॥ स एतं देवयानं पन्थानमासाद्याधिलोकमागच्छति म वायुलोकं म वरुणलोकं स आदित्यलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकं नम्य ह एतस्य बह्मलोकस्यारोहुदो महनां येष्टिहा विरज्ञा नर्दा तिल्यो यक्ष. सायुव्यं संस्थानमपराजितमायतर्नामन्द्रप्रजापना हारगोपा विस् प्रमित विचक्षणासं-ध्यमिनोजा. पर्यद्व. प्रिया च मानमा प्रांतरूपा च चाक्षपी पुष्पाण्यादाया-वयती व च जगत्यम्बाश्चास्यावयचाश्चात्मरमोऽवयानद्यम्बियोविदा गर्द्धान तं ब्रह्माहामिथावत सम यशमा विरजा वाय नदी प्रापश्चवानयं जितीध्यतोति ॥ ३ ॥ तं पञ्चशतान्यप्मन्सां प्रतिधावन्ति शत मालाहस्ताः शतमाञ्चन-इसाः मतं चुणेहन्ता. शत वासोहन्ताः शत कणाहम्तान ब्रह्मार्ककोरणाल-कुर्वन्ति स ब्रह्मालकारणालकृता ब्रह्म विद्वान् ब्रह्मवासिव्यति स अस्तरहाधारं हर्दं तन्मनसार्येति तम्हत्वा मधित्विदो मजन्ति स आयन्द्रति सहतीन्येष्टि-हास्तेऽस्मादपद्वन्ति स आगरछान विश्वा नती तो मनगवारयेनि तम्सुकृतद् प्कृते भूनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः स्कृतम्युवयन्यप्रिया दुःकृत तद्यथा रथेन धादयत्रथचके पर्यवेक्षत एवमहोरावे प्रवक्षत एव मुक्तदुरकृतं सर्वाणि च इन्द्रानि स एप विस्कृतो विद्युक्त रो बहा विद्वान्त्रहोत्रास्थित ॥ ४ ॥ स भागच्छति निष्यं बुक्ष तं ब्रह्मगन्य अधिशति स आगच्छति सायुज्यं मं-स्थान त बहा स प्रविश्वति भागच्छत्यपराजितमायतन तं ब्रह्मनेजः प्रविश्वति स आगच्छतीन्द्रप्रजापती द्वारगोपी तावस्मात्पद्रपत स आगच्छति विभुद्र-मितं तं ब्रह्मयशः प्रविशति स आगच्छति विवक्षणामासन्दीं ब्रह्मधन्तरे सान मनी पूर्वी पादी ध्येत नीधमे चापने पादी बेरूपवराजे शाकररेवते तिरश्री सा प्रज्ञा प्रज्ञया हि विपर्यति स भागच्छन्यभिनीजसं पर्यक्कं स प्राणासस्य भूतं च भविष्यस पूर्वी पादी श्रीश्रेश चापरी बृहद्रथन्तरे अन्च्ये भद्रयञ्चा-यत्तीय शीषण्यमृत्यश्च सामानि च प्राचीनातानं यज्षि तिरश्चीनानि सोमां-शव उपम्तरणमुद्रीथ उपश्री: श्रीरूपबहुणं निस्मन्त्रह्याम्त तमिरशंबिन्यादेन-बाप्र आरोहान ने ब्रह्माह कोऽसीति नं प्रतिब्रूयात् ॥ ५ ॥ ऋतुरस्म्यातेवोऽ-स्म्याकाशाधोनेः मंभूतो भार्याये रेतः संवत्सरस्य तेजोभूतस्य भृतस्यात्मभू-तस्य स्वमारमाति यस्त्वमाने सोडमसीनि तमाड कोऽहमसीति सत्यमिति

न्यागिक तथासत्यमिति यदन्यहेवेभ्यन्न प्राणेभ्यन्न तत्सद्य यहेवान प्राणान तथं तदेत्या वाचाभिज्याहियते सत्यमित्येताविदं सर्वमितं सर्वमसित्येवेनं तदाह तदेत्यक्षेकेनाष्युक्तम् ॥ ६ ॥ यज्दरः सामिश्रा असावृक्तमृतिरन्यः । स महोति हि विशेष ऋषिनेन्नमयो महातिति ॥ तमाह केन पैष्णाित गामान्यामोतीति प्राणेनेति न्याग्केन स्त्रीनामानीति वाचेति केन नपुंसकनामानीति मनसेति केन गम्धानिति प्राणेनेति न्याग्वेन रूपार्थाते सन्त्र विश्वेषकामानीति मनसेति केन गम्धानिति प्राणेनेति न्याग्वेन रूपार्थाति स्त्राभ्यानिति भ्रोत्रेणेति केनासरमानिति जिद्धयेति केन कर्माणीति हस्ताभ्यानिति केन सुखदुः से इति रागिरेणेति केनानन्दं रति प्रजातिमित्युपस्थेनेति केनत्या इति पादाभ्यामिति केन धियो विज्ञातव्य कामानिति प्रज्ञवेति प्रमयात्तमहापो व खलु मे द्याग्वय ने लोक इति मा या महाणि चितियां व्यप्टिना चिति जयित तां व्यप्टिन्यभ्ते य एव वेद् य एवं वेद् ॥ ७ ॥ प्रथमाऽध्यायः ॥ ३ ॥

प्राणी ब्रह्मेनि ह स्माह कोपीतिकम्नस्य ह वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणी मनी दुनं वाक्परिवेद्दी चक्ष्मांत्रं श्रीश्रं मंश्राविवत् यो ह वा प्तस्य प्राणस्य अग्रजी मनो दल वेट इतवानभवति यश्रक्षगोषु गोप्तमानभवति यः श्रीत्र मंश्राविक संश्राविश्तमानभवति यो वाचं परिवर्ष्टी परिवर्ष्टी मानभवति तसी वा एतसी प्रा-णाय ब्रह्मण पुताः सर्वा देवता अयाचमाना वाल हरन्ति तथो एवासी सर्वाक्ति भूतान्ययाचमानायव वाल हरनित य एव वेद नम्योपनिषक्त याचेदिति तद्यश्वा आम निक्षित्वा लब्धवीयविशेषाहमतो उत्तमश्रीयामिति य पुवैनं प्रस्तात्म-साचक्षीरम एवनमुपमञ्जयन्ते ददाम त इत्येप धर्मी याचती अवस्यनन्तर-स्रवेधनसुपमञ्जयन्ते ददाम न इति ॥ १ ॥ प्राणी अहोति ह स्पाह पेत्रयस्तस्य ह वा पुनस्य प्राणस्य ब्रह्मणो वापपरसाचशुरारुम्बे चक्षः परसाव्ह्रोत्रसाहरूके श्रीत्र परम्नात्मन आरुत्वे मनः परमाध्याण आरुत्वे तस्र वा एतस्र प्राणाव श्रमण एताः सर्वा देवत। अयाचमानाय बाल हरन्ति तथो पुवासी सर्वाणि भूतान्ययाचमानाय बील हरन्ति य एवं वेद तस्योपनिषद्म याचेदिति तद्यधा मामं भिक्षित्वा लब्ध्वोपविशेखाइमतो दत्तमभीयामिति य एवनं पुरस्ताख-त्या बक्षीरम एवनम्पमञ्चयन्ते ददास त इत्येष धर्मा याचनो अवत्यनम्बर-स्ववैनम्पमञ्जयन्ते द्दाम त इति ॥ २ ॥ अथान एकधनावरोधनं यदेकध-नमभिध्यायात्र्याणमास्यां वामावास्यां वा शुखपक्षे वा पुण्ये नक्षत्रेऽशिम-पसमाधाय परिसमुद्या परिस्तीर्थ पर्युक्ष्य पूर्वदक्षिण जान्वाच्य स्रदेण वा चमसेन वा कंसेन वेता आज्याहुनार्जुहोति वाङ्गामदेवतावरोधिनी सा मेऽमुष्मादिदमवरुन्द्रां तस्यै स्वाहा प्राणी नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमु-प्मादिदमवरुनद्वां तस्य खाहा चक्षुनीम देवतावराविनी सा मेऽसप्मादिदमबन

क्रम्बां सर्खे स्वाहा श्रोत्रं नाम देवतावरोधिनी सा मेऽ सुष्मादिदमवरुन्दां सर्वे स्वाहा मनो नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुष्मादिदमवरुन्दां तस्य स्वाहा प्रज्ञा नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुप्सादिदमवरून्हां तस्य स्वाहे-त्यथ धूमगन्धं प्रजिधायाज्यत्वेषेनाङ्गान्यनुविमुख्य वाच्यमोऽभिप्रवृज्यार्थं ब्र-बीत दूतं वा प्रहिणुयालमने हैव ॥ ३ ॥ अथातो दैवस्मरो यस प्रियो बम्पे बसी वा एषां वैनेपामेवैतस्मिन्पर्वण्यशिमुप्यमाधार्यतयैवावृतेता भाज्याह-तीर्जंहोति वाचे ते मयि जुहोम्यमा स्वाहा प्राणं ते मयि जुहोम्यसी स्वाहा श्रभुस्ते मिय जुहोम्यमा स्वाहा श्रीत्रं ते मिय जुहोम्यसा स्वाहा मनस्ते मबि जम्यसी स्वाहा प्रज्ञानं ते मयि जुहोन्यमी स्वाहेत्यथ धूमगन्ध प्रजिवा-बाज्यलेपेनाङ्गान्यनुविमृज्य वाचंयमोऽभिष्ठवृज्य संस्पर्ग जिगमिषेद्पि वाताह्ना संभाषमाणम्बिष्टेन्त्रियो हैव भवति सारन्ति हैवास्य ॥४॥ अथान सायमञ्ज प्रात-र्दनमन्तरमित्रतित्रमित्याचक्षने यावई पुरुषो मासने न तावत्याणितं शक्रोति भाणं तदा बाचि जुहीति यावद्वं पुरुष प्राणिति न नावद्वापितं शक्तीति बाचं सदा प्राणं बुहोत्येतेऽनन्तेऽसृताहती जीवच स्वपंश्र संततमव्यवच्छिन्नं जुहोन साथ या अन्या आहतयोऽन्तवत्यनाः कमेमच्यो भवन्येतद् व पूर्व विद्वासी-Sफ्रिहोत्रं जुहवांचकुः॥७॥ उक्यं ब्रह्मोत ह स्माह शुष्कभृद्वारम्नटगिलुपामीत सर्वाणि हासी भूतानि श्रेड्यायाभ्यव्यंन्ते नद्यज्ञपत्युपासीत सर्वाणि हासी भूतानि श्रेद्धाय युज्यन्ते तत्सामेत्युपासीत सर्वाणि हाम्म भूतानि श्रेद्धाय सन्तमन्ते तच्हीत्युवासीन तद्यश इत्युवासीत तत्तेज इत्युवासीत तद्यथनच्छा साणां श्रीमत्तम यशस्त्रितमं तेजस्वितमं भवति तथो प्रवं विद्वास्पर्धेपां अतनां श्रीमत्तमो यशस्वितमसंजिन्दितमो भवति तमैतमैष्टकं कर्ममयमाः स्मानमध्वर्यः मंस्करोति तम्मिन्यजर्मयं प्रवयति यज्ञमयं ऋक्षयं होता ऋक्षयं साममयमुद्राना स एष सर्वन्यै त्रयीविद्याया आत्मेष उत एवान्यार्वतदात्मा भवति य एवं वेद ॥६॥ अथातः सर्वजितः कीपीतकेकीण्युपासनानि भवन्ति बज्ञोपयीतं कृत्वाप आचम्य त्रिरुद्पात्रं प्रसिच्योद्यन्तमादित्यमुपतिष्ठत वर्गीsसि पाप्सानं में वृक्ष्मीलेत्यंवावृता मध्ये सन्तम्यूद्वगीं जिन पाप्सानं म उद्दक्षचीत्वेतवैवावताम्तं यस्तं संवर्गोऽसि पाप्मानं मे संवृङ्घीति यदहोरा-न्नाम्यां पापं करोति संतद्रके ॥ ७ ॥ अय मानि मास्यमावास्यायां पश्चाच-न्द्रमसं दश्यमानस्पतिष्ठेतंत्रयेवाकृता हरिततृणाभ्यामथ बाक् प्रत्यस्वति यत्ते सुसीमं हृदयमधिचन्द्रमानि श्रितम् ॥ तेनामृतत्वस्येशानं साहं पात्रमधं हृद-भिति न हास्मात्पूर्वाः प्रजाः प्रयन्तीति न जातपुत्रस्थायाजातपुत्रस्थाह ॥ आप्यावस्य समेत ते सन्ते पर्यासि समुयन्त वाजा यमादित्या अंश्रुमाप्याय-क्रमीत्वेतासित ऋची जपित्वा नास्ताकं प्राणेन प्रजया पश्चभिराप्ययस्वेति

दैवीमावृतमावर्ते बादिससावृतमन्वावर्तयति दक्षिणं बाहुमन्वादनैते ॥८॥ अब पार्णमास्यां पुरस्ताचनद्रमसं दृश्यमानमुपतिष्टेतेतयवावृता सीमी राजासि बिचक्षणः पञ्चमुखोऽसि प्रजापतिर्वाह्मणस्त एकं मुखं तेन मुखेन राज्ञोऽस्ति तेन मुखेन मामकाद कुरु ॥ राजा त एक मुखे तेन मुखेन विशोसिस तेनैव मुखेन मामकादं करु ॥ इयेनस्त एकं मुखं तेन मुखेन पक्षिणोऽस्मि तेन मुखेन मामबादं कुरु ॥ अधिम्त एकं मुखं तेन मुखेनेमं लोकमिन्य तेन मुखेन मामसारं कुरु ॥ सर्वाणि भूनानीत्येव पञ्चमं मुखं तेन मुखेन मर्वाणि मुतान्यत्मि तेन मुखेन मामबादं कर ॥ मास्राकं प्राणेन प्रजया पद्मभिरवक्षेष्ठा योऽसान्द्रेष्टि य च वयं द्विष्मानस्य प्राणेन प्रजया पञ्चभिरवक्षीयस्वेति स्पितिदेवीमावृतमावने आहित्यस्यावृतमन्वायर्तन्त इति दक्षिणं बाह-मन्बावतेते ॥ ९ ॥ अथ मंबद्यन्जायायं हृद्यमभिमृदीत् ॥ यत्ते सुसीमे हरूचे हितमन्तः प्रजापना ॥ सन्येऽहं मां तहिद्वांसं माहं पात्रमधं रदमिति न हास्मापूर्वाः प्रजाः प्रति ॥ १० ॥ अथ प्रोप्यायन्युत्रस्य मूर्धानमभिमृशति ॥ अक्राइक्रात्मंभवसि हृदवाद्धिजायमे । आत्मा व पुत्रनामासि स जीव शहदः श्रहम् ॥ असाविति नामास्य ग्रह्लानि । अद्मा भव परद्यर्भव हिरण्यमस्त्रतं मब । तेजो वै पुत्रनामानि स जीव शरदः शतम् ॥ असाविति नामास्य मृह्णाति । येन प्रजापतिः प्रजाः पर्यमृद्धीतारिष्टर्ये तेन स्वा परिमृह्णाम्य-साबित्यथास्य दक्षिणे कर्णे जपति ॥ असं प्रयन्धि मधववाजीपिविनीनद्रश्रेष्ठाति इबिणानि धेहीति माच्छेता मा व्यथिष्टाः शतं शरद आयुपी जीव पुत्र । ते नामा मुर्थानमभिजिबास्यमाविति जिल्ला मुर्धानमभिजिबेद्वता त्वा हिंकारे-णाभिहिंकरोमीनि त्रिरस्य मुर्धानमभिहिंकर्यान् ॥ ११ ॥ अथातो देवः परिमर एतई ब्रह्म दीप्यने यद्भिज्वेलखर्यतिन्त्रयने यश्व ज्वकति तस्यादित्यमेव तेजो गच्छति वायु प्राण एतई ब्रह्म दिष्यते यथादित्यो दृश्यतेऽधैनिम्ब्रयते यश्च दृश्यते तस्य चन्द्रमसमेव तेजो गच्छति वायु प्राण एतद् श्रह्म दीप्यते यश्व-न्द्रमा दृश्येतन्त्रियते यञ्च दृश्यते तस्य विद्युतमेव तेजो गच्छति वायुं प्राण एसद्दे बहा दीप्यते यद्विद्यद्विद्योततेऽधंतिन्त्रयने यस विद्योतनं सन्य वायुमेव तेजो गच्छनि वायं प्राणमा वा एताः सर्वा देवता वायुमेव प्रविश्य वायी स्ता म मुर्च्छन्ते तसादेव पुनरुदारत इत्यधिदवतमथाध्यात्मम् ॥ १२ ॥ एतहै महा दीप्यते यहाचा बदलाधतिन्त्रयते यश्च बरुति तस्य चधुरेव तेजो गच्छति प्राण प्राण एतद्वे ब्रह्म दीच्यते यस्थ्यपा पश्यस्ययतिन्छ तो यस पश्यति तस्य श्रोत्रमेव तेजो गच्छति प्राण प्राण प्रतद्वे बद्ध दीप्यते बच्छोत्रेण शुणोस्ययेतिन्त्रयते यस शुणोति तस्य मन एव तेजो गच्छति प्राणं प्राण एतंद्र महा दीप्यते ग्रन्मनसा ध्यायख्यैतन्त्रियते यस ध्यायति

सस्य प्राणमेव नेजो गच्छति प्राण प्राणम्ता वा एताः सर्वो देवसाः प्राण-मेव प्रविद्य प्राण सप्ता न मृच्छंन्ते तसाद्वेव पुनर्ग्दारने तद्यदिह वा प्रवंबिद्वांस उभी पर्वताविभग्रवतेयातां तुस्तूर्पमाणी दक्षिणश्रीसरश्च न हैं वेन स्तृष्वीयातामथ य एनं हिपन्ति यांश्च म्बय हेष्टि त एवं सर्वे परितो श्रियन्ते ॥ १३ ॥ अथातो निःश्रेयसादानं एता ह व देवता अहंश्रेयसे विव-दमाना अस्माच्छरीरादुश्चकमुन्तहारुमृत शिष्येथेनद्वानप्रविवेश नद्वाचा वद-च्छिप्य एकाँधतसञ्जः प्रविवेश तहाचा वर्षाश्रुपा पश्यच्छिप्य गुवाधतच्छीत्रं प्रक्रियेश नद्वाचा वद्श्वश्चपा प्रथच्छोत्रेण ग्रुष्वच्छित्य प्रवाधितनमनः प्रविवेश तहाचा वटचक्ष्रपा पश्यव्होत्रेण ग्रुण्वन्मनमा ध्यायव्छित्य एवार्थनस्प्राणः प्रविवेश तत्तत एव मस्तर्या महेवाः प्राणे निःश्रेयमं विचिन्त्य प्राणमेष वक्रात्मानम्भिसंस्त्य सहनः सर्वरम्याहोकादचक्रम्सने वायुविष्टाकाशा-त्मानः स्वयंयुन्तथो एवं बेबिहान्सवेषा भूतानां प्राणमेव प्रज्ञात्मानमिन-संस्तुय सहते सर्वेशमाध्यग्रहाराद्वायानि स वाय्यनिष्ठाकाशासा न स्वरंति सद्भवति यत्रेतदेवास्त्रशाय तद्भुनो भवति यद्भुना देवाः ॥१४॥ अयातः पितापुत्रीयं संप्रदानमिति चाचक्षते पिता पुत्र शेष्याह्यपति नवैस्त्णेस्सारं संसीयांशिमुपसमाधाबोडकुम्नं स्पात्रसुरनिधापाहतेन वासमा संबद्धनः इयेन एता पुत्र उपरिष्टादिभिनिपदात इन्द्रियेग्स्यन्द्रियाणि संस्पृश्यापि वाम्याभिमुखत एवामीताथासं भंप्रयच्छति वाच मे अग्रि द्धानीति पिता वार्च ने सस्य द्वा इति पुत्रः प्राण मा व्यक्ति द्वानाति पिता प्राणं ते मिथ द्ध इति पुत्रश्रक्षमें त्विय तथानीति पिता चक्षमें मिथ द्ध इति पुत्र श्रोत्र में व्यक्ति द्धानीति धिता श्रोत्र ने स्वि द्ध हिन पुत्री सनी से श्वयि द्धानीति पिना मनम्ने मयि द्ध इति पुजोऽन्नरमान्मे स्विथ द्धानीति पितान्नरमान्ते मांथ द्ध इति पुत्रः कर्माण मे त्वयि द्वानीति पिता कर्माणि ते मिय द्वा इति पुत्र, स्याद् सं में स्वाय द्वानीति पिता स्वद्, सं ते मिय द्वा इति पुत्र आनन्द राति प्रजाति में त्वयि दधानीति विता आनेन्द्र राति प्रजाति में मिये द्रध इति पुत्र इत्या में त्वयि द्रधानीति पिता इत्या ने मिये द्रध इति पुत्रो वियो विज्ञानस्य कामान्मे ।विय द्यानीति पिता धियो विज्ञातस्यं का-माने मिय देप हात पुत्रोध्य दक्षिणाबृहुपनिष्ठामीत त पितानुमञ्जयते यशो ब्रह्मवर्थसम्बाद्य कीर्तिस्वा जपतामित्यथतरः सव्यमसमन्ववेशते पाणि मान्तर्थाय वसनान्त्रेन वा प्रस्छाद्य स्वर्गाहोकान्कामानवाप्रहीति स यद्यगदः स्यारपुत्रस्येश्वयं पिता वसेन्परिवा बजेधवूर्वं प्रेयाधदेवनं समाप्यति तथा समा-पयितन्त्रो भवति तथा समाप्रमितन्त्रो भवति ॥१५॥ इति हिनीयोऽध्यायः ॥२॥ प्रतर्दनी ह व देवोडासिरिन्डस्य प्रियं धामोपजगाम यहेन पीहनेण चतं

हेन्द्र उवाच प्रतर्दन वरं ते ददानीति म होवाच प्रतर्दनस्वमेव वर्णाव्य यं ह्वं मन्त्याय हितनमं मन्यस इति तं हेन्द्र उवाच न वे वरं परसौ वृणीते रवमेव वृणीप्वेत्यवरो वैनाई किल म इति होवाच प्रतर्दनोऽथो स्वल्विन्द्रः सत्यादेव नेयाय सन्य हीन्द्रः स होवाच मामेव विजानीहातदेवाहं मनु-प्याय हिततमं मन्ये यन्मां विजानीयां जिशीर्पाणं त्वाष्ट्रमहनमवा उद्यावान्य-तीन्सालावकेम्यः प्रायच्छं वहीः संधा भाविकम्य दिवि प्रह्लादीननुणमहमन्त-रिक्षे पालोमानपृथिव्यां कालकाइयांन्तस्य मे तन्न न लोम च नामीयते स यो मां विजानीयाञ्चास्य केन च कर्मणा लोको मीयते न मान्वधेन न पितृवधेन न म्नेयेन न भ्रणहत्यया नाम्य पाप च न चकुषो मुखाशीलं वेत्तीति ॥१॥ म होवाच प्राणोऽस्मि प्रजायमा त मामाव्रसृतमित्युपास्वायुः प्राणः प्राणो वा भायः प्राण उवाचामृत यावद्धास्मिन्छरीरे प्राणी वर्यात तावदायुः प्राणेन होवाम् (भिताके अमृतन्यमाम्रोति प्रजया सत्यमंकरुपं स यो म आयुरमृतमि-त्युपाने सर्वसाय्रासिहोक एवामोत्यमृतन्वमक्षिति खगै छोके तहुँक आह-रेके सूर्य व प्राणा गच्छन्तीनि न हि कश्चन शक्तयात्सकृद्वाचा नास प्रज्ञापियतु चशुपा रूप ओत्रेण शब्द मनसा ध्यानांमायेकभूय व प्राणा भन्ता एककं मर्वाण्येवतानि धजापयन्ति वानं वदती सर्वे प्राणा अनुबद्धन्ति चक्षः पर्यन्सर्वे प्राणा अनुपर्यन्ति श्रोत्र अ्ववस्तर्वे प्राणा अनुस्ववन्ति मनी ध्यायत्वेते प्राणा अनुध्यायन्ति प्राण प्राणन्त मर्वे प्राणा अनुप्राणन्ती-रयेवसुह इतिहिति हेन्द्र उवाचामीत्येव प्राणानां नि.श्रेयमादानसिति ॥ २ ॥ जीवान वागपेतो सकान्विपद्यामा जीवनि चक्षरपेतोऽन्धान्विपद्यासी जी-र्वात श्रोत्रापेतो बिधरान्त्रिपदयामो जीवति बाहुच्छिन्नो जीवस्यूरुच्छिन इत्येवं हि पदयाम इत्यथ खलु बाग एव प्रजारमेद शरीर परिगृद्धोत्थापयांत तस्यादेनमेवोक्थम्यार्थान यो व प्राणः सा प्रजा या वा प्रजा स प्राणः सह होतावस्मिञ्छरीरे वसतः सहोत्कासनम्बर्धपेव दृष्टिरेनद्विज्ञानं यवतःपुरुषः स्भः म्बम न कंचन पश्यत्यथास्मिन्त्राण प्रवेकधा भवति तदेनं वाक्यवेनि-मनिः महाप्येति चक्षः सर्वे रूपैः महाप्येति श्रोत्र सर्वेः शब्दः सहाप्येति मनः सर्वेष्यांनैः सहार्थिति स यदा प्रतिवृध्यने वयाक्षविलनो विस्फृतिक्वा विप्रतिष्टरक्षेत्रमेवतसादात्मनः प्राणा यथायननं विप्रतिष्टन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकामास्यपंत्र मिद्धिकेतहिल्लान यत्रनत्युक्य आतीं महिष्यकाबस्यं न्येत्य मोह नीत तदाहरुदक्रमीचित्त न द्युणोति न पद्यति वाचा बदस्यथा-सिन्त्राण पुरेक्षा सर्वात तदैनं वाज सबैनोसिनः सहाप्येति चक्षः सर्वे रूपैः सहाप्येनि ओत्रं सर्वैः शब्दैः सहाप्येनि मनः सर्वेध्यातैः सहाप्येनि स यदा प्रतिवृध्यने वधाक्षेत्रवृक्षतो विस्कृतिका विप्रतिहेर्श्ववमेवैतस्तादारमनः

प्राणा यथायसनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेश्यो देवा देवेम्यो छोकाः ॥ ३ ॥ स यदा-साष्ट्रीरादुत्कामति वागसासर्वाणि नामानाभिविस्त्रते वाचा सर्वाणि नामान्यामोर्ते प्राणोऽसास्तर्वान्गन्धानभिविसुजते प्राणेन सर्वाभान्धाना-म्रोति चक्षुरसाःसर्वाणि रूपाण्यभिविस्त्वते चक्षुपा सर्वाणि रूपाण्याम्रोति भोत्रमसात्मवाञ्छन्दानभिविस्त्रते श्रोत्रेण सर्वाञ्यवदानामोति मनोऽसा-त्सवाणि ध्यातान्यभिविध्जते मनमा सर्वाणि ध्यातान्यामीति सेपा प्राणे सर्वाप्तियों व प्राणः सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राणः स इ होतावस्थि-ब्छरीरे वसतः सहोक्षामनोऽध खलु यथा प्रज्ञायां सर्वाणि भूतान्येकीभवन्ति तद्भाग्यास्यामः ॥ ४ ॥ वागेवास्मा एकमङ्गमुदृढं तस्य नाम परस्नात्प्रतिबि-हिता भूतमात्रा घाणमेवास्या एकमङ्गमुद्दं तस्य गन्धः परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा चक्षुरेवास्या एकमङ्गमुद्दु तस्य रूपं परस्तात्व्यतिविहिता भूतमात्रा श्रोत्रमेवास्य। एकमङ्गमुद्दृ तस्य शब्दः परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा जिहै-वास्या एकमङ्गसुद्द तस्याबरमः परस्तान्त्रतिविहिता भृतमात्रा हस्तावेबास्या एकमङ्गमुद्द तथाः कर्म परम्ताः प्रतिविद्दित। भूतमात्रा शरीरमेवास्या एकम-**इ**मुक्ड तस्य मुखदुःसं परस्तान्त्रनिविहिता भूनमात्रा उपस्य गृवास्या प्रकान क्रमुंदृढं तस्यानन्दो रतिः प्रजातिः परस्ताव्यतिबिहिता भृतमात्रा पादाचेवास्या एकमङ्गमुदृहं तयोरित्या परमात्यतिविहिना भूतमात्रा प्रज्ञवास्या एकमङ्गमुदृहं तस्य धियो विज्ञानस्यं कामाः परम्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा ॥ ५ ॥ प्रज्ञया बाच समारुख वाचा सर्वाणि सामान्याम्रोति प्रज्ञया प्राणं समारुख प्राणेन सर्वान्यन्धानामोति प्रज्ञया चक्षः समारुक्ष चक्ष्या सर्वाणि रूपण्यामोति प्रज्ञया श्रोत्रं समारुह्य श्रोत्रेण मर्वान्छव्दानाग्रोति प्रज्ञया जिह्नां समारुह्य जिह्नाया सर्वानन्नरमानामोति प्रज्ञया हस्तौ समारुह्य हस्ताप्रयां सर्वाणि कर्मा-ण्यामोति प्रज्ञया शरीर समारका शरीरेण सुखदुःखे आम्रोति प्रज्ञयोपस्यं समारुद्धोपस्थेनानन्दं रति प्रजातिमामोति प्रज्ञया पादी समारुद्ध पादाभ्यां सर्वा इत्या आप्नोति प्रश्चर्यय थियं समारुद्ध प्रश्नयंव थियो विज्ञातस्यं कामा-नामोति ॥ ६ ॥ नहि प्रज्ञापेता बाबनाम किंचन प्रज्ञपयेदन्यत्र मे मनोऽभू-दिखाइ नाहमेतसाम प्राज्ञासिषमिति न हि प्रज्ञापेतः प्राणी गन्धं कंचन प्रज्ञपयेदन्यत्र मे मनोऽभूदिखाह नाइमेतं गन्धं प्राज्ञासिषमिति नहि प्रज्ञा-पेतं चक्ष रूप किंचन प्रज्ञपयेदन्यत्र मे मनोऽभूदिखाह नाहमेतद्रूपं प्राज्ञासि-ब्रामिति नहि प्रज्ञापेत श्रोत्र शब्दं कंचन प्रज्ञपयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह बाहुमेतं बाब्द प्राज्ञासिपमिति नहि प्रज्ञापेता जिह्नाबरसं कंचन प्रज्ञपयेद-न्यश्च में मनोऽभूदिखाइ नाइमेतमक्रसं प्राज्ञासिषमिति नहि प्रज्ञापैती हती क्रम किंचन प्रश्नपयेतामन्यत्र मे मनोऽभूदित्याइ नाइमेतत्कर्म प्राज्ञासिपमिति

नहि प्रज्ञापेतं शरीरं सुखदुःवं किंचन प्रज्ञपयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह ना-इमेतत्सुखदुःसं प्राज्ञासिपमिति नहि प्रज्ञापेत उपस्य आनन्दं रति प्रजाति कंचन प्रज्ञपरोतन्यत्र मे मनोऽभृदित्याह नाहमेतमानन्दं रति प्रजाति प्राज्ञा-सिपमिति नहि प्रज्ञापेती पादावित्यां कांचन प्रज्ञपयेतामन्यत्र मे मनोऽभूदि-स्वाह नाहमेतामित्यां प्राज्ञासिषमिति नहि प्रज्ञापेता घीः काचन सिद्ध थेस प्र-जातच्यं प्रजायेत ॥ ७ ॥ न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यास गुन्धं विजि-ज्ञासीत वालारं विचान रूपं विजिज्ञासीन रूपविदं विचान गर्ट विजिज्ञा-सीत श्रोतारं विद्याबाबरमं विजिज्ञासीनाबरसविजातारं विद्याब कर्म विजि-ज्ञामीत कर्तारं विद्यास मुखदु:खे विजिज्ञामीत सुखदु खयोर्विज्ञातार विद्या-कानन्दं रति प्रजाति विजिज्ञासीतानन्दस्य रतेः प्रजातेविज्ञातारं विद्याकेत्यां विजिज्ञासीतेतार विद्याश्व मनो विजिज्ञासीत मन्तारं विद्याला वा एता दशेव भूतमात्रा अधिप्रज्ञं दश प्रज्ञामात्रा अधिभूत यद्धि भूतमात्रा न स्युर्न प्रज्ञा-मात्राः स्व्येहा प्रज्ञामात्रा न स्युनं भूतमात्राः स्युः ॥ ८ ॥ व हान्यतरतो रूपं किंचन मिद्येको एतकाना तद्यथा रथस्यानेषु नेमिरपिता नाभावरा अ-र्षिता एवमेवैता स्तमात्राः प्रज्ञामात्राम्बर्षिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे अर्पिता एव प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दीऽजरोऽमृतो न साधुना कर्मणा भूयाको प्रवासाधुना कर्मणा कनीयानेप होवेनं साधु कर्म कारयति तं यमन्वानुनेषत्येप एवेनम-साथ कर्म कारपति तं यमेश्यो लोकेस्यो नुनुत्सत एव लोकपाल एव लोका-धिपनिरेष मर्वेश्वरः म मधान्मेति विद्यारम म आत्मेति विद्यात ॥ ९ ॥ इति तनीयोऽध्याय: II 3 II

गार्यो ह व बालाकिरन्वानः संतपष्ट आस योऽयमुशीनरेषु संवससम् स्येषु कुरपञ्चालेषु काशीविद्दृष्टिर्वात सहाजातशत्रुं काइयमेत्योवाच हहा ते अवाणिति नं होवाचाजातशत्रुः सहस्यं दृश्यम् एतस्यां वाचि जनको जनक हित वा उ जना धावन्तीति ॥ १ ॥ स होवाच बालाकिर्य एवैष आदित्ये पुरुषम्तसेवाहमुपास ह्ति तं होवाचाजातशत्रुर्मामेतस्यस्यवादसिष्टा कृहरपाण्डरवामा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्योत वा अहमेतमुपास हित स यो हतमेवमुपामेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्यो भर्वात ॥२॥ स एवेष बाला-किर्य एवेष चन्द्रमसि पुरुषसमेवाह ब्रह्मोपास हित तं होवाचाजातशत्रुर्मामेन तस्मिन्समवादिष्ठाः सोमो राजाश्वस्थात्मि वा अहमेतमुपास हित स यो हतसेवमुपामेऽकस्थात्मा भवति ॥ ३ ॥ सहोवाच बालाकिर्य पृवेष विद्युति पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास हित तं होवाचाजातशत्रुर्मामैतस्थानसमवादिष्टा सेजस्थात्मेति वा अहमेतमुपास हित स यो हतसेवमुपासे तेजस्थात्मा भवति ॥ ४ ॥ स होवाच बालाकिर्य पृवेष सनिवसी पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मो- पास इति तं होवाचाजातशत्रुर्मामैतस्मिन्समवाद्यिष्ठाः शब्दस्याःमेति वा महमेनमुपास इति स यो हतमेवसुपाले शब्दस्यातमा भवति ॥ ५ ॥ स होवाच बालाकियं एवंप आकाशे पुरुपलमेवाहमुपास इति तं होबाचा-जातशत्रुमीमैतिस्मिनसमवाद्यिष्टाः पूर्णमध्वति होद्योत वा अहमेतसुपास इति स यो हैतमैवमुपानं पूर्वते प्रजया पश्चिनी एव स्वयं नास्य प्रजा पुरा कालान्त्रवर्तने ॥ ६ ॥ स होवाच बालांकर्य प्रवेष वाया पुरुषलमेवाहसुपास इति नं होवाचाजातज्ञन्तमामनिस्मन्यमवाद्यिष्टा इन्द्रो वेकुण्डोऽपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपाम इति स यो हैतसेवसुपासं जिप्णुई वा पराजिष्णु-रन्यतरस्य ज्यायानभवान् ॥ ७ ॥ स होवाच बालांकियं पूर्वपोऽद्यो पुरुषानमेवा-हसुपास इति तं होवाचाजानशत्र्मांसतिसान्समवाद्यिष्टा विपासहितिति वा अहमेत्सुपास इति स यो हैतसेवस्पाने त्रिपायहिवाँ एप भवति ॥ ८ ॥ स होवाच बालाकिये एवंपोऽप्स् पुरुपलगेवादस्यास इति तं होवाचाजातश-त्रुमीमतिसन्यमवाद्यिष्टा नाद्यन्यात्मीत वा अहमेतम्पास इति स यो हैतसेवमुपाने नाध्यस्यातमा भवतीत्वधिरवनसथा यात्मम् ॥ ९॥ स होवाच बालाकिये प्रवेष आद्रों पुरुषमाभेवानमुष्यम इति न होवाचाजानुहान्भसिन-सिन्समवाद्यिष्ठाः प्रतिरूप इति वा अहसैतस्यास इति स यो हेनसेवस्-पाम्ते प्रतिरूपो हैवास्य प्रजायास। जायने नाप्रतिरूप ॥ ६० ॥ स होवाच बालकियं पृत्रेष प्रति अकाया पुरुषन्तसेवाउस्पास इति त तोवाचाजातसञ्ज-मामैनस्मिन्यमवाद्यिष्टा द्वितीयोऽनयग हान वा अहमेतस्पास हान स या हैतमेवमुपास्त विन्तरे हिनीयाहिनीपवान्भवनि ॥ ११॥ स बीवाच बाला-किर्य एवप शब्दः पुरुषसम्बेति तसेवाहसूपास हति त नावाचाजातशत्रमी-मतिम्मिन्समवाद्यिष्टा अम्हिति वा अहमेतम्याय इति स यो हतसेवस्पास्ते नो एव स्वय नास्य प्रजा पुराकान्यान्यंमोहमंति ॥ १२ ॥ स होवाच बाला-कियं प्रवेष रहायाया पुरुषम्ममेवाहमुपास इति त होवाचाजातशत्रुमामेन-सिम्समवादयिष्टामृत्युरिति वा अहमेनमुपास डांन स यो हैतमेवसुपासे नो एव खर्य नास्य प्रजा पुरा कालाल्प्रसीयने ॥ १३ ॥ म होवाच बाला-कियं एवेष शारीरः पुरुषक्तमेवाटसुषाय इति न होवाबाजातशत्रुर्मामैनस्मि-न्समनादविष्टाः प्रजापनिरिति वा अहमेनमुपास हति स यो हैनमेवसुपास्ते प्रजायते प्रजया पश्चिः ॥ १४ ॥ स होवाच बालाकियं एवेप बाज्ञ आसा येनैतत्सुसः स्वप्नमाचरति नमेवाहम्पास इति नं होवाचाजानश्चमामनस्मि-न्समधाद्यिष्टा यमो राजेति वा अइमेनमुपास इति स यो हितमेवसुपास्ते सर्वे हास्ता इदंश्रिष्टाय गम्यते ॥ १५ ॥ स होवाच बालाकियं एवप दक्षि-णेक्षनपुरुषस्त्रमेवाहसुपास इति त होवाचाजातशत्रमामैतस्मिन्समवादयिष्टा

नाम आत्माधिरात्मा ज्योतिष्ट आत्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमे-बसुपाम एनेपां सर्वेषामात्मा भवति ॥ १६ ॥ स होवाच बालाकियं प्रवेष सब्येक्षनपुरुवन्तमेवाहम्वास इति तं होवाचाजातशत्रमीमैतस्मिन्समवाद-बिद्याः सत्यस्यात्मा विद्युत भाग्मा तेजस आग्मेनि वा अहमेतसुपास इति स मो हैतमेवमुपास एतेषां सर्वेषामात्मा भवनीति ॥ १७ ॥ तत उ ह बाला-किस्तूरणीमास तं होवाचाजातशत्रुरेतावत् बालाकीति एनावद्वीति होवाच बालाक्स्ति होनाचाजानशत्र्मृपा व किल मा मंबद्धि प्रसा ते बवाणीति होबाच यो व बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वैताकर्म स बेदितच्य इति तत उ ह वालाकिः समित्याणिः प्रतिचकामीयायानीति तं होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोसरूपमेव स्याचन्क्षत्रियो बाह्मणसूपनयीतेहि ब्येव न्वा ज्ञपयिष्यामीति तं ह पाणावभिषय प्रवदाज ता ह सूसं पुरुषमीयतुम्नं हाजातशात्रुरामश्रयां-चके बृहत्पाण्डरवासः योमराजिलिति स उ ह तुर्णामेव शिश्ये तत उ हैनं यष्ट्या विचिक्षेप स तत एव समुचर्या तं होवाचाजातशत्र, क्रेप एतद्वा लोके पुरुषोऽशयिष्ट केतदभक्तत एतद्रागादिनि तद् ह बालाकिने विजजी ॥१८॥ ते होवाचाजातशत्रुर्यत्रेष एतदालाके पुरुषोऽशिष्ट यत्रैनद्**भृद्य**तः एतदागा-दिता नाम हदयस्य नाडता हदयान्पुरीनतम्बित्रतन्वन्ति यथा सहस्रधा केशो विवादितमावदण्यः पिङ्गलम्याणिमा निष्टन्ते शुरुस्य कृष्णस्य पीतस्य लोहितस्येति ताम् तदा भवति यदा स्म स्वप्नं न कचन पश्यत्यधास्मिन्नाण एवेक्या भवति तथेनं वाक्सवैनांमिशः सहाप्येति चक्षः सर्वे रूपैः सहा-प्येति श्रोत्रं सर्वे शर्दे सहाप्येति मनः सर्वेध्यति सहाप्येति स यदा प्रति-बुध्यते यथाग्रेज्वेलतो विस्फृलिङ्गा विश्वतिष्टरकेयमेवैतस्मादारमनः श्राणा यथायतनं विप्रतिष्टनते प्राण+यो द्वा देवे+यो छोकाम्नद्यश श्वर श्वरध्याने हित. स्याहिश्वभरो वा विश्वभरकुलाय एवमेवप ब्राज्य आरमेर्ब् शर्गरमनुप्र-विष्ट आ लोमस्य आ नर्वस्यः ॥ ५९ ॥ तमेतमात्मानमनमात्मनोऽन्यवस्यति यथा श्रेष्टिनं स्वामनद्यया श्रेष्टेः स्वेर्भुद्ध यथा वा श्रेष्टिन स्वा भू अन्त एवसेवैष प्राञ्ज आस्मेतरात्मिनिर्भेद्धे । यथा श्रष्टी स्वरेव वनमारमानमेन आरमनोऽन्य-वस्यन्ति यथा श्रेष्टिन म्बाः स यावह वा इन्द्र एतमानानं न विजर्जा तावदे-नमसुरा अभिवभृतुः स यदा विजलावथ हत्वासुरान्विजित्य सवेषां भृतानां श्रीष्ठ्यं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति तथौ एवेव विद्वान्सवेषां भूतान। क्षेष्ठ्यं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्यति य एव बेद् य एव बेद् ॥ २० ॥ इति चतुर्थोऽ-ध्याय: ॥ ४ ॥

> ॐ वाज्ये मनमांति शाम्तिः ॥ इति कैषीतकित्राद्यणोपनियनसमाप्ता ॥

## वृहज्ञाबालोपनिषत् ॥ २७ ॥

यज्ज्ञानाम्निः न्यातिरिक्तश्चर्म भस्म करोति तत् । बृहजावालनिगमशिरोवेद्यमहं महः॥ ॐ भद्र कर्णेश्वरिति ज्ञान्तिः।

🍑 आपो वा इदमसःमिलिलमेव । स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवत्। तस्यान्तर्मनिस कामः समवर्तत इदं सृजेवमिति । तसाद्यशुरुपो मनसाभिग-च्छनि । नद्वाचा बद्ति । नत्कर्मणा करोति । तदेषाभ्यनुका । कामसद्ये स-सबतेताधि । सनसो रेतः प्रथमं यदासीत् । सतो बन्धुमसति निरविन्दन् । हृद्दि प्रतीच्या कवयो मनीवेति । उपनं तदुपनमति । यत्कामो भवति । य एवं चेद् । स नपोऽनप्यत । स तपम्नस्या । म एनं भूम्ण्डः कालाग्निरुद्रम-गमदागत्य भी विभृतेमीहा भ्यं जुहीति तथेति प्रत्यवीचञ्चसुण्डं वक्ष्पमाणं किमिति विभूतिरहाक्षयोमीहायय बमाणेति आदायेव पंपलादेन सहीक-मिति तत्फलश्चितिरिति तत्थोर्ध्व कि बदामेति । हृहज्ञाबाळामिधां मुक्तिश्चिति मसोपदेशं कुरुष्वेति । अ तदेति । मद्योजाता-पृथिवी । तन्याः स्वाशिवृत्तिः । तस्याः कपिलवर्णानन्दा । तहौमयेन विसृतिर्जाता । वासद्वाद्वकम् । तसाक्ष्मनिष्ठा । तस्याः ऋष्णवर्णाभद्रा । तद्रोमयैन भन्नित जानम् । अघोरा-इहि। तसाद्विषा। तस्या रक्तत्रणी स्रामि । नहीमयेन भस्म जातस्। तस्पुरुपाद्वायुः । तस्माञ्छान्ति । तस्याः धेनवर्णा सुशीखा । तस्य। गोमयेन क्षारं जातम् । ईशानादाकाशम् । तस्याच्छान्यनीना । तस्याश्चित्रवर्णां सुम-नाः। तर्रोमयेन रक्षा जाता । विभृतिर्भातिनं भसा क्षार रक्षेति भसानो भवन्ति पञ्च नामानि । पञ्चभिनामिन्द्रश्चमध्यकारणाङ्गानिः । भसा सर्वोध-भक्षणात् । भासनाज्ञमितम् । क्षारणात्रायता क्षारम् । भूतप्रतिषिशाचबद्यारा-क्षसापसारभवभीतिभ्योऽभिरक्षणाद्वकेति । प्रथमं ब्राह्मणन् ॥ १ ॥

अथ मुसुण्डः कालाभिरुद्रमग्नीपोमान्मकं भस्ममानविधि पप्रच्छ । अप्निर्वयंको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभृत । एकं भस्म सर्वभृतानतरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपो वश्व । एकं भस्म सर्वभृतानतरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपो वहिश्व ॥ अग्नीपोमान्मक विश्वसित्यविराचक्षते । रोष्ट्री घोरा या तजसी तन् । सोमः शत्तपम्तमयः शक्तिकरी तन् । अमृतं यद्मतिष्ठा सा तेजोविद्याकला स्वयम् । रथूलसूरमेषु भृतेषु स एव रस्तेजमी ॥ ६ ॥ दिविधा तेजसो दृत्तिः सूर्यातमा चानलात्मका । संधेव रसशक्तिश्व सोमान्मा चानलात्मका ॥ २ ॥ वंद्यदादिमयं तेजो मधुरादिमयो रसः । तेजोरसविभेदस्तु वृत्तमेतवराचरम् ॥ ३ ॥ अग्नेरस्त-निष्पत्तिरमृतेनामिरेश्वते । अत्ववृत्व हिः कृष्णमग्नीपोमात्मकं जयन् ॥ ४॥ दर्शन

शक्तिमयं सोम अधोशक्तिमयोऽनरुः। ताम्यां संयुद्धितस्यसाष्ट्रश्यक्षितं जना ॥ ५ ॥ अग्नेरूष्वं भवत्वेषा वावत्साम्यं परामृतम् । यावदृश्यासम् सीन्यमृतं विस्वत्यधः ॥ ६ ॥ अत्युव हि कालाग्निरधसाष्ट्रकिरूष्वेमा । यावदृश्यक्षां स्वाप्त्रां सोम् विव्यक्तिष्ट्रश्येषा । यावदृश्यक्षां स्वाप्त्रं सोम् विव्यक्तिष्ट्रश्येषा । यावदृश्यक्षां स्वाप्त्रं सोमः विव्यक्तिष्ट्रश्याः ॥ ८ ॥ शिष्त्रभोष्ट्रीयम् स्वः शिक्षक्षेष्यं । तथ्व तिस्त्राः सोमः विव्यक्तिष्ट्रयास्पदः ॥ ८ ॥ शिष्त्रभोष्ट्रीयम् स्वः शिक्षक्षेष्त्रां तथ्यं तम्त्रद्धस्य शिक्षक्षित्रयां नाव्याप्तमिष्ठ विष्यं न ॥ १॥ अग्नेर्वार्यमिष्ठ विष्यं न महत्रविष्यादिन्तर्यस्त्रविष्ठात्रयाः । व्यक्षित्रस्यादिन्तर्यस्त्रविष्ठात्रयाः महत्रविष्ठात्रयाः महत्रविष्ठात्रयाः महत्रविष्ठात्रयाः महत्रविष्ठात्रयाः महत्रविष्ठात्रयाः महत्रविष्ठात्रयाः महत्रविष्ठात्रयाः महत्रविष्ठात्रयाः महत्रविष्ठात्रयाः स्वाप्त्रयाः प्रकृतेरिक्षकारायं क्रव्यक्षत्रम् । अश्वीयोग्रयस्य स्वत्रयाः सत्रवाः । श्वाक्षत्रम् सत्त्रवां सत्यम् । शिवश्यक्ष्यस्त्रस्य स्वत्यस्य स्वत्रवां सत्यम् । शिवश्यक्ष्यस्त्रस्त्रवां सत्यम् । शिवश्यक्ष्यस्त्रस्त्रवां सत्यम् । अश्वीयोग्रयस्थाः स्वव्यवां स्वत्यस्य क्ष्यतं स्वाः श्वाक्ष्यम् ॥ १ ॥ शिवाद्यताः ततुं दृश्याः शिक्ष्तोमार्यः न यः । श्वावयेयोग्यमार्थे ॥ १ ॥ शिवाद्यिताः ततुं दृश्याः शिक्ष्तोमार्यः न यः । श्वावयेयोगमार्थे सोऽस्त्रत्वायं क्ष्यस्य इति ॥ १६ ॥ हित्रायं वाङ्गणम् ॥ २ ॥

अथ भुस्पडः कालाग्निरुद्र विभृतियागमनुब्हीति होवाच विकटाङ्गा-मुन्मतां महास्वलां मालनामशिवादिषिद्धान्वितां पुनर्थेनुं कृशाङ्गां बत्सहीना-मशान्तामनुष्यदोहिनीं निरिन्दियां जग्बनुणां केशचेलास्थिमक्षिणीं संपिनीं नवपसूनां रागार्वा गां विद्वाय प्रशन्तगीमयमाहरेहीमयं सत्थं प्राह्मं शुमे म्थाने वा पतितमपरिसञ्चात ऊर्ध्व मर्दयेद्गव्येन गोमयम्हणं कपिला बा यवला वा अलाभे नदन्या गाँ। स्याहीपवजिता कपिलागीर्भस्रोक्तं स्टब्सं गोभस नो चेदन्यगोक्षारं यत्र कापि स्थित च यत्तम हि धार्य संस्कारसहितं वार्यम्। तत्रेते श्लोका भवन्ति। विद्याशिकः समस्तानां शक्तिरित्यभिषीयते । गुणत्रयाश्रया विद्या सा विद्या च तदाश्रया ॥ १ ॥ गुणत्रयमिदं धेनुविद्याभू-द्रोमपं शुमम् । मुत्रं चोपनिक्योक कुर्याद्वस्य ततः परम् ॥ २ ॥ वस्तस्तु म्मृतयश्चास्य तम्मभूतं तु गोमयम् । भागाव इति मञ्जेण धेनुं तत्रामिमञ्जयेत् ॥ ३ ॥ गावी भगी गाव इति प्राश्येसपैणं जलम् । उपोध्य च चनुर्दश्यां शुक्ते कृष्णेऽथवा वनी ॥ ४ ॥ परेषुः प्रातरूथाय श्रुविभूत्वा समाहितः। कृतस्त्रानी घीतवद्धः पयीर्धं व सुत्रेख गाम् ॥५॥ उत्थाप्य गां प्रयक्षेन गा-याया मूत्रमाहरेत् । मांबर्ण राजते ताम्रे धारवेम्मृण्मये घटे ॥ ६ ॥ पीएक-रेऽध पड़ारो वा पात्रे गोशृङ्क एव वा। आद्षीत हि गोमूत्रं गन्धद्वारेनि गोमयम् ॥ ७ ॥ अभूमिपातं गृह्वीयात्पात्रे पूर्वोदिते गृही । गोमयं शोधवे-

द्विदान्धीमें भजनुमञ्जतः ॥ ८ ॥ अलङ्मीर्भ इति मन्नेण गोमयं धान्यवर्जिन तम । संत्वासिचामि मञ्जूण गोमुत्रं गोमये क्षिपेत् ॥ ९ ॥ पञ्चानां त्विति म-क्रेण विष्डानां च चतुर्दश । कुर्यात्मंशोध्य किरणः सौरकैराहरेत्ततः ॥ १० ॥ तिद्ध्याद्य पुर्वोक्तवात्रं गोमयपिण्डकान् । स्वगृह्योक्तविधानेन प्रतिष्ठाच्याद्वि-मीजयेत्॥ ११ ॥ विण्डांश्च निश्चिषेत्तत्र आसन्तं प्रणवेन सु । पडक्षरस्य सुक्तम्य ब्याकृतस्य तथाक्षरं ॥ १२ ॥ स्वाहान्ते जुहुयानत्र वर्णदेवाय पिण्ड-कान् । आधाराबाज्यभागी च प्रक्षिपेद्याहती. स्थीः ॥ १३ ॥ ततो निधन-पत्थे श्रयोविशज्होति च। होतव्याः पञ्च बद्धाणि नमी हिरण्यवाहवे ॥१४॥ इति सर्वोहरीहेरवा चनुष्यंन्तेश्च मञ्जर्कः। ऋतंमस्य कहृदाय यस्य देकंद-तीति च ॥६५॥ एनेश्च जुह्याहिद्वाननाज्ञातत्रय नथा । व्याहर्तास्थ हृत्या च ततः स्थिष्टकृत हनेत ॥ १६ ॥ होमहोषं तु निर्वत्यं पूर्णपात्रोदक तथा । पूर्ण-ममीति यजुपा जलेनात्येन युद्धयेत् ॥ ६० ॥ बाह्यणेष्वसृत्यिति तजलं शिर-मि भिवेत । प्राच्यामित दिशा लिईदिश्च तार्थ विनिश्चित् ॥ १८ ॥ ब्रह्मणे इक्षिणो दस्ता ज्ञान्ये पुलकमाहरेत्। आहरिय्यामि देवानां सर्वेषां कमेगुप्तये ॥ १९ ॥ जातवेदसमेनं त्वा पुलकेश्वादपास्यहम् । मञ्जेणानेन त वृद्धि पुल-केंद्रहाद्येसन ॥ २०॥ ब्रिटिन ज्ञलनस्थिये छादनं गुलैक स्मृतम् । ब्राह्म णाम्भोजवेद्रत्यः स्वयं भुर्जातं वाय्यतः ॥ २३॥ भस्माधिक्यमभीपम्गत् अधिकं गौमय इंग्न । दिनत्रयेण यदि वा एक्सिन्दियमे २०१। ॥ २२ ॥ हुर्ताचे वा चतुर्थे वा प्रातः कल्वा सिताम्बरः । शुक्कपञ्चा स्वीती च शुक्कमान स्यानुलेपनः ॥२३॥ शुक्रदस्तो भस्मद्दियो सञ्जेणावन मञ्जलित। 🔑 तह्रह्मान चोचार्य पालक सम्म मंद्यतेत् ॥ २४ ॥ तत्र बाबाह्नमुखानुपचारास्तु पो-इश । कुर्याबाहितिमिस्पेयं ततोऽग्निमुपसंहरेत ॥ २५ ॥ अग्निमेस्मेति मन्नण गृह्वीयाद्वसः चीनरम्। अग्निरिवादिमन्नेण प्रमृत्य च ततः परम् ॥२६॥ संयोज्य गन्धयास्त्रिकं काणिकाम्यकेण वा । चन्द्रकुमकाङमीरमुशीर चन्द्रन तथा ॥२०॥ अगरतिनय चेव चूर्णियिन्वा तु सृक्ष्मनः । क्षिपेझस्मनि तच्यांमी-मिति ब्रह्ममञ्जनः ॥ २८ ॥ प्रणवेनाहरेहिद्वान्बृहनी बटकानथ । अणीरणीया-निति हि संबंध च विचक्षणः ॥ रए ॥ इथं अस्म सुसंपाद्य शुष्कमादाय मञ्चलित् । प्रणवेन विस्तवाथ सप्तप्रणवमश्चितम् ॥३० ॥ ईशानेति शिरोदेश सुखं तत्पुरुपेण नु । करुदेशमधीरेण गृह्यं वामेन मञ्जयेन ॥ ३१ ॥ सधीजाः तेन वै पादानमर्वाक्ष प्रणवेन तु । तत उद्गन्य सर्वाक्षभाषादतसमस्तकम् ॥ ३२ ॥ आवस्य वसन थीन तत्त्रश्रीनद्राधारयेत । पुनराचम्य कर्म सर्व कर्तु-महंसि एतम ॥ ३३ ॥ अथ जनुविधं भग्मकल्पम् । प्रथममनुकटाम् । द्वि-तीयस्पकरपम् । उपोपकल्पं तर्नायम् । अकर्षं चतुर्थम् । अग्निहोत्रसमुद्धतं

मिरजानलजमनुकल्पम् । वने शुष्कं शहरमंगृश्च कल्पोक्तविधिना कल्पितसुप-कल्पं स्थात् । भरण्ये शुष्कगोमयं चूर्णीकृत्वानुसंगृश्चा गोमूत्रंः पिण्डीकृत्व बयाकल्पं संस्कृतसुपोपकल्पम् । शिवालयस्थमकल्पं शतकल्पं स । इत्थं चतुर्विधं भस्म पापं निकृत्तयेन्मोश्च ददानीति भगवान्कालाग्निरुद्रः ॥ ३५ ॥ इति तृतीय बाद्यणम् ॥ ३ ॥

अय भुपुण्डः कालाग्निरुद्धं अस्यकानविधि बृद्धीति होवाचाथ प्रणवेन वि-मुख्याय सप्तप्रणवेनामिमश्चितमागमेन पु नेनव दिग्बन्धन कारबेल्युनरपि तेनास्त्रमञ्ज्ञाति मूर्यादीन्यु दृख्येनमक्सानमिदमीशानाधैः पञ्चभिर्मश्रम् क्रमादुद्धलयेत् । ईशानेति शिरोदेश मुखं तत्पुरुपेण तु । अरुदेशमधीरेण गुद्धकं वामदेवतः ॥ सद्योजातेन व पादा सर्वाक्ष प्रणवेन तु । आपादतलम-सकं सर्वाङ्गं तत उद्घन्याचम्य वसन घानं सनं प्रधारवेद्विधिन्त्रानमिद्रम् ॥ तत्र श्लोका भवन्ति । भसामुष्टि समाद्य मंहितामध्रमञ्जिताम् । मस्तका-त्पादपर्यन्तं मलसानं पुरोदिनम् ॥ १ ॥ तन्मभ्रेणेव कतेव्यं विधिन्नानं स-माचरेत्। ईशाने पञ्चथा सस्म विकिरेन्म्मि यवतः ॥ २ ॥ सुखे चतुर्थव-क्रेण अघोरेणाष्ट्रचा हृदि । वामेन गुहादेशे तु त्रिद्शान्धानभेदतः ॥ ३ ॥ अष्टावन्तेन साध्येन पादायुद्दस्य यहनः । सर्वाङ्गोद्दलनं कार्यं राजन्यस्य यथाविधि॥ ४ ॥ मुख विना च तन्सर्वमुङ्ख्य क्रमयोगतः । मंध्याद्वये निन शीये च तथा पूर्वावसानयो. ॥ ५ ॥ सुहवा भुत्तवा पयः पीन्वा कृत्वा चा-वइयकादिकम्। खियं नपुंसकं गृध्र बिडाल बकम्पिकम् ॥ ६ ॥ स्पृष्टा तथाविधानन्यानभसम्मानं समाचरेत्। देवाग्निगुरुवृद्धानां सर्मापेऽन्त्यजदर्शने ॥ ७ ॥ अशुद्रभृतते मार्गे कुर्याकोहरूनं वनी । शङ्कानोरोन मुलेन ससाना मिश्रण अवेत् ॥ ८ ॥ योजिनं चन्द्रनेनैव वारिणा असमंयुतस् । चन्द्रनेन समार्किम्पेक्तानद चूर्णमेव तत् ॥ ९ ॥ मध्याह्नारमाम्बर्धेर्युकं तोयं तद्युव-र्जयेत ॥ अथ भुसुण्डो भगवन्तं कालाप्तिरुद्ध त्रिपुण्डविधि पप्रच्छ ॥ तन्नैते श्लोका भवन्ति । त्रिपुण्डं, कारयैग्पश्चाइह्माबेप्णुद्दिवाग्मकम् । मध्याङ्कालिभिरा-दाय तिम्भिर्मुलमञ्जतः ॥ १०॥ अनामामध्यमाङ्ग्रहस्यवा स्याबिपुण्डकम् । उद्गलयेनमुखं विप्रः क्षत्रियम्तच्छिरोदिनम् ॥ ११ ॥ हार्त्रिशस्थानके चार्षे पोडशस्थानकेऽपि वा। अष्टस्थानं तथा चैव पञ्चस्थानेपि योजयेत्॥ १२॥ उत्तमाङ्गे छलाटे च कर्णयोर्नेत्रयोग्नथा । नासावके गले चैवमंसद्वयमतः प-रम् ॥ १३ ॥ कृपेरे मणिबन्धे च हृद्ये पार्श्वयोर्द्धयोः । नाभाँ गुह्मद्वये चैब-मूर्वोः स्फिग्विम्बजानुनी ॥ १४ ॥ जङ्काद्वये च पादौ च द्वान्त्रिशस्थानमुत्त-मम् । अष्टमुर्त्यष्टविदेशान्दिक्पालान्तसुभिः सह ॥ १५ ॥ धरो ध्रवश्च स्रोमश्च क्रपंबेवानिलोऽनलः । प्रस्युपश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टाविनीरिताः ॥ १६ ॥ एते-

वां नाममञ्जूण त्रिपुण्डान्धारचेहुधः । विद्ध्यात्वीडशस्थाने त्रिपुण्डं तु समा-हित: ॥ १७ ॥ शीर्पक च ललाटे च कर्णे कण्डेंऽसकद्वये । कूर्परे मणिबन्धे च हृद्ये नाभिपार्श्वयोः ॥ १८ ॥ पृष्टे चैकं प्रनिस्थानं अपेत्तत्राधिदेवताः । शिवं शक्ति च सादास्यामीशं विद्याल्यमेव च ॥ १९ ॥ वामादिनवशकीश्र एताः पोडश देवताः । नामत्यो दश्वकश्चेत अधिना हो समीरितौ ॥ २०॥ अथवा सुध्यंतीके च कर्णयोः श्वसने तथा । बाहुद्वये च हृद्ये नाभ्यासूर्वी-र्युने तथा ॥ २६ ॥ जानुद्वये च पद्योः पृष्ठभागे च पोडश । शिवक्षेत्द्रश्र हदाकी विवेशी विष्णुरेव च ॥ २२ ॥ श्रीश्रव हृद्येशश्र तथा नाभी प्रजा-पति:। नागश्च नागकन्याश्च उमे च ऋषिकन्यके ॥ २३ ॥ पाइयोश्च समु-द्वाश्च तीर्थाः पृष्टेऽपि च स्थिताः। एवं वा पोडशस्थानमध्य्यानमधीन्यते ॥ २४ ॥ गुरस्थानं ललाटं च कर्णेद्वयमनन्तरम् । अस्युग्सं च हृद्यं नामि-रित्यष्टमं भवेत् ॥ २५ ॥ ब्रह्मा च ऋषयः सस देवताश्च प्रकीर्तिताः । अ-थवा मन्तर्क बाह हृद्यं नाभिरेव च ॥ २६ ॥ पञ्च स्थानान्यमृन्याहर्भस्मत-म्बबिदो जनाः । यथासंभवतः कुर्यादेशकलाद्यपेक्षया ॥ २०॥ उन्हरूनेऽ-ं त्यशक्त अञ्चिष्णकादीनि कारयेत् । कलाटे हृदये नाभा गले च मणिबन्धवीः ॥ २८ ॥ बाहुमध्ये बाहुमुले पृष्ठे चव च शीपके ॥ ललाटे ब्रह्मणे नमः। हृद्ये हृद्यवाहृनाय नमः। नाभा स्कन्दाय तमः। गर्द विष्णवे तमः। मध्ये प्रभावनाय नमः । मणिबन्धे वस्थ्यो नमः । पृष्टे हरये नमः । ककुदि शंभवे नमः । शिरसि परमारमने नमः । इत्यादिस्थानेषु ब्रिपुण्डं धारयेत् ॥ त्रिनेत्रं त्रिगुणाधार त्रयाणां जनकं प्रभम । सारत्रमः शिवायेनि ललाटे त-बिपुण्डकम् ॥ २९ ॥ कुपैराधः पितृभ्यां तु ईशानाभ्यां तथोपरि । ईशाभ्यां नम इत्युक्ता पार्श्वयोश्च त्रिपुण्डकम् ॥ ३० ॥ म्बच्छाप्त्यां नम इत्युक्तवा धा-रवेसत्पकोष्टयोः । भीमायेति तथा पृष्ठे शिवायेति च पार्श्वयोः ॥ ३९ ॥ नी-स्रकण्टाय शिरमि श्रिपेत्मर्वातमने नमः । पापं नाशयते क्रास्तमपि जन्मान्त-राजितम् ॥ ३२ ॥ कण्ठोपरि कृतं पापं नष्टं न्यात्तत्र धारणान् । कर्णे तु धा-रणात्कर्णरोगादिकृतपातकम् ॥ ३३ ॥ बाह्वीर्वाहकृतं पापं वक्षःसु सनमा क्र-तम् । नाभ्यां शिभकृतं पापं पृष्ठे गुद्रकृतं तथा ॥ ३४ ॥ पार्थयोधीरणाःवापं परस्यालिङ्गनादिकम् । तद्रसाधारणं कुर्यास्त्रवेत्रेव त्रिपुण्डकम् ॥ ३५ ॥ अझ-विष्णुमहेशानां श्रयश्चीनां च धारणम् । गुणलोकत्रयाणां च धारणं तेन वे श्रुतम् ॥ ३६ ॥ इति चतुर्थं बाह्यणम् ॥ ४ ॥

मानसोकेन मन्त्रेण मिन्नतं मसा धारयेत् । ऊर्ध्वपुण्डूं भवेन्सामं मध्यपु-ण्डूं त्रियायुषम् ॥ ६ ॥ त्रियायुषाणि कुरुने छ्लाटे च अुजह्रये । नाभी शि-रसि हृत्यार्थे बाह्मणाः क्षत्रियास्त्रवा ॥ २ ॥ त्रैवर्णिकानां सर्वेषाममिहोत्रससु- अवम् । इदं मुख्यं गृहस्थानां निरजानसन्तं भवेत् ॥ ३ ॥ निरजानसन्तं चैव घार्व प्रोक्तं महर्विभिः । आपासनसमुल्पकं गृहस्थानां विशेषतः ॥ ४ ॥ समि-द्भिसस्त्यमं घार्यं व बश्चचारिणा । श्रृहाणां भोत्रियातारपचनानिससुद्भवम् ॥ ५ ॥ अन्येपामपि सर्वेषां धार्यं चैवानलोज्जवम् । यतीनां ज्ञानदं श्रीक्तं बनस्थानां विरक्तिरम् ॥ ६ ॥ अतिवर्णाश्रमाणा तु इमशानाधिसमञ्जवम् ॥ सर्वेषां देवालयस्यं भसा शिवाधिजं शिवयोगिनास् । शिबालयस्यं तिशक्तिलेसं वा सम्भन्कारदग्य वा ॥ तत्रते श्लोका भवन्ति । तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमन्ष्रितम् । येन विभेण शिर्रास त्रिपुण्ड अस्मना अतम् ॥ ७ ॥ त्यक्तव- । णीश्रमाचारो लुप्तसर्विकयोऽपि यः । सकृत्तिर्यन्त्रपुण्दाक्कवारणास्त्रोऽपि प्-ज्यते ॥ ८ ॥ ये असाधारणं न्यक्त्वा कर्म कुर्वन्ति मानवाः । तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः संसाराज्यन्यकोटिभिः ॥ ९ ॥ महापासकयुक्तामां पूर्वजन्मार्जिता-गमाम् । त्रिपुण्डोद्धलनद्वेषो जायते स्टढं बुवाः ॥ १० ॥ येषां कोषो भवे-इसेलुलाटे समादर्शनात् । तेवामुत्पनियांकर्यमनुमेय विपश्चिता ॥ ११ ॥ वेषां नाम्नि मुने श्रद्धा श्राते भम्मनि सर्वदा । गर्भाधानादिमंस्कारस्तेषां ना-मीति निश्चयः ॥ १२ ॥ ये भस्मधारिणं दृष्ट्वा नराः कुवैन्ति ताडनम् । तेषां चण्डालतो जन्म ब्रह्मबृद्धं विपश्चिता ॥ १३ ॥ येपां कोघो भवेजस्मधारणे तस्वमाणके । ते महापानकेयुका इति शाखस्य निश्वयः ॥ १४ ॥ त्रिपुण्ड् ये विनिन्दन्ति निन्दन्ति शिवसेय ते । धारयन्ति च ये भक्त्या धारयन्ति हिर्द च ते ॥ १५ ॥ विगमसारहिस भारू विकासमिशिवालयम् । विगर्ना-शाचेन जन्म विभिन्नामधिनाश्रयाम् ॥ १६ ॥ बहाप्तर्यत्परं वीर्यं नज्रस्य प-रिकीतितम् । तसान्यवेषु कालेषु वीर्यवान्भसमंयुतः ॥ १७ ॥ भसानिष्टस्य दहानंत दोषा भसाधिमंगमात् । भसासानविश्वहारमा भसानिष्ठ इति स्मृतः ॥ १८ ॥ भस्तमंदिग्यमवीही अस्मदीसविपुण्डकः । भस्मशायी च पुरुषो भस्मतिष्ठ होते स्मृतः ॥ १९ ॥ होते पञ्चम बाह्मणस् ॥ ५ ॥

अथ सुमुण्डः कालाभिक्दं नामपञ्चकत्य माहान्य वृहीति होवाच । अथ वामष्टवंशजन्य शतभायां समेतत्य धनजयत्य वाह्मणत्य उपेष्ठभायां पुत्रः करण हृति नाम तत्य श्रुचिस्मिता भायां । असी करणो आनृवरममहमानो भवा-नीतटत्यं नृसिंहमगमत् । तत्र देवसमीपेऽत्ये नोपायनार्थं समिपतं जम्बीरफलं गृहीत्वाजिल्लत्त्वा तत्रस्था अञ्चपन्पाप मिक्षको भव वर्षाणां शतिमित । सोऽपि बापमादाय मिक्षकः सन्स्वचिष्ठतं तस्यै निवेच मां रक्षेति स्वभायामवद्त्तद्वा मिक्षकोऽभवत्तमेवं जात्वा शात्यस्तलमध्ये समार्थन्या मृतं प्रतिमादाया-स्थानमगम् श्रुचिस्मिने शोकेनालमस्त्रव्याहासु जीवयाम्यद्य विभूतिमा-दायेति एपाग्निहोत्रजं सस्य ॥ मृत्युंजयेन मञ्चेण स्तजन्ती तदाक्षिपत् । म-

स्दवायुम्तदा जले व्यजनेन शुचिसिते ॥ १ ॥ टदनिष्टत्तदा जन्तुभंसानोऽस्य प्रभावतः । ततो वर्षशते पूर्णे आतिरेको झमारयत् ॥ २ ॥ सस्रैव जीवया-मास काइयां पञ्च तदाभवन् । देवानपि तथाभूतान्मामप्येतादशं पुरा ॥३॥ तस्मानु अस्मना जन्तुं जीवयामि तदानघे । इत्येवमुक्त्वा अगवान्द्रधीचिः समजायतः ॥ ४ ॥ खरूपं च ततो गःवा खमाध्रमपदं ययाविति ॥ इदानी-मस्य भसानः सर्वाघमक्षणसामध्यं विधत्त इत्याह । श्रीगातमिबवाहकाले तामहत्त्यां रष्ट्रा सर्वे देवाः कामानुरा अभवन् तदा नष्टज्ञाना दुर्वाससं गत्वा पप्रच्छुम्नहोषं शमयिष्यामीन्युबाच ततः शतरुदेण मञ्जेण मन्नितं भस्म वै पुरा मयापि दत्त ब्रह्महत्यादि शान्तम् । इत्येवमुक्त्वा दुर्वासा दत्तवानमसा चोत्तमम्। जाता मद्वचनारसर्वे यूय तेऽधिकतेजमः॥ ५ ॥ शतरुद्रेण मध्रेण भक्तोद्रलितविग्रहाः । निर्धृतरजसः सर्वे तत्क्षणाच वयं मुने ॥ ६ ॥ भाक्षः र्थमेतज्ञानीमो भस्मसामध्येमीदशम् । अस्य भस्मनः शक्तिमन्यां शृशु । एत-देव हरिशंकरयोर्ज्ञानप्रदम् । बहाहत्यादिपापनाशकम् । महाविभूनिदमिति शिवदक्षमि स्थितं नलेनादाय प्रणवेनाभिमच्य गायन्या पञ्चाश्चरणाभिमच्य हरिर्मसकगात्रेषु ममर्पयेत् । तथा हर्दि ध्यायस्वेति हरिमुक्ता हरः स्बहृद्धि ध्यात्वा दृष्टो दृष्ट इति शिवमाह । ततो अस अक्षयेति हरिमाह हरम्ततः । भक्षयिष्ये जिवं भस्य स्नात्वाहं भस्मना पुरा ॥ ७ ॥ पृष्ट्रेश्वर भन्तिगम्ब सन स्माभक्षयदृष्युतः । नग्राश्चर्यमनावासान्यानिधिम्बसमयुनि. ॥ ८ ॥ वास्देवः शुद्धमुक्ताफलवर्णीऽभवन्क्षणात् । तदाप्रन्तति शुक्राभो वासुदेवः प्रसन्नवान् ॥ ९ ॥ न शक्यं भसानी ज्ञान प्रभाव ते कुती विभी । नसकंडस्तु नससंड-स्तु त्वामहं शरणं गतः ॥ १० ॥ त्वत्पादयुगले शभो भक्तिरस्तु सदा सम । असाधारणसंपन्नो सम भक्तो अबिव्यनि ॥ ११ ॥ अत एवचा भृतिभृतिकः रीम्युक्ता । अस्य पुरम्ताद्वसव आमन्छद्रा दक्षिणत आदित्याः पश्चाद्विश्वेदेवा उत्तरतो ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा याभ्यां सूर्याचन्द्रममा पार्श्वयोस्तदेनहचाम्युक्तम् । ऋची अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधिविश्व निषेतुः। यस्तन्न वेद किसृवा करिष्यति य इनद्विदुम्त इसे समायते । य एतबृहजाबालं सार्वकामिक मो-क्षद्वारमृद्धार्यं यमुर्भयं साममयं ब्रह्ममयममृतमयं भवति । य एतदृहजाबालं बालो वा वेद स महान्भवति । य गुरुः सर्वेषां मन्नाणासुपदेशा भवति । मृत्युतारकं गुरुणा लब्धं कण्टे बाही शिखायां वा बसीत । सप्तद्वीपवनी भू-भिर्देक्षिणार्ध नावकल्पते । तस्माच्छ्रद्धया या कांचिद्रां दद्याम्सा दक्षिणा भवति ॥ १२ ॥ इति यष्ठं आद्याणम् ॥ ६ ॥

अय जनको वेदेहो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्योवाच अग्रवान् त्रिपुण्ड्विधि नो बृहीति स होवाच सधोजातादिपञ्जवहमञ्जः परिगृह्याभिरिति भसोत्यमिमध्य मानसोक इति समुद्धाय त्रिवायुपमिति जलेन संमृज्य व्यन्त्रकश्चिति शिरोल-लाटवक्ष रक्ष्मं पुरुषा पुती भवति मोश्री भवति । शतरहेण बरफ्छमणा-प्रोति नन्यलसभूते स एप भसाज्योतिरिति व याजवरूरमः ॥१॥जनको ह वेदेहः स होवाच याजवल्वयं भस्मबारणान्ति फलमध्त इति म होवाच तद्भसधारणा-देव मुक्तिभविति तदस्मधारणादेव शिवसायुज्यमवाग्नोति न स **पुनरावतंते न** म पुनरावतेने स एप भस्तव्योतिरिति वै याज्ञवस्थ्यः ॥२॥ जनको ह बैदेहः म होवाच याज्ञबरवर्ष भस्मधारणान्कि फलमभने न वैनि नन्न प्रसहंसाना-सम्बतेकारुणिधनकेतुद्वीसन्तसुनिद्यायज्ञस्तरभाग्रेयर्वनकभूसुण्डप्रमृत-थो विभृतिधारणादेव सुनाः स्युः स एव सम्मायोतिरिति व याज्ञवल्क्यः ॥ ३ ॥ जनको ह वेटेहः स होत्राच याज्ञवल्य सम्मन्नानेन कि जायत हति यस्य कस्यचिच्छगीरं यावन्ता रोमक्षामाबन्ति छिद्वानि भूषा निष्टन्ति बाळगो वा क्षत्रियो वा वश्यो वा शही वा नहस्मधारणाहेतरछण्डस रूपं यस्यां तस्यां हावार्यातप्रते ॥ ४ ॥ जनको ह वैदेर पण्यलादेन सह प्रजापति-लोक जगाम नं गन्बोबाच भी मजापते त्रिपुण्डस्य माहात्म्यं जहीति तं प्रजा-पनिरम्भी स्थे येश्वरस्य साहारम्य तथैव त्रिपुण्ड्स्यानि ॥ ५ ॥ अथ पैष्पछादी वैकण्ड जगाम न गत्वोवाच भो विष्णो त्रिपुण्डस्य माहालयं ब्रहीलि यथैबे-श्वरम्य साहात्म्यं तथेय त्रिपुण्डकस्येति विष्णुराहः॥ ६॥ अथ पैष्पलादः कालानिहर्द परिसमेत्योवाचाधीहि भगवन त्रिपुण्डम्य विधिमिति त्रिपुण्डस्य विविधिया वक्तं न शक्य इति सत्यमिति होवाचाथ भमाच्छक्कः मंसारात्म-च्यते भस्मशब्दाशयानमञ्चयदगोचर विवसायुज्यमवाशीति न म पुनराब-तंते न म पुनरावतंते रुद्राध्यायी सम्भग्नतःवं च गर्छान स एव अस्मज्यो-निधिभूनिधारणाइहाँकव च गन्छनि विभूनिधारणादेव सर्वेष नीथेष साना भवति विभृतिधारणाद्वाराणस्यां कानेन यन्फलमवामानि तन्फलमधने म प्र सस्मायोतिर्यस्य कस्यचित्रहरीरे त्रिपुण्डस्य लक्ष्म बनने प्रथमः प्रजापनिर्द्धिः नीया विष्णुग्नुसीया भदाशिव इनि स एप समायोनिरिति म एप भमाज्योनिर्शत ॥ ९ ॥ अय कालाग्निरत भगवन्तं पप्रस्हाधीति भगवन्नदाक्षधारणविधि य होवाच गडम्य र्द्राक्षा इति लोके स्यायन्ते सदाशिव संहारकाले संहार कृत्वा संहाराक्षं मुकुर्लाकरोति नसयनाजाना रुट्टाक्षा द्दांत होवाच नम्माद्रद्राक्षण्वमिनि नद्द-दाक्षे वारिवपये कृते दशरोधदानेन यन्फलमवाबीति तन्फलपश्चने स पूर भस्मव्योती रहाक्ष इति तहुहाक्षं करेण म्प्रष्ट्रा धारणमात्रेण हिम्सहस्रगीप्र-त्रानफलं भवति । तद्वद्वाक्षे कर्णयोधीर्थमाण एकादशमहत्वगोप्रदानफलं भवति एकादशरुद्ध्यं च गण्छति। नवृद्धान्ने जिश्ली धार्यमाणे कोरिगोपदान-

कलं अवति । एतेषां स्थानानां कर्णयोः फलं वक्तुं न शक्यमिति होवाय ? सूर्षि स्थ्वारिशस्त्रिकायामेकं त्रयं वा बोत्रयोद्वीदश कर्णे द्वात्रिशदाह्वोः बोडश वोडश द्वादश द्वादश मणिबन्धयोः वट्ट वडल्लुष्टयोस्ताः संध्यां सङ्ग्रो-ऽहरहरूपासीताम्निज्योनिरित्यादिमिरमा जुहुयात् ॥ ८ ॥ इति सप्तमं हाह्य-जम् ॥ ७ ॥

अथ बृहकाबाकस्य फलं नो बृहि भगविश्वति स होवाच य एतत् हजाया-हं नित्यमधीने मोऽग्निपूनो भवांत स वायुपूनो भवति म आदित्यपूनो भ-वित स सोमपुतो भवति स ब्रह्मपुतो भवति स विष्णुपूतो भवति स रह-पूनो भवनि स सर्वपूनो भवनि स सर्वपूनो भवति ॥ १ ॥ य एतहहजाबा-लं नित्यमधीने मोर्शन मन्भयति स वायं सम्भयति स आहित्यं सम्भयति स सोम साम्भवति स उदके नास्मवति स सर्वान्देवासनस्भवति स सर्वान्य-हासतम्भवति स विषं स्तम्भवति स विषं स्तम्भवति ॥ २ ॥ य एतद्रहुजा-बालं नित्यमधीने स मृत्यु तरति स पाप्मानं नरति स बहाहत्यां नरांत म भ्रणहत्या नर्रात स बीरहत्यां तर्रात स सर्वहत्या तर्रात स संसार तर्रात स सर्व तर्ति म सर्व तर्तत ॥३॥ य एगद्गहजाबाल नित्यमधीते स मुलेकि जयति स भुवलीक जयनि स स्वलीके जयनि स महलीके जयनि स नपोलीके जयनि स जनोरोक जयति म मत्यलोक जयति स सर्वाहोका अयति स सर्वाहोका अ-बति ॥४॥ य पुनदहजाबाल नित्यमधीने स ऋचोऽधीने स वजस्पधीनं स गामा न्यचीते सो इथर्वणमधीने यो जिहरसमधीने य शाखा अधीत य करवानधीने य नारार्श्वसारधीते स प्राणान्यधीते स बहायणवमधीते स बहायणवमधीते ॥०॥ अनुपनीतशतमेकमेकेनोपनीतेन तथ्यसमुपर्वतशतमेकमेकेन गृहस्थेन त सम गृहस्थशनमेकमेकेन वानप्रस्थेन नासम वानप्रस्थानतमेकमेकेन यनिना न-स्पम यतीनां तु अन पूर्णसेकमेकेन रुद्रजापकेन तत्समं रुद्रजापकशनसेकमे-केन अधवंशिरःशिखाध्यापकेन तन्ममधवंशिरःशिखाध्यापकशरामेकमेकेन मृहजाबालोपनिपद्ध्यापंकन तत्सम तद्वा एतत्परं धाम पनीपज्ञपर्शालम्य यत्र न सूर्यम्नपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा भाति बत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्निर्वहति यत्र न मृत्युः प्र-विश्वान यत्र न दू.स्वानि प्रविश्वनित सदानन्दं परमानन्द शान्तं शाश्वत स-दाशिव महादिबन्दितं योगिध्येय परं पर्व यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनम्त-देतदचाभ्युक्तम् । तहिष्गोः परम पदं सदा पश्यन्ति सुरयः । दियीव चश्रु-राततम् ॥ तहिषासौ विषन्यवी जामृवासः समिन्धते । विष्णीर्यत्परमं पद्म् ॥ ॐ सत्यमित्युपनिपन् ॥ ६ ॥ इत्यष्टम बाह्मणम् ॥ ८ ॥ ॐभद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥ इत्यपर्वयदीयबृहजाबालोपनियस्तमासा ॥

## रृसिंहपूर्वनापिन्युपनिषत् ॥ २८॥

यतुर्योद्वाराप्रपराभूमिन्थरवरासनम् । प्रतियोगिविनिर्मुक्ततुर्येतुर्यमहं महः ॥ अभव्य कर्णेभिरिति शान्तिः॥

ॐशापो वा इदमासंखायछिलमेव । स प्रजापितरेकः पुष्करवर्णे समभ-वत्। तस्यान्तर्मेनसि कामः समवनेत इदं स्रोयमिनि । नस्माचलुरुयो म-नसामिगच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति तदेवास्यनुका । कामसद्भे समवर्गताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत । सतो बन्धुमर्सान निरबिन्दन्हदि प्रतीच्या कवयो मनीपेति उपनं नदुपनमति यन्कामी भवति य एवं वेद स तपोऽतप्यत स तपमह्या स एत संबराज नारसिंहमानुष्ट्रभमपश्यत् तेन वै सर्वभिद्ममृतन यदिष्टं किंच। तस्मास्मर्वमानुष्ट्भमित्याचक्षते यदिदं किंच। अनुष्टभी वा इमानि भूताति जायन्ते अनुष्टभा जातानि जीवन्ति अनु-ष्टम प्रयन्त्रभिमंबिशन्ति तस्येषा भवति अनुष्टप्रथमा भवति अनुष्ट-वुसमा भर्वात वाग्वा अनुष्ठुप् वाचैव प्रयन्ति वाचोधन्ति परमा बा एपा छन्दमां यदन्ष्टविति ॥ १ ॥ समागरां मपर्वतां सप्रदीपां वस्-न्धरा तत्मान्नः प्रथम पाद जानीयात् यक्षग्रन्थर्वाप्मरोगणसेवितमन्तरिक्षं तत्मान्नो द्वितीयं पार्व जानीयाद्वस्यदादित्येः संवेदेवैः सेषितं दिवं तत्सान्न-स्तृतीयं पाद जानीयाद ब्रह्मचरून निर तनं परम स्वीमक सस्मान्नश्चतुर्थ पाद जानीयायां ज नीने मोऽमृतन्तं च गच्छति ऋग्यजुःमामाथवीणश्चारी वेदाः साह्रा सञ्चाखाश्चत्वारः पाटा भवन्ति कि ध्यान कि दैवत कान्यक्रानि कानि देवनानि कि छन्दः क ऋषिनिति ॥ २ ॥ स होवाच अजापनिः स यो ह व मावित्रस्याष्टाक्षर पटं श्रियाभिषिकं तन्मास्रोऽहं वेद् श्रिया हैवानिष-च्यमे सबे बेदा, प्राणवादिकान प्रवण तत्साम्रोऽङ्ग वेद स ब्रीलोकाञ्जयति चतुर्धितत्यक्षरा महालक्ष्मीयं नुसत्याक्षीऽक्षं वेद स भायुर्थश कीतिज्ञानिश्वर्य-बान्भवति तम्मादिव साई साम जानीयाद्यो जानीने मोऽम्तरवं च गच्छति सावित्री प्रणव पत्रुलेश्मी श्रीशृदाय नेच्छन्ति हाजिसद्श्वर साम जानीयाची जानीने सोऽसृतत्व च गच्छति साबित्री लक्ष्मी यनुः प्रणवं यदि जानीयान् स्त्री शुद्रः स मृतोऽधो गच्छांत तसान्यवंदा नाचष्ट यद्याचरे स आचार्यस्त्रेः नेव स मुतोऽघो गव्छति ॥ ३ ॥ स होयाच प्रजापनिः भाग्नि देवा इट् सर्व विश्वा भुतानि प्राणा वा इन्द्रियाणि पश्चवीऽसमसूतं सम्राट स्वराद्वि-राट्ट तःसाझः प्रथमं पाटं जानीयात ऋग्यज्ञःसामायवैरूपः सूर्योऽन्तरादिग्ये हिरणमयः पुरुषस्त्रसाञ्चो हिनीयं पाद जानीयात् य ओपपीनां प्रभुभवनि

साराधिपतिः योगन्त्रयाञ्चरतृतीयं पादं जानीयात् स ब्रह्मा स शिवः स हरिः सेन्द्र सोऽक्षर, परमः स्वराट् तन्साम्बश्चतुर्थ पात्रं जानीवाद्यो जानीते सोऽ-स्तन्यं च गच्छति उग्रं प्रथमस्याचं ज्वलं द्वितीयस्याचं ज्ञिसहं तृतीयस्याचं मृत्यं चतुर्थन्याद्यं साम जानीयाद्यो जानीते सोऽमृतन्वं च गच्छति तस्मादिदं साम यत्र क्यचित्राच्छे यदि दानुमपेक्षते पुत्राय अध्यये दास्यत्यन्यसी लिप्याय वा चेति ॥ ४ ॥ स होवाच प्रजापतिः क्षीरोदार्णवशायिनं नकेस-रिविग्रहं योगिध्येयं परं परं साम जानीयाची जानीते सोऽमृतवं च गच्छति वीर प्रथमस्याद्याधीन्य तं स द्वितीयस्याद्याधीन्यं हंसी तृतीयस्याद्याधीन्त्यं मृत्ये चतुर्थस्याद्यार्थान्यं साम तु जानीयाधो जानीते सोऽमृतःव च ग-रहाँन तम्मादिहं साम येन केनचिदाचार्यमुखेन यो जानीते स तेनव झरी-रेण संमारान्मुच्यते मोचयति मुमुशुर्मवति जपात्तेतव शर्गरेण देवतादर्शने करोति तस्मादिदमेव सुरयद्वारं कर्ला नान्यंषां भवति तस्मादिद साङ्ग साम जानीयाची जानीते सोऽसृतन्त्र च गन्छति ॥५॥ऋतं सत्यं पर ब्रह्म पुरुष कृष्ण-पिक्रलम् । अध्वेरेतं विक्रााक्ष शकर नीललोहितम् ॥ उमार्पातः पशुपतिः पिना-की क्रमित्युति । ईशान सर्वेषिद्यानामार्थर सर्वे भूतानां वहाा विविवेहा-जोऽविपनियों व यजुर्वेदवाच्यानं साम जानीयाची जानीने सोऽमृताय च गच्छति महाप्रथमान्तार्थस्याद्यन्तवतो हितीयान्तार्थस्याद्य पर्ण तृतीयान्तार्थ-म्यार्ध नाम चनुर्थान्ता वैस्थार्थ साम जानीते सोऽमृतस्यं च गर्धात तम्मादिदं साम मध्यदान-इमर्प परं बहा तमेवविद्वानमृत इह अवति तमादित साई साम जानीयाची जानीने मोऽसूनन्य च गच्छति ॥ ६ ॥ विश्वसृत एतेन व विश्वमिदमस्त्रस्त यद्विधनस्त्रस्त तस्माद्विधस्त्रो विश्वमेनानन् प्रजायते ब्रह्मणः सत्रोकता मार्च्या सायुः ये वान्ति तस्मादित् साङ्ग साम जानीयाची जानीने मोऽमृत व च गच्छति विष्णुं प्रथमान्य मुख हितीयान्य भद्र तृती-यान्य स्यहं चत्र्यां स्थम जानीयाची जानीते सोऽस्तत्व च गच्छात योऽमी बेद यदिद किचा मनि ब्रह्मण्येवानुष्ट्रभ जानीयाची जानीत मोऽसू-तार्व च गण्छति स्वीपुंपयोर्वा इहेव स्थानुमपेक्षने तसी सर्वेश्वयं उदानि यत्र बुरापि ब्रियने टेहान्ते देवः परम ब्रह्म नारकं व्याचष्टे येनासावसूर्ताभूत्वा मा भारतार्व च भारति तम्मादिद साम मध्यमं जवति तस्मादिद सामाङ्ग श्रनार्पातम्मभादित सामाङ्गं श्रजापतिर्य एव वेदेनि महोपनिपन्। य एना सहापनिपद् वेद स कत्तपुरश्वरणो सहाविष्ण्रभवित सहाविष्ण्रभवित ॥ ७ ॥ इनि प्रथमोपनिषत्॥ १॥

देवा ह व सृथ्योः पाष्प्रभ्यः संसाराश्च विभीयुक्ते प्रजापनिसुपाधावं-स्नेश्य एतं सम्रराजं नारसिंहसानुष्टुभं प्रायच्छत्तेन वै ते सृत्युसजयन् पा- प्मानं चातरन्मंसारं चातरंत्रसासो मृत्योः पाप्मध्यः संसाराश्च विमी-याप्स एतं मन्नराजं नारिनिहमानुष्टभं प्रतिगृह्वीयास्य सृत्युं तरित स पाप्मानं तरित स संसारं तरांत तस्य ह वे प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा पृथिष्य-कारः स ऋग्मिर्ऋग्वेदो ब्रह्मा वसवी गायश्री गाईपत्यः सा सामाः प्रथमः पादो भवान द्विनायान्तरिक्ष स उकार. स यजुनियंजुर्वेदो विष्णुरुद्रास्त्रिष्ट-इदक्षिणाग्निः सा साम्रो द्वितीयः पादो भवति तृतीया चाः स मकारः स साम-भिः मामवेदो रुद्धा आदिया जगयाहवनीयः सासाम्नन्तीयः पादो भवति यावसानेऽस्य चतुर्ध्यर्थमात्रा सा सोमलोक ऑकारः मोऽधर्वणैर्मेश्वरथर्षवेदः संवर्तकोऽग्निर्मकतो विराडेकपिर्भान्वती म्मृता सा मान्नश्रदुर्थः पादो भवति ॥१॥भष्टाक्षरः प्रथमः पादो भवत्यष्टाक्षरास्त्रयः पादा भवन्त्येत्रं हुरश्चिशदक्षराणि संपद्यन्ते हात्रिद्शक्षरा वा अनुष्टभवत्यनुष्ट्रभा सर्वमिदं सृष्टमनुष्ट्रभा सर्वमुप-संहत तस्य हेतस्य पद्धाङ्गानि भवन्ति चन्वारः पादाश्वन्वार्यद्वानि भवन्ति सप्र णवं सर्व पद्धमं अवति हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिलायं वषट् कवचाय हं अन्याय फडिति प्रथमं प्रथमेन संयुज्यते द्वितीयं द्वितीयं नृतीयं नृतीयेन च-नुर्ध चनुर्धेन पञ्चमं पञ्चमेन व्यानपजिन व्यानिषिका वा इसे लोकाससाज-निषिकान्यद्वानि भवन्ति ओमित्येतद्धरमिद् यर्व तस्मात्प्रत्यक्षरम्भयत् औन कारी भवति अक्षराणां न्यायमुर्पाद्शन्ति बद्धवादिनः ॥ २ ॥ तस्य ह वा उन्न प्रथम स्थानं जानीयाची जानीते सोअमृतत्व च गण्छांत बीरं हिनीयं स्थानं महाविष्णुं नृतीयं स्थान ज्वलन्त चतुर्थ स्थानं सर्वतोमुखं पञ्चमं स्थानं नुमिह पष्टं स्थानं भीषण सप्तमं स्थानं भड़मप्टमं स्थानं मृत्यमुखं नवमं स्थान नमामि दशमं स्थानमहमेकादशं स्थान जानीयाधौ जानीने मोऽमृतर्वं च गच्छति एकाद्भाषदा वा अनुष्टन्नवत्यनुष्ट्रभा सर्वेमिदं मृष्टमनुष्ट्रभा सर्वेमिद्मुपमंहतं तम्यात्मर्वानुष्ट्रभं जानीयाची जानीते सी-ऽमृत्रत्व च गच्छति ॥ ३ ॥ देवा ह व प्रजापतिमञ्ज्ञश्च कस्माद्**च्यत** उप्रमिति स होताच प्रजापतिर्यसाभ्यमहिन्ना सर्वोह्नोकान्सर्वान्द्रवानस-वीनाध्मनः सर्वाणि भूतान्युवृह्णात्यज्ञमं सृज्ञांत विस्त्राति वासयस्य्हाह्मत उद्रहाने स्तुहि श्रुनं गर्नसद् युवान स्ग न भीममुपहन्सुग्र सृजाजित्त्रे रुद्रमा-वानो अन्यन्ते अस्पन्निवपन्नु सेनाः तस्पादुच्यत उग्रमिति ॥ अथ कस्पादुच्यते वीर मिनि यसान्त्वमहिन्ना सर्वाहोकान्मर्वान्देवान्सर्वानारमनः सर्वाणि भूतानि विरमान विरामयत्यज्ञमं मृजान विस्जान वासयति यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षी युक्तमाना जायते देवकामस्तम्मादुन्यते वीरमिति ॥ अथ कस्मादुन्यते महाविष्णुमिलि यस्मान्स्वमहिन्ना मर्वाष्ट्रीकान्सर्वान्द्रवान्सर्वानातमनः सर्वाणि भूतानि व्यामोति व्यापयति चंहो यथा पछलपिण्डं भान्तमृत्वमोतं प्रोतमञ्

ब्यासं व्यतिविक्तो व्याप्यते व्यापयते यसाध जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश सुबनानि विका प्रजापतिः प्रजया संविदानः त्रीणि ज्योतीिष सचते सपोडशीं तकाबुज्यने महाविष्णुमिनि ॥ अथ कसाबुज्यने ज्वलन्त-मिति यसारसमहिमा सर्वाष्ट्रीकान्सर्वान्देवान्सर्वानात्मनः सर्वाणि स्वतेजसा ज्यक्रति ज्वाक्यति ज्वास्यते ज्वास्यते समिता असमिता दीप्तो दीपयन्दी-प्यमानः ज्वलं ज्वल्लिता तपन्वितपन्त्यंतपन्तोचनो रोचमानः श्रीमनः शोध-मानः कस्याणस्त्रसादुच्यते ज्वलन्तिमिति ॥ अय कसादुच्यते सर्वतोमुलमिति बस्मास्त्रमहिन्ना सर्वे होकान्सर्वो नदेवान्सर्वा नात्मनः सर्वाणि भूतानि स्वय-मनिन्द्रियोऽपि सर्वतः पश्यति सर्वतः श्रूणोति सर्वतो गच्छिति सर्वत आइले सर्वगः सर्वगतिसष्ठति । एक पुरस्ताच इदं वभूत यतो वभृत सुत्रनस्य गोपाः । कमप्रेति भुवनं सापराये नगामि तमह सर्वतोमुखमिति तसादुव्यते सर्व-तो मुखमिति ॥ अथ कसादुच्यते नृसिंहमिति यसात्मवैवां भूतानां ना वीर्य-क्रमः श्रेष्ठतमश्च सिंहो वीर्यतमः श्रेष्ठतमश्च। तस्मान्नायह आसीत्परमेश्वरी जग-दिसं वा एतद्वं यदक्षरं भवति प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्याय स्मो न सीमः कुचरो निरिष्ठाः । यस्योरुपु त्रिषु विक्रमणेप्यिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा तस्मा-दुष्यते नृसिंहमिति ॥ अथ कमादुच्यते भीवणमिति यसाद्रीपणं यस रूपं ह्या सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूनानि भीत्या पटायन्ने खयं यतः कु तश्चन विभेति भीषासम्द्रातः पवने भीषोद्ति मूर्यः नीवासाद्धिक्षेन्द्रश्च सु-स्युघीषति पञ्जम इति तसातुच्यने भीषणीमिति॥ अथ कमातुच्यने भद्रमिति यसास्त्रयं भद्रो भूरवा सर्वेदा भद्र दृश्ति रोजना रोजमानः शोभनः भोभमानः कत्याणः । भद्रं कर्णेभिः श्रृशुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षसिर्यजन्नाः स्थिरेरक्रैस्तुष्ट्वायसम्बन्धिवर्वहोम देवहित बदायुः तसादुच्यते भद्रमिति॥ भथ कसादुच्यते मृत्युमृत्युमिनि यसात्स्वमहिन्ना स्वभक्तानां समृत एव मृत्युमप्रमृत्यु च मार्यति। य आस्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिप यस्य देवाः यस द्वायामृत यो मृत्युमृत्युः इसी देवाय हविषा विधेम तसाहुच्यते सृखुसृखुमिति ॥ अथ कसादुच्यते नमामीति यसाच सर्वे देवा नमन्ति मुसुक्षवी ब्रह्मवादिनश्च। प्र नृनं ब्रह्मणस्पतिर्मञ्च वद्त्युक्ध्यं यस्मिकिन्ही वरुणो मित्रो भर्यमा देवा ओकांसि चिकिरे ससादुच्यते नमामीति ॥ भव कसादु-च्यतेऽइमिति । अहमस्य प्रथमजा ऋतास्य पूर्व देवेम्यो अमृतस्य नाभिः। मी मा दराति स इदेवमावाः अहमज्ञमज्ञमदन्तमप्रि अहं विश्वं अव-ममभ्यभवां सुवर्णज्योतिर्थं एवं बेदांत महोपनिपत् ॥ ॥ इति हितायोपनि-देवा इ व प्रजापतिमनुबन्धानुष्ट्रभस्य सन्तराजस्य नारसिंहस्य शक्ति

वीजं नो बृहि अगविश्वति स होवाच प्रजापतिसीवा वा एवा नारसिंही सर्कमिदं स्जिति सर्कमिदं रक्षति सर्वमिदं संहरति तक्षात्माचामेतां शाँकं विश्वाच
पुतां मायां शाँकं वेद स पाप्मानं तरित स सृत्युं तरित स संसारं तरित सोअसत्वं च गण्छिति महनीं भियमभुते मीमांसन्ते बद्धावित्रो हस्का दीजां
प्रता चेति ॥ यदि हस्का अवित सर्व पाप्मानं दहस्यमृतत्वं च गण्छिति वदि
दीर्घा अवित महनीं भियमामोत्समृतत्वं च गण्छित वदि द्वता भवित शान्मवान्भवस्यमृतत्वं च गण्छिति तदेतदिषणोक्तं निद्धंनं स ई पाहि स अत्यीची
तस्त्रः भियं छद्मीमापकामित्वकां गां चर्डी च यामिन्द्रसेनेत्युदाहुः ता
विद्यां बद्धायोनि सरूपामिहायुवे शरणमहं प्रपधे सर्वेषां वा पृतद्भतावामाकावाः परायणं सर्वाणि ह वा इमानि भृतान्याकामादेव जायन्त आकासावेद्य
जातानि जीवन्त्याकाशं प्रयन्त्यभिनंविशन्ति तस्मादाकाशं वीजं विद्यात्तदेव
ज्यायस्तदेतदिषणोक्तं निद्शेनं हंसः श्रुचिपद्वसुरस्तरिक्षसद्दोता वेदियदतिविद्वंरोणसन् ॥ नृषद्वसम्हतसद्वयोमसद्वागोजा अत्वजा अदिजा ऋतं हृद्द ॥

य एवं वेदेति महोपनिषत् ॥ इति तृतियोपनिषत् ॥ ३ ॥

देवा ह वै प्रजापितमञ्जूषानुष्टभन्य मधराजस्य नारसिंहस्याङ्गमणानी बहि भगव इति स होवाच प्रजापतिः प्रणवं सावित्री यज्छेहमी नृसिंहगायत्री-मित्यकानि जानीयाची जानीते मोऽमतस्वं च गच्छति ॥१॥ ओमिश्वेतदश्चरमिदं सर्वे तस्योपन्याक्यान भूनं अवद्भविष्यदिति सर्वभोकार एव यश्वान्यक्रिकाकातीतं तरप्योकार एव सर्व होतहसायमात्मा श्रम सोऽवसात्मा चतुष्पाजागरित-स्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतिमुखः स्थळसुरवेश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्रस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ एकोनविंशतिसुखः प्रविविक्तभक्तेजसो द्विनीयः पादः । यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वसं पश्यति तत्युत्तसं सुप्तस्थान एकी भूतः प्रज्ञानधन एकानन्द्रमयो ह्यानन्द्रभुक् चेतो मुखः प्राञ्च-स्तृतीयः पादः । एव सर्वेश्वर एव सर्वज्ञ एयोऽन्तर्याग्वेष योतिः सर्वस्य प्रम-वाप्यमी हि भूतानां नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञं नाम्रश्नं न प्रज्ञानघनमस्हमन्यवहार्थमग्राह्ममलक्षणमचिन्यमध्यपदेश्यमैकारम्यप्रसामसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चन्धं मन्यन्ते स आत्मा स विशेषः ॥ ६ ॥ अथ सावित्री गायण्या यज्ञपा प्रोक्ता तया सर्वमितं स्थासं प्रणितिति हे अक्षरे सुर्य इति त्रीण भादित्य इति त्रीणि एतंत्र सावित्रत्याष्टाक्षरं पदं श्रियामिषिकं य एवं वेद शिया हैवामिषिच्यते । तहेतहचाम्युर्भः ऋषी सक्षरे परमे स्वीम-न्यस्मिन्देवा अधिविश्व निषेतुः । यसाम्र वेद किसूचा करिष्वति य इसहिद्स इमे समासत इति न इ वा एतस्यको न यज्ञा न साझार्थोऽस्ति यः सावित्रं बेदेति । भौभूर्केहमीभैवकेहमीः खर्केहमीः कालकर्णी तन्नी महाकृत्मीः मन

चौद्यात् इत्येषा वै महासक्ष्मीर्ये बुर्गावत्री चतुर्विकासकारा अवति । गायत्री बा इदं सर्व यदिवं किंच तसाच एतां महालक्ष्मी याजुर्वी वेद महनीं शि-बमभूते । 👺 नृसिंहाम बिग्नहे बजनसाय बीमहि । तहः सिंहः प्रचोदयात् इस्येवा वै नृसिंहगायत्री देवानां वेदानां निदानं अवति य एवं बेद निदान-बान्भवति ॥ ३ ॥ देवा ह वे प्रजापतिमन्वक्य कैर्मकः स्तुतो देवः प्रीतो भवति स्वारमानं दर्शयति तस्रो बृहि भगवित्रति स होवाच प्रजापतिः। ॐ को इ व नृसिंहो देवो भगवान्यश्र ब्रह्मा भूभुंवः स्वसास्य व नमो नमः ॥१॥ ( यथा प्रथममञ्जोक्तावाचन्ता तथा सर्वमञ्जेषु द्रष्टव्यी ) ॥ यश्च विष्णुः ॥२॥ वस महेश्वरः ॥ ३ ॥ यश्च पुरुषः ॥ ४ ॥ यश्चेश्वरः ॥ ५ ॥ या सरस्वती ॥६॥ **बाक्षीः ॥ ७ ॥ या गोरी ॥ ८ ॥ या प्रकृतिः ॥ ९ ॥ या विद्या ॥ ५० ॥** सभोकारः ॥ १९ ॥ वाश्वतन्त्रोऽर्धमात्राः ॥ १२ ॥ वे वेदाः साहाः सशासाः सेतिहासाः ॥ १६ ॥ ये च पञ्चामयः ॥ १४ ॥ याः सस महाव्याहतयः ॥ १५ ॥ वे चार्य लोकपालाः ॥ १६ ॥ वे चार्य वसवः ॥ १७ ॥ वे चे-कादश रुद्धाः ॥ १८ ॥ वे च द्वादशादित्याः ॥ १९ ॥ ये चार्शे प्रहाः॥२०॥ बानि च पञ्च महाभूतानि ॥ २१ ॥ यश्च कालः ॥ २२ ॥ यश्च मनुः ॥२३॥ वस संभ्युः ॥ २४ ॥ यश्र यमः ॥ २५ ॥ यश्रान्तकः ॥ २६ ॥ यश्र प्रागः ॥ २७ ॥ यश्च सुर्यः ॥ २८ ॥ यश्च सोमः ॥ २९ ॥ यश्च विराट पुरुषः ॥३०॥ यश्च जीवः ॥ ३९ ॥ यच सर्वम् ॥ ३२ ॥ इति द्वात्रिशत् इति नान्यजापतिर-वबीदेतैर्भर्मानेत्यं देवं स्तुवध्वम् । ततो देव प्रीतो भवति स्वात्मानं दर्शयति तसाध एतर्मेश्वनित्य देवं म्तानि स देवं पश्यति सीऽमृत्वं च रावछति य एवं बेदेनि सहोवनियत् ॥ इति चतुर्ध्यंपनिषत् ॥ ४ ॥

षहिमायया वेष्टितं भवत्यरैर्वा एतत्सुबद्धं भवति वेदा वा पृते अराः पत्रैर्वा एतत्सर्वतः परिकामित छन्दांसि वै पन्नाणि ॥ ३ ॥ एतत्सुवर्शनं महाचकं तस्य मध्ये नाभ्यां तारकं बदशरं नारसिंहमेकाक्षरं तज्जवति पदस् पत्रेषु बढशरं सुदर्शनं भवत्यष्टस् पत्रेष्वष्टाक्षरं नारायणं भवति द्वादवास् पत्रेषु द्वादशाक्षरं वासुदेवं भवति पोडशसु पत्रेषु मातृकाचाः सविन्द्रकाः पोडश स्वरा भवन्ति द्वात्रिकान्यु पत्रेषु द्वात्रिकादक्षरं मग्नराजं नारसिंहमानुष्ट्रभं भवति तहा प्तत्सुदर्शनं नाम चकं सार्वकामिकं मोक्षद्वारमृद्धायं यजुर्भयं साममयं ब्रह्मसयममृतमयं भवनि तस्य पुरसाद्भयव आसने रुद्रा दक्षिणतः आदित्याः पश्चाद्विश्वेदेवा उत्तरतो ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा नाभ्यां सूर्याचन्द्रमसी षार्श्वयोत्तदेतद्याभ्युकं । ऋची अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधिविश्व निषेदः। यस्तन्न वेद किस्चा करिष्यति य इत्तिहृदुस्त इसे समासत इति तदेतत्सुदर्शनं महाचके बालो वा युवा वा बेद स महान्भवति स गुरुः स-वैंशां मन्नाणासुपदेष्टा भवत्यनुष्ट्रभा होमं कुर्यादनुष्ट्रभाचेनं कुर्यात्तदेतद्वक्षीव्रं मृत्युतारकं गुरुणा लब्धं कण्ठ बाही शिखायां वा बज़ीत सप्तद्वीपवती भूमि-देक्षिणार्थं नावकल्पते तसारकृत्या यां कांचित्रां दधाया दक्षिणा भवनि ॥ २ ॥ देवा ह वै प्रजापतिमञ्जानामुष्टमस्य मध्यराजस्य नारासिंहस्य फलं नो बृहि भगव इति स होवाच प्रजापितयं एवं मध्रराजं नारमिंहमानुष्टभं निस्त्रमचीते मोऽग्निपुतो भवति स वायुप्तो भवति स आदिसपुतो भवति स सोमपूर्ती भवति स सम्पपूर्ती भवति स अञ्चापूर्ती भवति स विष्णुपूर्ती भवति स रुद्रपनी भवति स द्वपुती भवति स सर्वपुती भवति स सर्वपुती सबति ॥ ३ ॥ य एतं मन्नराजं नारसिहमानुष्ट्यं नित्यमधीते स सृथ्यं तरति म पाप्मान नरित स बढ़ाहत्यां तरिन स भूणहत्यां तरिन स बीरहत्यां तरित स सर्वेहत्यां तरित स संसार तरित स सर्वे तरिन स सर्वे तरिन ॥ ४॥ य एतं मन्नराजं नारियहमानुष्ट्भं नित्यमधीते मोऽग्नि मास्मयति म वायुं स्तस्भवति स आदित्यं साम्भयति स सोम सामयति स उदकं मान्ययति स सर्वान्देवां-स्क्रमगति स मर्वोन्यहांस्वरभवति स विषं नरभवति स विषं मारभवति ॥ ५॥ य एवं मञ्चराजं नारसिंहमानुष्टमं नित्यमधीते य देवानाकर्षयित स यक्षानाक-र्षेत्रति स नागानाक्ष्येयति स प्रहानाक्ष्येयति स मनुष्यानाक्ष्यति स सर्वाता-क्षेयति स सर्वानाक्षेयति ॥६॥ य एतं मक्षरात्रं नारसिंहमानुष्टमं नित्यमधीते स भूकोंकं जयति म भुवकाकं जयति स सकोंकं जवति स महलोंकं जयति स जनोछोकं जयति स तपोलोकं जयति स सत्यहोकं जयति स सर्वोह्नोका-अवति स सर्वाञ्चोकाअयति ॥ ७ ॥ य एतं मकराजमानुष्ट्रभं नित्यमधीते सीअभिशोमेन बजते स उक्थोन बजते स बोबक्रिना बजते सबाजपेबेन

बजते सोऽतिराञ्चेण बजते सोऽसोर्याग्रेण बजते सोऽधमेधेन बजते स सर्वैः कतमिर्यजते स सर्वैः कतुभिर्वजते ॥ ८ ॥ व एतं मन्नराजं नारसिंहमासुष्ट्रमं नित्यमधीते स ऋचोऽचीते स वर्ज्ञ्यधीते स सामान्यधीते सोऽधर्वणमधीते सोऽङ्गिरसम्बीते स माला अबीते स प्रराणान्यबीते स करणनबीते स मा-थामधीते स बाराशंसीरधीते स प्रणवनधीते यः प्रणवमधीते स सर्वमधीते स सर्वमधीते ॥ ९ ॥ अनुपनीतशतमेकमेकेनोपनीतेन तत्समसुपनीतशकः मेक्सेकेन गृहस्थेन तस्तमं गृहस्वज्ञतमेक्सेकेन वानप्रस्थेन तस्तमं वानप्र-स्यश्तमेकमेकेन यतिना तत्समं यतीनां तु शतं पूर्णमेकमेकेन रहजापकेन तस्समं इम्जापकशतमेकमेकेनाथवंशिरःशिखाध्यापकेन तत्सममथवंशिरःशि-खाध्यापकशतमेकमेकेन तापनीयोपनिषदध्यापकेन तत्समं तावनीयोपनिष-क्ष्यापकशतमेकमेकेन मन्नराजाध्यापकेन तस्समं तद्वा पुतन्परमं धाम मन्न-राजाध्यापकस्य यत्र न सुर्वसापति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चनद्रमा भाति पत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्निर्दहति यत्र न सृत्युः प्रविशति यत्र न दुःमं सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगि-ध्वेथं एरमं पदं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः ॥ तदेतहचाम्युक्तं । तद्दिन प्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिबीव चक्षराततं । तद्विपासी बिपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पूर्व । तद्तिबिष्कामस्य भवति तदेतकिष्कामस्य भवति य एवं वेदेति महोपनिषत् ॥ इति प्रम्मोपनिषत् ॥

इति नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषत् ॥

## र्टिसहोत्तरतापिन्युपनिषत्॥ २९॥

नृसिहोत्तरतापिन्धां तुर्यतुर्यात्मकं महः । परमाद्वेतसाम्राज्यं प्रत्यक्षमुपकभ्यते ॥

 पकोनविकतिश्रुकः सूक्ष्मश्रुक् चतुरात्मा तैकतो दिरण्याभौ दिलीयः पादः ॥
यत्र श्रुप्ती न कंचन काम कामनते न कंचन स्वतं प्रश्नित तत्सुपुतं श्रुप्तस्वान प्कीभृतः प्रज्ञानयन प्वानन्दमयो झानन्दश्रुक् चेतोसुस्वअपुत्तमा
प्राज्ञ हेश्वरस्तृतीयः पादः ॥ एव सर्वेश्वर एव सर्वश्च प्योऽस्त्रयोग्येय पोतिः
सर्वेश्व प्रभवाज्ययो हि भूतानां त्रयमप्येतस्तुपुतं स्वतं मायामात्रं चिदेकस्तो
झयमात्माय तुरीगश्चतुरात्मा तुरीयायसितस्वादेकस्त्योतानुज्ञात्रस्तुश्चाविकयैस्वयमप्यतापि शुपुतं स्वतं मायामात्रं चिदेकरसो झयमात्माथायमादेशो वः
स्थूस्त्रप्रज्ञं व स्व्यप्तात्रं नोमवतः प्रज्ञं न प्रज्ञं नामज्ञं न प्रज्ञानयनमण्डमञ्चवहार्यसप्ताद्यमञ्ज्ञभावत्स्त्रस्त्रमञ्चप्रदेश्यमं कात्म्यप्रस्त्रस्तारं प्रपञ्चोपद्यमं स्ववं
झान्तामदेतं चतुर्यं मण्यन्ते स आत्मा स विश्वेष हैश्वरभासस्तुरीयस्तुरीयः ॥
इति प्रथमः सण्डः ॥ ॥

तं वा प्तमात्मानं जाप्रत्यस्वप्रमसुपुतं स्वप्ने जाप्रतमसुपुतं सुपुते जाप्रद-मस्त्रम तुरीचे जामतमस्त्रमसुपुराव्यभिचारिणं निस्पानन्दं सदेकरसं क्षेत्र बक्षची दृष्टा भीत्रस्य दृष्टा वाची दृष्टा मनसी दृष्टा पुरेदेश प्राणस वृष्टा तमसी वृष्टा सर्वस्य वृष्टा ततः सर्वसादम्यो विकक्षणसञ्ज्ञायः साशी श्रोत्रस्य साशी वाचः साशी मनसः साशीः बुद्धेः साशी मा-णस्य साक्षी तमसः साक्षी सर्वस्य साक्षी ततोऽविकियो महाचैतस्योऽ-सारसर्वसाध्यियतम भानन्द्धन श्रेवमसारसर्वसारपुरतः सुविभातमेड-रसमेवाजरमसृतमभयं ब्रह्मवाष्यजयेनं चतुष्यादं मात्राभिरोकारेण चैकीकुर्यान जागरितस्थानअनुरायमा विश्वो वैश्वानरश्चत् रूपोंकार एव चत् रूपो झयमकारः रभूकस्थमबीजसाक्षिभिरकाररूपराक्षेरादिमस्वाद्वा स्थूकत्वास्पृक्ष्मत्वाद्वीजत्वा-त्साक्षित्वाचामोति इ वा इदं सर्वमादिश भवति य पृवं वेद् ॥ स्वमस्थान-अपुरात्मा तेजसो हिरण्यगर्भश्रत्रूरूप उकार एव चत्रूरूपो श्रायमुकारः स्थूक-स्क्रमबीजसाक्षिभिक्काररूपैरु कर्षांतु मयत्वान्त्यू करवात्स् इमत्वाद्वी अत्वात्सा-क्षित्वाकोत्कर्पति इ वै ज्ञानसंतति समानश्च भवति य एवं वेद ॥ सुपुतस्था-नवातुरात्मा प्राज्ञ ईश्वरश्चत्रूरुपो मकार एव चत्रूरुपो द्वारं मकारः स्थूलसूद्दम-बीजसाक्षिभिर्मकाररूपैर्मितेरपीतेर्वा स्थूळत्वात्पुद्भात्वाद्गीजस्वात्साक्षित्वाच मिनोति इ वा इदं सर्वेमपीतिश्च भवति य पुत्रं वेद ॥ मात्रामात्राः प्रति-मात्राः कुर्याद्य तुरीय ईश्वरप्रासः स स्वराद स्वयमीश्वरः स्वप्रकाशक्षत्रनुरा-त्मोतानुज्ञात्रनुज्ञाविकरपरोतो श्रापमात्मा श्रापेवेदं सर्पमन्तकाले काकामाः सूर्वेखिरमुज्ञातो अयमातम अस सर्वस्य सातमानं ददावीदं सर्वे सातमानमेव करोति वथा तमः सवितानुक्रकरसो श्रायमात्मा विद्यु पूर्व यथा दाश्चे इरब्बाग्निरविकक्ष्यो द्वायज्ञातमा बाब्धनोऽगोषरस्वाचित्र्यस्य द्वान्यस्य

तस्य ह वे प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा सा प्रथमः पादो भवति द्वितीया द्विनीयस्य तृतीया तृतीयस्य चतुर्ध्योतानुज्ञात्रनुज्ञाविकत्यरूपा तया तुरीयं चतुरास्मानमन्विष्य चतुर्थपादेन च तथा तुर्रायेणानुचिन्तयन्त्रसेत्तस्य ह वा षुतस्य प्रणवस्य वा पूर्वा मात्रा सा पृथिव्यकारः स ऋष्मिर्ऋग्वेदो ब्रह्मा वसको गायत्री गाईपत्यः सा प्रथमः पादो भवति भवति च सर्वेषु पादेषु श्वत्रास्मा स्थूछसृक्ष्मबीजमाक्षिभिद्धितीयान्तरिक्षं स उकारः स यर्जाभयेजुर्वेदो विष्णु-रुद्राश्चिष्टब्दक्षिणाग्निः सा द्विनीयः पाटी भवनि भवनि च सर्वेषु पादेषु चतुरास्मा स्थलसूक्ष्मजीजसाक्षिभिस्तृतीया थे। स मकारः स सामिशः सा-मबेदो हद्वादित्या जगत्याहवनीय. मा तृतीयः पादी भवति भवति च सर्वेषु षादेषु चतुरात्मा स्थूलसृक्ष्मवीजसाक्षित्रियोवसानेऽस्य चतुर्थवीमात्रा सा सोमछोक अकारः साथवंशमधिरथवंवेदः संवतेकोऽग्निम्हता विराष्ट्रकपिभी-स्वती स्मृता चनुर्थः पादो भवति भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरात्मा स्थूल-सुक्ष्मबीजसाक्षिभिर्मात्रामात्राः प्रांतमात्राः कृत्वोतानुज्ञात्रमुज्ञाविकरपद्धपं बिन्तयन्त्रसेज्जाऽस्तो हुतमवित्कः शुद्धः संविष्टो निर्वित्र इममसुनियमेऽनु-भूयेहेदं सर्व रष्ट्रा स प्रपञ्चहीनोऽथ सक्छः साधारोऽसृतमयश्चनुरारमाथ महापीठे सपरिवारं तमेतं चतुःमक्षात्मानं चतुरात्मानं मूलाझाविप्ररूपं प्रणवं संदर्भास्त्रसारमानं चतुरारमानमकारं ब्रह्माणं नाओं सप्तारमानं चतुरारमान-मुकारं विष्णुं हृदये सप्ताःमानं चनुरात्मानमकारं रुद्रं भ्रमध्ये सप्ताःमानं चतुरात्मानं चतुःसप्तात्मानं चतुरात्मानमों कारं सर्वेश्वर द्वादशान्ते सप्तात्मानं षतुरात्मानं चतुःसप्तात्मानमोंकारं तुरीयमानन्दामृतक्तं पोढशान्तेऽधानन्दा-सृतेनेतांश्रमुर्था संपूज्य तथा श्रह्माणमेव विष्णुमेव रहमेव विभक्तांश्लीनेवा-विमक्तांकीनेव लिङ्गरूपानेव च सपूज्योपहारश्रतकां व लिङ्गात्संहत्व तेजसा शरीरत्रयं संब्याप्य तद्धिष्टानमात्मानं संज्वास्य तत्तेत्र आत्मचैतन्यरूपं बलमबद्दभ्य गुणैरेक्यं संपाच महास्थलं महासुक्ष्मे महासुक्ष्मं महाकारणे च

संहत्य मात्राभिरोतानुज्ञात्रनुज्ञाविकल्परूपं विन्तयम्मसेत् ॥ इति तृतीयः सण्डः ॥ ३ ॥

तं वा एतमास्मानं परमं ब्रह्मोंकारं तुरीयोंकाराम्रविद्योतमनुष्टुमा नत्वा प्रमाश्मोंकीते संहत्वाहमित्वनुसंद्रध्याद्रथतमेवारमानं परमं ब्रह्मोंकारं तुरीयोंकाराम्रविद्योतमेकाद्यास्मानं नारसिंहं नत्वोमिति संहरश्चानुसंद्रध्याद्रथतमेन्वमास्मानं परमं ब्रह्मोंकारं तुरीयोकाराम्रविद्योति प्रणवेन संविन्द्यानुष्टुभा नत्वा सिक्दानन्दपूर्णास्मानं परं ब्रह्म संभाष्याहुन् मित्यामानमादाय मनसा ब्रह्मणकीकुर्याच्यनुष्टुभव वा एप उपवसकेच हिं सर्वत्र सर्वदा सर्वातमा सन्त्रसर्वमित्त नृसिह एवकळ एव तुरीय एव एवोग्र एव एव विर एय एव महानेच एव विच्युरेच एव ज्वळ्येच एव सर्वतोमुख एव एव वृसिह एव एव भागक्वेच एवाहमेव योगाक्छो ब्रह्मण्येवानुष्टुभं संद्रध्यादोंकार इति ॥ तदेती खोकी भवतः ॥ संन्तम्य सिहं स्वमुतान्गुणार्थानसंयोज्य रार्क्रक्षपस्य हत्वा ॥ वह्यां स्कुरन्तिमस्तीं निपीड्य संभक्ष्य सिहेन स एव वीरः ॥ राष्ट्रमोतान्याद्यान्तरपृत्रा हत्वा तानप्रमत्वयम् । नत्वा च बहुधा हृद्दा नृसिहः स्वयमुहमानविति ॥ इति चतुर्थः सण्डः ॥ ४ ॥

अर्थप उ एव अकार आसतमार्थ आत्मन्येव नृसिहे देवे ब्रह्मणि वर्तत एप हावासतम एव हि साक्ष्येय ईश्वरस्तरसर्वगती नहीदं सर्वमेष हि ज्यास-तम इद सर्व यदयमात्मा मायामात्र एव एवोप्र एप हि ब्याप्ततम एव एव वीर एप हि ब्याप्ततम एप एव महानेव हि ब्याप्ततम एप एव विष्णुरेव हि व्याप्ततम एव एव ज्वलंबेप हि व्याप्ततम एव एव सर्वतोमुख एव हिव्याप्त-तम एव एव नृत्यिह एव हि व्यासतम एव एव सीवण एव हि व्यासतम एव एव भद्र एव हि व्यासतम एव एव मृत्युमृत्युरेव हि व्यासतम एव एव नमान्येप हि व्यासतम एप एवाहमेप हि व्यासतम आर्त्मव नृसिहो देवो ब्रह्म भवति य पूर्व वेद सोऽकामो निष्काम आप्तकाम आस्मकामो न तस्त प्राणा उक्तामन्त्रज्ञेत समवलीयन्ते वद्मेष सन्बद्धाप्येत्यथप एवेकार उत्कर-ष्टतमार्थ आत्मन्येव नृसिष्ठे देवे ब्रह्मणि वर्तते तस्मादेष सत्यस्वरूपो ब ह्य-न्यद्स्त्यप्रमेयमनारमप्रकाशामेष हि स्वप्रकाशोऽसङ्गोऽन्यस वीक्षत भारमातो नान्यथा आसिरात्ममात्रं होतदुत्कृष्टमेप एवोग्र एव होबोत्कृष्ट एव एव बीर एव बाबोत्कृष्ट एव एव महानेच बाबोत्कृष्ट एव एव बिच्युरेच बाबोत्कृष्ट एव एव ज्वलक्षेष द्वावीरकृष्ट एव एव सर्वतोसुख एव द्वावीरकृष्ट एव एव नृसिंह एव होबोत्हृष्ट एव एव भीवण एव होबोत्हृष्ट एव एव अह एव होबोत्हृष्ट

एव एव मृत्यु मृत्यु रेव होवीत्कृष्ट एव एव नमाम्येव होवीत्कृष्ट एव एवाहमेव श्रेवोत्क्रष्टस्त्रसादात्मानसेवैनं जानीयादात्मेव नृसिही देवो ब्रह्म सवति य ष्वं वेद सोऽकामी निष्काम आसकाम आत्मकामी न तस्य प्राणा उत्काम-न्यात्रेष समवलीयन्ते ब्रह्मेव सन्बद्धाप्येखयेष एव मकारो महाविभूत्यर्थ आरमन्येव नृसिंहे देवे बहाणि वर्तते तसगद्यमनल्पो मिसरूपः स्वप्रकाशो ब्रह्मेबासतम उत्कृष्टतम एतदेव ब्रह्मापि सर्वज्ञं महामायं महाविभूत्येतदेवी-प्रमेतदि महाविभूत्येतदेव वीरमेतदि महाविभूत्येतदेव महदेतदि महावि-मृत्येतदेव विष्णवेतद्धि महाविभूत्येतदेव ज्वछदेतद्धि महाविभूत्येतदेव सर्प-होमसमेत्रद्ध महाविम्रयेतदेव नृभिंहमेतदि महाविभृत्येतदेव भीषणमे-क्षति महाविम्त्येतदेव भद्रभेतदि महाविभूत्येतदेव मृत्यु मृत्य्वेतदि महा-बिम्त्वेतदेव नमान्येतदि महाविभूत्येतदेवाहमेतदि महाविभृति तसाद-कारीकाराभ्यामिसमात्मानसाप्ततससुरकृष्टतसं चिन्मात्रं सर्वद्रष्टारं सर्वसाक्षिणं सर्वप्रासं सर्वप्रेमास्पदं सम्बदानन्दमात्रमेकरसं पुरतोः सात्मवैसात्सविभा-तमन्विष्याप्ततममुत्कृष्टतमं महामायं महाविभूति सम्बिदानन्द्रमात्रमेकरमं पुरसेष ब्रह्म मकारेण जानीयादारमेव नृतिही देवः प्रमेव ब्रह्म भवति य एवं वेड सोऽकामी निष्काम आप्तकाम आत्मकामी न तस्य प्राणा उत्क्राम-स्यत्रैव समवलीयन्ते अग्लेव सम्बद्धाः येनीति ह मजापतिरुवाच प्रजापतिरु बाच ॥ इति पञ्जमः सण्डः ॥ ५ ॥

 शून्यं जानन्तस्त्रीय परिसमासासासास्त्रों वृत्ता वृत्ता स्वतास्त्रीकारे परे वद्यावि पर्यवस्ति । सदेष श्लोक ॥ शुक्रे-प्यशूक्षं संयोज्य सिंहं शूक्षेषु योजयेत् । शुक्रान्यां शूक्ष्माव्या स्थो देवा उपासत इति ॥ इति पष्टः खण्डः ॥ ६ ॥

देवा इ वे प्रजापनिम्बवन् भूय एव नो भगवान्विज्ञापयत्विति तथेलाज-त्वादमर-वादजरत्वादमृतस्वादशोकत्वादमोहत्वादनश्चनायत्वादपिपासत्वादहै-तत्वाद्याकरेणेममारमानमन्विप्योत्कृष्टत्वादुत्पादकत्वादुत्पवेष्टत्वादुत्वाप्यितृ-त्वाहुद्दृत्वाहुत्करृत्वादुत्पथवार्कत्वाहुद्वासत्वाहुन्त्रान्तत्वाहुत्तीर्भविकृतत्वार बोंकरिणेममात्मानं परमं बहा नृसिंहमन्बिष्याकारेणेममात्मानमुकारं पूर्वी र्धमाङ्गरव सिहीकृत्योत्तरार्धेन तं सिहमाकृष्य महत्त्वान्महस्त्वान्मानत्वान्युक्त रवानमहा देवरवानमहेश्वरःवान्महासस्वान्महाचित्रवानमहानन्दरवान्महाप्रभूत्वा-ष मकाराधेनानेनात्मनैकीकुर्यादशरीरो विरिन्दियोऽप्राणोऽतमाः सचिदाब-न्द्रमात्रः स स्वराङ् भवति य एवं वेद् कस्स्वमित्यइमिति होवाचैवमेवेदं सर्वे तस्मादहमिति मर्वामिधानं तस्यादिखमकारः स प्रव भवति सर्वे ह्ययमात्मानं हि सर्वान्तरो न हीदं सर्वमहमिति होवाचैव निरास्त्र-कमाःमेवेदं सर्वे तस्मात्सर्वात्मकेनाकारेण सर्वात्मकमात्मानमन्विष्केद्वयेवेदं सर्वे सिबदानन्दरूपं सिबदानन्दरूपियदं सर्वे सदीदं सर्वे सासितित चिद्धीदं सर्व काशते प्रकाशते चेति किं सदितीदमिदं नेत्यनुमृतिहित केवेतीयप्रियं नेत्यवचर्तनेवानुभवशुवाचेवभेव चिदानन्दावप्यव**चनेर्गवानुभ**न वज्ञाच सर्वमन्यदिति स परमानन्दस्य ब्रह्मणी नाम ब्रह्मेति तस्वान्त्योऽभं मकारः स एव अवति तसान्मकारेण परमं ब्रह्मान्विच्छेत्किमिद्मेविमः त्युकार इत्येवाहाविचिकित्सन्नकारणममात्मानमन्विच्य मकारेण न्नद्यानातु. संदध्यादकारेणाविचिकित्सक्रभरीरोऽतिन्द्रियोऽप्राणोऽतसाः सचिदानन्द्रसान्नः स स्वराह भवति य एव वेद बहा वा इदं सर्वेमक्तवादुप्रत्वाद्वीहर-त्वानमहत्त्वाद्विष्णुत्वाञ्चकत्वासम्बंतोमुखत्वासृसिहत्वाद्वीषणत्वाद्वद्वत्वान्मृत्यु-मृत्युत्वासमामित्वादहंत्वादिति सत्ततं क्षेत्रह्योग्रन्वाई ११त्वान्महत्त्वाहिष्णु-त्वाज्ञवलस्वारसर्वतो मुख्यता श्रासिहत्वा दीषणस्वा द्रवत्वान्मृत्यु सृत्या समामि-त्वादिति तसादकारेण परमं ब्रह्मान्विष्य मकारेण मनआसवितारं मनभा-दिसाक्षिणमन्त्रिच्छेत्स यदैतत्सर्वमपेक्षते तदैतत्सर्वमस्मिन्त्रविशति स यदा प्रतिबुध्यते तदेनत्सर्वमसादेवोत्तिष्ठति तदेव तत्सर्वे निरुद्ध प्रत्युद्ध संपीकः संज्वात्य संभइय सारमानमेवैषा ददाखखुमोऽतिवीरोर्अतमहानतिबिष्णरति-ज्वकन्नतिसर्वतोमुखोऽतिनृसिंहोऽतिमीवणोऽतिमन्नोऽतिमृत्युमृत्युरतिनमाम्य-त्यहं अत्वा स्वे महिश्वि सदा समासते तत्वादेनमकारार्थेन परेण महाणैकी-

कुर्बादुकारेणाविविकित्सवतारीरो निरिन्दियोऽप्राणोऽमनाः सचिदानन्द्मात्रः स स्वराह् भवति व ष्वं वेद ॥ तदेव श्लोकः ॥ शृङ्गं शृङ्गार्थमाकृष्य शृङ्गे-णानेन योजयेत् । शृङ्कमेनं परे शृङ्गे तमनेनापि योजयेत् ॥ इति सप्तमः

अब तरीयेणोतश्च प्रोतश्च श्रयमात्मा नृसिंहोऽस्मिन्सर्वर्मयं सर्वात्मानं हि सर्वे नैवातोऽहृयो श्रायमात्मैकल एवाविकल्पो नहि वस्तु सद्यं ह्योत इव सहनोऽयं चिद्रन भानन्द्घन एवेकरसोऽब्यवहार्यः केनचनाद्विनीय ओतश्च प्रोतश्चेष औंकार एवं नैविमिति पृष्ट ओमित्येवाह वाग्वा ओंकारो वागेवेदं सर्वे न बाब्द्रमियेहास्ति चिन्मयो बायमोंकारश्चिन्मयमिदं सर्वे तस्मान्यरमे-श्रद एवेक्सेव तज्जवत्येतदस्तमभयमेतद्रहाभयं वै यहा भवति य एवं वेदेनि रहस्यमञ्ज्ञाता हायमारमेप हात्य सर्वस्य स्वारमानमनुजानानि न हीदं सर्वे खत आरमवित्र द्ययमोती नानुज्ञातासङ्गत्वाद्विकारिन्वाद्यस्वाद्यस्यानुज्ञा-ता क्रयमोकार ओमिति क्रानुजानानि वाग्वा ओंकारी वागेवेदं सर्वमनुजा-वाति चिन्मयो अयमोंकारश्चिदीदं मर्वे निरात्मकमात्मसात्करोति तस्मात्पर-मेश्वर एवेकमेव तद्भवत्येतद्दृतमभयमेनइह्याभयं वे ब्रह्माभयं हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेदेति रहस्यमनुजैकरमो हायमान्मा प्रजानघन एवायं यस्ना-सर्वसारपुरतः सुविभातोऽतश्रिद्धन एव न हायमोतो नानुकातैतदाग्गं हीदं सर्व सदैवानुक्रैकरसी झयमोंकार ओमिति होवानुजानानि वाग्वा ओंकारी बागेब छन्जानानि चिन्मयो द्ययमोंकारश्चिदेव हानुज्ञाता तस्मान्परमेश्वर एकेकमेव तद्भवत्येतदम्तमभयमेतहहाभय व बह्याभयं हि व बह्य भवति य एवं वेदेति रहस्यमविकल्पो झयमारमाऽद्वितीयत्वादविकल्पो झयमोंकारोऽद्वि-तीवत्वादेव चिन्मयो हायमोंकारम्तसात्परमेश्वर एवकमेव तद्भवत्यविकल्पोऽ-पि नाम काचन मिदान्ति नैव तत्र काचन मिदास्यत्र हि मिदामिव मन्य-मानः शतथा सहस्रधा मिन्नो मृत्योः स मृत्युमाप्रोति तदेतदह्य स्वप्रकाशं महानन्दमासीवतदस्तमभयमेतहसाभयं व ब्रह्माभयं हि वे ब्रह्म भवति य पृषं बेदेति रहस्यम् ॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥

देश ह वै प्रजापतिमन्त्रविभागेव नो भगवश्चोंकारमात्मानसुपिद्देगित स्थेग्युपद्रश्चानुमन्तेष आत्मा नृत्मिहश्चिद्प एवाविकारो ह्युपलब्धः सर्वस्य सर्वत्र न हासि हैतसिद्धिरात्मैव मिद्धोऽहितीयो मायया ह्यन्यदिव स वा एप आत्मा पर एपेव सर्व सथाहि प्रश्चेत्रेषा विद्या जगत्मवमात्मा परमात्मैव स्व-प्रकाशोऽप्यविषयशान्यात्राक्षेत्र ह्यन्यत्रान्यश्च विज्ञानात्र्यनुभूतेर्माया च तम्मेक्पानुभूतिसदित्ज्ञकं मोहात्मकमनम्त्रीयदं रूपमस्यास्य व्यक्तिका नित्य-निश्चापि मृदैरात्मेव दशस्य सम्बग्धस्य व्यक्तिका सिद्धान्याम्यां

स्वतन्त्रास्वतप्रत्वेन सेपा वटबीजसामान्यवद्नेकवटशक्तिरेकैव तद्यथा बटबी-जसामान्यमेकमनेकान्स्वाच्यतिरिकान्वटान्सवीजान्त्याचा तत्र तत्र पूर्ण सक्ति-हत्येवमेवैषा माया स्वाव्यतिरिक्तानि पूर्णानि क्षेत्राणि दशेयित्वा जीवेशाव-भासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवति सेवा चित्रा सददा बह्वस्य स्वयं गुणमिकाक्ररेप्वापे गुणमिका सर्वत्र बह्मविष्ण्शिवक्रपिणी बेतन्यदीप्ता तसादारमन एव श्रेविध्यं सर्वत्र योनित्वमसिमन्ता जीवो नियन्तेश्वरः सर्वाहंमानी हिरण्यगर्भिक्षरूप ईश्वरवद्यक्तंत्रतन्यः सर्वतो होष द्वेश्वर: क्रियाज्ञानात्मा सर्व सर्वमयं सर्वे जीवाः सर्वमयाः सर्वास्त्रवस्थास तथाप्यरुपाः स वा एव भूतानीनिद्वयाणि विराजं देवनाः कोशांश्च सृष्ट्य प्रविश्यामुढी मृढ हव व्यवहरसास्ते माययैव तस्मादद्वय एवायमात्मा सन्मात्रो तिया शुद्धो बुद्धः सस्यो मुक्तो निरञ्जनो विश्वरद्वयानन्दः परः श्रखगेकरसः प्रमाणेरेतरवगतः सत्तामात्रं हीदं सर्वे सदेव पुरस्रात्सिदं हि ब्रह्म न हात्र किंचानुभूयते नाविद्यानुभवारमा न स्वप्रकारी सर्वसाक्षि-ण्यविकियेऽद्वये पश्यनेहापि सन्मात्रमसद्न्यत्मत्यं हीत्थं पुरम्ताद्योशि स्वा-रमस्यमानन्दचिद्धनं मिद्धं ह्यसिद्धं तद्विष्ण्रशिक्षानी ब्रह्मान्यदपि सर्वं सर्वः गतं सर्वमत एव श्रद्धोऽबाध्यम्बरूपो बुद्धः सुखस्बरूप क्षेतकरात्मकमपि नात्मा पुरतो हि लिखी न हीदं सर्व कदाचिदातमा हि स्वमहिमन्थी निरपेक्ष एक एव साक्षी स्वप्रकाशः किं तश्चित्रमारमात्र होव न विचिकित्ममेतदीदं सर्व साधयित द्रष्टा द्रष्ट्, साक्ष्यविक्रियः सिद्धो निर-वधो बाह्याभ्यन्तरबीक्षणात्मुविस्फुटनमः स परम्ताहृतैप दृष्टोऽदृष्टोऽव्यवहार्योः sप्यल्पो नाल्पः माध्यविशेषोऽनन्योऽसुम्बदुःखोऽद्वयः परमात्मा सर्वज्ञोऽन-न्तोऽभिन्नोऽहयः सर्वदा संवित्तिमीयया नासंवित्तिः स्वप्रकाशे यूयमेव इष्टाः किमद्वयेन द्वितीयमेव न युवमेव बृह्येव भगविश्वति देवा उच्चयंय-मेव दश्यतं चेकात्मञ्जा असङ्गी ह्ययमात्माती युषमेव स्वप्रकाशा इदं हि सत्संविन्मयत्वाध्यमेव नेति होच्हेन्तासङ्गा वयमिति होच् कथं पश्यन्तीति होबाच न वयं विश्व इति होचुसती युवमेव न्वप्रकाशा इति होबाच न च सत्संबिन्मया एना हि पुरन्तान्सविभातमव्यवहार्यमेवाह्यं ज्ञानी नेप विज्ञाती बिदिताविदितात्पर इति होचुः स होवाच तद्वा एतद्रबाद्वयं वद्याश्वाक्षत्यं शुद्धं बुद्धं मुक्तं सत्यं मृक्ष्मं परिपूर्णमृह्यं मदानन् चिन्मात्रमात्मेवाब्यवहार्यं केनच तत्तदेतदारमानमोधित्यपश्यन्तः पश्यतः नदेतरमत्यमात्मा ब्रह्मेव ब्रह्मा-रमंबात्र होव न विश्विकित्स्यमित्यों सत्यं तदेतरपण्डिता एव पश्यन्त्येतसाज्ञहरू-मस्पर्शमरूपमरसमगन्धमवक्तव्यमनादातव्यमगन्तव्यमविसर्वयिनव्यमनान-न्दयितव्यममन्तव्यमबोद्धव्यमन्द्रं कर्तयितव्यमचेतयितव्यमप्राणयितव्यमनप्र-

सितव्यसव्यानिवतव्यसनुदानिवत्व्यसस्मानिवत्व्यसनिन्दियसविवयसकरः

हमान्द्रश्रामसङ्ग्रमगुणमविक्रियसव्यपदेश्यमसन्त्वमस्वस्मात्यस्करममायसम
हमप्यापनिवदमेन सुविभात सकृद्धिभातं पुरतोऽस्मात्सर्वसात्युविभातमद्वर्षं

पश्यत हंसः सोऽहमिति स होवाच किमेव रष्टोऽरप्टो वेति रष्टो विदिताविदितात्पर हित होचुः केषा कथमिति होचुः किं तेन न किंचनेति

होचुर्यूवमेवाश्चर्यक्षपा इति होवाच न चेत्याहुरोमिखनुजानीध्वं व्रृतैनिमिति

हातोऽज्ञातश्चेति होचुनंचनमिति होचुरिति वृत्वेवमात्मसिद्धमिति हो
काच पश्याम एव भगवो न च वयं पश्यामो नैव वयं वकुं हाकुमो नम
स्तेऽतु भगवन् प्रसीदेति होचुनं मेतव्यं पृष्छतेति होवाच केषानुहेत्वेष

पृवारमिति होवाच ते होचुनंमस्तुभ्यं वयं त हति ह प्रजापतिर्देवाननु ज्ञशा
सानुक्षप्रासेति ॥ तदेप स्रोकः ॥ ओतमोतेन जानीयादनुज्ञात्तरमान्तरम् ।

अनुज्ञामद्वयं कव्यवा उपद्रष्टारमावजेत् ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

अन्तं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥

इति नृतिंहोत्तरतापिन्युपनियन्तमासा ॥

कालाग्निकद्रोपनिषत् ॥ ३०॥

ब्रह्मज्ञानोपायतया यद्विभूनिः प्रकीर्तिता । तमहं कालाभिरुद्ध भजतो स्वात्मद भजे ॥ ॐ सह नाववत्विति शान्तिः॥

ॐ अथ काकाग्निरुद्रीपनिपदः संवर्तकोऽग्निर्रुष्टिन्दुष्ट्पछन्दः श्रीकाला-ग्निरुद्रो देवता श्रीकालाग्निरुद्रप्रीत्यर्थे भस्मित्रपुण्ड्घारणे विनियोगः ॥ अथ कालाग्निरुद्रं भगवन्तं सनत्कुमारः पप्रच्छ अपीहि भगवं क्रिपुण्ड्विधि सत्तत्वं क्रिं द्रव्यं कियस्थानं कतिप्रमाणं का रेखा के मचाः का शक्तिः किं देवतं कः कर्ता किं फलमिति च। तं होवाच भगवान्कालाग्निरुद्धः यद्रव्यं तद्रा-ग्नेयं भस्म सधोजातादिपञ्चवद्यमञ्चेः परिगृद्धाग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जकमिति भस्म स्थलमिति भस्म ब्योमीत भस्मेत्यनेनामिमक्य मानस्तोक इति समुद्रुत्य मा नो महान्वमिति जलेन संस्कृत्य त्रियायुपिति शिरोल्खाट-वश्नःस्कन्येयु त्रियायुपक्ष्मस्वकेश्विशक्तिमित्तियित्वत्ते रेखाः प्रकुर्वीत वत-मेत्रच्छान्भव सर्वेषु देवेषु वेदवादिभिरुक्तं भवति तस्मात्तस्त्रमाचरन्युमुश्चनं प्रवस्वाद्यकाराद्यसञ्चर्षारामुर्ह्मोराञ्च प्रमाणमस्य त्रिपुण्ड्वारणस्य विधा रेखाः भवस्वाद्यकाराद्यसञ्चर्षारामुर्ह्मोराञ्च वास्य प्रथमा रेखा सा गार्ह-पर्यक्षाकारो रजोभूकोकः स्वारमा कियावाकिक्तिवेदः प्रातःस्वनं महेकारो देवतेति बाल्य द्वितीया रेखा सा दक्षिणाग्निरुकारः सत्त्वमन्तिरक्षमन्तरासमः चेच्छामिकर्यञ्जदेदो माध्यंदिनं सदनं सदाधिवो देवतेति वाख तृतीया रेखा साहवनीयो मकारसमो चार्लोकः परमात्मा ज्ञानक्षिः सामवेदस्तृतीकस्त्रवनं महादेवो देवतेति एवं त्रिपुण्ड्विध भखाना करोति यो विद्वानक्ष्यवारी गृष्टी वानप्रस्थो यतिर्वा स महापातकोपपातकेश्यः पूतो भवति स सर्वेषु तीर्येषु खातो भवति स सर्वान्देवान्क्षातो भवति स स्वान्देवान्क्षातो भवति स स्वान्देवान्क्षातो भवति स स्वान्देवान्क्षातो भवति स स्वान्देवते न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते हत्याह भगवान्काकाप्रिस्तः स यस्वेतद्वाचीते सोऽप्येवमेव भवतीत्वों सत्यमित्युपलिचन् ॥ ३०॥ धन्नसङ्गत्वावन्वित ह्यान्तिः ॥

इति काळाझिरुद्रोपनिषत्समासा ॥

# मैत्रेय्युपनिषत्॥ ३१॥

श्चरयाचार्योपदेशेन मुनयो यत्पदं ययुः। तःस्वानुभृतिसंसिदं स्वमात्रं वक्क भावये॥

#### ॐ आप्यायस्वित शास्तिः॥

ॐवृहद्रधो वै नाम राजा राज्ये ज्येष्ठं पुत्रं निषापित्वेद्दमहाश्वतं मम्मानाः शरीरं वैराग्यसुपेनोऽरण्यं निर्जगाम । स तत्र परमं तप आस्थायादिन्यमीक्षमाण अर्थवाहुन्तिष्ठत्यन्ते सहस्रस्य सुनिरन्तिकमाजगामाधिरिवाधूम-कस्नेजसा निर्देहिश्ववात्मविद्वग्वाञ्छाकायन्य उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरं वृणीचिति राजानमञ्जवीत्स तस्य नमस्कृत्योवाच भगवद्याहमात्मविद्यं तरविष्ठ्छणुमी वयं स न्वं नो बूहीत्येतहृतं पुरस्ताद्शक्यं मा पृच्छ प्रभावकान्यान्कामा-वृणीप्वेति शाकायन्यस्य चरणाविभिष्ण्यमानो राजेमां गायां जगाद ॥ १ ॥ अथ किमेतर्मान्यानां शोपणं महाणंवानां शिखरिणां प्रपतनं प्रुवस्य प्रचक्रवं स्थानं वा तरूणां निमजनं पृथिव्याः स्थानाद्यसरणं सुराणां लोऽहमित्वेत्तः हिषेऽस्मिन्संसारे किं कामोपभोगेंगेंरेवाश्वतस्यासकृतुपावनं इश्वत हृत्युद्ध-र्नुमईसीत्यन्थोदपानस्थो मेक इवाहमस्य-संसारे भगवंस्त्वं नो गतिरिति॥२॥ भगवंस्त्वं नो गतिरिति॥२॥ भगवंस्त्वं मासेनानुलिसं चर्मणाववदं विष्मूत्रवातिपत्तकप्रमञ्जामेदोव-सामिरन्वेश्व मलेबंहुभिः परिपूर्णमेतादृशे शरीरे वर्तमानस्य भगवंस्त्वं नो गतिरिति॥ ३॥

सथ समवान्छाकायन्यः सुप्रीतोऽववीदाजानं महाराज बृहद्येक्ष्वाकुवं-श्रम्बजशीर्थात्मकः कृतकृत्यस्यं मरुवाक्ती विश्वतोऽसीत्ययं सहवात्मा ते कतमो भगवान्वर्ण्य इति तं होवाच ॥ शब्दस्पर्शमणा येऽर्था अनुर्था इव ते स्थिताः। बेचां सक्तस्तु भूतात्मा न सारेश्व परं पदम् ॥ १ ॥ तपसा प्राप्यते सस्वं स-श्वासंप्राप्यते मनः । मनसा प्राप्यते ह्यात्मा ह्यात्मापश्या निवर्तते ॥ २ ॥ यथा निरिन्धनो विद्धः स्वयोनावुपशाम्यति । तथा वृत्तिक्षयाचित्तं स्वयोना-बुपन्नाम्यति ॥ ३ ॥ स्वयोनावुपन्नान्तस्य मनसः सत्यगामिनः । इन्द्रियार्थ-बिमुडस्यानृताः कर्मवशानुगाः ॥ ४ ॥ चित्तमेव हि संसारलत्यकेन शोध-बेत् । विश्वस्तस्मयो भवति गृह्यमेतत्मनातनम् ॥ ५ ॥ चित्तस्य हि प्रसादेन इन्ति कमें ग्रुभाशुभम्। प्रमसात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमभूते ॥ ६ ॥ समामक्तं यदा चित्तं जन्तोविंपयगोचरम् ॥ यद्येवं ब्रह्मणि स्थात्तरको न मु-क्येत बन्धनात् ॥ ७ ॥ ह्रन्युण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेश्वरम् । साक्षिणं बु-बिबृत्तसः परमप्रेमगोचरम् ॥ ८ ॥ अगोचर मनोवाचामवधृतादिसंष्ठवम् । सत्तामात्रप्रकारीकप्रकारं भावनानिगम् ॥ ९ ॥ अहेयमनुपादेयममामान्य-विशेषणम् । ध्रवं स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम् । निर्विकस्यं निरा-भासं निर्वाणमयसंविदम् ॥ १० ॥ नित्यः श्रुद्धो बुद्धमुक्तस्वभावः सन्यः सुद्दमः संविभुश्वाद्वितीयः । आनन्दाव्धिर्यः परः सोव्हमस्मि प्रत्यन्धानुनीत्र संशीतिरस्ति ॥ ११ ॥ आनन्दमन्तर्निजमाश्रयं तमाशापिशाचीमवमानय-म्तम् । आक्षोकयन्तं जगदिनद्रजालमापन्कथं मां प्रविशेदसङ्गम् ॥ १२ ॥ वर्णाश्रमाचारयुता विमृटाः कर्मानुसारेण फडं लभन्ते । वर्णादिधर्मे हि परि-स्वजन्तः स्वानन्दराप्ताः पुरुषा भवन्ति ॥ १३ ॥ वर्णाश्रमं सावयवं स्वरूप-माचन्त्युक्तं हातिकृष्ण्यमात्रम् । पुत्रादिदेहेष्वभिमानशुन्य भूःवा वसेत्मीरय-तमे अनन्त इति ॥ १४ ॥ ४ ॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

भय भगवानमेत्रेयः केलासं जगाम तं गत्वोवाच भो भगवन्यरमतस्वरह-र्यमनुमृहीति ॥ स होवाच महादेवः ॥ देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः । स्यजेदज्ञाननिर्मालयं सोऽहं भावेन पूज्येत् ॥ १ ॥ अभेददर्शनं शानं प्यानं निर्विषयं मनः । सानं मनोमलत्यागः शाचमिन्द्रियनिप्रहः ॥२॥ मह्मासनं पिवेद्रैक्षमाचरे देहरक्षणे । वसेदेकान्तिको भूत्या चैकान्ते द्वेतवर्जिते । इस्यवमाचरेद्रीमान्स एवं मुक्तिमामुयात् ॥ ३ ॥ जातं स्वतिदं देहं माता-पितृमलान्मकम् । सुखदुः खालयामेध्यं स्प्रष्ट्वा सानं विचीयते ॥ ४ ॥ धातुबद्धं महारोगं पापमन्दिरमधुवस् । विकाराकारविस्तीणं स्प्रष्ट्वा सानं विघीयते ॥ ५ ॥ नवहारमलस्नाव सदा काले स्वभावजस् । दुर्गन्धं दुर्मकोपेतंस्प्रष्ट्वा सानं विषीयते ॥ ६ ॥ मानृस्तकसंबन्धं सुक्तके सह जायते । सृतस्तकजं

देहं स्पृष्टा सानं विषीयते ॥ ७ ॥ अहंममेति विषमुत्रलेपनन्धादिमोजनम् । शुद्रशीचमिति प्रोक्तं मृजलाभ्यां तु लौकिकम् ॥ ८॥ विस्तश्चद्विकरं शीचं बासनात्रयनाशनम् । ज्ञानवैराग्यमृत्तोयैः क्षालनाच्छीचमुच्यते ॥ ९ ॥ अद्वैर तभावनाभक्षमभक्ष्यं द्वैतभावनम् । गुरुशाखोक्तभायेन भिक्षोर्भेक्षं विधीयते ॥ १०॥ बिद्वान्खदेशमुत्सूज्य संन्थासानन्तरं स्वतः । कारागारविनिमेक्त-चौरवहरतो वसेत् ॥११॥ अहंकारमुतं वित्तञ्चातरं मोहमन्दिरम् । आशापती खजेबावनावन्मुक्ती न संशयः ॥ १२ ॥ मृता मोहमयी माता आती बोधमयः सुतः । सुतकद्वयसंप्राप्ता कथं संच्यामुपास्तहे ॥ १३ ॥ हृदाकारी चिदादित्यः सदा भासनि भासनि । नालमेनि न चोदेति कथं संध्यामपासाहे ॥ १४ ॥ एकमेवाद्वितीयं यहुरोवांक्येन निश्चितम् । एनदेकान्तमित्युकं न सही न वनाम्तरम् ॥ १५ ॥ असंशयवतां मुक्तिः संशयाविष्टचेतसाम् । न मुक्तिर्जन्मजन्मान्ते तसाहिश्वासमाप्रयात् ॥ १६ ॥ कर्मस्यागान्न संन्यासी न प्रेषोद्धारणेन तः । संधौ जीवारमनोरंक्यं संन्यासः परिकीर्तितः ॥ ९७ ॥ वसनाहारवद्यस्य भाति सर्वेषणादिषु । तस्याधिकारः संन्यासे सक्तदेहाभिमा-निनः ॥ १८ ॥ यदा मनसि वैराग्यं जातं सर्वेषु वस्तुषु । तदेव संन्यसिद्विद्वा-मन्यथा पतितो भवेत्॥ १९॥ इच्यार्थमञ्जवसार्थयः प्रतिष्ठार्थमेव वा। संन्यसेद्रमयञ्जष्टः स मुक्ति नासुमहिति ॥ २० ॥ उत्तमा तस्विन्तेत मध्यमं शास्त्रिन्तनम् । अधमा मश्रविन्ता च तीर्थभान्यधमाधमा ॥२१॥ अनुभूति बिना मुढो वृथा ब्रह्मणि मोदने । प्रतिबिन्बितशाखाअफलास्तादनमोदवन् ॥ २२ ॥ न स्रजेश्रेद्यतिर्भुक्तो यो माधुकरमातरम् । वैराग्यजनकं श्रद्धाकछत्रं ज्ञाननन्दनम् ॥ २३ ॥ धनवृद्धा वयोवृद्धा विद्यावृद्धान्तथेव च । ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य किंकराः शिष्यकिंकराः ॥ २४ ॥ यन्मायया मोहितचेतसी मा-मात्मानमापूर्णमलब्धवन्तः । परं विदग्धोदरपूरणाय अमन्ति काका इव सरयोऽपि ॥ २५ ॥ पाषाणलोहमणिमृण्मयविग्रहेषु पूजा पुनर्जननभोगकरी मुमुक्षोः । तस्माद्यतिः स्वहृद्यार्चनमेव कुर्वाहाह्यार्चनं परिहरेदपुनर्भवाय ॥ २६ ॥ अन्तःपूर्णो बहि पूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे । अन्तःश्रुन्यो बहिःश्रुन्यः शुन्यकुरम ह्वास्वरे ॥ २७ ॥ मा भव प्राह्मभावारमा प्राह्कारमा च मा भव । भावनामिक्षकां त्यक्वा यच्छिष्टं तन्मयो भव ॥ २८ ॥ त्रष्टुदर्शनहः इयाति स्वक्ता वासनया सह । दर्शनप्रथमाभासमारमानं केवलं भज ॥ २९ ॥ संशान्तसर्वसंकल्पा या शिकावदवस्थितिः । जामिबद्राविनिमुक्ता सा खरूप-स्थितिः परा ॥ ३० ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

भहमसि परश्रासि ब्रह्मासि प्रमवोऽस्म्यहम् । सर्वलोकगुरुश्रासि सर्व-स्रोकेऽसि सोऽस्म्यहम् ॥ १ ॥ अहमेवासि सिद्धोऽसि गुद्धोसि परमो- उस्म्यहम् । अहमिक्षा सहा सोऽिक्षा नित्योऽिक्स विमलोऽस्म्यहम् ॥ २ ॥ विज्ञानोऽस्मि विशेषोऽस्मि सोमोऽस्मि सक्लोऽस्म्यहम् । ज्ञमोऽस्मि सोक-हीनोऽसि चैतन्योऽसि समोऽस्थहम् ॥ ३ ॥ मानावमानहीनोऽसि निर्मु-णोऽसि शिवोऽसम्बह्म् । द्वताद्वैतिविहीनोऽसि द्वन्द्वहीनोऽसि सोऽसम्बह्म ॥ ४ ॥ भावाभावविद्वानोऽस्मि भासाहीनोऽस्मि भास्म्बह्म् । शुन्याशुन्यप-भावोऽस्मि शोभनाशोभनोऽस्म्बह्म् ॥ ५ ॥ तस्यातुल्यविहीनोऽसि निखः श्रदः सदासिवः । सर्वासर्वविद्वीनोऽश्रि सास्विकोऽश्रि सदासम्पद्दम् ॥ ६ ॥ युक्संख्याविहीनोऽस्मि द्विसंख्यावानइं न च । सदसद्वेदहीनोस्मि संकल्प-रहितोऽस्म्यहम् ॥ ७ ॥ नानारमभेदहीनोऽस्मि हाखण्डानन्दविप्रहः । नाह-अस्मि न चाम्योऽस्मि देहादिरहितोऽस्म्यहम् ॥ ८॥ भाश्रयाश्रयहीनोऽसि आधाररहितोऽसम्यहम् । बन्धमोक्षादिहीनोऽस्मि श्रद्धवद्वासि सोऽसम्बहम् ॥ ९ ॥ वित्तादिसर्वेद्यानोऽस्मि परमोऽस्मि परात्परः । सदा विचाररूपोऽस्मि निर्विचारोऽस्मि सोऽस्त्यहम् ॥ १० ॥ अकारोकाररूपोऽस्मि मकरोऽस्मि सनातमः । ध्यातध्यानविहीनोऽस्मि ध्येयहीनोस्मि सोऽस्म्यहम् ॥ ११ ॥ सर्वपूर्णस्वरूपोऽस्मि सिच्चानन्दलक्षणः । सर्वतीर्थस्वरूपोऽस्मि परमात्मान सम्बहं शिवः ॥ १२ ॥ लक्ष्यालक्ष्यविहीनोऽस्मिलयहीनरमोऽस्म्यहम् । मात-मानविद्वीनोऽस्मि मेयहीनः शिवोऽस्म्यहम् ॥ १३ ॥ न जगत्सर्वद्रष्टास्मि नेत्रादिरहितोऽस्म्यहम् । प्रवृद्धोऽिस प्रवृद्धोऽिस प्रसन्नोऽिस परोऽस्म्यहम् ॥ १४ ॥ सर्वेन्द्रियविहीनोऽस्मि सर्वकर्मकृद्प्यहम् । सर्वेदेदान्तनृप्तोऽस्मि सर्वदा म्लभोऽस्म्यहम् ॥ १५ ॥ मुद्धितासुद्धितास्योऽस्मि सर्वसीनफलोऽस्म्य-इस् । नित्यचिन्मात्ररूपोऽस्मि सदा सश्चिन्मयोऽस्म्यहस् ॥ १६ ॥ यरिकचि-दपि हीनोऽस्मि खरुपमध्यति नात्म्यहम् । हृद्यग्रन्थिहीनोऽस्मि हृद्याम्भो-जमध्यगः ॥ १७ ॥ पद्भिकारविहीनोऽस्मि पद्भोशरहितोऽस्म्यहम् । अरिपद्भ-र्गमकोऽस्मि अन्तरादन्तरोऽसम्यहम् ॥ १८ ॥ देशकाळविसक्तोऽस्मि दिग-म्बर्सुखोऽसम्बह्म । नास्ति नास्ति विमुक्तोऽस्मि नकाररहितोऽसम्बहम् ॥१९॥ अखण्डाकाशरूपोऽस्मि हाखण्डाकारमस्म्यहम् । प्रपञ्चमुक्तचित्तोस्मि प्रपञ्चरहिन तोऽस्म्यहम् ॥ २० ॥ सर्वेप्रकाशरूपोस्मि चिन्मात्रज्योत्तरसम्बहम् । काळ-त्रयविमुक्तोऽस्मि कामादिरहितोऽस्म्यहम् ॥ २१ ॥ कायिकादिविमुक्तोऽस्मि निर्गुणः केवलोऽसम्बद्दम् । मुक्तिहीनोऽस्मि मुक्तोऽस्मि मोश्लहीनोऽसम्बद्दं सदा ॥ २२ ॥ सत्यासत्यादिहीनोऽश्चि सन्मात्राचास्म्यहं सदा । गन्तव्यदे-श्रहीनोऽस्मि गमनादिविवर्जितः ॥ २३ ॥ सर्वदा समह्रपोऽस्मि शान्तोऽस्मि प्रस्पोत्तमः । एवं स्थातमा वस्य सोध्यमस्य व संशयः ॥ २४ ॥ धः

शुणोति सक्तद्वापि अद्येव भवति स्वयमित्युपनिषत् ॥ ॐ आप्यायन्तिति शान्तिः॥

इति मैत्रेय्युपनिषत्समाप्ता ॥

# सुबालोपनिषत्॥ ३२॥

बीजाज्ञानसहामोहायद्ववाद्यद्विशिष्यते । निर्वीजं त्रैपदं तस्वं तदस्मीति विचिन्तये ॥ ॐ पूर्णमद् इति ज्ञान्तिः॥

के तदाहुः कि तदासी ससे स होवाच न सवासव सदसदिनि तसात-सः संजायते तमसो भूतादि भूनादेशकाशमाकाशाह्ययुवीयोगीश्वरभेगापोऽत्यः पृथिदी तदण्डं सममवत्तःसंवरसरमात्रमुक्तिया द्विधाकरोद्धस्त्राज्ञमिमुपरि-ष्टादाकाशं मध्ये पुरुषो दिन्यः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । सहस्रवाहुदिति सोऽग्रे भूतानां मृत्युमस्जद्ध्यक्षर त्रिशिरस्कं त्रिपादं खण्डपरस्तुं तस्य त्रद्यामिधेति स ब्रह्माणमेव विवेश समानसान्सम् पुत्रावस्त्रजतेह विशाजः सत्यमानसानम् जन्तेह प्रजापतयो बाह्मणोऽस्य मुख्यमसिद्वाह् राजन्य. हतः । करू तदस्य पद्वेश्यः पद्मां शूद्रो अजायत ॥ चन्द्रमा मनमो जात्रश्रक्षोः सूर्यो अजायन । श्रोत्राद्वायुक्ष प्राणश्र हृदयात्सवेमिनं जायते ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

अपानानिपादा यक्षराक्षसगाधवां वास्थियः पर्वता लोसभ्य ओषिवनरपतयो ललाटान्कोधजो रुद्दो जायते तस्थैतस्य सहतो भूतस्य निःश्वसितसेवैतराहरवेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽयर्ववेदः शिक्षा करूपो व्याकरणं निरुक्तं
छन्दो ज्योतिपासयनं न्यायो मीमांसा धर्मशास्त्राणि व्याक्ष्यानास्थ्रपव्याक्ष्यानानि च सर्वाणि च भूतानि हिरण्यज्योनिर्यक्षित्रचयारमाधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा ॥ भारमानं दिधाकरोद्धेन क्षी अर्धेन पुरुषो देवो भूत्वा देवानस्जदिभीस्वा ऋषीन्यक्षराक्षसगन्धर्वान्त्रप्रयानारण्यां अ पञ्चनस्प्रदितरा
गौरितरोऽनङ्गानितरो वृढवेतरोऽस हतरा गर्दभीतरो गर्दभ हतरा विश्वंभरीतरो विश्वंभरः सोऽन्ते वश्वानरो भूत्वा संद्ग्ध्वा सर्वाणि भूतानि पृषिव्यप्सु
प्रठीयत आपसेजसि प्रठीयन्ते तेजो वायो विलीयते वायुशकाहो विलीयते
आकाशिनिद्रयेप्विन्द्रयाणि तन्मात्रेषु तन्मात्राणि भूतादो विलीयने अक्षरं तमसि विलीयते सहानव्यक्ते विलीयतेऽव्यक्तमक्षरे विलीयते अक्षरं तमसि विलीयते तमः परे देव पृकीमवित परसाद्य सक्वासक्वासदसदित्ये-

स्वित्रीणानुसासनमिति वेदानुसासनमिति वेदानुसासनम् ॥ इति द्विती-यः सण्डः ॥ २ ॥

असद्वा इदमय आसीदजातमस्तमप्रतिष्ठितमञ्चन्द्रस्पर्शमरूपमरसमगन्यमव्ययममद्दान्तमबृहन्तमजमात्मानं मत्वा धीरो व घोचित ॥ अप्राणमसुखमश्रोन्नमवारमनोऽनेजस्कमचश्चुट्कमनामगोत्रमित्रिरस्कमपाणिपादमित्वग्यमलोहिनमप्रमेयमहस्त्रमदीर्घमस्यूलमनण्यनल्पमपारमित्रेदेव्यमनपावृतमप्रत्रवर्षमप्रकादयममंत्रुतमनन्तरमबाह्य न सद्भाति किंचन न तदशाति कअनेतद्वं सत्येन दानेन तपसाऽनाशकेन अक्षचर्येण निर्वेदनेनानाशकेन षडक्नेनेव साधयेदत्तमयं बीक्षेत दम दानं द्यामिति न तस्य प्राणा उत्कामनस्यत्रैव समबलीयन्ते वक्षेत सम्बद्धाप्येनि य एवं बेद ॥ इति नृतीयः सण्डः ॥ ६ ॥

हृदयस्य मध्ये लोहितं मांसपिण्डं यस्मिसहहरं पुण्डरीकं क्रमृदमिवाने-कथा विकसितं हृदयस्य दश छिद्राणि भवन्ति येषु प्राणाः प्रतिष्टिताः स बदा प्राणेन सह संयुज्यने तदा पश्यांत नहीं नगराणि बहुनि विविधानि ध यदा च्यानेन सह संयुज्यते तदा पश्चर्यात देवांश्च ऋषीश्च यदापानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति यक्षराक्षमगन्धक्रीन्यदा दानेन सह संयुज्यते तदा पश्यात देवलोकान्देवान्स्कन्दं जयन्तं चेति यदा समानेन सह संयुज्यते सदा परवति देवलोकान्धनानि च यदा वरम्भेण सह संयुज्यते तदा परवति दृष्टं च श्रुतं च भुकं चाभुकं च सज्जासच सर्व पश्यति अथेमा दश दश नाड्यो भवन्ति तासामेककस्य द्वासप्तिर्दायप्तितः शाखा नाडीसहस्राणि भवन्ति यस्मिन्नयमात्मा न्विपिति शब्दाना च करोत्यथ यद्वितीये संकोशे स्वर्णित तरेमं च लोकं पर च होकं पश्यांत सर्वाञ्चन्दान्विजानाति स संप्रमाद इत्याचक्षते प्राणः शरीर परिरक्षति हरितस्य नीखस्य पीतस्य छोहि-तस्य धनस्य नाड्यो रुधिरस्य पूर्णा अधात्रतरहरं पुण्डरीकं कुमुद्रमिवानेकथा विकसितं यथा केशः सहस्रधा भिन्नस्तथा हिता नाम नाइयो भवन्ति हवा-काशे परे कोशे दिव्योऽयमात्मा स्विपित यत्र सप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति न तथ देवा न देवलोका यज्ञा न यज्ञा वा न माता म पिता न बन्धर्न बान्धवी न स्तेनी न अग्रहा नेजस्कायमसूनं सिछक पुरेषं सिछछं वर्न भूयस्तेनेव मागेण जामाय धार्वान सम्बाहिति होवाच ॥ इति चन्थः सण्डः ॥ ४ ॥

स्थानानि स्थानिभ्यो यस्छति नाडी तेषां निबन्धनं चक्षुरध्यात्मं द्रष्टव्यम-धिभूतमादिस्यन्तप्रधिदेवत नाडी तेषां निबन्धन यश्चश्चुषि यो द्रष्टन्ये य शाहित्ये यो नाड्यां यः प्राणे यो विद्याने य आनन्दे यो इद्याकारी य एत-स्थिनसर्वक्षिश्चन्तरे संवदित सोऽवमात्मा तमात्मानमुपासीताजरमस्तमभय-

मशोकमनन्तम् । भोत्रमध्यातमं श्रोतव्यमधिमृतं दिशस्त्रताधिदेवतं नाडी तेषां निवन्धनं यः भोत्रे यः श्रोतव्ये यो विश्व यो नाववां यः प्राणे वो विज्ञाने य आनन्दे यो ह्रधाकाहो य एतस्मिन्सर्वस्मिन्नन्तरे संचरति सोऽय-मात्मा तमात्मानम्पामीताजरममृतमभयमशोकमनन्तम् ॥ नासाध्यात्मं घातस्यमधिभूतं प्रथिवी तत्राधिदैवतं नाही तेषां निवन्धनं यो नासायां यो ब्रातब्ये यः पृथिब्यां यो नाड्यां वनतम् ॥ जिह्नाध्यारमं रसयितव्यम्बि-अतं वरुणस्तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं यो जिह्नायां यो रस्रवितम्बे यो वरुणे यो नाड्यां० नन्तम् ॥ त्वगध्यातमं स्वर्शयितव्यमधिभूतं बायुस्त-त्राधिदेवतं नाडी तेपां निवन्धनं यस्त्वचि यः स्पर्शयत्वये यो बायी यो माह्यां व नन्तम् ॥ मनोऽध्यारमं मन्तन्यमधिभूतं चन्द्रमात्राचिदैवतं माही तेषां निवन्धनं यो मनास यो मन्तव्ये पश्चन्द्रे यो नाड्यां • नन्तम् ॥ बुद्धि-रध्यातमं बोद्धव्यमधिश्वन ब्रह्मा तब्राधिदैवनं नाही तेषां निबन्धनं यो ब्रह्मी यो बोद्ध यो ब्रह्मणि यो नाड्यां० नन्तम् ॥ अहंकारोऽध्यात्ममहंकर्नस्य-मधिभूतं रुद्धस्तन्नाधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं योऽहंकारे योऽहंकर्तेण्ये यो रहे यो नाड्यां वन्तम् ॥ चित्तमध्यात्मं चेतयितव्यमधिभतं क्षेत्रज्ञस्त-ब्राधिदेवनं नाडी तेपां नियन्धनं यश्चित्ते यश्चेतयितव्ये यः क्षेत्रज्ञं यौ नाड्यां० नन्तम् ॥ वागध्यात्मं वक्तव्यमधिभूतमभिस्तत्राधिदेवनं नाडी तेषां निबन्धनं यो वाचि यो वक्तन्ये योऽग्नी यो नाड्यां० नन्तम् ॥ हस्तावध्या-रममादातव्यमधिभूतमिनद्रमात्राधिदेवतं नाडी तेपां निबन्धनं यो हस्ते ब आदातव्ये च इन्हें यो नाड्यां० नन्तम् ॥ पादावध्यारमं गन्तव्यमिभृतं विष्णुन्तन्त्राधिदेवत नाडी तेषां निबन्धनं या पादे यो गन्तव्ये यो विष्णी यो नाड्यां वन्तम् ॥ पायुरध्याग्मं विमर्जयितव्यमिषभूतं मृत्युसन्नाधिदैवतं नाडी तेवां निवन्धनं यः पाया यो विसर्जयित्रक्ये यो सत्या यो नाड्यां। नन्तम् ॥ उपम्योऽध्यारममानन्द्यितव्यमिभृतं प्रजापितसन्नाधिदैवतं नाही तेषां नियन्धनं य उपस्थे य आनस्य यितव्ये यः प्रजापती यो नास्यां यः प्राणे यो विज्ञाने य आनन्दे यो हद्याकाडी य एनस्मिन्सर्वस्मिन्सन्तरे संचरति सोऽयमात्मा तमात्मानमपानीता अरमस्तमभयमशोकमनन्तम् ॥ एप सर्वज्ञ एव सर्वेश्वर एव सर्वाधिपतिरेपोऽन्तर्याम्येप योतिः सर्वस्य सर्वसीख्यैरुपास्त-मानो न च सर्वसंग्य्यान्यपास्यति वेदशार्कस्यान्यमानो न च वेदशास्त्राण्य-पास्यति यस्याक्रमिदं सर्वे न च योऽकं अवत्यतः परं सर्वेषयनः प्रशास्ताच-मयो भूतात्मा प्राणमय इन्द्रियात्मा मनोमयः संकल्पात्मा विज्ञानमयः काळात्मानन्दमयो खयात्मकत्वं नास्ति हैतं कृतो अर्त्य नास्त्यस्तं कृती नान्तःप्रज्ञो न बहिःप्रज्ञो नोमयतःप्रज्ञो न प्रज्ञानधनो न प्रज्ञो नाप्रज्ञोअप

सो विदितं वेद्यं नासीत्वेतिविर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदान नुशासनम् ॥ इति पञ्चमः सण्डः ॥ ५ ॥

नैवेह किंचनाप्र आसीदमूलमनाधारियमाः प्रजाः प्रजायन्ते दिव्यो देव एको तारायणश्रक्षश्र द्रष्ट्रस्यं च नारायणः श्रोत्रं च श्रोतव्यं च नारायणी घाणं च भातन्यं च नारायणी जिह्ना च रसयितन्यं च नारायणस्त्वक् च स्परीयितन्यं **य नारायणो मतश्च मन्तर्यं य नारायणो बुद्धिश्च बोद्धर्यं च नारायणोऽहं-**कारक्षाहंकर्तव्यं च नारायणिक्षतं च चेतियतव्यं च नारायणी वाक च बक्तव्यं च नारायणी हस्तौ चाहातव्यं च नारायणः पादी च गन्तव्यं च बारायणः पात्रश्च विसर्जयितव्यं च नारायण उपस्थश्चानन्द्यितव्यं च नारा-बणी भाता विभाता कर्ता विकर्ता दिन्यो देव एकी नारायण आदित्या रुद्धा अरुतो बसवोऽधिनावृचो यज्ंषि सामानि मश्रोऽग्निराज्याहतिर्नारायण उज्जवः संभवी दिव्यो देव एको नारायणी माता पिता आता निवासः शरणं सुहत्र-तिर्नारायणो विराजा सुदर्शनाजितामोध्यामोधाकुमारासृतासत्यामध्यमाना-सीराशिश्रहासुरासुर्यास्तराविज्यानि नाडीनामानि दिव्यानि गर्जनि गायनि बाति वर्षति वहणोऽर्यमा चन्द्रमाः कला कलिर्धाता ब्रह्मा प्रजापतिर्मघवः दिवसाश्चाधिदिवसाश्च कळाः कल्पाश्चोध्वे च दिशश्च सर्व नारायणः ॥ पुरुष प्रवेदं सर्वे यहतं यश्च मध्यम् । उतासृतत्वस्येशानी बद्धेनातिरोहति ॥ तिहिष्णोः परमे पर्व सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम् ॥ तद्दि-बासो बिपन्ययो जाग्रवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्यसमं पदम् ॥ तदेतकिर्वा-णानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम् ॥ इति पष्टः खण्डः॥६॥

भन्तः शरीरे निहितो गुहायामज एको नित्यो यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरे संचरन् यं पृथिवी न वेद ॥ यस्यापः शरीरं योऽपोन्तरे संचर्म्यमापो न विदुः ॥ यस्य तेजः शरीरं यन्तेजोन्तरे संचरन् यं तेजो न वेद ॥ यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरे संचरन् यं वायुर्न वेद ॥ यस्याकाशः शरीरं य भाकाशमन्तरे संचरन् यमाकाशो न वेद ॥ यस्य मनः शरीरं यो मनोन्तरे संचरन् यं मनो न वेद ॥ यस्य बुद्धिः शरीरं यो बुद्धिमन्तरे संचरन् यं बुद्धिनं वेद ॥ यस्याहकारः शरीरं योऽहंकारमन्तरे सचरन् यमहकारो न वेद ॥ यस्याहकारः शरीरं योऽहंकारमन्तरे सचरन् यमहकारो न वेद ॥ यस्य चित्तं न वेद ॥ यस्याह्यकं स्वरान् यं चित्तं न वेद ॥ यस्याह्यकं स्वरान्तरे संचरन् यं स्वरान्तरे संचरन् यं स्वर्यक्षित्रमन्तरे संचरन् यं स्वरान्तरे संचरन् यं स्वर्यक्षेत्रमन्तरे संचरन् यं स्वर्यकं स्वरान्तरे संचरन् यं स्वर्यकं स्वरान्तरे संचरन् यं स्वर्यकं वेद ॥ स एष सर्वमूतान्तरारमापहत्तपाम्मा दिव्यो देव एको नारायणः ॥ एतां विधामपान्तरतमाय द्वावपान्तरतमो वक्षणे ददी वक्षा वोराक्रिरसे ददी बोरा-

क्रिस रेकाय ददी रेकी समाय ददी समः सर्वेम्बी भूतेम्यी ददावित्वेयं निर्याणा-तुकासनमिति वेदानुकासनमिति वेदानुकासनम् ॥ इति सप्तमः सण्डः ॥७॥

अन्तः शरीरे निहितो गुहायां शुद्धः सोऽयमासा सर्वस्य मेदोमांसक्केष्य-वकीर्णे शरीरमध्येऽत्यन्तोपहते चित्रमित्तिश्रतीकाशे गन्धर्वनगरीपमे कर्स्नी-गर्भविक्तःसारे जल्लबुहुदवष्यके निःस्तमारमानमचिन्त्यक्ष्यं दिग्यं देवमस्तकं शुद्धं ते तस्कायमरूपं सर्वेश्वरमचिन्त्यमशर्मारं निहितं गुहायामस्तं विभाज-मानमानन्दं तं पश्यन्ति विद्वांसक्षेत्र कथे न पश्यन्ति ॥ इत्यष्टमः सण्डः॥८॥

क्षथ हैने रेक: पप्रच्छ भगवन्कसिन्सर्वेऽन्तं गच्छन्तीति ॥ तसी स होबास अधारेवाच्येनि यश्चभ्रदेवास्तमेति द्वष्टव्यमेवाच्येति यो द्वष्टव्यमेवास्तमेत्वाहि-ह्यमेचाप्येति य आदित्यमेवासमेति विराजमेवाप्येति यो विराजमेवासमेति प्राणमेवाप्येति यः प्राणमेवास्तमेनि विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानभेवासमे-त्यानन्द मेवाच्येति य आनन्द मेवास्तर्मिन तुरीय मेवाच्येति बस्तुरीय मेवास्त्र-मेनि तदम्तमभयमधीकमनन्तनिर्योजमेवाप्येनीति होवाच ॥ श्रोत्रमेवा-⊾प्येति यः श्रोत्रमेवास्तमेति श्रोतव्यमेवाप्येति यः श्रोतव्यमेवास्तमेति विश-मेवा चेति यो दिशमेवासमेति सुदर्शनामेवाच्येति यः सुदर्शनामेवासमेल-पानमेवाप्येति योऽपानमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेति तदस्रतमभवमहोकमनन्तिविजिमेवाप्येतीति होवाच ॥ नासामेवाप्येति यो नासामेवासमेति ज्ञानव्यमेवाप्येति यो ज्ञातव्यमेवासमेति पृथिवीनेवाप्येति यः प्रथितीमेवान्तमेति जितामेवाप्येति यो जितामेवालमेति स्यानमेवाप्येति यो व्यानमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदस्त० होवाच ॥ जिह्नामेवाप्येति यो जिह्नामेवास्तमेति रसयितव्यमेवाप्येति यो रसयितव्यमेवास्तमेति वरुण-मेवाप्येति यो वहणमेवास्तमेनि सौम्यामेवाप्येनि यः सौम्यामेवास्तमेत्यु-टानमेवाप्येति य उदानमेवासमेति विज्ञानमेवाप्येति तदमृत् होवाच ॥ खबमेवाप्येति यस्वचमेवासमिति स्पर्शयितव्यमेवाप्येति यः स्पर्शयितव्यमे-वास्तमेति वायुमेवाप्येति यो वायुमेवास्तमेति मोधामेवाप्येति यो मोधा-मेवासमेति समानमेवाष्येति यः समानमेवासमेति विज्ञानमेवाष्येति तदः होवाच ॥ वाचमेवाप्येति यो वाचमेवास्त्रमेति वक्तस्यमेवाप्येति यो बक्तस्य-मेवासामेखिद्यांमेवाप्येति योऽधिमेवासामेति कमारामेबाप्येति यः कमारा-मेवासमिति वैरम्भमेवाप्येति यो वरम्भमेवासभेति विज्ञानमेवाप्येति तद० होवाच ॥ इसमेवाप्येति यो इसमेवास्तमेखादातव्यमेवाप्येति व आहातव्य-मेवासमेतीन्द्रमेवाप्येति य इन्द्रमेवास्त्रमेत्यमृतामेवाप्येति योऽमृतामेवास्त-मेति सुरुषभेवाप्येति यो मुरूषभेवास्त्रभेति विज्ञानभेवाप्येति तद् । होवाच ॥ पादमेवाप्येति यः पादमेवाक्तमेति गन्तव्यमेवाप्येति यो गन्तव्यमेवास्तमेति

विष्णुमेवाच्येति यो विष्णुमेवासमिति सत्यामेवाच्येति यः सत्यामेवासमे-क्रान्तर्याममेवाप्येति योऽन्तर्यामभेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तद०होवास ॥ पायमेवाप्येति यः पायमेवास्तमेति विसर्वयितव्यमेवाप्येति यो विसर्वयित-अपनेवास्तमेति मृत्युमेबाध्येति यो मृत्युमेवास्तमेति मध्यमामेवाध्येति बो मध्यमामेवास्त्रमेति प्रमञ्जनमेवाप्येति यः प्रमञ्जनमेवास्त्रमेति विज्ञानमे-बाप्येति तद्•होवाच ॥ उपस्थमेवाप्येति च उपस्थमेवाम्तमेत्वानन्दचितव्य-मेवाप्येति च भानन्दयितव्यभेवालमेति प्रजापतिभेवाप्येति यः प्रजापति-मेबासमेति नासीरामेबाप्येति यो नासीरामेबास्तमेति कमारमेवाप्येति यः क्रमारमेबास्तमेति विज्ञानमेबाप्येति तदमृत० होवाच ॥ मन एवाप्येति यो मन एवासमिति मन्तस्यमेवाप्येति यो मन्तस्यमेवासमिति अन्द्रमेवाप्येति बश्चन्द्रमेवासमिति शिश्चमेवाप्येनि यः शिश्चमेवास्तमेति श्येनमेवाप्येनि यः इयेनमेवासमेनि विज्ञानमेवाप्येति तदमृत् होवाच ॥ बुद्धिमेवाध्येति यो इदिमेवासमेति बोद्धन्यमेवाप्येति यो बोद्धन्यमेवासमेति ब्रह्माणमेवा-प्येति यो ब्रह्माणमेवास्तमेति सूर्यामेवास्तमेति यः सूर्यामेवास्तमेति क्रणमेवाप्येति यः कृष्णमेव।स्तमेति विज्ञानमेव।प्येति तद्युत् । होवाच ॥ अहंकारमेवाष्येति योऽहंकारमेवासमेत्यहंकतेव्यमेवाष्येति योऽहंकर्तव्यमेवा-हद्रमेवाण्येति यो हद्रमेवास्त्रमेत्यसुरामेवाण्येति योऽसरामेवा-क्रमेति श्रेतमेवाप्येति यः श्रेतमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदसृतः होबाच ॥ चित्रमेवाप्येति वश्चित्तमेवान्तमेति चत्यितव्यमेवाप्येति यश्चतः पितस्यमेवास्तमेति क्षेत्रज्ञमेवाप्येति यः क्षेत्रज्ञमेवास्तमेति भास्वतीमेवाप्येति यो आखतीमेवास्तमेति नागमेवाप्येति यो नागमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवासमेत्यानन्दमेवाप्येति य आनन्दमेवाम्तमेति तुरीयमेवाप्येति बस्तरीयमेवास्तमेति तदस्तमभयमशोकमनन्तं निर्वाजमेवाध्येति तद्व हो-बाब ॥ य एवं निर्वीजं वेद निर्वीज एव स भवति न जायते न स्नियते स मझते न भिद्यते न दहाते न छिद्यते न कम्पते न कुप्यते सर्वदृहनोऽयमा-रमेलाचश्रते नैवमारमा प्रवचनशतेनापि उभ्यते न बहुश्रुनेन न बुद्धिशानाः क्षितेत न मेघया न वेदैर्न यहीर्न तपोमिरुप्रेर्न सांस्पेर्न योग्नीभ्रमेर्नास्थेराः स्मानमुपलभनते प्रवचनेन प्रशंसया ब्युत्थानेन तमेतं बाह्यणा श्रश्चवांसोऽ-बचाना उपक्रभन्ते वान्तो दान्त उपरविश्वतिश्चः समाहितो भ्रत्वात्मन्येवा-रसानं पश्यति सर्वस्थात्या भवति य एवं वेद ॥ इति नवमः खश्दः ॥ ९ ॥

अय हैनं रैकः पत्रव्छ भगवन्कक्षिन्सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति रसासक-कोकेरिवति होवाच कस्मित्रसातककोका स्रोताश्च प्रोताश्चेति भूकोंकेर्विति होवाच कस्मिन्मूकोका स्रोताश्च प्रोताश्चेति अवकोंकेरिवति होवाच कस्मिन्सु- वर्षोका श्रोताश्च प्रोताश्चेति सुवर्छेकि विश्व हिवाच हिसम्सुवर्छेका श्रोताश्चेति महर्छेकि विवित्त हो बाच किस्सन्महर्छोका श्रोताश्चेति स्वे कि हो बाच किस्सन्महर्छोका श्रोताश्चेति तपो श्रोताश्चेति स्वे कि हो बाच किस्सन् जिल्लाका श्रोताश्चेति स्व श्रोताश्चेति तपो श्रोताश्चेति स्व श्रोताश्चेति हो बाच किस्सन्महर्छोका किसाश्च प्रोताश्चेति श्रक्षापति श्रोताच्च किस्सन्महर्छोका श्रोताश्च ति स्व श्रोताश्चेति श्राताश्चेति श्राताश्चेति हो बाच किस्सन्महर्छोका श्रोताश्चेति सर्व श्रेताश्च श्रोताश्चेति सर्व श्चेति स्व श्

अथ हैनं रेकः प्राच्छ अगवन्दोऽयं विज्ञानघन उत्कामन्स केन कतरहास खानमुःस्ज्यापकामनीति तन्म स होवाच इदयस्य मध्ये छोहितं मांसपिकं बस्मित्तह्दरं पुण्डतिकं कुमुद्दमिवानेकधा विकित्तितं तस्य मध्ये समुद्रः समुन्द्रस्य मध्ये कोशस्त्रसिकाक्यस्रता भवन्ति रमारमेण्डाऽपुनर्भवेति तत्र रमा पुण्येन पुण्यं लोकं नयस्यरमा पापेन पापिमच्छ्या यरस्मरति तद्भिसंप्यते अपुनर्भवया कोशं भिनत्ति कोशं भिनता शीर्षकपासं भिनत्ति शीर्षकपासं भिनत्ति शिवेति पृथिवीं भिन्दापो भिनत्वापो भिन्दा तेजो भिनत्ति तेजो भिनत्ति तेजो भिनत्ति मेन्द्रि सिन्दा महान्तं भिनत्ति महान्तं भिनत्ति भृतादि सिन्दा महान्तं भिनत्ति महान्तं भिनत्ति महान्तं भिनत्ति महान्तं भिनत्ति महान्तं भिनत्ति स्थाक्षरं भिनत्ति महान्तं भिनत्ति महान्तं भिनत्ति स्थाक्षरं भिनत्ति वेदानुशासनम् ॥ इस्येकाद्दाः स्थवः ॥ १९ ॥

के नारायणाद्वा अञ्चमागतं पकं नक्षछोके महासंवर्षके पुनः पक्तमादित्ये पुनः पकं कव्यादि पुनः पक जाकिकलिक्षके पर्युपितं प्रमासमयाचितमसं-

क्रमभ्रीयाञ्च कंचन याचेत ॥ इति हाउ्या खण्डः ॥ १२ ॥

बान्येन तिष्ठासेहालस्वभावोऽमङ्गो निश्वणो मोनेन पाण्डित्येन निश्विक्षकारनयोपलक्ष्येन कैवन्यमुक्तं निगमनं प्रजापनिकवाच महन्पदं जात्वा वृक्षमूले वसेन कुचेलोऽसहाय प्रकाकी नमाधिस्थ आत्मकाम आसकामो
निष्कामो जीर्णकामो हिन्निन मिहे दंदी मशके नकुले सर्पराक्षसगन्धर्वे
मूल्यो रूपाणि विदित्या न विमेति कुनश्चनेति वृक्षमिव तिष्ठामेविष्ठणमानोऽपि न कुच्येत न कम्पेनोपलस्मिव तिष्ठासेविष्ठणमानोऽपि न कुच्येत न कम्पेन
ताकाकामिव तिष्ठासेविष्ठणमानोऽपि न कुच्येत न कम्पेत सन्येन तिष्ठासेव्यामानोऽपि न कुच्येत न सम्पेन
ताकाकामिव तिष्ठासेविष्ठणमानोऽपि न कुच्येत न कम्पेत सन्येन तिष्ठासेव्यामानोऽपि व कुच्येत न कम्पेत सन्येन तिष्ठासेविष्ठणमानोऽपि इद्यं
सर्वेषामेव क्याणां तेजो इद्यं सर्वेषामेव स्पर्शांनां वायुईद्यं सर्वेषामेव क्या

ब्दानामाकाशं हृद्यं सर्वेषामेव गतीनामध्यकं हृद्यं सर्वेषामेव सरवानां मृत्युर्द्धयं मृत्युर्वे परे देव एकी भवतीति परस्ताचा सञ्चासचा सदसदि येत-व्रिवाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम् ॥ इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३ ॥

ॐपृथिवी वास्रमापोऽसादा आपो वासं ज्योतिरसादं ज्योतिर्वासं वायुरसादौ बायुवांसमाकाशोऽसाद आकाशो वासमिन्द्रियाण्यनादानीन्द्रियाणि वासं म-नोऽसारं मनो वासं बुद्धिरकादा बुद्धिवीसमव्यक्तमबादमव्यक्तं वासमक्षरम-कादमक्षरं वालं मृत्युरकादो मृत्युवे परे देव एकी भवतीति परसास सन्ना-सब सदसदिःयेतक्रियाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम् ॥

इति चतुर्देशः खण्डः ॥ १४ ॥

अध हैने रैक: पप्रच्छ भगवन्योऽयं विज्ञानधन उन्क्रामन्स केन कतरहाव स्थानं वहनीति तस्मै स होवाच योऽयं विज्ञानयन उत्क्रामन्त्राण दहत्यपानं ब्यानमदान समानं वरम्भं मुख्यमन्तर्यामं प्रभन्ननं कुमारं इयेनं श्वेतं कृष्णं नागं वहनि पृथिच्यापसेजीवाय्वाकाशं वहनि जागरितं स्वप्नं सुषुप्तं नुरीयं च गहतां च लोकं परं च लोक दहित लोकालोकं दहित बर्माधर्म दहस्य-भास्करममर्यादं निरालोकमतः परं दहति महान्तं दहत्वव्यक्तं दहत्वक्षरं इहिन मृख् दहित मृख्वें परे देव एकी भवतीति परसाम सम्रासम सदस-दिलेतिकवीणानुशासनमिति वेटानुशासनमिति वेदानुशासनम् ॥ इति पञ्च-स्वाः स्वण्डः ॥ १५ ॥

सीबालबीजबद्योपनिपन्नाप्रशान्ताय दानव्या नापुत्राय नाशिष्याय नासं-यः पररात्रोषिताय नापरिज्ञातकुलशीलाय दातव्या नैव च प्रवक्तव्या । यस देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरी । तसीते कथिता ह्ययीः प्रकाशन्ते सहात्सन इध्येतिश्वर्याणानुशासनमिति वेदानुशायनमिति वेदानुशासनम् ॥ इति पोडशः लण्डः ॥ १६ ॥ ॐ पूर्णमद इति शान्तिः ॥ इति सुबालोपनिपःसमाप्ता ॥

# श्चरिकोपनिषत् ॥ ३३ ॥

कैवल्यनाडीकान्तस्थपराभूमिनिवासिनम् । क्षरिकोपनिषयोगभासुरं राममाश्रये ॥ ॐ सह नावबन्त्रित शान्तिः॥

ॐ क्षुरिकां संप्रवक्ष्यामि धारणां योगसिद्धये । यां प्राप्य न पुनर्जन्म योगयुक्तस्य जायते ॥ १ ॥ वेदतस्वार्थनिहितं यथोक्तं हि स्वयं भुवा । निःशब्दं देशमास्थाय तत्रासनमवस्थितः ॥ २ ॥ कूर्मोऽङ्गानीव संहत्य मनी हिंद नि-

रुष्य च । मात्राद्वादशयोगेन प्रणवेन शनैः शनैः ॥ ३ ॥ पूरयेस्सर्वमात्मानं सर्वेद्वारं निरुष्य च । उरोमुखकटिशीयं किंचिन्द्र्यमुझतम् ॥ ४ ॥ श्राणान्सं-धारयेत्तस्मिन्नासाभ्यन्तरचारिणः । भूत्वा तत्र गतः प्राणः शनैरथ समुत्सुजेत् ॥ ५ ॥ स्थिरमात्राद्वं कृत्वा अङ्गुष्ठेन समाहितः । हे गुरुफे त प्रकृवीत जर्हे चैव त्रयस्त्रयः ॥ ६ ॥ द्वे जानुनी तथोरुभ्यां गुदे शिक्षे त्रयस्त्रयः । वायोरा-यतनं चात्र नाभिदेशे समाश्रयेत्॥ ७ ॥ तत्र नाडी सुपुन्ना तु नाडीमिर्वह-मिर्वता । अगु रक्ताश्च पीनाश्च कृष्णास्ताच्चा विलोहिताः ॥ ८॥ अतिसूदमां च तन्वीं च ग्रुक्कां नाडीं समाश्रयेत् । तत्र संचारयेत्प्राणानूर्णनाभीव तन्तुनाः ॥ ९ ॥ ततो रक्तोत्पलाभासं पुरुषायतनं महत् । दहरं पुण्डरीकं तद्वेदान्तेषु निगद्यते ॥ १० ॥ तद्भिश्वा कण्डमायाति तां नाडीं पूरवन्यतः । मनसस्तु क्षुरं गृह्य सुनीक्ष्णं बुद्धिनिर्मलम् ॥ ११ ॥ पादस्योपरि यन्मध्ये तत्र्पं नाम क्रन्तयेत । मनोहारेण तीक्ष्णेन योगमाश्रित्य नित्यशः ॥ १२ ॥ इन्द्रवज्र इति प्रोक्तं मर्मजङ्कानुकीतेनम् । तद्यानबल्योगेन धारणामिनिकृन्तयेत् ॥ १३ ॥ ऊर्वोर्मध्ये तु संस्थाप्य मर्मप्राणविमोचनम् । चतुरभ्यासयोगेन छिन्देदनभिशक्कितः ॥ १४ ॥ ततः कण्ठान्तरे योगी समृहशाडिसंचयम् । एकोत्तरं नाडिशतं तासां मध्ये वराः स्मृताः ॥ १५ ॥ सुपुन्ना तु परे लीना बिरजा ब्रह्मरूपिणी। इडा तिष्ठति वासेन पिङ्गला दक्षिणन च॥ १६॥ तथोर्मध्ये वरं स्थानं यसं वेद स वेदवित् । द्वाससतिसहस्राणि अतिनाडीषु तैतिलम् ॥ १७ ॥ छिद्यते ध्यानयोगेन सुपुन्नेका न छिद्यते । योगनिर्मकथा-रेण क्षुरेणानरुवर्षसा ॥ १८ ॥ छिन्देबाडीशतं धीरः प्रभावादिह जन्मनि । जातीपुष्पसमायोगिर्यथा वास्यति तैतिलम् ॥ १९ ॥ एवं शुभाशुभैर्भावैः सा नाडीति विभावयेत्। तद्भाविताः प्रपद्यन्ते पुनर्जन्मविवर्जिताः ॥ २० ॥ तपोविजितचित्तस्त निःशब्दं देशमास्थितः । निःसङ्गतस्वयोगञ्जो निरपेशाः श्री: शनै: ॥ २१ ॥ पाशं छित्वा यथा हंस्रो निर्विशक्कं खमुत्कमेत् । छिष-पाशस्तथा जीवः संसारं तरते सदा ॥ २२ ॥ यथा निर्वाणकाले तु वीपी दरध्या लयं वजेत् । तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दरध्वा लयं वजेत् ॥ २३॥ प्राणायामसुतीक्ष्णेन मात्राधारेण योगितत् । वैराग्योपलघृष्टेन छिस्वा तं तु न बच्चते ॥ २४ ॥ अमृतत्वं समाप्तोनि यदा कामात्स मुच्चते । सर्वे-षणाविनिर्भुक्तिश्विस्वा तं तु न बध्यत इत्युपनिषत् ॥ ॐ सह नावविति शान्तिः ॥

इत्यथर्ववेदे अरिकोपनिषत्समाहा ॥

### अथ मस्त्रिकोपनिषत् ॥ ३४ ॥

स्याविचाद्वयतस्कार्यापद्ववज्ञानसासुरम् । मिन्नकोपनिषद्वेशं रामचन्द्रमहं भजे ॥ ॐ पूर्णमद हति शान्तिः॥

अ अष्ट्रपाइं शुचिं हंसे त्रिसुत्रमणुमव्ययम् । त्रिवरमानं तेजसोहं सर्वतः पद्यन पद्यति ॥ १ ॥ भूतमंगोहने काले भिन्ने तमसि वैखरे । भन्तः प-इयन्ति सश्वस्था निर्मुणं गुणगह्नरे ॥ २ ॥ अशक्यः सोऽन्यथा द्रष्टुं ध्यायमानः क्रमारकः । विकारजननीमज्ञामष्टरूपामजां ध्रुवाम् ॥ ३ ॥ ध्यायतेऽध्यासिता तेन तन्यते प्रेर्यते पुनः । सूयते पुरुषार्थं च तेनैवाधिष्ठितं जगत् ॥ ४ ॥ गौ-रनायन्तवनी सा जनित्री भूनभाविनी । सितासिना च रक्ता च सर्वकाम-ह्या विभोः ॥ ५ ॥ पिवन्त्येनामविषयामविज्ञातां कुमारकाः । एकस्तु पिवते र्वेवः खच्छन्दोऽत्र वशानुगः ॥ ६ ॥ ध्यानिक्रयाभ्यां भगवान्भक्केऽसी प्रसह-हिमः। सर्वसाधारणीं दोग्भीं पीयमानां तु यज्यसिः॥ ७॥ पद्यन्त्यस्यां महाःमानः सुवर्णे पिष्पळाशनम् । उदासीनं ध्रुवं हंसं स्नातकाध्वर्यवी जगुः भ ८ ॥ शंसन्तमनुशंसन्ति बहुचाः शास्त्रकोविदाः । रथन्तरं बृहस्साम सप्त-वैश्वेस्त गीयते ॥ ९ ॥ मन्त्रोपनिपदं बहा पदकमसमन्वितम् । पठन्ति भा-र्शवा होते हाथवीणो भूगृतमाः ॥ १० ॥ सब्रह्मचारिवृत्तिश्च स्तरभोऽध फल्जि-सस्तथा । अनद्वात्रोहितोच्छिष्टः पश्यन्तो बहुविस्तरम् ॥ ११ ॥ कालः प्राणश्च भगवानमृत्युः शर्वी महेश्वरः । तथी भवश्च रुद्धश्च ससुरः सासुरस्तथा ॥१२॥ प्रजापतिर्विराद चैव पुरुषः मलिलमेव च । स्तूयते मन्त्रसंस्तुरपैरथर्वविदितै-बिंभुः ॥ १६ ॥ तं पड्डिंशक इत्येते सप्तविंशं तथापरे । पुरुषं निर्गुणं सांख्य-मधर्विहारसी विदुः॥ १४ ॥ चतुर्विशतिसंख्यातं व्यक्तमव्यक्तमेव च । अद्वैतं हैतमित्याहुक्किया तं पञ्चथा तथा ॥ ६५ ॥ त्रह्मार्ध स्थावरान्तं च पश्यन्ति ज्ञानचक्ष्यः । तमेकमेव पश्यन्ति परिशुभ्रं विभ्रं द्विजाः ॥ १६ ॥ यस्मि-न्सर्वमिद् शीतं ब्रह्म स्थावरजंगमम् । तस्मिन्नेव लयं यान्ति स्ववन्त्यः सागरे यथा ॥ १७ ॥ यस्मिन्भावाः मलीयन्ते लीनाश्राज्यक्ततां ययुः। पर्यन्ति व्यक्ततां भूयो जायन्ते बुद्धदा इव ॥ १८ ॥ क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं चैव कारणैर्विद्यते प्रमः । एवं स भगवान्देवं पश्यन्स्यन्ये पुनःपुनः ॥ १९ ॥ ब्रह्म ब्रह्मेस्यथाया-न्ति ये विदुर्वासणास्त्रया । अत्रैय ते लयं यान्ति लीनाश्चाव्यक्तशालिनः ॥ सीनाश्चाच्यक्तशालिन इत्युपनिषत् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥

इति यजुर्वेदान्तर्गता मिश्रकोपनिषत्समासा ॥

## सर्वसारोपनिषत्॥ ३५॥

समस्तवेदान्तसारसिद्धान्तार्थकछेवरस् । विकछेवरकैवस्यं रामचन्द्रपदं भजे ॥ सर्वसारं निराखम्बं रहस्यं बज्रस्चिकस् । तेजोनाद्ध्यानविद्यायोगतत्त्वारमबोधकस् ॥ ॐ सह नावविद्यति ज्ञानितः॥

क्यं बन्धः क्यं मोक्षः का विद्या काऽवियेति । जागत्स्वप्रसुपुप्तितुरीयं च कथम् । अञ्चमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयकोशाः कथम् । इता . जीवः पञ्चवर्गः क्षेत्रज्ञः साक्षी कृटस्योऽन्तर्यामी कथम् । प्रत्यगारमा परारमा माया चेति कथम् । आरमेश्वरजीवः अनारमनां देहादीनामारमध्येनाभिमन्यते सोऽभिमान आत्मनो बन्धः । तिबवृत्तिमोधः । या तद्भिमानं कारयति सा अविद्या । सोऽभिमानोः यया निवर्तते सा विद्या । मनआदिचतुर्दशकरणैः पुरकहैरादिलाद्यनुमृहीतैः शब्दादीन्विपयान्स्यूलान्यदोपलभते तदातमनो जा-गरणम् । तद्वासनासहितैश्चतुर्दशकरणैः शब्दाद्यभावेऽपि वासनामयान्छक्दा-दीन्यदोपलभते तदात्मनः स्वमम् । चतुर्दशकरणोपरमाहिशेषविज्ञानाभावा-द्यदा शब्दादीकोपलभते तदाःमनः सुपुरसम् । अवस्थात्रयभावाभावसाक्षी स्वयंभावरहितं नैरन्तर्यं चैतन्यं यदा तदा तरीयं चैतन्यमित्युच्यते । अन्नका-र्याणां कोशानां समुहोऽसमयः कोश इत्युच्यते । प्राणादिचतुर्दशवायुमेदा अञ्चमयकोहो यदा वर्तन्ते तदा प्राणमयः कोश इत्युच्यते । एतःकोशद्वयस-सक्तं मनआदिचतुर्दशकरणैरात्मा शब्दादिविषयसंकल्पादीन्धर्मान्यदा करोति तदा मनोमयः कोश इत्युच्यते । एतःकोशत्रयसंसकं तद्वतविशेषको यदा भासते तदा विज्ञानमयः कोश इत्युच्यते । पुनस्कोशचनुष्टयं संसक्तं स्वकार-णाज्ञाने वटकणिकायामिव वृक्षो यदा वर्तते तदानन्दमयः कोश इत्युच्यते । सुखदु:खबुखा श्रेयोऽन्तः कर्ता यदा तदा इष्टविषये बुद्धिः सुखबुद्धिरनिष्ट-विषये बुद्धिर्दुःखबुद्धिः। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः सुखदुःखहेतवः। पुण्यपापक-र्मानुसारी भूरवा प्राप्तशरीरसंयोगमप्राप्तशरीरसंयोगमिव कुर्वाणी यदा दृश्यते तदोपहितनीव इत्युच्यते । मनभादिश्व प्राणादिश्वेच्छादिश्व सश्वादिश्व पुण्या-दिश्रेते पञ्चवर्गा इत्येतेषां पञ्चवर्गाणां धर्मी मृतातमा ज्ञानाहते न विनश्यत्या-रमसिक्यो निखत्वेन प्रतीयमान आत्मोपाधिर्यस्तलिङ्गश्रारीरं हुद्रन्थिरिखुच्यते तत्र यश्यकाशते चैतन्यं स क्षेत्रज्ञ इत्युच्यते । ज्ञातृज्ञानद्वेयानामाविभीवति-

रोभावज्ञाता स्वयमाविमांवतिरोभावरहितः स्वयंत्र्योतिः साक्षीत्युच्यते । ज्ञक्यादिपिपीलिकापर्यन्तं सर्वप्राणिबुद्धिव्वविश्वतयोपलभ्यमानः सर्वप्राणिबु-हिस्यो बदा तदा कृटस्य इत्युच्यते । कृटस्योपहित मेदानां स्वरूपलाभहेतुः भैरवा मणिगणे सुश्रमिव सर्वे हे श्रेष्टवनुस्युतत्वेन यदा काइयते आत्मा तदान्त-बीमीत्युच्यते । मत्यं ज्ञानमनन्तमानन्दं सर्वोपाविविनिर्धुक्तं कटकमुकुटाशुपा-बिरहितसवर्णधनवदिज्ञानचिन्मात्रस्वभावात्मा यदा भासते तदा व्वंपदार्थः । मत्यं जानमनन्तं बह्य । सत्यमविनाशि । अविनाशि नाम देशकाळवस्तु निमित्तेषु विनश्यत्यु यश्च विनश्यति तदविनाशि । ज्ञानं नामोत्पत्तिविनाशरहितं नैरन्तर्ये वैतन्यं ज्ञानिमध्यच्यते । अनन्तं नाम मृद्रिकारेषु मृदिव खर्णविकारेषु खर्ण-मिव तन्तुविकारेषु तन्तुरिवाव्यक्तादिस्ष्टिशपश्चेषु पूर्णे व्यापकं वैतन्यमनन्ति। त्युच्यते ।आनन्दं नाम सुखचैतन्यस्वरूपोऽपरिमितानन्दसमुद्रोऽवशिष्टसुखस्व-रूपश्चानन्द इत्युच्यते। एतद्वस्तुचतुष्टयं यस्य लक्षणं देशकाळवस्तुनिमित्तेष्वयः-भिचारी तत्पदार्थः परमारमेत्युच्यते । त्वंपदार्थादीपाधिकात्तत्पदार्थादीपाधिक-मेदाद्विलक्षणमाकाशवस्प्रधमं केवलसत्तामात्रस्वभावं परं ब्रह्मेस्यच्यते । माया नाम अनादिरन्तवती प्रमाणाप्रमाणसाधारणा न सती नासती न सदसती स्वयमधिका विकाररहिता निरूप्यमाणा सतीतरलक्षणशुन्या सा मायेत्युच्यते। भज्ञानं तुच्छाप्यसती कालत्रयेऽपि पामराणां वास्तत्री च सत्त्वहुद्धिलेंकिका-नामिदमित्धमित्यनिर्वचनीया वक्तं न शक्यते। नाहं भवाम्यहं देवो नेन्द्रियाणि दशैव ता। न बुद्धिनं मनः शश्वन्नाहकारस्तर्थेव च ॥ १ ॥ अप्राणी हामनाः शुभो बुखादीनां हि सर्वदा । साक्ष्यहं सर्वदा नित्यश्चिनमात्रोऽहं न संज्ञयः ॥२॥ नाहं कर्ता नैव भोक्ता प्रकृतेः साक्षिरूपकः । मस्साश्विध्यास्त्रवर्तन्ते देहाद्या अजडा इव ॥ ३ ॥ स्थाणुर्नित्यः सदानन्दः श्रद्धो ज्ञानमयोऽमछः । आस्माहं सर्वभूतानां विभुः साक्षी न संशयः ॥४॥ ब्रह्मैवाहं सर्ववेदान्तवेद्यं नाहं वेद्यं व्योमवातादिरूपम्। रूपं नाहं नाम नाहं न कमे ब्रह्मैदाहं सिचदानन्दरूपम् ॥ ५ ॥ नाहं देही जनममृत्यू कुती में नाहं प्राणः क्षुत्पिपासे कुती मे । नाहं चेतः शोकमोही कुतो में नाहं कर्ता बन्धमोश्री कुतो म इत्युपनिषत् ॥ ॐ सह नावबत्विति ज्ञाहितः ॥

#### इति सर्वसारोपनिषत्समाप्ता ॥

# निरालम्बोपनिषत्॥ ३६॥

रः त्रालम्बाकन्विभावी विद्यते न कदाचन । श्विज्ञसम्बन्धालम्बं निरालम्बं हरिं भजे ॥ ॐ पूर्णमद् इति ज्ञान्तिः॥

👺 नमः शिवाय गुरवे सम्बदानन्द्रमृतेये । निष्पपञ्चाय शान्ताय निरा• कम्बाय तेजसे ॥ निरालम्बं समाश्रित्य सालम्बं विजहाति यः । स संन्यासी 🕊 योगी च कैवरुषं पदमभूते । एषामज्ञानजन्त्नां समस्तारिष्टशान्तये । यश-द्वोदयमिललं तदाशक्य ववीम्यहम् ॥ किं वहा । क ईश्वरः । को जीवः । का प्रकृतिः। कः परमात्मा। को ब्रह्मा। को विष्णुः। को रुद्रः। क इन्द्रः। कः शमनः । कः सूर्यः । कश्चनद्रः । के सुराः । के असुराः । के पिशाचाः । के सनुष्याः । काः स्त्रियः । के पश्चादयः । किं स्थावरम् । के ब्राह्मणादयः । का जातिः। किं कमें। किमकमें। किंज्ञानम्। किमज्ञानम्। किंसुखम्। र्कि दुःखम् । कः स्वर्गः । को नरकः । को बन्धः । को मोक्षः । क उपास्यः । कः शिष्यः। को विद्वान्। को मुदः। किमासुरम्। किं तपः। किं परमं प-बुम् । किं प्राह्मम् । किमग्राह्मम् । कः संन्यासीत्याशक्काह बह्मेति । स होवाच सहदहंकारपृथिव्यमेजीवाय्वाकाकाकेन बृहद्वेणाण्डकोहोन कर्मजानार्थे रूप-तया भासमानमद्वितीयमिकलोपाधिविनिर्मुक्त तत्सकलशक्त्युपबृहितमनाध-नन्तं शुद्धं शिवं शान्तं निर्गुणमित्यादिवाच्यमनिर्वाच्यं चैतन्यं प्रश्वा ॥ ईश्वर इति च ॥ ब्रह्मैव स्वशक्ति प्रकृत्यभिधेयामाश्चित्य लोकान्सृष्ट्र। प्रविद्यान्तर्या-मिरवेन ब्रह्मादीनां बुद्धीन्द्रियनियन्तृस्वादीश्वरः ॥ जीव इति च ब्रह्मविष्णवीः-भानेन्द्रादीनां नामरूपद्वारा स्थूलोऽहमिति मिथ्याध्यासबभाजीवः । सोऽह-मेकोऽपि देहारम्भकभेदवशाब्रह्जीवः । प्रकृतिरिति च ब्रह्मणः सकाशासा-नाविचित्रजगिक्षमीणसामार्थ्यबुद्धिरूपा बहाशकिरेव शक्तिः । परमारमेति च देहादेः परतरस्वद्राह्मैव परमात्मा स ब्रह्मा स विष्णुः स इन्द्रः स शमनः स सूर्यः स चन्द्रको सुराक्षे असुराक्षे पिशाचाक्षे मनुष्याक्षाः श्वियक्षे पश्चादयस्त-स्थावरं ते बाह्मणाद्यः। सर्वे खल्विदं बह्म नेष्ठ नानास्ति किंचन। जातिरिति च। न चर्मणो न रक्तस्य न मांसस्य न चास्थिनः। न जातिरात्मनो जातिर्धयद्वार-प्रकल्पिता । कर्मेति च कियमाणेन्द्रियः कर्माण्यहं करोमीत्यध्यास्मनिष्ठतया कृतं कर्मेंब कर्म । अकर्मेति च कर्तृत्वभोकृत्वाद्यहंकारतया बन्धकृषं जन्मादि-कारणं निखनैमित्तिकयागवततपोदानादिषु फलामिसंधानं वत्तदकर्म । ज्ञा-नमिति च देहेन्द्रियनिप्रहसद्गुरूपासनश्चवणमनननिद्धियासनैर्यद्यहग्दश्यस्व-रूपं सर्वान्तरस्यं सर्वसमं घटपटाविपदार्थमिवाविकारं विकारेषु वैतन्यं विना

किंचिवासीनि साक्षारकारानुभवी ज्ञानम् । अज्ञानमिति च रजी सर्पआनित-रिवाद्विनीये सर्वानुस्यूते सर्वमये ब्रह्मणि देवतियंङ्नरस्थावरस्वीपुरुषवर्णाश्रम-बन्धमोक्षोपाधिनानाःमभेदकल्पितं ज्ञानमज्ञानम् । सुलमिति च समिदान-न्दस्तरूपं ज्ञारवानन्दरूपा या स्थितिः सेव सुस्तम् । दुःखमिति अनारमरूपः विषयसंकरुर एव दु:सम् । स्वर्ग इति च सत्संसर्गः स्वर्गः । नरक इति च अमारमंसारविषयजनसंसर्ग एव नरकः। बन्ध इति च अनाद्यविद्यावासनया जातोऽहमित्यादिसंकल्पो बन्धः। पितृमातृसहोद्रद्रारापत्यगृहारामक्षेत्रममता संयारावरणसंकरूपो वन्तः। कर्तृत्वाद्यहंकारसंकरूपो बन्धः। अणिमाद्यष्टेश-र्याशामित्रमंकरुपो बन्धः । देवमनुष्यायुपासनाकाममंकरुपो बन्धः । यमा-द्यप्राक्रयोगसंकल्पो बन्धः। वर्णाश्रमधर्मकर्ममंकल्पो बन्धः। आज्ञाभयसंश-द्यारमगुणसंकरूपो वन्धः । यागवततपोदानविधिविधानज्ञानसंभवो बन्धः । केवलमोक्षापेक्षासंकरूपो बन्धः। संकर्णमात्रसंभवो बन्धः। मोक्ष इति 🔻 नित्यानित्यवस्त्रविचारादनित्यसंसारगुखदुःखविषयसमस्त्रभेत्रममतादश्यक्षयौ मोक्षः। उपास इति च सर्वशरीरस्थचैतन्यब्रह्मप्रापको गुरुरपास्यः। शिष्य इति च विद्याध्यस्त्रपञ्चावगाहितज्ञानायशिष्टं ब्रह्मेव शिष्य । विद्वानिति च सर्वान्तरस्थस्वसंविद्वपविद्विद्वान् । मृद्व इति च कर्नृत्वावहंकारभावारुद्धो मुदः। आसुरक्षिति न बहाविष्णवीशानेन्द्रादीनामेश्वर्यकामनवा निरशनजपा-क्षिद्दोत्रादिव्यन्तरात्मानं मंतापयति चात्युप्रशागद्वेपविद्धिसादम्भाद्यपेक्षितं तप आसुरस् । तप इति च ब्रह्म सन्यं जगन्मिध्येत्यपरोक्षज्ञानानिना ब्रह्मारीश्वर्या-शासिद्धमंकरविज्ञानंतापं तपः । परमं एदमिनि च प्राणेन्द्रियाचन्तःकरणगु-णादे परतरं सिंबदानम्दमयं नित्यमुक्तबहाम्थानं परमं पदम् । ब्राह्मसिति च देशकाळवस्तुपरिच्छेदराहित्यचिन्नाश्रस्वरूपं श्राह्मम् । अप्राह्ममिति च स्त्रस्य स्पच्यतिरिक्तमायामयबुद्धीन्द्रयमो चरजगत्सत्यत्वचिन्तनमग्राह्यस् । सं-न्यासीति च सर्वधर्मान्यरित्यज्य निर्ममो निरहंकारी अत्वा ब्रह्मेष्टं शरणमुप-गम्य तत्त्वमासे अहं ब्रह्मास्मि सर्वे खिल्वदं वहा नेह नानासि किंचनेत्या-दिमहावाक्यार्थान्भवज्ञानाद्रग्रवाहमस्मीति निश्चित निर्विकल्पसमाधिना स्यत्रज्ञो यतिश्वरति स संन्यासी स मुक्तः स पूज्यः स योगी स परमहंसः सोऽवध्तः स बाह्यण इति । इदं निगलम्बापनिषदं योऽघीते गुर्वनुप्रहतः सोऽधिपूनो भवति स वायुपूनो भवति न स पुनरावतेते न स पुनरावतेते पुनर्नाभिजायते पुनर्नाभिजायत इत्युपनिषत् । ॐ पूर्णमद् इति झान्तिः ॥

## शुकरहस्योपनिषत् ॥ ३७॥

प्रशानादिमहावन्यरहस्यादिकलेवरम् । विकलेवरकैवस्यं त्रिपादाममहं भजे ॥ ॐ सह नाववत्विति शानितः॥

अथातो रहस्योपनिषदं व्याख्यास्थामो देवर्षयो ब्रह्माणं संपूज्य प्रणिपस पप्रच्छ्रभगवस्माकं रहस्योपनिषदं बृहीति । सोऽत्रवीत् । पुरा व्यासी महा-तेजाः सर्ववेदसपोनिभिः । प्रणिपत्य शिवं साम्बं कृताञ्चलिक्याच 🖁 ॥ 🤉 ॥ श्रीवेदव्यास<sup>क</sup> उवाच । देवदेव महाप्राज्ञ पाशच्छेदद्दववत । शुकस्य मम पुत्रस्य वेदसंस्कारकर्मणि ॥ २ ॥ ब्रह्मोपदेशकालोध्यमिदानीं समुपस्थितः । अह्योपदेशः कर्तव्यो भवताच जगहरो ॥ ३ ॥ ईश्वर अवस्य । मयोपदिष्टे कैवल्ये साक्षाइद्वाणि शाश्वते । विहाय पुत्रो निर्वेदास्प्रकाशं यास्पति स्वयम् ॥ ४ ॥ श्रीवेदव्यास उवाच । यथा तथा वा भवतु ह्युपनायनकर्मणि । उपदिष्टे मम सुने ब्रह्मणि स्वस्प्रसादतः ॥ ५ ॥ सर्वज्ञो भवतु क्षिप्रं मम पुत्रो महेश्वर । तेव प्रसादसंपन्नो लभेन्मुक्ति चतुर्विधाम् ॥ ६ ॥ तच्छुस्वा व्यासवचनं सर्वदेविषसंसदि । उपदेष्टं स्थितः शम्भुः साम्बो दिव्यासने युदा ॥ ७ ॥ कृतकृत्यः गुकसत्र समागत्य सुभक्तिमान् । तसात्स प्रणवं लब्धवा पुनरित्यव्यवीच्छिवम् ॥ ८ ॥ श्रीशुक उनाय । देवादिदेव सर्वज्ञ सम्बदानन्द-कक्षण । उमारमण भूतेश प्रसीद करुणानिधे ॥ ९ ॥ उपदिष्टं परमञ्च प्रण-बान्तर्गतं परम् । तत्त्रमस्यादिवाक्यानां प्रज्ञादीनां विशेषतः ॥ १० ॥ श्रोतु-मिच्छामि तस्वेन पडङ्गानि यथाकमम् । वक्तव्यानि रहस्यानि कृपयाच सदा-शिव ॥११॥ श्रीसदाशिव उवाच । साधु साधु महाप्राज्ञ ग्रुक ज्ञाननिधे सुने । प्रष्टस्यं तु त्वया पृष्टं रहस्य वेदगिभतम् ॥१२॥ रहस्योपनिषद्याङ्गा सपडक्नमि-होच्यते । यस्य विज्ञानमात्रेण मोक्षः साक्षान्त संभयः ॥ १३ ॥ अङ्गहीनानि वाक्यानि गुरुनोंपदिशेत्पुनः। सपडक्कान्युपदिशेनमहावाक्यानि कृत्स्वशः ॥१४॥ श्रतुणीमपि वेदानां यथोपनिषदः शिरः । इयं रहस्योपनिषत्तथोपनिषदां शिरः ॥ १५ ॥ रहस्रोपनिषद्रह्म ध्यातं येन विपश्चिता । तीर्थेर्मन्नैः श्रुतैर्जप्यसस्य र्कि प्रण्यहेतुमिः ॥ १६ ॥ वाक्यार्थस्य विचारेण यदामोति शरच्छतम्। एक-वारजपेनैव ऋष्यादिध्यानतश्च यत् ॥ १७ ॥ ॐ अस्य श्रीमहाबाक्यमहास-श्रस इंस ऋषिः। अध्यक्तगायत्री छन्दः। परमइंसी देवता। इं बीजम्। सः शक्तिः। सोऽहं कीलकम् । सम परमहंसप्रीत्यर्थे महाचाक्यक्रमे विश्न-योगः । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अञ्चष्टाध्यां नमः । नित्यानन्दो ब्रह्म तर्जनीभ्यां स्वाहा । नित्यानन्द्रमयं ब्रह्म मध्यमान्यां वषट् । यो वै भूमा अनामिकान्यां

हुन्। यो वे भूमाधिपतिः कनिष्टिकाभ्यां वौषदः । एकमैवाद्वितीयं ब्रह्म करतलकरप्रद्वाभ्यां फद् ॥ सस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म हृदयाय नमः । नित्यानन्दो ब्रह्म हिरसे स्वाहा । नित्यानन्दमयं ब्रह्म शिखाये वषदः । यो वे भूमा कव-खाय हुन्। यो वे भूमाधिपतिः नेश्वत्रयाय वौषदः । एकमैवाद्वितीयं ब्रह्म अश्वाय फद् । भूभुंवःसुवरोमिति दिग्बन्धः । घ्यानम् । नित्यानन्दं पर-समुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति विश्वातीतं गगनसदशं तत्वसस्यादिलक्ष्यम् । एकं नित्यं विसलस्यकं सर्वधीसाक्षिभूनं सावातीतं त्रिगुणरहितं सद्भुरं तं नामामि ॥ ॥ ॥

भथ महावाक्यानि चःवारि। यथा। ॐप्रज्ञानं ब्रह्म ॥ १ ॥ ॐअहं व-ह्मासि ॥ २ ॥ ॐतरबमिस ॥ ३ ॥ ॐअयमारमा ब्रह्म ॥ ४ ॥ तरबमसी• त्यमेद्वाचकमिदं ये जपन्ति ने शिवसायुज्यमुक्तिभाजो भवन्ति ॥ तत्पद्म-हामकास्य । परमहंस ऋषिः । अव्यक्तगायत्री छन्दः । परमहंसी देवता । हं बीजम् । सः शक्तिः । सोऽहं कीलकम् । सम सायुज्यमुक्त्यर्थे अपे विनियोगः । तरपुरुषाय अङ्ग्रहाभ्यां नमः । हैशानाय तर्तनीभ्यां स्वाहा । अधीराय मध्य-माभ्यां वपद । सद्योजाताय अनामिकाभ्यां हुम् । वामदेवाय कनिष्ठिकाभ्यां बौषद् । तत्पुरुपेशानाघीरसद्योजातवामदेवेभ्यो गमः करतलकरप्रष्टाभ्यां फदः एवं हृद्यादिन्यासः । भूर्भुवःसुवरोमिति दिग्बन्धः ॥ ध्यानम् । ज्ञानं त्रेयं ज्ञानगम्याद्तीतं गुद्धं बुद्धं मुक्तमप्यव्ययं च । सस्यं ज्ञानं सिश्चदानम्यूरूपं ध्यायेदेवं तन्महोश्राजमानम् ॥ श्वंपदमहामस्रस्य विष्णुर्ऋषिः । गायत्री-छन्दः । परमानमा देवता । ए बीजम् । क्वीं शक्तिः । साः कीलकम् । मम सु-क्त्यर्थे जपे विनियोगः । वासुदेवाय अङ्ग्रहाभ्यां नमः । संकर्पणाय तर्जनीभ्यां साहा । प्रयुक्ताय मध्यमाभ्यां वपद । अनिरुद्धाय अनामिकाभ्यां हुम् । वासु-देवाय कनिष्ठिकाभ्यां वीपट् । वासुदेवसंकर्पणप्रयुद्धानिरुद्धेभ्यः करतलकरप्ट-ष्ठाभ्यां फर । एवं हृद्यादिन्यासः । भूर्भुवःस्वरोमिति दिग्बन्धः ॥ ध्यानम् ॥ जीवत्व सर्वभूतानां सर्वत्राखण्डविग्रहम् । चित्ताहंकारयन्तारं जीवाख्यं स्वंपदं भने । असिपदमहामञ्जल मन ऋषिः । गायत्री छन्दः । अर्धनारीखरी दे-वता । अव्यक्तादिवीं जम् । नृसिहः शक्तिः । परमारमा कीलकम् । जीवब्रह्मै-क्यार्थे अपे विनियोगः । पृथ्वीद्यणुकाग अक्कष्ठाभ्यां नमः । अब्द्यणुकाय तर्जनीभ्यां स्वाहा । तेजोद्यणुकाय मध्यमाभ्यां वषट् । वायुव्यणुकाय अना-मिकाम्यां हुम्। शाकाशस्यणुकाय कनिष्ठिकाम्यां वीषद्। पृथिव्यसेजीवाटवा-काशयणुकेभ्यः करतलकरपृष्ठाभ्यां फद् । मूर्भुवःसुवरोमिति दिग्वन्धः ॥ श्वानम् ॥ जीवो बहाति वाक्यार्थं यावद्कति मनःस्थितिः । धेक्यं तस्यं क्ये कुर्वनध्यायेदलिपदं सदा ॥ एवं महावावययहक्रान्युक्तानि ॥

अब रहस्वीपनिवद्भिभागशी वाक्वार्थक्षोकाः प्रोच्छक्ते ॥ येनेश्वते हाणी-तीदं जिन्नति व्याकरोति च । स्वाद्वस्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम् ॥१॥ चतुर्भुखेनद्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु । चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मृटय-पि ॥ २ ॥ परिपूर्णः परास्मास्मन्देहे विद्याधिकारिणि । बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फरज्ञहमितीर्यते ॥ ३ ॥ स्वतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः । असीत्यैक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवान्यहम् ॥ ४ ॥ एकमेवाद्वितीयं सन्नामहरू पविवर्जितम् । सृष्टेः पुराधुनाष्यस्य ताद्यस्यं तदितीर्यते ॥ ५ ॥ श्रोत्रेद्वेः-न्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम् । एकता माह्यतेऽसीति तदैक्यमनुभूष-ताम् ॥ ६ ॥ स्वत्रकाशापरोक्षस्वमयमित्युकितो मतम् । अहंकारादिदेहान्तं प्रत्यगात्मेति गीयते ॥ ७ ॥ दश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्वमीर्यते । वस्रश-व्देन तह्न स्वप्रकाशात्मरूपकम् ॥ ८ ॥ अनात्मदृष्टरविवेकनिद्रामहं सस स्वज्ञगतिं गतोऽहम् । स्वरूपसूर्येऽभ्युदिते स्फुटोक्तेर्गरोर्महावाक्यपदैः प्रबुद्धः ॥ ९ ॥ वाच्यं लक्ष्यमिति द्विषार्थसरणीवाच्यस्य हि स्वंपदे वाच्यं भौतिकसिः न्द्रियादिरपि यहाध्यं त्वमथेश्र सः । वाच्यं तत्पद्मीशताकृतमतिर्देश्यं त सचित्साखानन्दब्रह्म तद्थे एष च तयोरैक्यं त्वसीदं पद्म् ॥ १० ॥ त्विमिति तदिति कार्ये कारणे सस्युपाधी द्वितयमितरधैकं सिश्चदानन्दरूपम् । उभय-वचनहेत् देशकाळी च हित्वा जगति भवति सोयं देवदत्ती यथैकः॥ १९॥ कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽब-शिष्यते ॥ १२ ॥ अवर्णं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरम् । निद्धियासनः मित्येतत्पूर्णबोधस्य कारणम् ॥ १३ ॥ अन्यविद्यापरिज्ञानसदृश्यं नश्वरं भवेत्। ब्रह्मविद्यापरिज्ञानं ब्रह्मप्राप्तिकरं स्थितम्॥ १४ न्युपदिशेत्सवडङ्गानि देशिकः । केवलं नहि वाक्यानि ब्रह्मणो वचनं षथा॥ १५ ॥ ईश्वर उवाच । एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठ रहस्योपनिषद्धक । मया पित्रानुनीतेन व्यासेन त्रहावादिना ॥ १६ ॥ ततो त्रह्मोपदिष्टं वै सिक दानन्दलक्षणम् । जीवन्युक्तः सदा ध्यायश्चित्यस्वं विहरिष्यसि ॥ १७ ॥ यो वेदादी स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः। तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥ १८ ॥ उपदिष्टः शिवेनेति जगत्तन्मयतां गतः । उत्थाय प्रणिप-स्रेशं त्यकाशेषपरिप्रहः ॥ १९ ॥ परव्रग्नयपोराशौ प्रवश्चिव ययौ तदा । प्रव-जन्तं तमाकोक्य कृष्णद्वैपायनो मुनिः ॥ २० ॥ अनुवजन्नाजुहाव पुत्रविश्लेष-कातरः । प्रतिनेदुस्तदा सर्वे जगस्थावरजङ्गमाः ॥ २१ ॥ तच्छुत्वा सक्छा-कःरं व्यासः सत्यवतीसुतः । पुत्रेण सहितः प्रीत्या परानन्द्रम्पेयिवान्॥२२॥

यो रहस्योपनिषद्मधीते गुर्वजुग्रहात्। सर्वपापविनिर्मुकः साक्षात्कैवत्यमभुते साक्षात्केवस्थमभुत इत्युपनिषत्॥

क सहनाववत्विति शान्तिः॥ इति याजुषी अकरहस्योपनिषत्समाप्ता॥

# वज्रसृचिकोपनिषत्॥ ३८॥

सञ्ज्ञानाचान्ति मुनयो प्राह्मण्यं परमाञ्जतम् । सञ्जेपद्वज्ञातस्त्रमञ्जमसीति चिन्तये ॥ ॐ भाष्यायन्त्रिति ज्ञान्तिः ॥ चिन्सदानन्दरूपाय सर्वचीवृत्तिसाक्षिणे । नमो वेदान्तवेद्याय ब्रह्मणेऽनन्तरूपिणे ॥

🗱 बल्रसूची प्रवक्ष्यामि शास्त्रमज्ञानभेदनम् । त्र्रणं ज्ञानहीनानां भूषणं ज्ञानचक्कवाम् ॥ ३ ॥ ब्रह्मक्षत्रियवेश्यश्चाता इति चःवारो वर्णास्तेषां वर्णानां शाक्षण एव प्रधान इति वेद्वचनानुरूपं नमृतिभिरप्युक्तम्। तत्र चोधमस्ति को वा बाह्मणी नाम कि जीवः कि देहः कि जातिः कि ज्ञानम् कि कर्म कि धार्मिक इति । तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चेत्तक । अनीतानागतानेकदेहानां जीवस्यैकरूपत्वात् एकस्यापि कर्मवशादनेकदेहमंभवात् सर्वशरीराणां जीव स्वैकस्तप्रवाच । तस्मान जीवो बाह्मण इति । तर्हि देहो बाह्मण इति चेत्तन । आचाण्डालादिपर्यन्तानां मनुष्याणां पाञ्चभौतिकत्वेन देहस्यैकरूपत्वाजारामर-णधर्माधर्मादिसाम्यदर्शनाद्वाहाणः श्वेनवर्णः क्षत्रियो रक्तवर्णो वैदयः पीतवर्णः शुद्धः कृष्णवर्णे इति नियमाभावात् । पित्रादिशरीरदहने पुत्रादीनां बहाहत्या-दिदोषसंभवाच । तसास देही बाह्मण इति ॥ नहिं जातिबाह्मण इति चेत्तस । तत्र जात्यन्तरजन्तुव्वनेकजातिसंभवा महर्षयो बहवः सन्ति । ऋव्यशुक्रो मृख्यः, कीक्रिकः कुशात्, जाम्बूको जम्बूकात्, वाल्मीको वल्मीकान्, व्यासः कैवर्तकन्यकायाम्, शशप्रष्ठात् गौतमः, वसिष्ठ उर्वस्थाम्, अगस्यः कल्हो जात इनि श्रुतःवात्। एतेषां जात्या विनाप्यग्रे ज्ञानप्रतिपादिता ऋषयो बहवः सन्ति । तस्राञ्च जातिनांश्चण इति ॥ तर्हि ज्ञानं बाह्यण इति चेनन्त्र । क्षत्रियादयोऽपि परमार्थदिवीनोऽभिज्ञा बहवः सन्ति । तस्मान्न ज्ञानं ब्राह्मण इति ॥ तर्हि कर्म व्यक्षण इति चेत्रका । सर्वेषां प्राणिनां प्रारव्धसंचितागामि-कर्मसाधम्यदर्शनास्कर्मामित्रेरिताः सन्तो जनाः कियाः कुर्वन्तीति । तस्मान कर्म झाझण इति ॥ तर्हि वार्मिको बाह्मण इति चेत्रस । अत्रियादयो हिर-क्यवातारी बहवः सन्ति । तसाञ्च आर्मिको आञ्चक इति ॥ तर्डि को वा वाक्षणो नाम । यः कश्चिदात्मानमद्वितीयं जातिगुणिकवाहीनं पञ्चभिषद्भावेत्यादिसर्पदीषरहितं सत्यज्ञानानन्दानन्तस्वरूपं स्वयं निर्विकश्पमशेषकत्वाधारमशेषभूतान्तर्याभित्वेन वर्तमानमन्तर्वहिश्चाकाशवदनुस्यूतमसण्डानन्दस्वभावमप्रमेयमनुभवैकवेषमपरोक्षतया भासमानं करत्रज्ञामककवरसाक्षाद्वपरोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरागादिदोषरहितः शमदमादिसंपद्यो भावमास्तर्वतृष्णाशामोहादिरहितो दम्भाहंकारादिभिरसंस्पृष्टचेता वर्तत एवमुक्तलक्षणो
धः स एव नाक्षण इति श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासानामभित्रायः । अन्यथा हिः
बाक्षणस्वसिद्धिनंस्येव । सचिदानन्दमास्मानमद्वितीयं नक्ष भावयेदाःभानं
सचिदानन्दं नक्ष भावयेदित्युपनिषत् ॥ ॐ आस्यायन्त्रिति शान्तिः ॥
हति वजस्र्युपनिषरसमाता ॥

### तेजोबिन्द्पनिषत्॥ ३९॥

यत्र चिन्मात्रकलना यात्यपद्धवमञ्जला । तिश्वनमात्रमखण्डैकरसं बह्म भवाम्यहम् ॥ ॐ सह नाववत्विति शान्तिः॥

👺 तेजोबिन्दुः परं ध्यानं विश्वासमहिद संस्थितम् । आणवं शांभवं शान्तं स्थूलं सूक्ष्मं परंच यत् ॥ १ ॥ दुःखाळां च दुराराध्यं दुष्प्रेक्ष्यं सुक्तमद्या-यम् । दुर्छमं तरस्वयं ध्यानं मुनीनां च मनीविणाम् ॥ २ ॥ यताहारी जित-कोधो जितसक्को जितेन्द्रियः। निर्द्धन्द्वो निरहंकारो निराशीरपरिप्रहः॥ ३॥ अगम्यागमकर्ता यो गम्याऽगमनमानसः। मुखे त्रीणि च विन्द्नित त्रिधासः इंस उच्यते ॥ ४ ॥ परं गुद्धातमं विद्धि हास्ततन्त्रो निराधयः । सोमरूपकका सक्ष्मा विष्णोस्तरपरमं पदम् ॥ ५ ॥ त्रिवक्रं त्रिगुणं स्थानं त्रिधातुं रूपवर्जिन तम् । निश्रकं निर्विकरूपं च निराकारं निराश्रयम् ॥ ६ ॥ उपाधिरहितं स्यानं वाळानोऽतीतगोचरम्। स्वभावं भावसंत्राद्यमसंघातं पदाद्युतम् ॥७॥ अमानानन्दनातीतं दुष्प्रेक्ष्यं मुक्तमव्ययम् । चिन्त्यमेवं विनिर्मुक्तं शाश्वतं भ्रवमच्युतम् ॥ ८ ॥ तद्रद्वाणस्तद्ध्यारमं तद्विष्णोस्तरपरायणम् । अचिन्त्यं चिन्मयात्मानं यद्योम परमं स्थितम् ॥ ९ ॥ अञ्चन्यं ग्रून्यभावं तु ग्रून्या-तीतं हृदि स्थितम् । न ध्यानं च न च ध्याता न ध्येयो ध्येय प्व च ॥१०॥ सर्वे च न परं शून्यं न परं नापरात्परम् । अचिन्त्यमप्रबुद्धं च न सत्यं न परं बिदुः ॥ ११ ॥ मुनीनां संप्रयुक्तं च न देवा न परं विदुः । कोमं मोहं भयं दर्प कामं कोशं च किल्बिवम् ॥ १२ ॥ शीतोष्णे ध्रुत्पिपासे च संकल्पक-विकरपक्स । न ब्रह्मकुछद्पं चन सुक्तिप्रनिथसंचयम् ॥ १३ ॥ न भयं न

सुखं दुः खं तथा मानावमानयोः । एतद्वावविनिर्भुक्तं तद्वाहां बहा तत्परम् ॥ १४ ॥ यमो हि नियमस्यागो मौनं देशश्र कालतः । आसनं मूलवन्धन देहसाम्यं च रक्स्थितिः ॥ १५ ॥ प्राणसेयमनं चैव प्रत्याहारश्र धारणा । आरमध्यानं समाधिश्र प्रोक्तान्यकानि वै कमात् ॥ १६ ॥ सर्वे बहोति वै ज्ञाना-दिन्त्रियमामसंयमः । यमोऽत्रमिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो सुहुर्मुहुः ॥ ३७ ॥ सजातीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः । नियमो हि परानन्दो नियमात्क्रियसे अर्थैः ॥ १८ ॥ स्वागो हि महता पूज्यः सची मोक्षप्रदायकः ॥ १९ ॥ यसा-द्वाची निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । यन्मीनं योगिमिर्गस्यं तज्जलेसर्वहा बुबः ॥ २० ॥ बाचो यसाक्तिवर्तन्ते तद्वकं केन शक्यते । प्रपन्नो यद्वि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवर्जितः ॥ २१ ॥ इति वा तक्रवेन्मीनं सर्वं सहज-संज्ञितम् । गिरां मानं तु बाळानामयुक्तं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २२ ॥ आदावन्ते च मध्ये च जनो यसिक विद्यते । येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः रमृतः ॥ २३ ॥ कल्पना सर्वेभूतानां ब्रह्मादीनां निमेपतः । कालशब्देन नि॰ र्दिष्टं हालण्डानन्दमङ्कयम् ॥ २४ ॥ स्खेनेव भवेद्यस्मिश्वजसं ब्रह्मचिन्तनम् । आसनं तद्विजानीयाद्न्यस्मुखविनाजनम् ॥ २५ ॥ सिद्धये सर्वभूनादि हि-श्वाधिष्ठानमद्वयम् । यस्मिन्सिद्धं गताः सिद्धामन्यिद्धासनमुच्यते ॥ २६ ॥ बन्मूलं सर्वेलोकानां यन्मूलं चित्तवन्धनम् । मूलवन्धः सदा सेव्यो योग्यो-ऽसा बहावादिनाम् ॥ २७ ॥ अङ्गानां समतां विचारसमे बहाणि लीयते । नी चेत्रैव समानत्वमृजुत्वं ग्रुष्कवृक्षवत् ॥ २८ ॥ दृष्टि ज्ञानमर्यी कृत्वा पश्येन इसमयं जगत्। सा दृष्टिः परमोदारा न नामाश्रावलोकिनी ॥ २९॥ दृष्टु-दर्शनदृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत् । दृष्टिसत्त्रेव कर्तव्या न नासाम्रावकौ-किनी ॥ ३० ॥ चित्तादिसर्वभावेषु ब्रह्मस्वेनैव भावनात् । निरोधः सर्वद्व-त्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥ ३१ ॥ निवेधनं प्रपञ्जस्य रेचकास्यः समी-रितः। वर्धवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरुच्यते ॥ ३२ ॥ ततस्तवृत्तिनै-श्रह्यं कुम्भकः प्राणसंयमः । अयं चापि प्रबुद्धानामज्ञानां प्राणपीडनम् ॥३३॥ विपयेत्वात्मतां द्रष्ट्वा मनसश्चित्तरञ्जकम् । प्रलाहारः स विज्ञेयोऽस्यसनीयो सुहुर्सुहुः ॥ ३४ ॥ यत्र यत्र मनो याति व्रक्षणन्तत्र दर्शनात् । मनसा धारणं चैव धारणा सा परा मता ॥ ३५ ॥ ब्रह्मवासीति सदृश्या निरास्त्रम्बतया स्थितिः । ध्यानदाब्देन विख्यातः परमानन्ददायकः ॥ ३६ ॥ निर्विकारतया भृत्या व्यक्ताकारतया पुनः । वृत्तिविसारणं सम्यक्तमाधिरमिधीयते ॥ ३७ ॥ इमं चाकृत्रिमानन्दं तावत्साधु समम्यसेत्। लक्ष्यो यावत्क्षणात्युंतः प्रस्वसर्व संभवेतस्वयम् ॥ ३८ ॥ ततः साधननिर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराद् । तस्व रूपं भवेत्तस्य विषयो मनसो गिराम् ॥ ३९ ॥ समाधी कियमाणे द्व विका-

न्यायान्ति वै बकात् । अनुसंधानराहित्यमाळस्यं भौगळाळसम् ॥ ४० ॥ कपसमश्च विमेपस्रेजः स्वेदश्च श्चन्यता । एवं हि विभवाहुस्यं त्याञ्यं महान्विभारदैः ॥ ४९ ॥ भावनृश्या हि भावत्वं श्चन्यतुश्या हि श्चन्यता । महान्व्या हि पूर्णस्वं तथा पूर्णस्वमम्यसेत् ॥ ४२ ॥ वे हि वृत्तिं विहायैनां महान्व्यां एवर्नी पराम् । वृथेव ते तु जीवन्ति पश्चमश्च सभा नराः ॥ ४६ ॥ वे तु वृत्तिं विज्ञानन्ति ज्ञात्वा वै वर्धयन्ति ये । ते वै सरपुरुषा धन्या वन्धासौ अवनन्त्रये ॥ ४४ ॥ येषां वृत्तिः समा वृद्धा परिपका च सा पुनः । ते वै सहस्रकार्या प्रासा नेतरे शब्दवादिनः ॥ ४५ ॥ कुशला मह्मवार्त्यां वृत्तिहीनाः सुरागिणः । तेऽप्यज्ञानतया नृतं पुनरायान्ति यान्ति च ॥ ४६ ॥ निमिषाश्च न तिष्ठन्ति वृत्तिं महामर्थी विना । यथा तिष्ठन्ति महाशाः सनकाद्याः शुकान्वयः ॥ ४७ ॥ कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते । कारणं तस्वतो नहयेत्कार्योभावे विचारतः ॥४८॥ अथ शुद्धं भवेद्वस्तु यद्वै वाचामगोचरम् । उद्देति शुद्धवित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परम् ॥ ४९ ॥ भावितं तीव्रवेगेन यहस्तु निश्चयात्मकम् । इत्यं हादद्यतां नीत्वा मह्माकारेण चिन्तयेत् ॥५०॥ विद्वासित्यं सुद्धे तिष्ठेदिया चिन्तसप्रमूर्णया ॥

#### इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अथ इ कुमारः शिवं पप्रव्छाऽखण्डैकरसचिन्मात्रखरूपमनुब्रहीति । स होवाच परमः शिवः । अलण्डेकरसं दश्यमसण्डेकरसं जगत् । अखण्डेकरसं भावमखण्डेकरसं स्वयम् ॥ १ ॥ अखण्डेकरसो मन्न अखण्डेकरसा क्रिया । अखण्डेकरसं ज्ञानमखण्डेकरसं जलम् ॥ २ ॥ अखण्डेकरसा भूमिरखण्डेक-रसं वियत् । अखण्डैकरसं शास्त्रमखण्डेकरसा त्रयी ॥ ३ ॥ अखण्डेकरसं प्रका श्वाखण्डैकरसं वतम् । अखण्डैकरसो जीव अखण्डैकरसो हाजः ॥ ४ ॥ अख-ण्डैकरसो ब्रह्मा अल्प्डैकरसो हरिः । अल्प्डैकरसो कृत् अल्प्डेकरसोऽसम-हम् ॥ ५ ॥ अखण्डेकरसी झारमा झलण्डेकरसी गुरुः । अखण्डेकरसं छड्च-मलप्टेकरसं महः॥ ६॥ अलण्टेकरसो देह अलण्टेकरमं मनः। अलण्टे-करसं चित्तमलण्डकरसं सुलम् ॥ ७ ॥ अलण्डेकरसा विचा अलण्डेकरसी-Sच्ययः । अखण्डेकरसं निष्यमसण्डेकरसं परम् ॥ ८ ॥ अखण्डेकरसं किंचिद-खण्डेकरसं परम् । असण्डेकरसावृन्यश्चास्ति नास्ति घडानन ॥ ९ ॥ असण्डे-करसाञ्चास्ति अलण्डेकरसाञ्च हि । अल्पेडेकरसारिकविवृद्धण्डेकरसादहम् ॥ १० ॥ अलग्डेकरसं स्थूकं सुद्रमं चासण्डक्षपकम् । असग्डेकरसं वेद्यम-सर्वेकरसो मदान् ॥ ११ ॥ असर्वेकरसं गुद्धमसर्वेकरसादिकम् । असर्वे-करसी ज्ञाता झक्कण्डेकरसा स्थितिः ॥ १२ ॥ अव्यण्डेकरसा माता अव्यण्डे-करसः पिता । अक्क वैकरस्ते ऋता असक्वेकरसः पृतिः ॥ १३ ॥ असप्ये-

करसं सुत्रमखण्डेकरसो विराद । अखण्डेकरसं गात्रमखण्डेकरसं शिरः ॥१४॥ अखण्डैकरसं चान्तरखण्डैकरसं बहिः । अखण्डैकरसं पूर्णमखण्डैकरसास्त्रम् ॥ १५ ॥ अखण्डेकरसं गोत्रमखण्डेकरसं गृहम् । अखण्डेकरसं गोध्यमखण्डे-करसदारादी ॥ १६ ॥ अखण्डैकरसास्तारा अखण्डैकरसो रविः । अखण्डैकरसं क्षेत्रमुखण्डेकरसा क्षमा ॥ १७ ॥ अखण्डेकरसः ज्ञान्त अखण्डेकरसोऽतणः । अखण्डेकरसः साक्षी अखण्डेकरसः सहत् ॥ १८ ॥ अखण्डेकरसो बन्धर-कार्डेकरसः स्वा । अखण्डेकरमो राजा अखण्डेकरसं पुरम् ॥ १९ ॥ अख-ण्डेकरमं राज्यमल्प्डेकरसाः प्रजाः । अखण्डेकरमं तारमखण्डेकरमो जपः ॥ २०॥ अखण्डेकरमं ध्यानमखण्डेकरमं पदम् । अखण्डेकरसं प्राह्मसखण्डे-करसं सहत् ॥ २१ ॥ अखण्डेकरमं ज्योतिरावण्डेकरसं धनम् । अखण्डेकरसं भोज्यसखण्डकरसं हवि. ॥ २२ ॥ अखण्डेकरमो होम अखण्डेकरसो जपः । अखण्डे करसं स्वर्गमान्वण्डे करसः स्वयम् ॥ २३ ॥ अखण्डे करसं सर्वे चिन्मा-क्रमिति भावयेत् । चिन्मात्रमेव चिन्मात्रमखण्डैकरसं परम् ॥ २४ ॥ भव-कार्जित विन्मात्रं सर्वे चिन्मात्रमेव हि । इदं च सर्व चिन्मात्रमयं चिन्मयमेन हि ॥२५॥ आत्मभावं च चिन्मात्रमखण्डेकरसं विदुः । सर्वलोकं च चिन्मात्रं वत्ता मत्ता च चिन्मप्रम् ॥ २६ ॥ आकाशो भूर्जलं बायुरप्रिवेद्धा हरिः शिवः । यरिकचित्रक किंचिच यर्व चिन्मान्नमेव हि ॥ २७ ॥ अखण्डेकरमं सर्वे बद्यक्तिस्मात्रमेव हि । भूतं भव्यं भविष्यच स . चिन्मात्रमेव हि ॥२८॥ हर्ष्य कालं च चिन्मात्रं ज्ञानं होयं चिदेव हि । ज्ञाता चिन्मात्ररूपश्च सर्वे चित्मयमेव हि ॥ २९ ॥ संभाषणं च चित्मात्रं यद्यचित्मात्रमेव हि । असच सक चिन्सात्रमाद्यन्तं चिन्मय सदा ॥ ३० ॥ आदिरन्तश्च चिन्मात्रं गुरुशि-व्यादि चिन्तयम् । दग्दर्यं यदि चिन्मात्रमस्ति चेचिन्मयं सदा ॥ ३१ ॥ सर्वाश्चर्य हि चिन्मात्रं देहं चिन्मात्रमेन हि । लिक्कं च कारणं चैव चिन्मा-त्राच हि विद्यते ॥ ३२ ॥ अहं स्वं चैव चिन्मात्रं मूर्तामूर्तादिचिन्मयम् । पुण्यं पापं च चिन्मात्रं जीवश्चिन्मात्रविमहः ॥३३॥ चिन्मात्राञ्चास्ति संकल्प-श्चिन्मात्राज्ञास्ति वेदनम् । चिन्मात्राज्ञास्ति मन्त्रादि चिन्मात्राज्ञास्ति देवता ॥ ३४ ॥ चिन्मात्राचास्ति दिक्पालाश्चिन्मात्राद्यावहारिकम् । चिन्मात्रात्परमं महा चिन्मात्रासास्ति कोऽपि हि ॥ ३५ ॥ चिन्मात्रासास्ति माया च चिन्मा-न्नाबास्ति पूजनम् । चिन्मात्रान्नास्ति मन्तन्यं चिन्मात्रान्नास्ति सह्यकम् ॥३६॥ चिन्मात्राकासि कोशादि चिन्मात्राकासि वै वसु । चिन्मात्राकासि मौनं च विन्मात्राबास्त्यमीनकम् ॥ ३७ ॥ चिन्मात्राक्वास्ति वैराग्यं सर्वे चिन्मात्रमेव हि। यथ यावच चिन्मात्रं यच यावच दृश्यते ॥ ३८ ॥ यच यावच दृश्यं सर्व चिन्मात्रमेव हि । यश यावश मृताहि यश यावश छह्यते ॥ ३९ ॥ ब्रस् यावस वेदान्ताः सर्वे विन्मात्रमेव हि । विन्मात्रास्तास्त गमनं विन्मात्रासास्ति मोक्षकम् ॥ ४० ॥ विन्मात्रासास्ति कश्यं च सर्वे विन्मात्रमेव हि । अखण्डैकरसं व्रक्ष चिन्मात्रास्त हि विसते ॥ ४१ ॥ शास्त्रे मियावरीये व्यासिक्षकरसो भवान् । इत्येकरूपकतया यो वा जानात्यहं स्विति ॥ ४२ ॥ सक्वात्रमाने मुक्तिः स्वात्सम्यक्ताने स्वयं गुरुः ॥ ४३ ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

कुमारः पितरमात्मानुभवमनुब्रहीनि पप्रच्छ । स होवाच परः शिवः । परमहास्वरूपोऽहं परमानन्दमसम्बह्म । केवलं ज्ञानरूपोऽहं केवलं परमोऽ-स्यहम् ॥ १ ॥ केवलं शान्तरूपोऽहं केवलं चिन्मयोऽस्यहम् । केवलं नित्यरूपोऽहं केवलं शाश्वतोऽस्म्यहम् ॥ २ ॥ केवलं सत्त्वरूपोऽहमहं त्यक्त्वा-हसस्यहम् । सर्वहीनस्बरूपोऽहं चिदाकाशमयोऽस्यहम् ॥ ३ ॥ केवकं तुर्येह्रपोऽस्मि तुर्यानीतोऽस्मि केवलः । सदा चैतन्यह्रपोऽस्मि चिदानन्द-मयोऽस्म्यहम् ॥ ४ ॥ केवळाकाररूपोऽस्मि श्रुद्धरूपोऽसम्यहं सदा । के-वलं ज्ञानरूपोऽस्मि केवलं प्रियमस्यहम् ॥ ५॥ निर्विकश्पस्यरूपोऽस्मि निरीहोऽस्मि निरामयः । सदाऽसङ्गस्तरूपोऽस्मि निर्विकारोऽहमव्ययः ॥ ६ ॥ सदैकरसरूपोऽस्मि सदा चिन्मात्रविमहः । अपरिच्छितरूपोऽस्मि द्यासण्डानन्दरूपवान् ॥ ७ ॥ सत्परानन्दरूपोऽस्मि चित्परानन्दमस्यवस्म । भन्तरान्तररूपोऽहमवाञ्चनसगोचरः ॥ ८ ॥ आत्मानन्दस्वरूपोऽहं सत्यान-न्दोऽस्त्यहं सदा। आत्मारामस्त्ररूपोऽसि हाहमात्मा सदाशिवः ॥ ९ ॥ भारमप्रकाशरूपोऽस्मि ह्यात्मज्योती रसोऽस्म्यहम् । आदिमध्यान्तहीनोऽस्मि द्भाकाशसद्दशोऽस्यहम् ॥ १० ॥ निल्यग्रद्धचिदानन्दसत्तामात्रोऽहमव्यवः । निस्यबुद्धविश्रद्धैकसिचदानन्दमस्यहम् ॥ ११ ॥ निस्यशेषस्वरूपोऽसि सर्वौ-तीतोऽस्म्यहं सदा । रूपातीतस्बरूपोऽस्मि परमाकाशविष्रहः ॥ १२ ॥ भूमानन्द्रस्र स्पोऽसि भाषाहीनोऽस्म्यहं सदा । सर्वाधिष्ठानरूपोऽसि सर्वदा चिद्धनोऽस्म्यहम् ॥ १३ ॥ देहभावविहीनोऽस्मि चिन्ताहीनोऽस्मि सर्वदा । चित्तवत्तिविहीनोऽहं चिदारमैकरसोऽस्म्यहम् ॥ १४ ॥ सर्वदृश्यविहीनोऽहं हरक्पोऽस्म्यहमेव हि । सर्वदा पूर्णक्पोऽस्मि निखतुसोऽस्म्यहं सदा ॥ १५ ॥ अहं ब्रह्मैव सर्व स्वादहं चैतन्यमेव हि । अहमेवाहमेवासि भूमाकाशस्त्रकप-वान् ॥ १६ ॥ अहमेव महानारमा हाहमेव परात्परः । अहमन्यवदाभागि हाहमेव शरीरवत् ॥ १७ ॥ अहं शिष्यवदाभामि हायं कोकत्रयाश्रयः । अहं कालत्रयातीत अहं वेदैरुपासितः ॥ १८ ॥ अहं शाक्षेण निर्णीत अहं विने व्यवस्थितः । मत्यक्तं नास्ति किंचिद्वा मत्यक्तं पृथिवी च वा ॥ १९॥ मया-तिरिक्तं यद्या तत्तकास्तीति निश्चित्र । यहं ब्रह्मास्मि सिखोऽसि निखक-

द्धोऽस्म्यहं सदा ॥ २० ॥ निर्गुणः केवलात्मास्मि निराकारोऽस्म्यहं सदा । केवलं ब्रह्ममात्रोऽस्मि द्वाजरोऽसम्बमरोऽसम्बह्म ॥ २१ ॥ स्वयमेव स्वयं भामि स्वयमेव सदासम्बः। स्वयमेवात्मनि स्वस्थः स्वयमेव परा गतिः॥३२॥ स्वयमेव स्वयं मने स्वयमेव स्वयं रमे । स्वयमेव स्वयं ज्योतिः स्वयमेव स्वयं महः॥ २३ ॥ स्वस्थात्मनि स्वयं रंग्ये स्वात्मन्येव विलोकये । स्वात्म-न्येव सुखासीनः स्वात्ममात्रावशेषकः ॥ २४ ॥ स्ववैतन्ये स्वयं स्थास्ये स्वारमराज्ये सुखे रमे । स्वारमसिंहासने स्थित्वा स्वारमनोऽन्यस चिन्तये ॥ २५ ॥ चित्रपमात्रं महीव सचिदानन्दमद्वयम् । आनन्द्धन एवाहमहं वशासि केवलम् ॥ २६ ॥ सर्वदा सर्वश्चन्योऽहं सर्वात्मानन्दवानहम् । क्रियानन्दस्बरूपोऽहमारमाकाशोऽस्मि निखदा ॥ २७ ॥ अहमेव हदाकाश-श्चिदादित्यसक्षयान् । भारमनात्मनि तृप्तोऽस्मि ह्यरूपोऽस्म्यहमव्ययः ॥२८॥ एकसंख्याविहीनोऽस्मि नित्यमुक्तस्यरूपवान् । आकाशाद्पि सुक्ष्मोऽहमाद्य-न्ताभाववानहम् ॥ २९ ॥ सर्वप्रकाशरूपोऽहं परावरसुखोऽस्म्यहम् । सत्ता-मात्रस्ररूपोऽहं श्रद्धमोक्षस्ररूपवान् ॥ ३० ॥ सत्यानन्दस्ररूपोऽहं ज्ञानान-न्द्धनोऽस्म्यहम् । विज्ञानमात्ररूपोऽहं सचिदानन्द्रुक्षणः ॥ ३१ ॥ ब्रह्म-मात्रसिदं सर्वे ब्रह्मणीऽन्यस किचन । तदेवाह सदानन्दं ब्रह्मवाहं सनात-मम् ॥ ३२ ॥ स्वामेन्येतसदित्येतन्मसोऽन्यसास्ति किचन । चित्रतन्यस्यस्-पोऽहमहमेव परः शिवः ॥ ३३ ॥ अतिभावस्तरूपोऽहमहमेव स्खाल्मकः । साक्षिवस्तुविहीनत्वात्साक्षित्वं नाम्ति मे सदा ॥ ३४ ॥ केवलं ब्रह्ममात्रत्वा-दहमात्मा सनातनः । अहमेवादिशेषोऽहमहं शेषोऽहमेव हि ॥ ३५ ॥ नामरूपविमुक्तोऽहमहमानन्दविग्रहः। इन्द्रियाभावरूपोऽहं सर्वभावस्वरू-पकः ॥ ३६ ॥ बन्धमुक्तिविहीनोऽहं शाश्वतानन्द्विग्रहः । आदिचैतन्यमात्रो-ऽहमख<sup>0</sup>हैकरसोऽस्म्यहम् ॥ ३७ ॥ वाद्यानोऽगोचरश्चाहं सर्वत्र सुखवानहस् । सर्वत्र पूर्णरूपोऽहं भूमानन्दमयोऽस्यहम् ॥ ३८ ॥ सर्वत्र त्रप्तिरूपोऽहं परा-स्तरसोऽस्यहम् । एकमेवाद्वितीयं सद्रक्षेत्राई न संशयः ॥ ३९ ॥ सर्वेश्र-त्यस्वरूपोऽह सकलागमगोचरः। मुक्तोऽहं मोक्षरूपोऽहं निर्वाणसस्वरूप-बान् ॥ ४० ॥ सत्यविज्ञानमात्रोऽहं सन्मात्रानन्दवानहम् । तुरीयातीतरूपो-Sहं निर्विकरुपस्तरूपवान् ॥ ४१ ॥ सर्वदा ह्यजरूपोऽहं नीरागोऽस्मि निर-अनः । भहं शुद्धोऽस्मि बुद्धोऽस्मि निःयोऽस्मि प्रभुरस्म्यहम् ॥४२॥ ओङ्कारा-र्थस्यरूपोऽस्मि निष्कलङ्कमयोऽसम्यहम् । चिदाकारस्वरूपोऽस्मि नाहमस्मि म सोऽस्म्यहम् ॥ ४३ ॥ न हि किंचित्स्वरूपोऽस्मि निर्व्यापारस्वरूपवान् । निरंशोऽस्मि निराभासो न मनो नेन्द्रियोऽस्म्यहम् ॥ ४४ ॥ न बुद्धिर्न विकल्पोऽहं न देहादिश्रयोऽस्म्यहम् । न जाप्रत्स्वप्तरूपोऽहं न सुषुप्तिस्वरूः वानु ॥ ४५ ॥ न तापत्रयरूपोऽहं नेपणात्रयकानहसू । अवणं नास्ति से सिदेमेननं च चिदारमति ॥ ४६॥ सजातीयं न मे किचिद्विजातीयं न मे कवित । स्वगतं च न में किंचिक में मेदत्रयं कवित् ॥ ४७ ॥ असत्यं हि मनोरूपमसत्यं बुद्धिस्पकम् । अहंकारमसदीति निलोऽहं शासती बातः al ४८ ॥ देहत्रयमसद्विति कालत्रयमसत्त्रत् । गुणत्रवमसद्विति हाई सत्त्राः स्मकः श्रविः ॥ ४९ ॥ श्रुतं सर्वमसद्विद्धि वेदं सर्वमसत्सद्दा । शास्त्रं सर्वम-सदिदि हाई सत्यचिदात्मकः ॥ ५० ॥ मृतित्रयमसदिदि सर्वभूतमससदा । सर्वतस्वमसद्विद्धि हार्ड भूमा सदाशिवः ॥ ५३ ॥ गुरुक्षिष्यमसद्विद्धि गुरो-में ब्रमसत्ततः । यहस्यं तदसद्विद्धि न मां विद्धि सथाविधम् ॥ ५२ ॥ बिबन्तं तदसदिदि वश्याय्यं तदसस्तदा । यदितं तदसदिदि न मां विदि तथाविधम् ॥ ५३ ॥ सर्वान्त्राणानसद्विद्धि सर्वान्भोगानसस्विति । इष्टं अत-मसद्विदि भोतं प्रोतमसन्मयम् ॥ ५४ ॥ कार्याकार्यमसद्विदि नष्टं प्राप्तम-सन्मयम् । दुःखादुःखमसहिद्धि सर्वासर्वमसन्मयम् ॥ ५५ ॥ पूर्णापूर्णम-सिंहि वि वर्मावर्ममस्मयम् । लाभालाभावसिंहि जियाजयमसन्मयम् ॥५६॥ शब्दं सर्वमसद्विद्धि स्पर्शे सर्वमसत्सद्य । रूपं सर्वमसद्विद्धि रसं सर्व-मसन्मयम् ॥ ५७ ॥ गन्धं सर्वमसद्विद्धि सर्वोज्ञानमसन्मयम् । असदेव सदा सर्वमसदेव भवोद्भवम् ॥५८॥ असदेव गुणं सर्वे सन्मात्रमहमेव हि । स्वात्म-मन्त्रं सदा पश्येरखात्ममन्त्रं सदाभ्यसेत् ॥ ५९ ॥ अहं ब्रह्मासिमन्त्रोऽयं हत्रयपापं विनाहायेत । अहं ब्रह्मास्मि मञ्जोऽयमन्यमञ्ज विनाहायेत ॥ ६० ॥ भहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं देहदोषं विनाशयेत्। अहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं जन्म-पापं विनाशयेत् ॥ ६१ ॥ अहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं सूत्युपाशं विनाशयेत्। अहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं द्वैतदुःखं विनाशयेत् ॥ ६२ ॥ अहं ब्रह्मास्मि म-भ्रोऽयं भेदबुद्धि विनाशयेत्। अहं ब्रह्मासि मन्नोऽयं विन्तादुःखं विना-श्येत ॥ ६३ ॥ अहं हसासि मन्नोऽयं बुद्धिव्याधि विनाशयेत् । अहं ब्रह्मास्मि मञ्जोऽयं चित्तवन्धं विनाशयेत् ॥ ६४ ॥ अहं ब्रह्मास्मि सन्नोऽयं सर्वच्यार्थान्विनाशयेत् । अहं ब्रह्मास्म मन्नोऽयं सर्वशोकं विनाशयेत ॥ ६५ ॥ अहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं कामादीश्वाशयेरक्षणात । अहं ब्रह्मास्मि मचोऽयं कोधशक्ति विनाशयेत् ॥ ६६ ॥ अहं ब्रह्मासि मच्चोऽयं चि-सवति विनाशयेत । अहं ब्रह्मास्यि मञ्जोऽयं संकल्पादीन्विनाशयेत ॥ ६०॥ अहं ब्रह्मास्य मन्त्रोऽयं कोटिदोषं विनाशयेव । अहं ब्रह्मास्य मन्त्रोऽयं सर्व-तम् विनाशयेत् ॥ ६८ ॥ अहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयमात्माज्ञानं विनाशयेत् । अहं बद्धासि मन्नोऽयमात्मछोकजयप्रदः ॥ ६९ ॥ अहं ब्रह्मासि मन्नोऽयम-अतन्यसम्बद्धः । अहं ब्रह्मासिः मञ्जोऽयसज्ञहतं प्रयञ्ज्ञति ॥ ७० ॥ अहं

बद्धासि मन्नोऽयमनात्मासुरमर्देनः । अहं ब्रह्मासि वज्रोऽयमनात्मास्यगि-रिन्हरेत् ॥ ७१ ॥ अहं ब्रह्मासि मन्नोऽयमनात्मास्यासुरान्हरेत् । अहं ब्रह्मासि मन्नोऽयं सर्वोस्तान्मोक्षयिष्यति ॥ ७२ ॥ अहं ब्रह्मासि मन्नोऽयं ब्रानानन्दं प्रयच्छति । सप्तकोटिमहामन्नं जन्मकोटिशतप्रदम् ॥ ७३ ॥ सर्वमन्नान्ससुरस्ज्य एतं मन्नं समस्यसेत् । सबो मोक्षमवामोति नात्र संदेहमण्यपि ॥ ७४ ॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

कुमारः परमेश्वरं पप्रच्छ जीवन्युक्तविदेहयुक्तयोः स्थितिमनुबृद्दीति। स होवाच परः शिवः । चिदारमाहं परात्माहं निर्गुणोऽहं परात्परः । आत्म-मान्नेण यसिष्टेत्स जीवन्मक उच्यने ॥ १ ॥ देहत्रयातिरिक्तोऽहं शुद्धचैतन्य-मस्यवस्य । बहारहमिनि यस्यान्तः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ २ ॥ आनन्द-धनक्रपोऽसि परानन्द्धनोऽसम्बह्म । यस देहादिकं नास्ति यस ब्रह्मति क्रिक्षयः । परमानन्दपूर्णो यः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ ३ ॥ यस्य किंचिद्रहं नानि चिन्मात्रेणावतिष्ठते । चैतन्यमात्रो यस्थान्तश्चिन्मात्रेकस्बरूपवान् ॥४॥ सर्वेत्र पूर्णरूपाःमा सर्वत्राःमावशेषकः । आनन्द्रतिरव्यक्तः परिपूर्णश्चिद्ा-श्मकः ॥ ५ ॥ श्रद्धचैतन्यरूपात्मा सर्वसङ्गविवर्जितः । नित्यानन्दः प्रमन्नात्मा ब्रान्यचिन्ताविवर्जितः ॥ ६ ॥ किंचिद्स्तित्वहीनो यः स जीवन्मूक उच्यते । न मे चित्तं न मे बुद्धिर्नाहंकारो न चेन्द्रियम् ॥ ७ ॥ न मे देष्टः कदाचिद्वा म मे प्राणादयः कवित । न से माया न से कासी न से कोधः परोऽस्म्य-हम् ॥ ८ ॥ न में धिंचिदिदं वापि न में किंचिकाचिज्ञगत् । न में दोषों न में छिक्कंन में चक्षर्न में मनः ॥ ५ ॥ न में श्रीर्त्रन में नासान में जिहा न में करः। न में जायन में स्वयं न में कारणमण्विष ॥ १०॥ न में तुरीयमिति यः स जीवन्मुक्त उच्यते । इदं सर्वे न से किंचिदयं सर्वे न से कचित्॥ ११॥ न में कालो न में देशो न में वस्तु न में मितिः। न में क्रानंन में संध्यान में दैवंन में स्थळम् ॥ १२ ॥ न में तीर्थन मे सेवान में ज्ञानंत में पदम । न में बन्धों न में जन्म न में बाक्यं न में रिवः ॥ १३ ॥ न मे पुण्यं न से पापं न मे कार्यं न से शुक्तम् । न से जीव इति स्वात्मा न में किंचिजागत्रयम् ॥ ३४ ॥ न में मोक्षो न में हैतं न में वेशों न में विधिः । न में डिन्तकं न में दूरं न में बोधों न में रहः ॥ १५ ॥ न मे गुरुर्न मे शिष्यो न मे हीनो न चाधिकः । न मे ब्रह्म न में विष्णुर्न से रुद्रों न चन्द्रमाः ॥ १६ ॥ न में पृथ्वी न में तोयं न में बायुर्न में वियत्। न में विद्वर्न में गोर्त्र न में उद्धं न में भवः॥ १७॥ न में ज्याता न में ध्येयं न में ध्यानं न में मनुः। न में शीतं न में चीक्णं न में तृष्णान में क्षुधा॥ १८॥ न में सिश्रंन में शत्रुर्न से सोहों न में

जयः। न में पूर्वन से पश्चास से चौर्ध्वन से दिशाः ॥ १९॥ न से वक्तव्यमस्यं वा न मे श्रोतव्यमण्वपि । न मे गन्तव्यमीषहा न मे ध्यातस्य-मण्यपि ॥ २० ॥ न मे भोक्तव्यमीपद्वा न मे सार्वव्यमण्यपि । न मे भोगो न में रागों न में बागों न में छया ॥ २९ ॥ न में मौरूर्व न में ज्ञान्त न में बन्धों न में प्रियम् । न में मोदः प्रमोदों वा न में स्थुकं न में क्राम् ॥२२॥ न में दीर्घ न में हस्तं न में बृद्धिनें में क्षयः । अध्यारीपोऽपवादो वा न में चैकं न से बहु ॥ २३ ॥ न से आन्ध्यं न से मान्धं न से पट्टिद्मण्वि । न में मांसं न में रक्त न में मेदों न में हास्कू ॥ २४ ॥ न में मजा न में अ स्थिवी न से त्वन्धातुसहकम् । न से शुक्कं न से क्तं न से तीलं न से पृथक् ॥ २५ ॥ न मे तायो न मे लाभो मुख्यं गौणं न मे कचित् । न मे आन्तिनै में स्थेयं न में गुद्दांन में कुलम् ॥ २६ ॥ न में लाज्यंन में प्राद्धांन में हास्यं न में नयः। न में दुर्श्त न में ग्लानिर्न में शोष्यं न में सुखम् ॥ २७ ॥ न में ज्ञातान में ज्ञानंन में ज्ञेयंन में स्वयम् । न में तुम्यंन में मझं - न में स्वं च न में ध्वहस् ॥ २८ ॥ न में जरा न में बाख्यं न से यौवनम-ण्वपि । अहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मेति निश्चयः ॥ २९ ॥ चिदहं चिदहं चेति स जीवन्यक उच्यते । बहीवाहं चिदेवाहं परो वाहं न संशयः ॥३०॥ स्वयमेव स्वयं हंसः स्वयमेव स्वयं स्थितः । स्वयमेव स्वयं पश्येत्स्वारमराज्ये सुखं बसेत ॥ ३१ ॥ स्वारमानन्दं स्वयं भोक्ष्येत्स जीवनमुक्त उच्यते । स्वयमेवैकवीरोऽप्रे स्वयमेव प्रभुः स्मृतः । स्वस्वरूपे स्वयं स्वप्स्येत्स जीव-न्मुक्त उच्यते ॥ ३२ ॥ ब्रह्मभूतः प्रशान्तास्मा ब्रह्मानन्द्रमयः सुखी । स्वच्छरूपो महामौनी वैदेही मुक्त एव सः ॥ ३३ ॥ सर्वात्मा समरूपात्मा भुद्धारमा स्वह्रमुख्यितः । एकवर्जित एकारमा सर्वातमा स्वारममात्रकः ॥ ३४ ॥ भजात्मा चामृतात्माहं खयमात्माहमव्ययः । छक्ष्यात्मा छलितात्माहं तुष्णी-मास्मस्त्रभाववान् ॥ ३५ ॥ आनन्दास्मा प्रियो द्वारमा मोक्षास्मा चन्धव-र्जितः । ब्रह्मवाहं विदेवाहमेवं वापि न चिन्त्यते ॥ ३६ ॥ चिन्मात्रेणैष यसिष्ठेद्वेदेही मुक्त एव सः ॥ ३७ ॥ निश्चयं च परित्यज्य अहं ब्रह्मेति निश्च-यम् । भानन्द्भरितस्वान्तो वैदेही मुक्त एव सः ॥ ३८ ॥ सर्वमसीति नासीति निश्चयं राज्य तिष्ठति । अई ब्रह्मास्मि नासीति सचिदानन्दमा-त्रकः ॥ ३९ ॥ किंचितकचित्कवाचिष्य आत्मानं न स्प्रज्ञात्यसौ । तृष्णीमेव स्थितस्तूक्णीं तूक्णीं सत्यं न किंचन ॥ ४० ॥ परमारमा गुणातीतः सर्वात्मा भूतभावनः । कालमेदं वस्तुमेदं देशमेदं स्वमेद्कम् ॥ ४१ ॥ किंचिनेदं न तस्यासि किंचिद्वापि न विद्यते । अहं त्वं तदिवं सोऽयं काळात्मा काळवी-नकः ॥ ४२ ॥ श्रून्वारमा सुद्दमरूपारमा विश्वारमा विश्वतीनकः । देवारमा देव-

श्रीनात्मा मेवारमा सेववर्जितः ॥४६॥ सर्वत्र जवहीनात्मा सर्वेवामन्तरात्मकः। कार्यक्रपद्वीनात्मा विल्लाबीऽसीति सर्वदा ॥ ४४ ॥ केवकः परमात्माद्रं केवको ज्ञानविग्रहः। सत्तामात्रखरूपात्मा नान्वस्किविजगद्भयम् ॥ ४५ ॥ श्रीकेकरेति वाक् केति वेदकास्ताग्रहं खिति । इदं वैतन्यमेवेति अहं वैतन्य-क्रीसपि ॥ ४६ ॥ इति निश्चयञ्चन्यो यो वैदेही मुक्त एव सः । जैतन्यमान्न-संतिदः खात्मारामः सुकासनः ॥ ४७ ॥ अपरिष्ठिशक्रपातमा अग्रस्थका-विवर्षितः । तुर्वतुर्यः परानन्दो वैदेही सुक्त एव सः ॥ ४८ ॥ नामरूपवि-श्रीनात्मा परसंवित्सुखात्मकः । तरीयातीतस्पात्मा ग्रुभाग्रुभविवर्जितः ॥४९॥ बोगासम बोगयुक्तारमा बन्धमोक्षविवर्जितः। गुणागुणविद्वीनातमा देशकाः कादिवर्जितः ॥ ५० ॥ साक्ष्यसाक्षित्वहीनातमा किंचिरिकचित्र किंचन । यस प्रपन्नमानं न ब्रह्माकारमपीह न ॥ ५१ ॥ स्वस्वरूपे स्वयंत्र्योतिः स्वस्वरूपे क्ष्यंरति:। वाचामगोचरानन्दो वाक्षानोगोचरः स्वयम्॥ ५२ ॥ अतीता-तीतभावी यो वैदेही मुक्त एव सः । चित्तवृत्तेरतीती यश्चित्तवृत्यवभासकः ॥ भर् ॥ सर्ववृत्तिविहीनातमा वैदेही मुक्त एव सः । तस्मिन्काले निदेहीति बेहुकारणवर्जितः ॥५४॥ ईषन्मात्रं स्मृतं चेदासदा सर्वसमन्वितः । परैरद्यः बाह्मात्मा परमानन्दचिद्धनः ॥ ५५ ॥ परेरदृष्टवाह्मात्मा सर्ववेदान्तगोचरः । त्रशास्तरसाखादो त्रह्मासृतरसायनः ॥ ५६ ॥ त्रह्मासृतरसासको त्रह्मासृत-इसः स्वयम् । ब्रह्मास्तरसे मग्नो ब्रह्मानश्दक्षिवाचैनः ॥ ५७ ॥ ब्रह्मास्तरसे तुसी बद्यानन्दानुभावकः । बद्यानन्दशिवानन्दो बद्यानन्दरसम्भः ॥ ५८ ॥ श्रहानन्दपरं ज्योतिर्श्रहानन्दनिरन्तरः। श्रह्णानन्दरसामादो श्रह्णानन्दकुदुस्बकः ॥ ५९ ॥ ब्रह्मानन्दरसारूढो ब्रह्मानन्दैकचिह्ननः । ब्रह्मानन्द्रसोद्वाहो ब्रह्मान-न्दरसंभरः ॥६०॥ ब्रह्मानन्दजनैर्युक्तो ब्रह्मानन्दारमनि स्थितः । आस्मरूपमिदं सर्वमारमनोऽन्यश्च किंचन ॥६१॥ सर्वमारमाहमास्मास्मि परमारमा परास्मकः । नित्यानन्दस्वरूपारमा वैदेही मुक्त एव सः ॥६२॥ पूर्णरूपो महानारमा प्रीता-स्मा शाश्वतात्मकः । सर्वान्तर्याप्रिक्रपात्मा निर्मेशात्मा निरात्मकः ॥ ६३ ॥ निर्विकारसाह्यात्मा श्रुद्धात्मा शान्तह्यकः । शान्ताशान्तस्वह्यात्मा नैका-रमस्यविवर्जितः ॥६४॥ जीवासमप्रमास्मेति चिन्तासर्वस्ववर्जितः । युक्तामुक्तस्य-रूपारमा मुक्तामुक्तविवर्जितः ॥६५॥ वन्धमोक्षस्य रूपारमा बन्धमोक्षविवर्जितः। हैताहैतस्बरूपात्मा हैताहैतविवर्जितः ॥ ६६ ॥ सर्वासर्वस्वरूपात्मा सर्वासर्व-विवर्जितः । मोद्रममोद्रूपारमा मोदादिविनिवर्जितः ॥ ६७ ॥ सर्वसंकट्य-द्वीनात्मा वैदेही मुक्त एव सः । निष्ककात्मा निर्मकात्मा बुद्धारमा पुरुषा-स्मकः ॥ ६८ ॥ मानन्दादिविहीनातमा अस्तात्मास्तात्मकः । कालन्नयस्वरू-पास्मा काकत्रपविवर्जितः ॥ ६९ ॥ अखिळास्मा हामेवास्मा मानास्मा

मानवर्जितः । निस्प्रस्थकस्पात्मा निस्प्रत्यक्षनिर्णयः ॥७०॥ अव्यद्वीयसम्भा-बारमा अन्यहीनस्वयंपमः । विद्याविद्यादिमेयारमा विद्याविद्यादिवर्जितः॥७३॥ नित्यानित्यविहीनात्मा इहामुनविवर्जितः । शमादिषद्व श्रून्यात्मा सम्बद्धाः दिवर्जितः ॥ ७२ ॥ स्थूलदेहतिहीनातमा सुद्मदेहविवर्जितः । कारणादिवि-हीनास्मा तुरीयादिविवर्जितः ॥७३॥ अञ्चकोशविहीनात्मा प्राणकोशविवर्जितः। सनःकोशविहीनात्मा विज्ञानादिविवर्जितः ॥ ७४ ॥ शानन्दकोशहीनात्मा पञ्चकोशविवर्जितः । निर्विकल्पस्तकपारमा सविकल्पविवर्जितः ॥ ७५ ॥ इड्यान्विद्वहीनात्मा शब्दविद्वविवर्जितः । सदा समाविज्ञन्यासा सादिमध्यान्तवर्जितः ॥ ७६ ॥ प्रज्ञानवास्यहीनारमा अहंबहासिवर्जितः । हरवमस्यादिहीनात्मा अयमारमेत्यभावकः ॥ ७७ ॥ ऑकारवाष्यद्वीनात्मा सर्ववाच्यविवर्जितः । अवस्थात्रयहीनात्मा अक्षरात्मा चिद्रात्मकः ॥ ७८ ॥ भारमञ्जेयादिहीनारमा वर्त्किचिदिदमारमकः। भानाभानविहीनारमा वैदेही मक्त एव सः ॥ ७९ ॥ आत्मानमेव वीक्षस्य आत्मानं बोधय स्वकम् । . स्वमात्मानं स्वयं भुङ्दव स्वस्थी भव षडानन ॥ ८०॥ स्वमात्मनि स्वयं वसः खमात्मानं स्वयं चर । आत्मानमेव मोदस्व वैदेही मुक्तिको भवेत्यूप-निषत् ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

निदाची नाम वै मुनिः पप्रच्छ ऋशुं भगवन्तमास्मानास्मविवेदमञ्जून-हीति । स होवाच ऋभः । सर्ववाचोऽविविवेश सर्वचिन्ताविधेर्गुरुः । सर्वका-रणकार्यात्मा कार्यकारणवर्जितः ॥ १ ॥ सर्वसंकल्परहितः सर्वनारमयः शिवः । सर्ववर्जितचिन्मात्रः सर्वोतन्दमयः परः ॥ २ ॥ सर्वतेत्रःप्रकाशास्मा नावानन्दमयात्मकः । सर्वानुभवनिर्मुकः सर्वेध्यानविवर्जितः ॥ ३ ॥ सर्वै-नादकलातीत एव भारमाहमध्ययः । भारमानात्मविवेकादिमेदाभेदविवर्जितः ॥ ४ ॥ शान्ताशान्तादिहीनात्मा नादान्तज्योतिरूपकः । महावान्यार्थतो हरो ब्रह्मास्मीत्यतिद्रतः ॥ ५ ॥ तच्छव्दवर्णस्वंशव्दद्दीनो वाक्यार्थवर्जितः । आराक्षरविद्यानो यो नाहान्त्रज्यीतिरेव सः ॥ ६ ॥ असण्डेकरसी वाडमा-मन्दोऽस्मीति वर्जितः । सर्वातीतस्वमावायाः नादान्तज्यीतिरेव सः ॥ ७ ॥ आरमेति शब्दहीनो य आरमशब्दार्थवर्जितः । सचिदानन्दहीनो य सूचै-शास्मा सनातनः ॥ ८ ॥ स निर्देष्टमजनयो यो वेदवान्यैरगम्यतः । बस्य किंचिद्वहिनीस्ति किंचिदन्तः कियश च ॥ ९ ॥ यस्य लिकं प्रपन्नं वा वही-बातमा न संशयः । नास्ति यस्य शरीरं वा जीवो वा भूतभौतिकः ॥ १०॥ नामरूपादिकं नास्ति भोज्यं वा भोगभुकृत वा। सहाऽसहा स्थितिर्वापि पद्म नास्ति शराक्षरम् ॥ ११ ॥ गुणं वा विगुणं वापि सम आत्मा न संशवः। यस्य वाष्यं वाषकं वा श्रवणं मननं च वा ॥ १२ ॥ गुरुक्षिध्वादिमेदं वा

देवकोकाः सुरासुराः । यत्र धर्ममधर्मे वा शुद्धं वाशुद्धमण्वपि ॥ १३ ॥ यत्र कालमकालं वा निश्चयः संशयो न हि । वत्र मज्रममञ्जे वा विद्यादियं न विद्यते ॥ १४ ॥ द्रष्टृदर्शनदृश्यं वा ईपन्मात्रं कलात्मकम् । अनात्मेति प्रसङ्गो वा झनारमेति मनोऽपि वा ॥ १५ ॥ अनात्मेति जगद्वापि नास्ति नास्तीति निश्चित् । सर्वसंकल्पशुन्यत्वारसर्वकार्यविवर्जनात् ॥ १६ ॥ केवलं ब्रह्ममात्र-त्वाबास्यनारमेति निश्चित् । देहत्रयविहीनत्वात्काळत्रयविवर्जनात् ॥ १७ ॥ जीवत्रयगुणाभावात्तापत्रयविवर्जनात् । क्रोकत्रयविद्वीनस्वात्सर्वमात्मेति शास-मास् ॥ १८ ॥ विसाभावाश्चिन्सनीयं देहाभावाजरा न च । पादाभावाद्र-तिनौसि हसाभावाकिया न च ॥ १९ ॥ मृत्युनीसि जनाभावाद्यस्यभावा-त्युखादिकम् । धर्मी नास्ति श्रुचिर्नास्ति सत्यं नास्ति भयं न च ॥ २०॥ अक्षरीचारणं नास्ति गुरुशिष्यादि नास्त्यपि । एकाभावे द्वितीयं न न द्विनीये न चैकता ॥ २१ ॥ सत्यत्वमस्ति चेकिनिद्सत्यं न च संभवेत् । असल्यत्वं यदि अवेत्सत्यत्वं न घटिष्यति ॥ २२ ॥ ग्रुभं यद्यशुभं विद्धि अञ्चभाष्ट्रभमिष्यते । भयं यद्यभयं विद्धि अभवाह्यमापतेत् ॥ २३ ॥ बन्धरवसपि चेन्सोक्षो बन्धाभावे क मोक्षता । सरणं यदि चेजन्स जन्माभावे स्तिनं च ॥ २४ ॥ त्वमित्वपि भवेषाहं त्वं नो चेदहमेव म । इदं यदि तदेवास्ति तदभावादिदं न च ॥ २५ ॥ असीति चेनास्ति तदा नास्ति चेदस्ति किंचन । कार्य चेरकारणं किंचिरकार्याभावे न कारणम् ॥ २६ ॥ द्वंतं यदि तदाउद्वेतं द्वेताभावे द्वयं न च । इत्यं यदि इगप्यस्ति हर्याभावे हरीव न ॥ २७ ॥ अन्तर्यदि बहिः सत्यसन्तरभावे बहिने च । पूर्णस्वमस्ति चेतिकचिदपूर्णस्वं प्रसज्यते ॥ २८ ॥ तसादेतत्कचिन्नास्ति स्वं चाह वा इसे इदम् । नास्ति दृष्टान्तिकं सत्ये नास्ति दृष्टान्तिकं हाते ॥२९॥ परंत्रहाहमस्मीति सारणस्य मनी न हि । ब्रह्ममात्रं जगदिदं ब्रह्ममात्रं त्वम-प्यहम् ॥ ३० ॥ चिन्मात्रं केवळं चाहं नारत्यनात्म्येति निश्चित् । इदं प्रपश्चं नास्येव नोत्पक्षं नो स्थितं कचित् ॥ ३१ ॥ चित्तं प्रपञ्जमित्याहुनांसि नास्त्येव सर्वदा । न प्रपन्नं न चित्तादि नाहंकारी न जीवकः ॥ ३२ ॥ माया-कार्योदिकं नास्ति माया नास्ति भयं नहि । कर्ता नास्ति क्रिया नास्ति श्रवणं मननं नहि ॥ ३३ ॥ समाबिद्वितयं नाम्ति मातृमानादि नास्ति हि । अञ्चानं चापि मारुवेव द्वाविवेकं कदाचन ॥ ३४ ॥ अनुबन्धचतुरकं न संबन्धन्नयमेव न । म गङ्गा न गया सेतुर्न भूतं नान्यदस्ति हि ॥ ३५॥ न भूमिन जलं नामिनं वायुनं च सं कचित्। न देवा न च दिक्पाला न वेदा न गुरुः कचित् ॥ ३६ ॥ न दूरं नान्तिकं नालं न मध्यं न कचित्स्थतम् । नाद्वैतं द्वैतसर्यं वा द्वासर्यं वा इदं न च ॥३७॥ बन्धमोक्षादिकं नास्ति सद्राऽसद्वा

सुखादि वा। जातिनीस्ति गतिनीस्ति वर्णी नास्ति न छौकिकम् ॥ ३८ ॥ सर्वे बह्मोति नास्त्येव बह्म इत्यपि नास्ति हि । चिदित्येवेति नास्त्येव चिद्रई-भाषणं नहि ॥ ३९ ॥ अहं त्रकासि नास्त्येव नित्यश्रकोऽस्मि न कवित् । वाचा यदच्यते किंचिन्मनसा मनुते कचित् ॥ ४० ॥ बुद्ध्या निश्चिनुते नास्ति चित्तेन ज्ञायते नहि । योगी योगादिकं नास्ति सदा सर्व सदा न च ॥ ४१ ॥ अहोरात्रादिकं नास्ति स्नानध्यानादिकं नहि । आन्तिरभ्रान्तिनी-स्त्येव नास्त्यनात्मेति निश्चिन् ॥ ४२ ॥ वेदशाखं पुराणं च कार्यं कारणमी-श्वरः । छोको भूतं जनस्त्वैक्यं सर्वं मिथ्या न संशयः ॥ ४३ ॥ बन्धो मोक्षः सुखं दुःखं ध्यानं चित्तं सुरासुराः । गौणं सुख्यं परं चान्यत्सर्वे मिथ्या न संशयः ॥ ४४ ॥ वाचा वहति यक्तिचित्संकल्पैः कल्प्यते च यत् । मनसा चिन्त्यते यदाःसर्वं मिथ्या न संशयः ॥ ४५ ॥ बुद्धाः निश्रीयते किंचिचित्ते निश्चीयते कचित् । शास्त्रेः प्रपञ्चयते यद्यक्षेत्रेणैव निरीक्ष्यते ॥ ४६ ॥ श्रोम्रा-भ्यां श्रूयते यदाइन्यत्मद्भावमेव च । नेत्रं श्रोत्र गात्रमेव मिथ्येति च सुनि-श्चितम् ॥ ४७ ॥ इदमित्येव निर्दिष्टमयमित्येव कल्प्यते । त्वमहं तदिदं सोऽहमन्यासद्भावमेव च ॥ ४८ ॥ यद्यासंभाव्यते लोके सर्वसंकरूपसंभ्रमः । सर्वाध्यासं सर्वगोप्यं सर्वभोगप्रभेदकम् ॥ ४९ ॥ सर्वदोषप्रभेदाच नास्त्र-नात्मेति निश्चिन । मर्दायं च त्वदीयं च ममेति च तवेति च ॥ ५० ॥ मह्यं तुभ्यं मयेत्यादि तत्सवं वितथं भवेत् । रक्षको विष्णुरित्यादि ब्रह्मा सृष्टेस्त कारणम् ॥ ५१ ॥ संहारे रुद्ध इत्येवं सर्वं मिथ्वेति निश्चित् । स्नानं जपस्तपो होमः स्वाध्यायो देवपूजनम् ॥ ५२ ॥ मस्रं तस्रं च सत्सङ्गो गुणदोपविज्ञ-म्भणम् । अन्तः करणसद्भाव अविद्यायाश्च संभवः ॥ ५३ ॥ अनेककोटिब्र-ह्माण्डं सर्वं मिथ्येति निश्चित् । सर्वदेशिकवाक्योक्तिर्येन केनापि निश्चितम् ॥ ५४ ॥ इत्यते जगति यद्यद्यज्ञगति वीक्ष्यते । वर्तते जगति यद्यस्तवी मिथ्येति निश्चिन ॥ ५५ ॥ येन केनाक्षरेणोक्तं येन केन विनिश्चितम् । येन कैनापि गदितं येन केनापि मोदितम् ॥ ५६॥ येन केनापि यद्दतं येन केनापि यत्कृतम् । यत्र यत्र युनं कमे यत्र यत्र च दुष्कृतम् ॥ ५७ ॥ यद्य-स्करोषि सत्येन सर्व मिथ्येति निश्चित् । स्वमेव परमात्मासि त्वमेव परमौ गुरुः ॥ ५८ ॥ त्वमेवाकाश्रुक्षपोऽसि साक्षितीनोऽसि सर्वता । त्वमेव सर्व-भावोऽसि त्वं ब्रह्मासि न संशयः ॥ ५९ ॥ काळहीनोऽसि कालोऽसि सदा ब्रह्मासि चिद्धनः । सर्वतः स्वस्वरूपोसि चैतन्यघनवानसि ॥ ६० ॥ सत्योऽसि सिद्धोऽसि सनातनोऽसि मुक्तोऽसि मोक्षोऽसि मुदास्तोऽसि । देवोऽसि शान्तोऽसि निरामयोऽसि ब्रह्मासि पूर्गोऽसि परात्परोऽसि ॥ ६३ ॥ समोऽसि समापि सनातनोऽसि सत्यादिवाक्यैः प्रतिबोधितोऽसि । सर्वाङ्गद्दीनोऽसि

सवा स्थितोऽसि ब्रह्मेन्द्रहाविबिमावितोऽसि ॥ ६२ ॥ सर्वेमपञ्चस्रमवर्षि-होऽसि सर्वेषु अनेषु च भासितोऽसि । सर्वेष्ठ संकल्पविवर्धितोऽसि सर्वो-गमान्तार्थविभावितोऽसि ॥ ६३ ॥ सर्वत्र संतोषस्यासनोऽसि सर्वत्र गला-दिविवर्जितोऽसि । सर्वत्र छद्दवादिविवर्जितोऽसि व्यातोऽसि विच्चवादिसुरै-रणसम् ॥ ६४ ॥ चिदाकारस्वरूपोऽसि चिन्मात्रोऽसि निरह्नशः । भारमन्येव स्थितोऽसि त्वं सर्वज्ञन्योऽसि निर्गुणः ॥ ६५ ॥ आनन्दोऽसि परोऽसि त्वमेक एवाद्वितीयकः । विद्वनानन्दरूपोऽसि परिपूर्णस्वरूपकः ॥ ६६ ॥ सद्दिस स्वमित जोऽसि सोऽसि जानासि वीक्षास । सिचदानन्दरूपोऽसि वासदे-बोऽसि वे प्रभः॥ ६७ ॥ अमृतोऽसि विस्थासि चक्को हावली हासि। सर्वोऽसि सर्वहीनोऽसि शान्ताञ्चान्तविवर्जितः ॥ ६८ ॥ सत्तामात्रप्रका-शोऽसि सत्तासामान्यको हासि । नित्यसिढिखरूपोऽसि सर्वसिढिविवर्जितः ॥ ६९ ॥ डेपन्मात्रविद्यन्योऽति भणुमात्रविवर्जितः । अस्तित्ववर्जितोऽसि स्वं नास्तित्वादिविवर्जितः ॥ ७० ॥ रुक्ष्यस्रक्षमहीनोऽसि निर्विकारो निरामयः । सर्वनादान्तरोऽसि स्वं कलाकाष्ट्राविर्वार्जतः ॥ ७१ ॥ ब्रह्मविष्णवीशहीनोऽसि ८ स्वस्रपं प्रपश्यसि । स्वस्वरूपावद्येषोऽसि स्वानन्दावनौ निमजसि ॥ ७२ ॥ स्वारमराज्ये स्वमेवासि स्वयंभावविवर्जितः । शिष्टपर्णस्वरूपोऽसि स्वसारिक-चित्र पश्यसि ॥ ७३ ॥ स्वस्वरूपात्र चलसि स्वस्वरूपेण जन्भसि । स्वस्व-रूपादनन्योऽसि झहमेवासि निश्चित् ॥ ७४ ॥ इदं प्रपन्नं यरिकविद्यद्यजन गति विद्यते । इत्रवरूपं च इम्रपं सर्वे शशिवषाणवत् ॥ ७५ ॥ भूमिरापोऽ-नको वायुः सं मनो बुद्धिरेव च। अहंकारश्च तेजश्च छोकं भुवनसण्डलम् ॥ ७६ ॥ नाशो जनम च सत्यं च पुण्यपापजयादिकम् । रागः कामः क्रोध-कोभी ध्यानं ध्येयं गुणं परम् ॥ ७७ ॥ महिश्वित्योपदेशादिरादिरन्तं शर्म क्रमम् । भूतं भव्यं वर्तमानं छक्ष्यं छक्षणमद्भयम् ॥ ७८ ॥ शमी विचारः संतोषो भोक्तभोज्यादिरूपकम् । यमाध्यष्टाङ्गयोगं च गमनागमनात्मकम् ॥ ७९ ॥ मादिमध्यान्तरकं च माह्यं त्याज्यं हरिः शिवः । इन्द्रियाणि सत-श्रेव भवस्थात्रितयं तथा ॥ ८० ॥ चतुर्विशतितस्वं च साधनानां चतुष्टयम् । सजातीयं विजातीयं लोका भूरादयः क्रमात् ॥ ८१ ॥ सर्ववर्णाश्रमाचारं मञ्जलपादिसंग्रहम् । विद्याविद्याविक्रपं च सर्ववेदं जडाजडम् ॥ ८२ ॥ बन्ध-मोक्षविभागं च ज्ञानविज्ञानरूपकम् । बोधाबोधस्वरूपं वा द्वैताद्वैतादि-भाषणम् ॥ ८३ ॥ सर्ववेदान्तसिद्धान्तं सर्वशास्त्रार्थनिर्णयम् । अनेकजीवस-आवमेकजीवादिनिर्णयम् ॥ ८४ ॥ यदाबाम्रति चित्तेन यदासंकल्पते कचित् । बुधा निश्चीयते वयद्वरुणा संशाणोति यत् ॥ ८५ ॥ वयद्वाचा व्याकरोति यदावार्यभाषणम् । यदारखरेन्द्रियैभाव्यं यद्यन्त्रीमांस्वते पृथक् ॥ ८६ ॥

यद्यस्यायेन निर्णातं महक्तिवेंद्पारगैः । शिवः श्वरति लोकान्यै विष्णुः पाति जगत्रयम् ॥ ८७ ॥ ब्रह्मा स्वति छोकान्वै एवमादिकियादिकम् । यश्यदस्ति ाराणेषु यद्यद्वेदेषु निर्णयम् ॥ ८८ ॥ सर्वोपनिषदां भावं सर्वं शक्वविषाण-वत । देहोऽहमिति संकल्पं तद्दन्तःकरणं स्पृतम् ॥८९॥ देहोऽहमिति संकल्पो महत्संसार उच्यते । देहोऽहमिति संकल्पलहन्धमिति चोच्यते ॥९०॥ देहोऽ-हमिति संकल्पसादः खाँमिति चोच्यते । देहो उहामिति यद्भानं तदेव नरकं स्मृतम ॥ ९१ ॥ देहोऽहमिति संकल्पो जगत्सर्वमिनीर्यते । देहोऽहमिति संकल्पो हृदयप्रनिथरीरितिः ॥ ९२ ॥ देहोऽहमिति यञ्जानं तदेवाज्ञानमुख्यते । देहोsहमिति यण्ज्ञानं तदसद्भावमेव च ॥ ९३ ॥ देहोऽहमिति या बुद्धिः सा वाविद्येति भण्यते । देहोऽहमिति यज्ज्ञानं तदेव द्वैतमुच्यते ॥ ९४ ॥ देहोऽहमिति संकल्पः सत्यजीवः स एव हि । देहोऽहमिति यज्ज्ञानं परिच्छिन्नमितीरितम् ॥ ९५ ॥ देहोऽहमिति संकल्पो महापापमिति हफ्क-दम । देहोऽहमिति या बुद्धिस्तृष्णा दोषामयः किछ ॥ ९६ ॥ यत्किचि-टपि संकल्पस्तापत्रयसिनीरितम् । कामं क्रोधं बन्धनं सर्वदुःखं विश्वं दोधं कालनानास्वरूपम् । यश्किचेदं सर्वसंकल्पजालं तर्तिचेदं मानसं सोम्य विदि ॥ ९७ ॥ मन एव जगत्सर्व मन एव महारिपुः । मन एव हि संसारी मन एव जगन्नयम् ॥ ९८ ॥ मन एव महदुः खं मन एव जरादिकम् । मन एव हि कालश्र मन एव मलं तथा ॥ ९९ ॥ मन एव हि संकल्पो मन एव हि जीवकः । मन एव हि चित्तं च मनोऽहंकार एव च ॥ १०० ॥ मन एव महद्रन्थं मनोऽन्तःकरणं च तत् । मन एव हि भूमिश्र मन एव हि तीयकम् ॥ १०१ ॥ मन एव हि तेजश्र मन एव मरून्महान् । मन एव हि चाकाशं मन एव हि शब्दकम् ॥ ३०२ ॥ स्पर्शे रूपं रसं गन्धं कोशाः प्रस मनोभवाः । जात्रत्स्वमसुबुध्यादि मनोमयमितीरितम् ॥ १०३ ॥ दिक्यास्टा वसवो रुद्धा आदित्याश्च मनोमयाः । इत्यं जढं द्वन्द्वजातमञ्चानं मानसं रसृतम् ॥ १०४ ॥ संकल्पमेव यत्किचित्तत्तकास्तीति निश्चित् । गानि नास्ति जगरसर्वे गुरुशिष्यादिकं नहीत्युपनिषन् ॥ १०५ ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ ऋभः ॥ सर्वं सिबन्मयं विद्धि सर्वं सिबन्मयं ततम् । सिबदानन्दमदैतं सचिदानन्दमह्यम् ॥ १ ॥ सचिदानन्दमात्रं हि सचिदानन्दमन्यकम् । सिंबदानन्दरूपोऽहं सिंबदानन्द्रमेव सम् ॥ २ ॥ सिंबदानन्द्रमेव त्वं सचिदानन्दकोऽस्म्यहम् । मनौबुद्धिरहंकारचित्तसंघातका असी ॥ ३॥ न स्वं नाई न चान्यद्वा सर्वे ब्रह्मेव केवलम् । न वाक्यं न पदं वेदं

नाक्षरं न जहं कचित् ॥ ४ ॥ न मध्यं नादि नाम्तं वा च सत्यं न निबम्ध-

मस्। न दुःखंन सुःखं भावंन माया प्रकृतिस्तथा ॥ ५ ॥ न देहंन सुर्ख ब्राणं न जिद्धा न च तालुनी । न दन्तोष्ठी ललाटं च निधासीच्छ्वास एव च ॥ ६ ॥ न स्वेदमस्थि मांसं च न रक्तं न च मृत्रकम् । न तूरं नान्तिकं नाक्नं नोदरं न किरीटकम् ॥ ७ ॥ न इस्तपादचळनं न शासं न च शासनम् । न वेता वेदनं वेद्यं न जाग्रत्स्वमसुप्तयः ॥ ८ ॥ तुर्यातीतं न मे किंचित्सर्व सिंबन्मयं ततम् । नाध्यात्मकं नाधिभूतं नाधिदेवं न मायिकम् ॥ ९ ॥ न विश्वस्तजसः प्राज्ञी विराद्सुत्रात्मकेश्वराः । न गमागमचेष्टा च न नष्टं न प्रयोजनम् ॥ १० ॥ त्याज्य ब्राह्मं न दृष्यं वा ह्यमेध्यामेध्यकं तथा । न पीनं न करां क्रेंद्रं न कालं देशभाषणम् ॥ ११ ॥ न सर्वन भयं द्वैतं न वृक्षतृ-णपर्वताः । न ध्यानं योगमंसिद्धिनं अक्काक्षत्रवैद्यकम् ॥ १२ ॥ न पक्षी न सूगी नाजी न लोभी मोह एव च । न मदो त च मास्सर्थ कामकोधादय-स्था ॥ १३ ॥ न खीद्यद्विडालादि भस्यभोज्यादिकं च यत् । न भारहीनो नामिक्यं न वार्तावसरोऽम्ति हि ॥ १४ ॥ न लांकिको न छोको बान व्यापारी न मृहता । न भोक्ता भोजन भोजबं न पार्व पानपेयकम् ॥ १५ ॥ न शत्रुमित्रपुत्रादिने माता न पिता स्वसा। न जन्म न मृतिवृद्धिने देहोऽह-मिति अमः ॥ १६ ॥ न शून्यं नापि चाश्रन्यं नान्तःकरणसंस्रतिः । न रात्रिने दिवा नक्तं न ब्रह्मा न हरि: शिव: ॥ १७ ॥ न वारपक्षमासादि बस्सरं न च चन्नळम्। न अञ्चलोको वैकुण्ठो न कैलासो न चान्यकः ॥१८॥ न स्वर्गी न च देवेन्द्रो नाफ्रिलोको न चाप्तिकः। न यमो यमछोको वा न कोका कोकपालकाः ॥ १९॥ न भूभ्वःखखैलोक्षं न पातालं न सुनलम् । ना-विद्यान च विद्या च न माया प्रकृतिर्तेष्टा ॥ २०॥ न स्थिरं क्षणिकं नाशं न गतिर्न च धावनम् । न ध्यातव्यं न मे ध्यानं न मन्नो न जपः कवित् ॥२१॥ म पदार्था न पूजाई नामिषेको न चार्चनम्। न पुष्पं न फले पत्रं गन्धपु-व्यादिभूषकम् ॥ २२ ॥ न स्तीत्रं न नमस्कारी न प्रदक्षिणमण्यपि । न प्रा-र्धना प्रथाभावीन हविनी भिवन्दनम् ॥ २३ ॥ न हो मो न च कर्माणिन दुर्वाक्यं सुभाषणम् । न गायत्री न वा संवितं मनस्यं न दुःस्थितिः ॥ २४॥ न दुराशा न दुष्टात्मा न चाण्डालो न पौल्कसः। न दुःसहं दुरालापं न किरातो न केतवम् ॥ २५ ॥ न पक्षपातं पक्षं वा न विभूषणतस्करी । न च दुस्भो दास्भिको वा न हीनो नाधिको नरः ॥ २६ ॥ नैकं द्वयं श्रयं तुर्यं न महत्वं न चाल्पता । न पूर्ण न परिन्छितं न काशी न व्रतं तपः ॥ २७ ॥ न गोत्रं न कुलं सूत्रं न विभुत्वं न श्रून्यता। न स्त्री न योषिक्रो बृद्धा न कन्या म वितन्तुता ॥ २८ ॥ न स्तकं न जातं वा नान्तर्मुक्सुविभ्रमः । न महावा-क्यमैक्यं वा नाणिमादिविभूतयः ॥ २९ ॥ सर्ववैतन्यमात्रस्वास्तवदीयः सदा

च हि । सर्वे सन्मात्ररूपस्वास्तिचितानन्त्मात्रकम् ॥ ३० ॥ ब्रह्मेव सर्वे नान्योऽस्ति तद्दं तद्दं तथा । तदेवाहं तदेवाहं ब्रह्मेवाहं सनातनम् ॥३१॥ महीवाई न संसारी बहीवाई न में मनः। बहीवाई न में बहिब्बेहीवाई न चेन्द्रियः ॥ ३२ ॥ ब्रह्मैवाहं न देहोऽहं ब्रह्मैवाहं न गोचरः । ब्रह्मैवाहं न जीवोऽहं ब्रह्मैवाहं न भेद्भुः ॥ ३३ ॥ ब्रह्मैवाहं जडो नाहमहं ब्रह्म न मे स्रतिः । ब्रह्मेवाहं न च प्राणो ब्रह्मेवाहं परात्परः ॥ ३४ ॥ इदं ब्रह्म परं ब्रह्म सस्यं ब्रह्म प्रभुर्हि सः । कालो ब्रह्म कला ब्रह्म सुखं ब्रह्म स्वयंप्रभम् ॥३५॥ प्कं ब्रह्म द्वयं ब्रह्म मोहो ब्रह्म शमादिकम्। दोघो ब्रह्म गुजो ब्रह्म दमः शान्तं बिभु: प्रभु: ॥ ३६ ॥ लोको बहा गुरुर्बहा शिष्यो बहा सदाशिव: । पूर्व बहा परं ब्रह्म ग्रुदं ब्रह्म ग्रुभागुभम् ॥ ३७ ॥ जीव एव सदा ब्रह्म समिदानन्द-मस्त्र्यक्रम् । सर्वे ब्रह्मसर्य प्रोक्तं सर्वे ब्रह्मसर्य जगत् ॥ ३८ ॥ स्वयं ब्रह्मन संदेहः खसादन्यन्न किंचन । सर्वमात्मैव शुद्धारमा सर्वे चिन्मात्रमहृयम् ॥ ३९॥ नित्यनिर्मेळरूपारमा ह्यात्मनोऽन्यन्न किंचन । अणुमात्रळसद्वमणु-सात्रमिदं जगत् ॥ ४० ॥ अणुमात्रं शरीरं वा स्वणुमात्रमसंस्वकम् । अणुमा-त्रमचित्रयं वा चिन्त्यं वा ह्यणुमात्रकम् ॥४१॥ ब्रह्मेव सर्वे चिन्मात्रं ब्रह्ममात्रं जगञ्जयम् । आनन्दं परमानन्दमन्यत्किचित्र किंचन ॥ ४२ ॥ चैतन्यमात्र-मोंकारं ब्रह्मेव सकलं स्वयम् । अहमेव जगस्तर्थमहमेव परं पदम् ॥ ४३ ॥ भहमेव गुणातीत अहमेव परात्परः । अहमेव परं ब्रह्म अहमेव गुरोर्गुंदः ॥ ४४ ॥ अहमेवाखिळाघार अहमेव मुखास्मुखम् । आत्मनोऽन्यज्ञगन्नास्ति भारमनोऽन्यस्तुलं न च ॥ ४५ ॥ आत्मनोऽन्या गतिनीस्ति सर्वमास्ममयं जगत्। आत्मनोऽन्यश्रहि कापि आत्मनोऽन्यत्तृणं नहि ॥ ४६ ॥ आत्मनोऽ-न्यतुषं नास्ति सर्वमात्ममयं जगत् । ब्रह्ममात्रमिदं सर्वं ब्रह्ममात्रमसन् हि ॥ ४७ ॥ ब्रह्ममात्रं श्रुतं सर्वं खर्य ब्रह्मेव केवलम् । ब्रह्ममात्रं वृतं सर्वे ब्रह्ममात्रं रसं सुखम् ॥ ४८ ॥ ब्रह्ममात्रं चिदाकार्शं सिच्चदानन्दमध्ययम् । श्रमणोऽन्यतरसास्ति ब्रह्मणोऽन्यजगन्न च ॥ ४९ ॥ ब्रह्मणोऽन्यद्हं नास्ति ब्रह्मणोऽन्यत्फलं नहि । ब्रह्मणोऽन्यस्पुणं नास्ति ब्रह्मणोऽन्यस्पदं नहि ॥ ५० ॥ ब्रह्मणोऽन्यद्वरुनीस्ति ब्रह्मणोऽन्यमसद्भपुः । ब्रह्मणोऽन्यस चाइता स्वतेदन्ते नहि कचित् ॥ ५१ ॥ स्वयं ब्रह्मात्मकं विदि स्वस्माद्**न्यश्न** किंचन । यत्किचिहुस्थते छोके यत्किचिद्वाप्यते जनैः ॥ ५२ ॥ यत्किचि-द्भुज्यते कापि तत्सर्वमसदेव हि। कर्रमेदं कियाभेदं गुणभेदं रसादिकम् ॥ ५३ ॥ लिक्कमेदमिदं सर्वमसदेव सदा सुखम् । कालभेदं देशभेदं वस्तु-मेदं जयाजयम् ॥ ५४ ॥ यद्यद्वेदं च तत्सर्वमसदेव हि केवलम् । अस-इन्तःकरणकमसदेवेन्द्रियादिकम् ॥ ५५ ॥ असःप्राणादिकं सर्वं संघातमस-

दात्मकम् । असत्यं पञ्चकोशास्यमसत्यं पञ्च देवताः ॥५६॥ असत्यं चन्निका-रादि असलामरिवर्गकम् । असत्यं षड्तुश्चेव असत्यं षड्सक्तथा ॥५७॥ सन्धि-दानन्दमात्रोऽहमन्त्पन्नमिदं जगत् । मान्मैवाहं परं सत्यं नान्याः संसारहष्टयः ॥ ५८ ॥ सत्यमानन्दरूपोऽई चिद्रनानन्दविग्रहः । अहमेव परानन्द अहमेव परात्परः ॥५९॥ ज्ञानाकारमिदं सर्वे ज्ञानानन्दोऽहमद्वयः । सर्वप्रकाशरूपोऽहं सर्वाभावस्वरूपकम् ॥ ६० ॥ अहमेव सदा मामीत्येवं रूपं कुतोऽप्यसत्। त्वमित्येवं परं ब्रह्म चिन्मयानन्दरूपवान् ॥ ६१ ॥ चिदाकारं चिदाकाशं चिदेव परमं सुखम् । भारमैवाहमसम्नाहं कृटस्थोऽहं गुरुः परः॥ ६२ ॥ सिक्तानन्द्रमान्नोऽहमनुत्पन्नसिदं जगत् । काळो नास्ति जगन्नास्ति मायाप्र-कृतिरेव न ॥ ६३ ॥ अहमेव हरिः साक्षादहमेव सदाशिवः । शुद्धचैतन्य-भावोऽहं श्रुद्धसरवानुभावनः ॥ ६४ ॥ अद्वयानन्द्रमात्रोऽहं चिद्धनेकरसोऽ-स्वयहम् । सर्वे बहीव सततं सर्वे बहीव केवलम् ॥ ६५ ॥ सर्वे बहीव सततं सर्वे ब्रह्मेव चेतनम् । सर्वान्तर्यामिरूपोऽइं सर्वसाक्षिरवरुक्षणः ॥ ६६ ॥ परमात्मा परं ज्योतिः परं धाम परा गतिः । सर्ववेदान्तसारोऽहं सर्वशास्त्र-स्तिश्चितः ॥ ६७ ॥ योगानन्दस्वरूपोऽहं मुख्यानन्दमहोत्यः । सर्वज्ञानप्र-काशोऽस्मि मुख्यविज्ञानविग्रहः ॥ ६८ ॥ तुर्यातुर्यप्रकाशोऽस्मि तुर्यातुर्योहे-वर्जितः । चिवक्षरोऽहं सत्योऽहं वासुदेवोऽजरोऽमरः ॥ ६५ ॥ अहं ब्रह्म चिदाकाशं नित्यं बहा निरञ्जनम् । ग्रुढं बुढ्ं सदामुक्तमनामकमरूपकम् ॥७०॥ सिक्दानन्दरूपोऽहमनुःपन्नमिदं जगत् । सत्यामन्यं जगन्नास्ति संकल्पकल-नाडिकम् ॥ ७१ ॥ नित्यानन्दमयं ब्रह्म केवलं सर्वदा स्वयम् । अनन्तमध्ययं शान्तमेकरूपमनामयम् ॥ ७२ ॥ मत्तोऽन्यद्स्ति चेन्मिथ्या यथा महमरी-चिका । वन्ध्याकुमारवचने सीतिश्चेद्दित किंचन ॥ ७६ ॥ शशस्त्रक्षेण नागै-न्द्रो स्तक्षेजगदस्ति तत् । सृगतृष्णाजलं पीत्वा तृप्तश्चेदस्तिवदं जगत् ॥७३॥ नरक्ष्यकेण नष्टश्रेरकश्चिद्स्तिवदमेव हि । गन्धर्वनगरे सध्ये जगद्भवति सर्वहा ॥ ७५ ॥ गगने नीलिमासत्ये जगत्सत्यं भविष्यति । शक्तिकारजतं सत्यं भूषणं चेजगद्भवेत् ॥ ७६ ॥ रज्यसर्पेण दृष्टश्रेश्वरो भवतु संस्तिः । जातस्र्वेण बाणेन उवालाग्नी नाकिते जगत् ॥ ७७ ॥ विन्ध्वादव्यां पायसास्त्रसस्ति चेज-गदुज्ञवः । रम्भास्तम्भेन काष्ट्रेन पाकसिद्धौ जगज्ञवेत् ॥ ७८ ॥ सद्यःकुमा-रिकारूपैः पाके सिद्धे जगज्जवेत् । चित्रस्यदीपैस्तमसी नाशबेदस्तिवदं जगत् ॥ ७९ ॥ मासारपूर्व मृतो मर्स्यो झागतक्षेजगद्भवेत् । तकं सीरस्वरूपं चेतकः चिक्तिस्यं जगद्भवेत् ॥ ८० ॥ गोस्तनाहुद्भवं क्षीरं पुनरारीयणे जगत् । भूर-जी अधी समुत्यने जगजनतु सर्वदा ॥ ८३ ॥ कूर्मरोम्णा गर्जे बद्धे जगदस्तु महोत्करे । नाखस्यतम्त्रना मेरुमाखितश्रेत्रगाइवेत् ॥ ८२ ॥ तरङ्गमाख्या

सिन्धर्षस्थादक्षिवदं जन्त । अप्रेरचक्षेत्रवस्त्रमं जनज्ञवतु सर्वहा ॥ ८३ ॥ ज्यालावहिः जीतलक्षेत्रसिक्षमिदं जगत्। ज्वाकाप्रिमण्डले पश्चवृद्धिका-गदस्यिदम् ॥ ८४ ॥ महच्छैलेन्द्रनीकं वा संभवनेदिवं जवत । मेरुरामस पद्माक्षे स्थितश्चेदस्तिवदं जगत् ॥८५॥ निगिरेषे उन्नस्तुर्मेहं चलवद्स्तिवदम् । मशकेन हते सिंहे जगत्सत्वं तदास्त ते ॥ ४६ ॥ अशुकोटर्विसीर्णे श्रेलोवयं चेजराद्भवेत् । तृणानलश्च नित्यश्चेरक्षणिकं तजराद्भवेत् ॥ ८७ ॥ स्वप्रदष्टं च बद्धस्तु जागरे चेज्जगद्भवः । नदीवेगो निश्चलश्चेत्केनापीदं भषे-जगत् ॥ ८८ ॥ क्षुधितस्याग्निर्भोज्यश्रेतिमिषं कल्पितं भवेत् । जात्यन्त्रे १ ॥-विषयः सुज्ञातश्रेज्ञगस्तदा ॥ ८९ ॥ नपुंसककुमारसा श्रीसुखं चेजनेजगत । निर्मितः शशासुक्रेण रथश्रेजगहिस तत् ॥ ९० ॥ सद्योजाता त या कन्या भोगयोग्या भवेजगत् । बन्ध्या गर्भाप्ततस्तीस्यं ज्ञाता चेदस्त्वदं जगत ॥ ९१ ॥ काको वा इंसवद्रब्छेजगद्भवत् लिश्चलस् । महास्ररो वा सिहेन युध्यते चेजनस्थितिः ॥ ९२ ॥ महाखरो गजगति गतश्रेजगदस्त तत । संपूर्णचन्द्रसूर्यक्षेजगद्भातु स्वयं जडम् ॥ ९३ ॥ चन्द्रसूर्यादिकी सक्ताराष्ट्र-श्चेहृइयते जगत्। भृष्टबीजसमूल्यबवृद्धिश्चेज्ञगदस्तु सत् ॥ ९४ ॥ दरिह्री धर्निकानां च सुखं शुक्के तदा जगत् । जुना बीबंण सिंहस्तु जिलो बदि जगत्तदा ॥ ९५ ॥ ज्ञानिनो हृदयं मुदैर्ज्ञातं चेरकस्पनं तदा । श्वानेन सागरे पीते निःशेषेण मनो भवेत् ॥ ९६ ॥ शुद्धाकाशो मनुष्येषु पतितक्षेत्रज्ञा जगत । भूमी वा पतितं ब्योम ब्योमपुष्पं सुगन्धकम् ॥ ९७ ॥ शुद्धाकाशे वने जाते चलिते तु तदा जगद । केवले दर्पणे बास्ति प्रतिविज्वं तदा जगत् ॥ ९८ ॥ अजक्क्षी जगनास्ति ह्यात्मक्क्षी जगन्नहि । सर्वधा सेद्दछनं हैताहैतं न विद्यते ॥ ९९॥ मायाकार्यमितं भेदमस्ति चेहसमावनम् । देहोऽह-मिति दुःखं चेह्रहाहमिति निश्चयः ॥ १०० ॥ हृद्यमन्धिरस्तिःचे छिचते वळ-चक्रकम् । संशये समनुप्राप्ते महानिश्वयमाश्चयेत् ॥ १०१ ॥ अनारमरूपचीरक्षे-दात्मरतस्य रक्षणम् । नित्यानन्दमयं त्रहा केवलं सर्वदा स्वयम् ॥ १०२ ॥ प्रमादिसुरष्टान्तैः साथितं ब्रह्ममात्रकम् । ब्रह्मैय सर्वभवनं सुवनं नाम संत्यज ॥ १०३ ॥ भई ब्रह्मेति निश्चित्य अहंगावं परित्यज । सर्वमेव छयं याति सुप्तहस्तस्यपुष्पवत् ॥ १०४ ॥ व देहो न च कमीण सर्वे ब्रह्मीव केवलम् । न भूतं न च कार्य च न चावस्थाचत्रह्यम् ॥ १०५ ॥ कक्षणात्र-यविज्ञानं सर्व ब्रह्मेव केवलम् । सर्वच्यापारमुख्य ग्रहं ब्रह्मेति भावय रा १०६ ॥ अहं ब्रह्म न संदेही हाहं ब्रह्म चिदात्मकम् । सचिदानन्दमात्रोऽ-इमिति निश्चित्व तत्त्वज ॥ ३०७ ॥ शांकरीयं महाशास्त्रं न देवं यस्य कस्य-चित् । नासिकाय कृतमाय दर्बनाय दरास्मने ॥ १०८ ॥ गुरुमकिविध-87. 8. 9£

द्धान्तःकरणाय महारमने । सम्यक् परीक्ष्य दातव्यं मासं षाणमासवत्सरम् ॥ १०० ॥ सर्वोपनिषदम्यासं दूरतस्यज्य सादरम् । तेजोबिन्दूपनिषदमभ्य-सेत्सर्वदा सुदा ॥ ११० ॥ सकृदभ्यासमात्रैण बद्दीव भवति स्वयं बद्दीव भवति स्वयमित्युपनिषत् ॥ ॐ सह नाववित्विति शान्तिः॥

इति तेजोबिन्दूपनियत्समाहा ॥

# नाद्विन्द्पनिषत्॥ ४०॥

वैराजात्मोपासनया संजातज्ञानविह्नना । दुग्च्या कर्मन्नयं योगी यस्पदं याति तद्भजे ॥ ॐ वाञ्चे मनसीति शान्तिः॥

ॐ अञ्चारो दक्षिणः पक्ष उकारस्तूत्तरः स्मृतः। मकारं पुच्छमित्याहुर-र्धमात्रा तु मस्तकम् ॥ १ ॥ पादादिकं गुणास्तस्य शरीरं तत्त्वसुच्यते । धर्मीsस्य दक्षिणं चक्षरधर्मोऽथो परः स्मृतः ॥ २ ॥ भूलीकः पाद्योसत्य भुव-लोंकम्तु जानुनि । सुवलोंकः कटीदेशे नाभिदेशे महर्जगत ॥ ३ ॥ जनोली-कस्तु हृदेशे कण्टे लोकसापसातः । श्रुवोलेलाटमध्ये नु सत्यलोको व्यवस्थितः ॥ ४ ॥ सहस्राणमनीवात्र मञ्ज एप प्रदर्शितः । एवमेतां समारूढो इंसयो-गविचक्षणः ॥ ५ ॥ न भिद्यते कर्मचारः पापकोटिशनरपि । आक्षेत्री प्रथमा मात्रा वायव्येषा तथापरा ॥६॥ मानुमण्डलसंकाशा भवेनमात्रा तथोत्तरा । परमा चार्धमात्रा या वारुणीं तां विदुर्वधाः ॥ ॥ कालत्रयेऽपि यस्येमा मात्रा ननं प्रांतष्टिताः । एप ऑकार आख्यातो धारणाभिनिवोधत ॥८॥ घोषिणी प्रथमा मात्रा विद्या मात्रा तथापरा । पतिक्रेनी तृतीया स्याचनुर्थी वायु-वैगिनी ॥ ९ ॥ पञ्चमी नामधेया तु पष्टी चेन्छभिषीयते । सप्तमी वैष्णवी नाम अष्टभी शांकरीति च ॥ १०॥ नवमी महती नाम धृतिस्तु द्शमी मता। एकादशी भवेबारी बाह्मी तु द्वादशी परा ॥ ११ ॥ प्रथमायां तु मात्रायां यदि प्राणिवियुज्यते । भरते वर्पराजासा सार्वभामः प्रजायते ॥४२॥ द्वितीयायां समुक्तान्तों भवेद्यक्षो महात्मवान् । विद्याधरस्तृतीयायां गान्ध-र्षस्तु चतुर्थिका ॥ १३ ॥ पञ्चम्यामथ मात्रायां यदि प्राणैवियुज्यते । उपितः सह देवस्वं सोमलोके महीयते ॥ १४ ॥ पछ्यामिनदस्य सायुज्यं सप्तम्यां वैष्णवं पदम् । अष्टम्यां ब्रजते रुद्धं पशुनां च पति तथा ॥ १५ ॥ नवस्यां तु महर्लोकं दशम्यां तु जनं बजेत्। एकादस्यां तपोलोकं द्वादस्यां ब्रह्म शाश्वतम् ॥ १६ ॥ ततः परतरं शुद्धं व्यापकं निर्मेष्ठं शिवम् । सदोदितं परं बद्ध उपोतिषासुद्यो यतः ॥ १७ ॥ अतीन्द्रियं गुणातीतं मनो स्त्रीनं यदा

भवेत्। अनुपमं शिवं शान्तं योगयुक्तं सदाविशेत् ॥ १८ ॥ तयुक्तसन्मयो जन्तुः शनैर्मुद्धाःकलेवरम् । संस्थितो योगचारेण सर्वसङ्गविवार्जेतः ॥ १९ ॥ ततो विलीनपाशोऽसौ विपकः कमलाप्रभुः। तेनैव बह्मभावेन परमानन्दमशुते ॥ २०॥ आत्मानं सततं ज्ञात्वा कालं नय महामते । प्रारब्धमखिलं भुञ्जनौ-हेगं कर्तुमहीसि ॥ २१ ॥ उत्पन्ने तस्वविज्ञाने प्रारब्धं नैव मुञ्जति । तस्वज्ञान नोद्यादृध्यं प्रारब्धं नैव विद्यते ॥ २२ ॥ देहादीनामसस्वात् यथा स्वप्ने विबोधतः । कमे जन्मान्तरीयं यध्यारब्धमिति कीर्तितम् ॥ २३ ॥ तन्त जन्मान्तराभावाःषुंसो नैवास्ति कहिंचित् । स्वमदेही यथाध्यस्तस्तर्थवायं हि देहकः ॥ २४ ॥ अध्यसस्य कुतो जन्म जन्मामाचे कुतः स्थितिः । उपादानं प्रपञ्जस्य मृद्धाण्डस्येव पश्यति ॥ २५ ॥ अज्ञानं चेति वेदान्तेसासासास क विश्वता। यथा रज्ञं परित्यज्य सर्पं गृह्णाति वे अमात् ॥ २६ ॥ तद्वत्सत्य-मविज्ञाय जगत्पस्यति मृढधीः । रज्ञ्खण्डे परिज्ञाते सर्परूपं न तिष्ठति ॥ २७ ॥ अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपत्ने शुन्यतां गते । देहस्यापि प्रपत्नत्वारपा-' रुड्यावस्थितिः कृतः ॥ २८ ॥ अज्ञानजनवोधार्थं प्रारब्धमिति चोच्यते । ततः कालवशादेव प्रारब्धे तु क्षयं गते ॥ २९ ॥ ब्रह्मप्रणवसंधानं नादो ज्योतिर्मयः शिवः । स्वयमाविभेवेदारमा मेघापार्येऽज्ञुमानिव ॥ ३०॥ सिद्धासने स्थितो योगी सुद्रां मंधाय वंष्णवीम् । शुणुयाइक्षिणे कर्णे नाद-मन्तर्गतं सदा ॥ ३१ ॥ अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्यमावृणुते ध्वतिः । पक्षा-द्विपश्चमित्वछं जिल्वा तुर्यपद बजेत् ॥ ३२ ॥ श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान् । वर्धमाने नथाभ्यासे श्रूयते स्हमस्हमतः ॥ ३३ ॥ आदी जलधिजीमृतमेरीनिर्श्वरसंभवः । मध्ये मर्दलशब्दाभो घण्टाकाहळज-स्तथा ॥ ३४ ॥ अन्ते तु किंकिणीवंशवीणाश्रमरनिस्वनः । इति नानाविधा नादाः श्रयन्ते सुक्षमसुक्ष्मतः ॥ ३५ ॥ महिन श्रूयमाणे तु महाभेगीविक-ध्वती । तत्र सुक्ष्मं सूक्ष्मतरं नादमेव परामृशेत् ॥ ३६ ॥ धनमुत्सुज्य वा सक्ष्मे सक्ष्ममुल्युज्य वा घने । रममाणमपि क्षिप्तं मनी नान्यत्र चाळ्येत ॥ ३७ ॥ यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः । तत्र तत्र स्थिरीमुखा तेन सार्ध विलीयते ॥ ३८ ॥ विस्मृत्य सकलं बाह्यं नादे दुरधाम्बद-नमनः । एकी भूयाथ सहसा चिदाकाहो विलीयते ॥ ३९ ॥ उदासीन-स्ततो भूत्वा सदाभ्यासेन संयमी । उन्मनीकारकं सधी बादमेवाव-धारयेत् ॥ ४० ॥ सर्वचिन्तां समुत्युज्य सर्वचेष्टाविवर्जितः । नादमेवानुसं-दध्यासादे चित्तं विलीयते ॥ ४१ ॥ मकरन्दं पिबन्मुक्को गन्धासापेक्षते यथा । नादासकं सदा चित्तं विषयं न हि काङ्कृति ॥ ४२ ॥ बद्धः सुनाद्-गन्धेन सद्यः संव्यक्तवापकः । नाद्प्रहणतश्चित्रामन्तरङ्गभुजङ्गमः ॥ ४३ 🖫 विस्मृत विश्वभेकात्रः कुष्वविश्व हि बावति । सबीमत्तराजेन्द्रसः विषयोधा-शचारिणः ॥ ४४ ॥ निवासनसमयोऽयं निवादो निशिताष्ट्रश्नः । नादोऽन्त-रक्सारक्रवन्धने वागुरायते ॥ ४५ ॥ अन्तरक्रसमुद्रस्य होधे वेळायतेऽपि वा । श्रद्धामणवसंलग्ननादो ज्योतिमैवात्मकः ॥ ४६ ॥ मनसन्त्र स्वयं याति त्रष्टिच्योः परमं पदम् । तावदाकाश्चरंकस्पो वावच्छब्दः शवर्तते ॥ ४७ ॥ नि:शब्दं तत्परं बह्म परमाध्मा समीयते । नादो बावनमस्तावबादान्तेऽपि बनोन्मनी ॥ ४८ ॥ सक्षव्दश्राक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम् । सदा नादा-बुमंधानात्मंक्षीणा वासना तु या ॥ ४९ ॥ निरञ्जने विलीयेते सनीवायु न संसपः। नादकोटिसहस्राणि विन्तुकोटिशतानि च॥ ५०॥ सर्वे तत्र कर्य शास्ति जक्षप्रणवनादके । सर्वावस्थाविनिर्मुक्तः सर्वचिन्ताविवर्जितः ॥ ५३ ॥ मृत्रविष्ठते योगी स सुक्तो नात्र संशयः । शङ्कदुन्दुभिनादं च न ऋणोति कदाचन ॥ ५२ ॥ काष्टवज्ञायते देह उन्मन्यावस्थवा भ्रुवम् । न जानाति स शीतोष्णं न दुःखं न सुखं तथा ॥ ५३ ॥ न मानं नावमानं च संत्यक्ता तु समाधिना । अवस्थात्रयमन्वेति न चित्तं योगिनः सदा ॥ ५४ ॥ जाञ्र-बिदाबितिमुंकः स्वरूपावस्थतामियात्॥ ५५ ॥ इष्टिः स्थिरा यस विनासदः इपं वायुः स्थिरो यस्य विज्ञापनतम् । चित्तं स्थिरं यस्य विज्ञावकम्बं स असताराम्तरनायुक्तप इत्सुपनिषत् ॥ ५६ ॥ ॐ वास्त्रे सनसीति शान्तिः ॥

#### इति बाद्विन्त्पनिषस्यमासा ॥

ध्यानबिन्दूपनिषत् ॥ ४१ ॥ ध्यात्वा यह्रसमात्रं ते स्वावशेषधिया बदुः । योगतत्त्वज्ञानफलं तत्स्वमात्रं विचिन्तवे ॥ अत्यात्रक्षानिकः ॥

यदि देशकसमं पापं विस्तीर्थं बहुबोजनम् । भिराते ध्वाजयोगेत नान्यो मेदः कदाचन ॥ १ ॥ बीजाक्षरं परं बिन्दुं नादं तस्योपिरं स्थितम् । सराव्दं बाक्षरे श्लीणं निःशव्दं परमं पदम् ॥ २ ॥ अनाहतं तु यव्छव्दं तस्य शव्दस्य बस्परम् । तत्परं बिन्दते यस्तु स योगी छिन्नसंशयः ॥ ३ ॥ वाछाप्रशतसा-इष्णं तस्य आगस्य आगियः । तस्य भागस्य मागार्थं तत्स्वये तु निरक्षणम् ॥ ७ ॥ पुष्पमध्ये यथा सन्यः पयोग्रच्ये यथा कृतम् । तिछमध्ये यथा तैष्णं पाषाणेष्मिय काञ्चनस् ॥ ५ ॥ एवं सर्वाण स्तानि सणौ सूत्र इवात्मनि । स्थित्वद्विरसंस्ये अक्षविद्वस्त्वि स्थितः ॥ ६ ॥ तिष्ठानां तु बथा तेष्ठं पुष्पे सन्य इवाक्षितः । द्वष्यस्य सरीरे तु स्वाक्षास्यस्तरे स्थितः ॥ ७ ॥ वृश्वं

तु सकलं निचारकाया तस्येव निष्कता। सकके निष्कते भावे सर्वप्रात्मा व्यवस्थितः ॥ ८ ॥ भोमित्येकाक्षरं त्रका व्येषं सर्वसुसुक्षिः । पृथिव्यप्रिय क्रम्बेदो भूरित्येव पितामहः॥ १ ॥ अकारे तु अयं प्राप्ते प्रथमे प्रणवांशके। बन्तरिक्षं यजुर्वायुर्भुवो बिष्णुर्जनार्दनः ॥ १० ॥ ठकारे तु छयं प्राप्ते द्वितीये प्रणवांत्रके । बौः सूर्यः सामवेदश्च स्वरित्वेव महेश्वरः ॥ ३९ ॥ मकारे 📆 क्रयं त्राप्ते सृतीये प्रणवांशके । अकारः पीतवर्णः स्याद्वजोगुण उदीरितः ॥१२॥ उकारः सान्त्रिकः युद्धो मकारः कृष्णतामसः । अष्टाङ्गं च चतुष्पादं श्रिस्थानं पञ्चदैवतम् ॥ १३ ॥ ऑकारं यो न जानाति ब्रह्मणो न भवेतु सः । प्रणवी भनुः शरो ह्याच्या बह्य तह्यह्यमुच्यते ॥ १४ ॥ अप्रमलेन वेद्यव्यं शरवलः स्मयो भवेत् । निवर्तन्ते कियाः सर्वास्तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ १५ ॥ ऑकार-प्रभवा देवा ओंकारप्रभवाः स्वराः । ओंकारप्रभवं सर्व त्रैकोक्यं सचरायः रम् ॥ १६ ॥ हस्तो दहति पापानि दीर्घः सैपरप्रदोऽव्ययः । अर्धमात्रासमा-बुक्तः प्रणवो सोक्षदायकः ॥ १७ ॥ तैकवारामिवाच्छित्रं दीर्घघण्टानिया-द्वत् । भवाच्यं प्रणवस्थाप्रं यस्तं वेद स चेदबित् ॥ १८ ॥ इत्प्राकर्णिका-मध्ये स्थिरदीपनिभाकृतिम् । अङ्ग्रहमात्रमचळं ध्यावेदीकारमीश्वरम् ॥१९॥ इडया वायुमापूर्व प्रयित्वोद्रास्थितम् । ओंकारं देहमध्य स्थं ध्यायेजवालाव-कीवृतस् ॥ २० ॥ बद्धा पूरक इत्युक्तो विष्णुः कुम्भक उच्यते । रेखो सङ्ग इति प्रोक्तः प्राणायामस्य देवताः ॥ २१ ॥ आत्मानमर्गि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ध्याननिर्मथनाभ्यासादेव पश्येश्विगृहचत् ॥ २२ ॥ ओंकार-ध्वनिनादेन वायोः संहरणान्तिकम् । यावह्नलं समाद्धारसम्यङ्काद्ख्यावि ॥ २३ ॥ गमागमस्थं गमनादिशुन्यमोंकारमेकं रविकोटिदीसिस् । पश्यन्तिः बे सर्वजनान्तरस्थं इंसात्मकं ते विरजा भवन्ति ॥ २४ ॥ यन्मनिक्रजन-स्पृष्टिस्थितिव्यसनकर्मकृत्। तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परमं पद्य ॥ २५ ॥ अष्टपत्रं तु हत्पद्मं हात्रिंशत्केसरान्वितम् । तस्य मध्ये स्थितरे मानुर्भानुमध्यगतः श्वशी ॥ २६ ॥ शशिमध्यगतो विद्वविद्वमध्यगता प्रभा । प्रसामध्यगतं पीठं नानारकप्रवेष्टितम् ॥ २७ ॥ तस्य मध्यगतं देवं वासुदेवं निरञ्जनम् । श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं मुक्तामणिविभूवितम् ॥ २८ ॥ गुद्धस्फादि-कसंकाशं चन्द्रकोटिसमत्रभस्। एवं ध्यायेन्महाविष्णुसेवं वा विनयान्वितः ॥ २९ ॥ अतसीपुष्पसंकाशं नाभिस्थाने प्रतिष्ठितम् । चतुर्भुजं महाविष्णुं प्रकेण विचिन्तयेत् ॥ ३० ॥ क्रुन्भकेन इदि स्थाने चिन्तयेत्कमसासनम् । ब्रह्माणं रक्तगौराभं चतुर्वकं पितामहम् ॥ ३ १ ॥ रेचकेन तु विद्यारमा कछाटस्य विकोचनम् । गुज्रस्फटिकसंकाशं निष्कछं पापनाप्तनम् ॥ ३२ ॥ अज्ञपत्रम-षापुष्पमृष्वेवाकमधोसुलम् । कदकीपुष्पसंकाशं सर्ववेदमपं शिवस् ॥ 💵 🛢

बातारं शतपत्राक्यं विकीणीम्बुजकणिकम् । तत्राकैचन्द्रवद्वीनामुपर्युपरि चिन्तयेत् ॥ ३४ ॥ पद्मखोद्घाटनं कृत्वा बोधचन्द्राग्निसूर्यकम् । तस्य हृद्धी-जमाहृत्य आत्मानं चरते प्रुवम् ॥ ३५ ॥ त्रिस्थानं च त्रिमात्रं च त्रिमग्र च त्रवाक्षरम् । त्रिमात्रमर्थमात्रं वा यस्तं वेद स वेदवित् ॥ ३६ ॥ तैलधारा-मिवाच्छिन्नदीर्घघण्टानिनाद्वत् । बिन्दुनादकलातीतं यस्तं वेद स वेदवित् ॥ ३७ ॥ यथैदोत्पलनालेन तोयमाकर्पयेश्वरः । तथैदोत्कर्पयेद्वायं योगी धोगपथे स्थितः ॥ ३८ ॥ अर्धमात्रात्मकं कृत्वा कोशीभृतं तु पह्नजम् । कर्पयेबालमात्रेण भ्रुवोर्मध्ये लयं नयेत् ॥ ३९ ॥ भ्रुवोर्मध्ये ललाटे तु नासि-कायास्त मुलतः । जानीयादमृतं स्थानं तद्रह्मायतनं महत् ॥ ४० ॥ आसनं प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा । ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि भवन्ति घट ॥ ४१ ॥ आसनानि च तावन्ति यावन्त्यो जीवजातयः । एतेषामनुला-म्मेदान्विज्ञानाति महेश्वरः ॥ ४२ ॥ छिद्रं भद्रं तथा सिंहं पद्यं चैति चतु-ष्ट्रयम् । आधारं प्रथमं चकं स्वाधिष्ठान द्वितीयकम् ॥ ४३ ॥ योनिस्थानं त्रयोर्मे प्ये कामरूपं निगद्यते । आधाराख्ये गृदस्थाने पद्वतं यचतुर्देलम् ॥ ४४ ॥ तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाख्या सिद्धवन्दिता । योनिमध्ये स्थितं लिक्नं पश्चिमाभिमुखं तथा ॥ ४५ ॥ मसके मणिवद्भिन्नं यो जानाति स योगवित्। तसचामीकराकारं तडिहेखेव विर्फुरत्॥ ४६॥ चतुरस्रमु-पर्वेझेरघो मेदात्प्रतिष्टितम् । स्वशब्देन भवेत्प्राणः स्वाधिष्टानं तदाश्चयम् ॥ ४७ ॥ स्वाधिष्ठानं ततश्रकं मेट्मेव निगद्यते । मणिवत्तन्तुना यत्र वायुना परितं वपुः ॥ ४८ ॥ तन्नानिमण्डलं चक्रं पोच्यते मणिप्रकम् । द्वादशान रमहाचके पुण्यपापनियम्रितः ॥ ४५ ॥ तावज्ञीवो असत्येवं यावत्तरवं न बिन्दति । ऊर्ध्वं मेदादधो नाभेः कन्दो योऽस्ति खगाण्डवत् ॥ ५० ॥ तन्न नाड्यः समुत्पन्नाः सहस्राणि द्विमप्ततिः । तेषु नाडीसहस्रेषु द्विसप्ततिरुदा-इताः ॥ ५३ ॥ प्रधानाः प्राणवाहिन्यो भृयस्तत्र दश स्मृताः । इडा च पिक्का चंव सुपन्ना च तृतीयका ॥ ५२ ॥ गान्धारी हस्तिजिह्ना च पृथा चैव यशस्त्रिनी । अलम्बुसा कुहरत्र शक्षिनी दशमी स्मृता ॥ ५३ ॥ एवं नाडी-मयं चकं विज्ञेयं योगिना सदा । सततं प्राणवाहिन्यः सोमसूर्याप्तिदेवताः ॥ ५४ ॥ इडापिङ्गलासुपुन्नास्तिको नाड्यः प्रकीतिताः । इडा वामे स्थिता मार्गे पिङ्गला दक्षिणे स्थिता ॥ ५५ । सुपुन्ना मध्यदेशे चु प्राणमार्गाः स्वयः स्मृताः । प्राणोऽपानः समानश्चोदानो व्यानस्त्र्येव च ॥ ५६ ॥ मागः कूर्मः कुकरको देवदस्रो धनंजयः । प्राणाद्याः पञ्च विख्याता ना-गाचाः पद्म वायवः॥ ५७ ॥ एते नाडीसहस्रेषु वर्तन्ते जीवरूपिणः। माणापानवशो जीवो श्राधश्रोध्वं प्रधावति ॥ ५८ ॥ वासदक्षिणमा-

र्गेण चञ्चलत्वाच दृश्यते। आक्षित्रो भुजद्ग्डेन यथोचलति कन्दुकः ॥ ५९ ॥ प्राणापानसमाक्षिप्तस्तद्वजीवो न विश्रमेत् । अपानास्कर्षेति माणोऽपानः प्राणाच कर्पति ॥ ६० ॥ खगरज्जुवदिखेतचो जानाति स योग-वित्। इकारेण बहिर्याति सकारेण विशेष्यनः ॥ ६१ ॥ इंग्रहंसेत्यम् मध्रं जीवो जपति सर्वदा । शतानि पट्दिवारात्रं सहस्राण्येकविंशतिः॥ ६२ ॥ एतत्संख्यान्वितं मन्नं जीवो जपति सर्वदा । अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा ॥ ६३ ॥ अस्याः संकल्पमात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते । अनया सहशी विद्या अनया सहशो जपः ॥ ६४ ॥ अनया सहशं पुण्यं न भूतं न भविष्यति । येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम् ॥ ६५ ॥ मुखेना-च्छाच तद्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी । प्रबुद्धा विद्वयोगेन मनसा महता सह ॥ ६६ ॥ सचिवद्वणमादाय व्रजन्यध्ये सुपुन्नया । उद्घाटयेस्कपाटं तु यथा कुञ्चिकया हटात्॥ ६७ ॥ कुण्डलिन्या तया योगी मोक्षद्वारं विभेद्येत् ॥ ६८ ॥ कृत्वा संपुटिती कराँ दृढतरं बध्वाथ पद्मासनं गाढं वक्षांस सिक्का-धाय चुबुकं ध्यानं च तचेतासि । वारंवारमपातमूर्ध्वमनिलं शोबारयन्पूरितं मुञ्जन्त्राणमुपैति बोधमतुर्ल शक्तित्रभावासरः ॥ ६९ ॥ पद्मासनस्थितो योगी नाडीहारेष्ठ पूरवन् । मारुतं कुम्भयन्यस्तु म मुक्तो नात्र संशयः ॥ ७० ॥ अङ्गानां मर्दनं कृत्वा श्रमजातेन वारिणा । कट्टम्ल्लवणत्यागी क्षीरपानरतः सुस्ती ॥ ७९ ॥ ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योगपरावणः । अब्दाद्ध्वे भवे-स्तिद्वी नाम्न कार्या विचारणा ॥ ७२ ॥ कन्टोर्ध्वकुण्डली शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम् । अपानप्राणयोरैक्यं क्षयानमृत्रपुरीपयोः ॥७३॥ युवा भवति बृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनान् । पार्ष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेद्वदम् ॥ ७४ ॥ अपानमृध्र्यमुःकृष्य मुखबन्धोऽयमुच्यने । उड्याणं कुरुते यसाद-विश्रान्तमहाखगः ॥ ७५ ॥ उड्डियाणं तदेव स्यात्तत्र वन्धो विधीयते । उद्दे पश्चिमं ताणं नासेरू ध्वं तु कारयेत् ॥ ७६ ॥ उड़ियाणोऽप्ययं बन्धो मृत्यु-मातङ्गकेमरी । बन्नाति हि हिरोजानमधोगामिन नोजलम् ॥ ७७ ॥ ततो जारुन्धरो बन्धः कर्मदु खोधनाशनः । जारुन्धरे कृते बन्धे कर्णसंकोचलक्षणे ॥ ७८ ॥ न पीयूपं पत्रस्यो न च वायुः प्रधावनि । कपालकुहरे जिह्ना श्रविष्टा विपरीतगा ॥ ७९ ॥ अयोरन्तर्गना दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी । न रोगो मरणं तस्य न निद्रा न ध्रुपा तृपा ॥ ८० ॥ न च मुर्च्छा भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम् । पीड्यते न च रोगेण छिप्यते न च कर्मणा ॥ ८१ ॥ बध्यते न च कालेन यस मुद्रान्ति खेचरी । चित्तं चरति खे यसाजिह्या भवति खेगता ॥ ८२ ॥ तेनेषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धनमस्कृता । खेचर्यो

मुद्रवा यस्य विवरं करिवको प्वेतः ॥ ८३ ॥ विन्तुः क्षरति नो यस्य कामि-म्बालिक्रितस्य च । याविद्वन्दुः स्थितो देहे तावनमृत्युभयं कृतः ॥ ८४ ॥ याबद्वस्या नभोमुद्रा ताबिद्वन्दुनं गच्छति । गलितोऽपि यदा बिन्दुः संप्राप्तो योनिमण्डले ॥ ८५ ॥ त्रजल्युभ्नं हठाच्छक्तया निवदो योनिमुद्रया । स एव द्विविधो बिन्दुः पाण्डरो छोहितस्तया ॥ ८६ ॥ पाण्डरं शुक्रमित्याहुरुोंहि-सास्यं महारजः । विद्रमद्रमसंकाशं योनिस्थाने स्थितं रजः ॥ ८७ ॥ श्राह्माने वसेद्विन्द्सायोरंक्यं सुदुर्लमम् । विन्दुः शिवो रजः शक्तिर्विन्दु-रिन्दु रजो रवि: ॥ ८८ ॥ उभयोः संगमादेव प्राप्यते परमं बपुः । वायुना शक्तियालेन प्रेरितं खे यथा रजः ॥ ८९ ॥ रविणेकत्वमायाति भवेहिन्यं बदुसादा । शुक्कं चन्द्रेण संयुक्तं रजः सूर्यसमन्त्रितम् ॥ ९० ॥ द्वयोः समर• सीभावं यो जानाति स योगवित् । शोधनं मलजालानां घटनं चन्द्रसर्थयोः ॥ ९१ ॥ रसानां शोषणं सम्यद्धाहासुद्रामिषीयते ॥ ९२ ॥ वक्षोन्यस्तहनुर्नि-पीट्य सपिरं योनेश्व वामाङ्गिणा हस्ताम्यामनुधारयन्त्रविततं पादं तथा दक्षिणम् । आपूर्व श्वसनेन कुक्षियुगलं वध्वा भने रेचयेदेवा पातकनाशिनी मनु महासुद्रा नृणां प्रोच्यते ॥ ९३ ॥ अथात्मनिर्णयं व्याख्यास्ये ॥ हृदि-स्थाने अष्टदलपदां वर्तते तनमध्ये रेखावलयं कृत्वा जीवात्मरूपं ज्योतीरूप-मणमात्रं वर्तते विसन्मवं प्रतिष्ठितं भवति सर्वे जानाति सर्व करोति सर्व-मेतबरितमहं कर्तांऽहं भोका सुखी दुःची वाणः खञ्जो विधरो मूकः कृशः स्थूलोऽनेन प्रकारेण स्वतन्त्रवादेन वर्तते ॥ पूर्वदले विश्वमने पूर्व दलं श्वत-वर्णे तदा भक्तिपुरःसरं धर्मे मित्भवित ॥ यदाऽग्नेयदले विश्वमते तदाग्नेयदले रक्तवर्ण तदा निदालस्यमतिभैवति ॥ यदा दक्षिणद्ले विश्रमते तद्दक्षिणद्लं कृष्णवर्णं तदा द्वेपकोपमनिर्भवति ॥ यदा नैर्मतद् ले विश्वमते तक्षेत्र्तद् लं नीकवर्ण तदा पापकर्महिंसामतिर्भवति ॥ यदा पश्चिमदले विश्वमते तत्प-श्रिमदलं स्फटिकवर्णं तदा कीडाविनोदे मतिर्भवति ॥ यदा वायव्यदले विश्वमते वायव्यद्छं माणिक्यवर्णं तदा गमनचलनवैराग्यमतिर्भवति ॥ यदोत्तरदले विश्रमते तदत्तरदलं पीतवर्ण तदा सुखशुङ्कारमनिर्भवति ॥ यदेशानदले विश्वमते तदीशानदलं वैद्वर्थवर्ण तदा दानादिक्रपामतिर्भ-वति ॥ यदा संधिसंधिषु मतिर्भवति तदा वातपित्तक्षेत्ममहाव्याधिप्रकोपो भवति ॥ यदा मध्ये तिष्ठति तदा सर्वे जानाति गायति नृत्यति पठत्या-नन्दं करोति ॥ यदा नेत्रश्रमो भवति श्रमनिर्भरणार्थं प्रथमरेखावळवं कुरवा मध्ये निमञ्जनं कुरुते प्रथमरेखाबनपुकपुष्पवर्ण तदा निद्वावस्था भवति ॥ निद्रावस्थामध्ये समावस्था मवति ॥ स्वमावस्थामध्ये 🔀

श्रुतमनुमानसंभववार्ता इत्यादिकरपनां करोति तदादिश्रमो भवति ॥ अमनिर्हरणार्थं द्वितीयरेखावळयं कृत्वा मध्ये निमजनं कुरुते द्वितीयरेखा इन्द्रकोपवर्ण तदा सुपुस्यवस्था भवति सुपुष्तौ केवरुपरमेश्वरसंबन्धिनी बुद्धिर्भवति नित्यबोधस्वरूपा भवति पश्चारपरमेश्वरस्वरूपेण प्राप्तिर्भवति ॥ तृतीयरेखावळयं कृत्वा मध्ये निमजनं कुरुते तृतीयरेखा पद्मरागवणं तदा तुरीयावस्था भवति तुरीये केवलपरमारमसंबन्धिनी भवति निस्यबोधस्बरूपा भवति तदा भनेः भनेरुपरमेहुउछा एतिगृहीतयास्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तवेत्तद्। प्राणापानयोरैक्यं कृत्वा सर्वं विश्वमारमस्त्ररूपेण छक्ष्वं भारयति । यदा तुरीयातीतावस्था तदा सर्वेषामानन्दस्बरूपो भवति द्वनद्वा-वीतो भवति यावदेहधारणा वर्तते तावत्तिष्ठति पश्चात्परमायमस्वरूपेण प्राप्तिर्भवति इत्यनेन प्रकारेण मोक्षो भवतीदमेवारमदर्शनोपाया भवन्ति ॥ चतुष्पथममायुक्तमहाद्वारगवायुना । सहस्थितत्रिकोणार्धगमने इत्यतेऽब्युतः ॥ ९४ ॥ प्रवीकित्रिकोणस्थानादुपरि पृथिव्यादिपञ्चवर्णकं ध्येयम् । प्राणादि-पञ्चवायुश्च बीजं वर्णे च स्थानकम् । यकारं प्राणबीजं च नीलजीमृतसिक-भम् । रकारमित्रवीजं च अपानादित्यसंनिभम् ॥ ९५ ॥ ककारं पृथिवीरूपं व्यानं बन्धूकसंनिभम् । वकारं जीवबीजं च उदानं शङ्खवर्णकम् ॥ ९६ ॥ हकारं वियत्स्वरूपं च समानं स्फटिकप्रभम् । हृज्ञाभिनासाकर्णं च पादाञ्च-ष्टादिसंस्थितम् ॥ ९७ ॥ द्विसप्तनिसहस्राणि नाडीमार्गेषु वर्तते । अष्टावि-श्चतिकोटीषु रोमकूपेषु संस्थिताः ॥ ९८ ॥ समानप्राण एकस्तु जीवः स एक एव हि । रेचकादि त्रयं कुर्यादृढचित्तः समाहितः ॥ ९९ ॥ शनैः समस्तमा-कृष्य हत्सरोरुहकोटरे । प्राणापानी च बध्वा तु प्रणवेन समुचरेत् ॥ १०० ॥ कर्णसंकोचनं कृत्वा लिङ्गसंकोचनं तथा । मूलाधारारसुषुम्ना च पन्नतन्तुनिभा श्रुभा ॥ १०१ ॥ अमृतों वर्तते नादो वीणादण्डसमुत्थितः । शङ्खनादादि-मिश्रव मध्यमेव ध्वनिर्यथा ॥ १०२ ॥ व्योमरन्ध्रगतो नादो मायूरं नादमेव च । कपालकुहरे मध्ये चतुर्दारस्य मध्यमे ॥ १०३ ॥ तदात्मा राजते तत्र यया ब्योन्नि दिवाकरः । कोदण्डद्वयमध्ये तु ब्रह्मरन्ध्रेपुशक्ति च ॥ १०४ ॥ स्वात्मानं पुरुषं पदयेन्यनसात्र लयं गतम् । रज्ञानि ज्योत्स्विनादं तु बिन्दुमा-हैश्वरं पदम् । य एवं वेद पुरुषः स कैवल्यं समभुत इत्युपनिषत् ॥ १०५ ॥ 👺 सह नाववरिवति शान्तिः॥

इति ध्यानबिन्द्पनिषत्समासा ॥

## ब्रह्मविद्योपनिषत् ॥ ४२ ॥

स्वाविद्यातःकार्यजातं यद्विद्यापहृतं गतम् । तद्वंसविद्यानिष्पन्नं रामचन्द्रपदं भजे ॥ ॐ सह नावनत्विति शान्तिः॥

अथ ब्रह्मविद्योपनिषद्च्यते ॥ प्रसादाद्वह्मणसस्य विष्णोरद्भतकर्मणः । रहस्यं ब्रह्मविद्याया ध्रवासिं संप्रचक्षते ॥ १ ॥ अभित्येकाक्षरं ब्रह्म यदुक्तं ब्रह्मदादिभिः । शरीरं तस्य वस्यामि स्थानं कालत्रयं तथा ॥ २ ॥ तत्र देवा-स्वयः प्रोक्ता लोका वेदाखयोऽप्रयः । तिस्रो यात्रार्धमात्रा च श्यक्षरस्य शिवस्य तु ॥ ३ ॥ ऋग्वेदो गाईपत्यं च पृथिवी बहा एव च । आकारस्य शरीरं तु व्याख्यातं ब्रह्मचादिभिः ॥ ४ ॥ यजुर्वेदोऽन्तरिक्षं च दक्षिणानिस-थैवच । विष्णुश्च भगवान्देव उकारः परिकीर्तितः ॥५॥ सामवेदस्तथा द्यौश्चा-इवनीयस्थैव च । ईश्वरः परमो देवो मकारः परिकीर्तितः ॥ ६ ॥ सूर्य-मण्डलमध्येऽथ ह्यकारः शङ्कमध्यगः । उकारश्चन्द्रमंकाशस्त्रस्य मध्ये व्यव-स्थितः ॥ ७ ॥ मकारस्विधमंकाशो विधुमो विद्युतोपमः । तिस्रो मात्रा-स्तथा होयाः सोमसूर्याप्तिरूपिणः ॥ ८ ॥ शिखा तु दीपसंकाशा तसिन्नपरि वर्तते । अर्धमात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्योपरि स्थिता ॥ ९ ॥ पद्मसूत्रनिभा सूक्ष्मा शिखा सा दृश्यते परा । सा नाडी सूर्यमंकाशा सूर्य भिन्दा तथापरा ॥ १०॥ द्वियसनिसहस्राणि नाडीं भिरवा च मूर्धति । वरदः सर्वभूनानां सर्वे ब्याप्यावतिष्ठति ॥११॥ कांस्यवण्टानिनादस्त यथा लीयति शान्तये । ओङ्का-रस्त तथा योज्यः शान्तये मर्वभिच्छना ॥ १२ ॥ यस्मिन्विलीयते शब्दस्त-रपरं ब्रह्म गीयने । धियं हि लीयने ब्रह्म सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १३ ॥ वायुः प्राणस्तथाकाशस्त्रिविधो जीवसंज्ञकः । स जीवः प्राण इत्युक्तो वाळाप्रशतक-ल्पितः ॥ १४ ॥ नाभिस्थाने स्थितं विश्वं शुद्धतस्वं सुनिर्मलम् । आदित्यमिव दीप्यन्तं रिमिमिश्राखिलं शिवम् ॥ १५ ॥ सकारं च हकारं च जीवो जपति सर्वदा । नाभिरन्ध्राहिनिष्कान्तं विषयव्यासिवर्जितम् ॥ १६ ॥ तेनेदं निष्कछं विद्याःश्लीरान्सर्षिर्यथा तथा। कारणेनात्मना युक्तः प्राणायांमेश्र पञ्चिभः ॥ १७ ॥ चतुष्कलाममायुक्तो आम्यते च हृदि स्थितः । गोलकस्तु यदा देहे क्षीरदण्डेन वा हतः ॥ १८ ॥ एतस्मिन्वसते शीघ्रमविश्रान्तं महा-स्तराः। यावक्रिश्वासितो जीवसाविक्षण्कलतां गतः॥ १९॥ नभस्यं निष्कलं श्याचा मुच्यते भववन्धनात् । अनाहतध्वनियुतं हंसं यो वेद हद्गतम् ॥ २० ॥ स्वप्रकाशिवदानन्दं स इंस इति गीयते । रेचकं पूरकं मुक्तवा कुम्मकेन स्थितः सुधीः ॥२१॥ नाभिकन्दे समी कृत्वा प्राणापानी

समाहितः । मस्तकस्थामृतास्वादं पीत्वा ध्यानेन सादरम् ॥ २२ ॥ दीपाकारं महादेवं ज्वलन्तं नाभिमध्यमे । अभिषच्यासृतेनैव इस इसेति यो जपेत् 11 २३ ॥ जरामरणरोगादि न तस्य भुषि विद्यते । एवं दिने दिने कुर्यादणि-मादिविभूतये ॥ २४ ॥ ईश्वरत्वमवाम्नोति सदाम्यासरतः पुमान् । बहवी नैकमार्गेण प्राप्ता निखत्वमागताः ॥ २५ ॥ हंसविधामृते छोके नास्ति नित्यत्वसाधनम् । यो ददाति महाविद्यां हंसाख्यां पारमेश्वरीम् ॥ २६॥ तस्य दास्यं सदा कुर्यात्मज्ञया परया सह । शुभं वाऽशुभमन्यद्वा यदुक्तं गुरुणा अबि ॥ २७ ॥ तत्कुर्यादविचारेण शिष्यः संतोषसंयुतः । इंसविद्या-मिमां रूब्या गुरुशुश्रूषया नरः ॥ २८ ॥ आस्मानमास्मना साक्षाह्रस बुद्धा सुनिश्रलम् । देहजात्यादिसंबन्धान्वर्णाश्रमसमन्वितान् ॥ २९ ॥ वेदशास्त्राणि चान्यानि पदपांसुमिव त्यजेत् । गुरुभक्ति सदा कुर्याच्छेत्रसे भूवसे नरः ॥ ३० ॥ गुरुरेव हरिः साक्षाचान्य इत्यववीच्छ्रतिः ॥ ३१ ॥ श्रुत्या यदुक्तं परमार्थमेव तत्मंशयो नात्र ततः समस्तम् । श्रुत्या विरोधे न भवेत्प्रमाणं भवेदनर्थाय बिना प्रमाणम् ॥ ३२ ॥ देहस्थः सकलो होयो निष्कलो देहव-र्जितः । आसोपदेशगम्योऽसी सर्वतः समवस्थितः ॥ ३३ ॥ इंसइसेति यो ब्याइंसो ब्रह्मा हरिः शिवः। गुरुवक्रात् छध्येत प्रत्यक्षं सर्वतो मुखम् ॥३४॥ तिलेपु च यथा तेल पुष्पे गन्ध इवाश्रितः। पुरुषस्य शरीरेऽस्मिन्स बाह्या-भ्यन्तरे तथा ॥ ३५ ॥ उल्काहस्तो यथालोके द्रव्यमाखोक्य तां स्वजेत्। ज्ञानेन रोयमास्रोक्य पश्चाउज्ञानं परित्यजेत् ॥ ३६ ॥ पुष्पवत्सकळं विद्याद्वर-न्धस्तस्य तु निष्करुः । वृक्षस्तु सक्छं विद्याच्छाया तस्य तु निष्करूा ॥३७॥ निष्कलः सकलो भावः सर्वत्रेव व्यवस्थितः । उपायः सकलस्तद्वदुपेयश्रव निष्कलः ॥ ६८ ॥ सकले सकलो भावो निष्कले निष्कलस्तथा । एकसात्रो द्विमात्रश्च त्रिमात्रश्चेव भेदतः ॥ ३९॥ अर्धमात्रा परा श्रेया तत ऊर्ध्व परात्परम् । पञ्चधा पञ्चदैवत्यं सकलं परिपठ्यते ॥ ४० ॥ ब्रह्मणो हृदयस्थानं कण्ठे विष्णुः समाश्रितः । तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटम्थो महेश्वरः ॥४१॥ नासाग्रे अच्युतं विद्यात्तस्यान्ते तु परं पदम् । परत्वात्तु परं नास्तीत्येवं शास्त्रस्य निर्णयः ॥ ४२ ॥ देहानीतं तु तं विद्यानासामे द्वादशाङ्गलम् । तदन्तं तं विजानीयात्तत्रस्थो व्यापयेत्प्रशः ॥ ४३ ॥ मनोऽप्यन्यत्र निक्षितं चक्षुरन्यत्र पानितम् । तथापि योगिनां योगो ह्यविच्छित्रः प्रवर्तते ॥ ४४ ॥ एततु परमं गुद्यमेततु परमं अभम् । नातः परतरं किंचिन्नातः परतरं शुभम् ॥ ४५ ॥ शुद्धज्ञानामृतं प्राप्य परमाक्षरनिर्णयम् । गुह्याद्वस्य-तमं गोप्यं प्रहणीयं प्रयत्नतः ॥ ४६ ॥ नापुत्राय प्रदातव्यं नाशिष्याय कदाचन । गुरुदेवाय भक्ताय नित्यं भक्तिपराय च ॥ ४७ ॥ प्रदातव्यमिदं

शास्त्रं नेतरेम्यः प्रदापयेत् । दातास्य नरकं बाति सिक्सते न कदासन ॥४८॥ गृहस्यो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थम मिछुकः । यत्र तत्र स्थितो ज्ञानी परमा-अरबिस्मदा ॥ ४९ ॥ विषयी विषयासको याति देहान्तरे ग्रुभम् । ज्ञाना-वेवास्य ज्ञासस्य सर्वावस्थोऽपि मानवः ॥ ५० ॥ ब्रह्महत्याश्वमेधार्चैः प्रण्य-वार्वर्न लिप्यते । चोदको बोधकश्चैव मोक्षदम् परः स्मृतः ॥ ५१ ॥ इत्येषां त्रिविघो होय आचार्यस्तु महीतले । चोदको दर्शयेन्मार्ग बोधकः स्थानमा-बरेत ॥ ५२ ॥ मोक्षद्रतु परं तस्वं यज्ज्ञास्वा परमभ्ते । प्रत्यक्षयजनं देहे संक्रेपाच्कुणु गातम ॥ ५३ ॥ तेनेष्ट्रा स नशे याति शाधतं पदमध्ययम् । स्वयमेव नु संपर्यहेहे विन्दुं च निष्कलम् ॥ ५४ ॥ अयने द्वे च बिपुवे सदा पत्रवति मार्गवित् । कृत्वायामं पुरा वत्स रेचपुरककुरभकान् ॥ ५५ ॥ पूर्व क्रोभयमुकार्य अर्थयेत यथाक्रमम् । नमस्कारेण योगेन मुद्रपारभ्य वार्थयेत ॥ ५६ ॥ सूर्यस्य प्रहणं वस्स प्रत्यक्षयजनं स्मृतम् । ज्ञानारसायुज्यमेवोक्तं तीये तीयं यथा तथा ॥ ५७ ॥ एते गुणाः अवर्तन्ते योगास्यासकृतश्रमेः । तसाधोगं समादाय सर्वेदुः खबहिष्कृतः ॥ ५८ ॥ योगध्यानं सदा कृत्वा जानं तन्मयतां वजेत् । ज्ञानात्स्वरूपं परमं इंसमन्नं समृष्टरेत् ॥ ५९ ॥ त्राणिनां देहमध्ये नु स्थितो इसः सदाच्युतः । हंस एव परं सत्यं इंस एव त शक्तिकम् ॥ ६० ॥ इंस एव परं वाक्यं इंस एव तु वादिकम् । इंस एव परो रुद्रो इंस एव परात्परम् ॥ ६१ ॥ मर्वदेवस्य मध्यस्थो इंस एव महे-श्वरः । पृथिव्यादिशिवानतं तु अकाराद्याश्च वर्णकाः ॥ ६२ ॥ कूटान्ता इंस एव स्थानमात्केति व्यवस्थिताः । मात्कारहितं मञ्जमादिशन्ते न कुत्रचित् ॥ ६३ ॥ इसउयोतिरनुपम्यं मध्ये देवं व्यवस्थितम् । दक्षिणामुखमाश्रित्य शानसुद्रां प्रकल्पयेत् ॥ ६४ ॥ सदा समाधि कुर्वीत इंसमञ्चमनुसारन् । निर्मलस्फटिकाकारं दिव्यरूपमनुत्तमस् ॥ ६५ ॥ मध्यदेशे परं इंसं ज्ञानम्-द्वारमरूपकम् । प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानी च वायवः ॥ ६६ ॥ पञ्च-कर्मेन्द्रियेर्युक्ताः कियाशक्तिवलोचताः। नागः कुर्मश्र कुकरो देवद्त्तो धनंजयः ॥ ६७ ॥ पञ्जज्ञानेन्द्रियेयुक्ता ज्ञानशक्तिबलोद्यताः । पावकः शक्तिमध्ये द्व नाभिषके रविः स्थितः ॥ ६८ ॥ बन्धमुदा कृता येन नासाप्रे तु स्वलोचने । अकारे विद्वितित्याहरूकारे हृदि संस्थितः ॥ ६९ ॥ मकारे च अवीर्मध्ये प्राणशक्या प्रबोधयेत् । ब्रह्मग्रन्थिरकारे च विष्णुप्रन्थिहीदे स्थितः ॥ ७० ॥ बद्यप्रनिधर्श्रुवोर्मध्ये भिष्ठतेऽक्षरवायुना । अकारे संस्थितो ब्रह्मा उकारे वि-**ण्युरास्थितः ॥ ७१ ॥ मकारे संस्थितो हृदस्रातोऽस्यान्तः परात्परः ।** कण्ठं संकुष्य माक्यादी सानिमते येन शक्तितः ॥ ७२ ॥ इसना पीक्यमा-मेयं पोडभी वोर्थ्यगामिनी । त्रिकृष्टं त्रिविधा चैव गोहाखं निसरं तथा

॥ ७३ ॥ त्रिशञ्चचक्रमोंकारमूर्ध्वनाळं भुवोर्मुखम् । क्रण्डली चाकवन्प्राणा-न्मेदयन्शक्षिमण्डसम् ॥ ७४ ॥ साधवन्यज्ञकुम्भानि नव द्वाराणि वन्धवेत्। समनःपवनारूढः सरागो निर्मृणसाथा ॥ ७५ ॥ ब्रह्मस्याने तु नादः स्वाच्छा-किन्यास्तवर्षिणी । पद्चक्रमण्डलोद्धारं ज्ञानदीपं प्रकाशयेत् ॥ ७६ ॥ सर्व-मृतस्थितं देवं सर्वेशं नित्यमर्थवेत् । बात्मरूपं तमाङोक्य ज्ञानरूपं निरा-मयम् ॥ ७७ ॥ दश्यन्तं दिव्यरूपेण सर्वव्यापी निरक्षनः । इस इस वदे-हाक्यं प्राणिमां देहमाश्रितः । स्वाणापावयोर्प्रेन्थिरजपेत्यभिषीयते ॥ ७८ ॥ सहस्रमेकं ख्युतं पट्रशतं चैव सर्वता । उद्यारणितो इंसः सोऽइमिस्विभिषी-वते ॥ ७९ ॥ पूर्वभागे द्वाधोलिकं शिखिन्यां चैव पश्चिमम् । उपोतिर्लिकं अवीमें भी निःयं ध्याबेत्सदा यतिः ॥ ८० ॥ अच्युतोऽहमचिन्त्योऽहमसर्क्यो-हमजोऽसम्बह्म । अप्राणोऽहमकायोऽहममङ्गोऽसम्बभयोऽसम्बह्म ॥ ८१ ॥ अशब्दोऽहमरूपोऽहमस्पर्शोऽसम्बह्मद्वयः । अरसोऽहमगन्धोऽहमनादिरसु-तोऽसम्बह्नम् ॥ ८२ ॥ अक्षयोऽहमलिङ्गोऽहमजरोऽसम्बक्कोऽसम्बह्नम् । अमा-जोऽहममूकोऽहमचिन्त्योऽस्म्यकृतोऽस्म्यहम् ॥ ८३ ॥ अन्तर्याम्यहममाह्योऽ-निर्वेद्योऽहमलक्षणः । अगोत्रोऽहमगात्रोऽहमचक्षरकोऽसम्यवायहम् ॥ ८४ ॥ अद्दर्वोऽहमवर्णोऽहमखण्डोऽस्म्यहमञ्जतः । अश्रतोऽहमद्दरोऽहमन्वेष्टण्योऽ-मरोऽस्त्यहम् ॥ ८५ ॥ भवायुर्प्यनाकाशोऽतेजस्कोऽव्यक्तिचार्यहम् । अम-तौऽहमजातोऽहमतिस्हमोऽविकार्यहम् ॥ ८६ ॥ भरजस्कोऽतमस्कोऽहमस-स्वोत्स्यगुणोऽस्त्यहम् । अभायोऽनुभवात्माहमनन्योऽविषयोऽस्त्र्यहम् ॥८७॥ अहैतोऽहमपूर्णोऽहमबाह्योऽहमनन्तरः । अश्रोतोऽहमदीघीऽहमव्यक्तोऽहम-नामयः ॥ ८८ ॥ अवयानन्दविज्ञानधनोऽस्म्यहमबिकियः । अनिच्छोऽहम-लेपोऽहमकर्तास्त्र्यहमद्वयः॥ ८९॥ अनिधाकार्यहीनोऽहमवाग्रसनगोचरः। भनल्पोऽहमशोकोऽहमविकल्पोऽस्म्यविज्वलन् ॥ ९० ॥ आदिमध्यान्त-हीनोऽहमाकाशसदशोऽसम्बहुम् । भारमचैतन्यरूपोऽहमहमानन्दचिद्धनः ॥ ९१ ॥ आनन्दामृतस्त्रपोऽहमास्मसंस्थोऽहमन्तरः । आत्मकामोहमा-काशात्परमात्मेश्वरोसम्बह्म ॥ ९२ ॥ ईशानोसम्बह्मीख्योऽहमहस्त्तमपुरुषः। अस्कृष्टीऽह्मुपद्रष्टा अह्मुत्तरतोऽस्म्यह्म् ॥ ९३ ॥ केवलोऽहं कविः कर्माः ध्यक्षोऽहं करणाभिषः । गृहाशयोऽहं गोप्ताहं चक्षुपश्रक्षसुरस्म्यहम् ॥ ९४ ॥ चिदानन्दोऽस्म्यहं चेता चिद्रनश्चिन्मयोऽसम्बहम् । ज्योतिर्मयोऽसम्बहं ज्यायाक्ष्मोतिषां ज्योतिरस्यहम् ॥ ९५ ॥ तमसः साध्यहं तुर्वतुर्योऽहं तमसः परः । दिग्बी देवोऽस्मि दुर्दर्शी दृष्टाध्वायी भ्रुवोऽसम्बद्दम् ॥ ९६ ॥ निरवोऽहं निरवद्योऽहं निष्क्रयोऽस्मि निरञ्जनः । निर्मेलो निर्विकल्पोsई तिराक्यातोऽस्मि निश्चकः ॥ ९७ ॥ निर्विकारो निरम्पतो निर्मणो निः स्प्रहोऽस्म्यहम् । निरिन्द्रियो नियन्ताहं निरपेक्षोऽस्मि निष्कछः ॥ ९८ ॥ पुरुषः परमात्माहं पुराणः परमोऽस्म्यहम् । परावरोऽस्म्यहं प्राज्ञः प्रपञ्ची-पश्चमोऽस्म्यहम् ॥ ९९ ॥ परामृतोस्म्यहं पूर्णः प्रभुरस्मि पुरातनः। पूर्णानन्दैकवोधोऽहं प्रस्पनेकरसोऽस्म्यहम् ॥ १००॥ प्रज्ञातोऽहं प्रशा-न्तोऽहं प्रकाशः परमेश्वरः । एकधा चिन्त्यमानोऽहं द्वैताद्वैतविलक्षणः ॥ १०१ ॥ बुद्धोऽहं भूतपालोऽहं भारूपो भगवानहम् । महाह्येयो महा-निस्त महाज्ञेयो महेश्वरः ॥ १०२ ॥ विमुक्तोऽहं विभूरहं वरेण्यो व्या-पकोऽस्स्यहम् । वैश्वानरो वासुदेवो विश्वतश्रक्षरस्म्यहम् ॥ १०३ ॥ विश्वाधिकोऽहं विश्वदो विष्णुविश्वकृदस्म्यहम् । शुद्धोऽस्मि शुक्रः शान्ती-Sिस शाश्वतोऽस्मि शिवोऽस्म्यहम् ॥ १०४ ॥ सर्वभूतान्तरात्माह्महमस्स सनातनः। अहं सक्रद्विभातोऽस्मि स्वे महिन्नि सदा म्थितः ॥ ३०५॥ सर्वान्तरः स्वयंज्योतिः सर्वोधिगतिरस्त्यहम् । सर्वभूताधिवासोऽहं स-र्षेच्यापी स्वराडहम् ॥ १०६ ॥ समस्त्रसाक्षी सर्वात्मा सर्वभूतगुहा-शयः । सर्वेन्द्रियगुणाभासः सर्वेन्द्रियविर्वाजतः ॥ १०७ ॥ स्थानत्रयव्यतीः तोऽहं मर्वानुप्राहकोऽस्म्यहम् । सचिदानन्दपूर्णानाः मर्वप्रमास्पदोऽस्म्यहम् ॥ १०८ ॥ सम्बद्धानन्द्रमात्रोऽहं स्वप्रकारोशिस चिद्धनः । सत्त्रस्वरूपस-न्मात्रमिद्धसर्वारमकोऽस्म्यहम् ॥१०९॥ सर्वाधिष्ठानमन्मात्रः स्वारमबन्धहरी-Sस्यह्म् । सर्वप्रायोऽस्यह सर्वद्रष्टा सर्वानुभूत्हम् ॥ 110 ॥ एवं यो बेद तरबेन स व पुरुष उच्यत इत्थ्यनियत् ॥ ॐ सह नावविविति ज्ञान्तिः॥ इति ब्रह्मविद्योपनिपन्समाप्ता ॥

हात ब्रह्मावद्यापानपत्समासः ॥

### योगतन्वोपनिषत् ॥ ४३ ॥

योगश्चर्य च केवल्यं जायते यत्प्रसादतः। तद्वैष्णवं योगतस्वं रामचन्द्रपदं भजे॥

ॐ सह नाववित्विति शान्तिः॥

योगतस्वं प्रवह्यामि योगिनां हितकाम्यया । यच्छुन्वा च पठित्वाः च सर्वपापः प्रमुच्यते ॥ १ ॥ विष्णुनंभ महायोगी महाभूतो महातपाः । तस्वमागं यथा दापो हश्यते पुरुषोत्तमः ॥ २ ॥ नमाराध्य जगन्नागं प्रणिपत्य पितामहः । पप्रच्छ योगतस्वं मे बृहि चाष्टाङ्गसंयुतम् ॥ ३ ॥ तमुवाच ह्रपीकेशो वस्थामि ज्ञूणु तस्वतः । सर्वे जीवाः सुर्वेदुं:वैमीयाजालेन वेष्टिताः ॥ ४ ॥ तेषां मुक्तिकरं मार्ग मायाजालनि हम्तनम् । जन्मसृत्युजराज्याधिनाकानं मृत्युतारकम् ॥ ५ ॥ नानामार्गेस्तु दुष्पापं

कैवरुयं परमं पदम् । पतिताः शास्त्रजालेषु प्रज्ञया तेन मोहिताः॥ ६॥ अनिर्वाच्यं पदं वकुं न शक्यं तैः सुरेरपि । स्वात्मप्रकाशरूपं तिर्वेक आ क्रेण प्रकाइयते ॥ ७ ॥ निष्कछं निर्मेखं शान्तं सर्वातीतं निरामयम् । तदेव जीवरूपेण पुण्यपापफक्षेर्वृत्तम् ॥ ८ ॥ परमात्मपदं नित्यं तत्कशं जी-वतां गतम् । सर्वभावपदातीतं ज्ञानरूपं निरञ्जनम् ॥ ९ ॥ वारिवस्फरितं सस्मिस्तत्राहंकृतिरुरिथता । पञ्चात्मकमभूत्पिण्डं धातुबद्धं गुणात्मकम् ॥१०॥ सखद खै: समायुक्तं जीवभावनया कृत् । तेन जीवासिधा प्रोक्ता विश्वासिः परमात्मिल ॥ ११ ॥ कामकोधमयं चापि मोहलोसमदो रजः। जन्म मृत्युश्च कार्पण्यं शोकसन्द्रा श्चुघा तृषा ॥ १२ ॥ तृष्णा छजा भयं दुःखं विषादो हर्ष एव च। एभिदोंपैविनिर्मुक्तः स जीवः केवलो सतः॥ १३॥ तसाहोपविनाशार्थमुपायं कथयामि ते । योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भ्रवम् ॥ १४ ॥ योगो हि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि । तस्राज्ज्ञानं च योगं च ममक्षरंढमभ्यसेत् ॥ १५ ॥ अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव विमुच्यते । ज्ञानस्वरूपमेवादी ज्ञानं रेथेकसाधनम् ॥ १६ ॥ ज्ञातं येन निजं क्षपं केवल्यं परमं पदम । निष्कलं निर्मलं साक्षात्सचिदानन्दरूपकम् ॥१७॥ उत्पत्तिस्थितिसंहारस्कृतिज्ञानिविविजितम् । एनउज्ञानिमिति प्रोक्तमथ योगं ब्रवीमि ते ॥ १८ ॥ योगो हि बहुधा ब्रह्मन्भियने व्यवहारतः । मञ्जयोगो क्यश्चेव हटोडसी राजयोगतः ॥ १९॥ आरम्भश्च घटश्चेव तथा परिचयः स्मृतः। निष्पत्तिश्रेत्यवस्था च सर्वत्र परिकीर्तिता ॥ २० ॥ एतेषां लअणं ब्रह्मन्बस्ये शुणु समासतः । मानृकादियुतं मचं द्वादशाब्दं स यो जपेत ॥ २१ ॥ ऋमेण रूभते ज्ञानमणिमादिगुणान्वितम् ॥ अल्पबृद्धिरिमं योगं सेवते साधकाश्रमः ॥ २२ ॥ लवयोगश्चित्तलयः कोटिशः परिक्रीतितः। गच्छंसिष्ठतस्वपन्भ अन्ध्यायेकिष्कलमीश्वरम् ॥ २३ ॥ स एव लययोगः स्या-इटयोगमतः शुणु । यमश्र नियमश्रेव आसनं प्राणसंयमः ॥ २४ ॥ प्रत्याहारी धारणा च ध्यानं भूमध्यमे हरिम् । समाधिः समतावस्था साष्टाङ्गो योग उच्यते ॥ २५ ॥ महोमुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । जालंधरोड्डियाणश्च मूलबन्धस्तथैव च ॥ २६ ॥ दीर्घप्रणवसंधानं सिद्धान्तश्रवणं परम् । बज्रोली चामरोठी च सहजोठी त्रिधा मता ॥ २७ ॥ एतेपां सक्षणं ब्रह्मन्प्रत्येकं शुण तत्त्वतः । उच्चाहारो यमेष्वेको सुख्यो भवति नेतरः ॥ २८ ॥ अहिंसा नियमेच्येका मुख्या वै चतुरानन । सिद्धं पद्मं तथा सिद्धं भद्रं चेति चतुष्टयम् ॥ २९ ॥ प्रथमाभ्यासकाले तु विज्ञाः स्युश्चतुरानन । आहरयं कृत्यनं भूते-गोधी मन्नादिसाधनम् ॥ ३०॥ धातुक्रीकौस्यकादीनि सृगतृष्णामयानि वै। ज्ञात्वा सुधीस्त्रजेत्सर्वान्विज्ञान्युण्यप्रभावतः ॥ ३१ ॥ प्राणायामं ततः

क्रुयौत्वद्मासनगतः साथम् । सुत्रोमनं मठं कुर्योत्स्कृत्रहारं तु निर्वणम् ॥३२॥ सुष्ट्र छिप्तं गोमयेन सुधया वा प्रवत्नतः । सन्कुणैर्मशकैर्द्धवैर्विर्ततं च प्रयत्नतः ॥ ३३ ॥ दिने दिने च संग्रष्टं संमार्जन्या विशेषतः । वासितं च सुगन्धेव भूषितं गुग्गुकादिभिः ॥ ३४ ॥ नात्युच्छितं नातिनीचं चैळाजिनकुशोत्तरम् । तत्रोपविस्य मेघावी पद्मासमसमन्वतः ॥ ३५ ॥ ऋजुकायः प्राञ्जलिश्व प्रणमेदिष्टदेवताम् । ततो दक्षिणहस्तस्य अङ्गुष्टेनेव पिङ्गळाम् ॥ ३६ ॥ निरुध्य प्रवेद्वायुमिडया तु शनैः शर्नः । यथाशक्यविरोधेन ततः कुर्वाच कुम्भकम् ॥३७॥ पुनस्यजेत्पिङ्गळ्या शनरेव न वेगतः । पुनः पिङ्गळ्यापूर्य पुरयेदुदरं श्रानैः ॥ ३८ ॥ धारियत्वा यथाशक्ति रेचयेदिडया श्रानैः । वया द्यजेत्तयापूर्व धारवेदविरोधतः ॥ ३९ ॥ जानु प्रदक्षिणीकृत्य न द्वनं न विक्रन्बितम् । अञ्चलिस्तोटनं कुर्यात्मा मात्रा परिगीयते ॥ ४० ॥ इहया वायुमारोप्य शनैः षोडभमात्रया । कुम्भयेत्प्रितं पश्चाचतुःषष्ट्या तु मात्रया ॥ ४१ ॥ रेचवे-रिपङ्गकानाच्या द्वात्रिशनमात्रया पुन. । पुनः पिङ्गकयापूर्य पूर्ववस्तुसमाहितः ॥४२॥ प्रातमेध्यंदिने सायमधेरात्रे च कुम्मकान् । शनैरशीतिपर्यन्त चतुर्यारं समम्बसेत् ॥ ४३ ॥ एवं मासत्रयाभ्यासाद्वाडीशुहिन्ततो भवेत् । यदा तु माडी शुद्धिः स्थासदा चिद्धानि बाह्यतः ॥ २४ ॥ जायन्ते योगिनो देहे तानि षक्ष्याम्यशेषतः । स्तरीरलघुना दीप्तिजीठराग्निविवर्धनम् ॥ ४५ ॥ इत्सर्व च श्ररीरस्य तदा जायेत निश्चितम् । योगाविष्नकराहारं वर्जयेयोगविश्वमः ॥४६॥ लवण सर्पप चाम्लमुष्णं रूक्षं च नीक्ष्णकम् । शाक्यातं गमठादि विद्वस्थी-पथसेदनम् ॥ ४७ ॥ प्रातःस्नानोपवासादिकायह्रेशांश्र वर्जयेत् । अभ्यास-काल प्रथमं शस्तं शीराज्यभोजनम् ॥४८॥ गोधूममुद्रशास्यत्रं योगवृद्धिकरं विदुः । ततः परं यथेष्टं तु शक्तः स्याद्वायुधारणे ॥ ४९ ॥ यथेष्टधारणा-हायोः सिध्येत्केवलकुम्भकः । केवले कुम्मकं सिद्धे रेचपूरविवर्शिते ॥५०॥ न तस्य दुर्छभ किंचिन्निषु लोकेषु विधाने । प्रस्वेदो जायते पूर्व सर्दनं तेन कारयेत् ॥ ५१ ॥ ततोऽपि भारणाहायोः क्रमेणेव शनैः शनैः । कम्पो भवति देहस्य भासनस्थस्य देहिनः ॥ ५२ ॥ ततोऽधिकतराम्यासाहार्दुरी स्वेन जायते । यथा च दर्दरो भाव क्लुत्योरक्कत्व गच्छति ॥५३॥ पद्मासनस्थितो योगी तथा गच्छति भूतछे । ततोऽधिकतराभ्यासाङ्ग्रीसत्यागश्च जायते ॥ ५४ ॥ पद्मास-नस्य एवासी भूमिमुरमुज्य वर्तते । अतिमानुषचेष्टादि तथा सामध्येमुद्भवेत् ॥ ५५ ॥ न दर्शयेख सामर्थ्यं दर्शनं वीर्यवत्तरम् । स्वल्पं वा बहुधा दुःखं योगी व व्यथते तदा ॥ ५६ ॥ अस्पमूत्रपुरीपश्च स्वरूपनिद्वश्च जापते । कीळवो तृषिका काका स्वेददुर्गन्यतानने ॥ ५७ ॥ एतानि सर्वया तस ब जायन्ते ततः परम् । ततोऽधिकतरास्यासाङ्कमुत्पवते बहु ॥ ५८ ॥ येन सूचर

सिद्धिः साञ्चराणां जवे क्षमः। व्यात्रो वा शरभो वापि मन्नो तवय एव वा ॥ ५९ ॥ सिंहो वा योगिना तेन ब्रियन्ते इस्तताबिताः । स्वार्यसा सधा सर्वे तथा स्याद्वि योगिनः ॥ ६० ॥ तद्र्पवशगा नार्यः काङ्कन्ते तस्य सङ्गस्य । यदि सङ्गं करोत्येष तस्य बिन्दुक्षयो भवेत् ॥ ६१ ॥ वर्जयाता द्वियाः सर्व क्रयोदम्यासमादरात् । योगिनोऽङ्गे सुमन्धश्र जायते बिन्दुधारणात् ॥ ६२ ॥ वतो रहस्युपाविष्टः प्रणवं प्लुनमात्रया । जपेत्पूर्वाजितानां तु पापानां नाज-हेतवे ॥ ६३ ॥ सर्वविष्ठहरो मञ्जः प्रणवः सर्वदोषहा । एवसम्यासवीगेष सिद्धिरारम्भसंभवा ॥ ६४ ॥ ततो भवेद्धरावस्था पवनाम्यासतत्परा । प्राणी-ऽपानो मनो बुद्धिर्जीवात्मपरमात्मनोः ॥ ६५ ॥ अन्योन्यस्याविरोधेन एकसा घटते यदा । घटावस्थेति सा प्रोक्ता सिक्कानि ववीम्यहम् ॥ ६६ ॥ पूर्व यः कथितोऽभ्यासश्चतुर्थोशं परिग्रहेत् । दिवा वा बदि वा सायं याम-मात्रं समध्यसेत् ॥ ६७ ॥ एकवारं प्रतिदिनं कुर्यात्केवलकुम्मकस् । हृन्द्रि-याणीनिद्यार्थेभ्यो यहात्वाहरणं स्फूटम् ॥६८॥ योगी कुम्भकमास्थाय प्रत्याः \* हारः स उच्यते । यद्यत्पदयति चक्षुभ्यां तत्तद्रारमेति भावयेत् ॥ ६९ ॥ स्य-च्छणोति कर्णाभ्यां तत्तदारमेति भावयेत् । लभते नासया यद्यत्तत्तदारमेति भावयेत् ॥ ७० ॥ जिद्वया यद्गसं द्वाति तत्तद्वारमेति भावयेत् । त्वचा यच-रस्पृशेद्योगी तत्तदात्मेति आवयेत् ॥ ७३ ॥ एवं ज्ञानेन्द्रियाणां त तत्तत्त्वीक्यं सुसाधरेत्। याममात्रं प्रतिदिनं योगी यदादतन्द्रितः ॥ ७२ ॥ यथा क चित्तसामर्थ्यं जायते योगिनो ध्रुवम् । दूरश्रुतिर्दृरदृष्टिः क्षणादृरागमस्त्रभा ॥ ७३ ॥ वानिमद्धिः कामरूपत्वमदृश्यकरणी तथा । सलमुत्रप्रलेपेन लोहादेः स्वर्णता भवेत् ॥ ७४ ॥ खे गतिसाय जायेत संतताभ्यासयोगतः । सद् बुद्धिमता भाव्यं योगिना योगसिद्धये ॥ ७५ ॥ एते विन्ना महासिद्धेर्न रमे-त्तेषु बुद्धिमान् । न दर्शयेश्वसामर्थ्यं यस्यकस्यापि योगिराद् ॥ ७६ ॥ वधा महो यथा मुखीं यथा विधिर एव वा। तथा वर्तेत लोकस स्वसामध्येस गुप्तये ॥ ७७ ॥ शिष्याश्च स्वस्वकार्येषु प्रार्थयन्ति न संशयः । तत्तत्कर्मकर-व्यप्रः स्वाम्यासेऽविस्मृतो भवेत् ॥ ७८ ॥ अविस्मृत्य गुरोर्वास्यमभ्यसेत्तदः इर्निशम् । एवं भवेद्धठावस्था संतताभ्यासयोगतः ॥ ७९ ॥ अनभ्यासक-तश्चेव व्यागोष्ट्या न सिचाति । तस्मास्तर्वप्रयक्षेन योगमेव सदाम्यसेत् ॥ ८० ॥ ततः परिचयावस्था जायतेऽभ्यासयोगतः । बायुः परिचितो यक्का-दक्षिना सह कुण्डलीम् ॥ ८३ ॥ भाषयिःवा सुबुद्धायां प्रविशेदनिरोधतः । वायुना सह चित्तं च प्रविशेषा महापथम् ॥ ८२ ॥ वस्य चित्तं स्वपववं सुपुनां प्रविशेदिह । मूमिरापोऽनको वायुराकाशश्रेति पञ्चकः ॥ ८३ ॥ वेषु पञ्चमु देवानां घारणा पञ्चघोष्यते । पादादिजानुपर्यन्तं पृथिवीस्थानमुच्यदे

॥ ८४ ॥ प्रश्रिवी चतुरसं च पीतवर्ण खवर्णकम् । पार्थिवे वायुमारोप्य लका-रेण समन्वितम् ॥ ८५ ॥ ध्यायंश्रतुर्भुजाकारं चतुर्वक्रं हिरणमयम् । धारये-त्पञ्च घटिकाः पृथिवीजयमाप्नुयात् ॥ ८६ ॥ पृथिवीयोगतो सृत्युर्न भवे-दस्य योगिनः। आजानोः पायुपर्यन्तमपां स्थानं प्रकीर्तितम् ॥ ८७ ॥ आपोऽर्धचन्द्रं शुक्कं च वंबीजं परिकीर्तितम् । वारुणे वायुमारीप्य बकारेण समन्वितम् ॥ ८८ ॥ सारबारायणं देवं चतुर्वाहं किरीटिनम् । शुद्धस्फटिक-संकाशं पीतवाससमन्युतम् ॥ ८९ ॥ घारयेत्पञ्च घटिकाः सर्वपापैः प्रमु-व्यते। ततो जलाइयं नास्ति जले मृत्युर्न विद्यते॥ ९०॥ आपायोर्हदयान्तं च विक्रियानं प्रकीतितम् । विक्रिश्विकोणं रक्तं च रेफाक्षरसमुद्भवम् ॥ ९१ ॥ वही चानिकमारोप्य रेफाक्षरसमुज्वकम् । त्रियक्षं वरदं रुद्धं तरुणादित्यसंनिभम् ॥९२॥ भस्मोद् लितसर्वाङ्गं सुप्रसन्तमनुस्मरन् । धारयेलञ्ज घटिका वह्निनासी न दाझते ॥९३॥ न द्झते शरीरं च प्रविष्टस्याशिमण्डले । आहृद्या ह्रवीर्मध्यं बायुस्थानं प्रकीर्तितम् ॥ ९४ ॥ वायुः पदकोणकं कृष्णं यकाराक्षरभासुरम् मारुतं मरुतां स्थाने यकाराक्षरभासुरम् ॥ ९५ ॥ धारयेत्तत्र सर्वज्ञमीश्वरं विश्वतोमुखम् । धारयेलञ्च घटिका वायुवद्योमगो भयेत ॥९६॥ मरणं न त वायोश्च भयं भवति योगिनः। आश्रमध्यात् मूर्यान्तमाकाशस्थानमुच्यते ॥ ९७ ॥ ब्योम वृत्तं च धूम्रं च हकाराक्षरमासुरम् । आकाशे वायुमारीच्य इकारोपरि शंकरम् ॥ ९८ ॥ बिन्दुरूपं महादेवं व्योमाकारं सदाशिवम् । गुद्धस्फटिकसंकाशं धतवालेन्दुमालिनम् ॥ ५९ ॥ पञ्चवऋयुतं सीम्यं दश-बाहुं त्रिलोचनम् । सर्वायुधेर्धताकारं सर्वभूषणभूषितम् ॥ १०० ॥ उमार्ध-देह बरदं सर्वकारणकारणम् । आकाशधारणात्तस्य खेचरत्वं भवेजूवम् ॥१०१॥ यत्रकुत्र स्थितो वापि सुलमलन्तमभुते । एवं च धारणाः पञ्च कुर्याद्योगी विश्वक्षणः ॥ १०२ ॥ ततो इत्यारीरः स्यानमृत्युस्तस्य न विद्यते । ब्रह्मणः प्रख्येनापि न सीट्ति महामितः ॥ १०३ ॥ समभ्यसेत्तथा ध्यानं घटिका-षष्टिमेव च । वायुं निरुध्य चाकाशे देवतामिष्टदामिति ॥ १०४ ॥ सगुणं ध्यानमेतत्सादणिमादिगुणप्रदम् । निर्गुणध्यानयुक्तस्य समाधिश्च ततो भवेत् ॥ १०५ ॥ दिनद्वादशकेनैव समाधि समवाप्रयात् । बायुं निरुध्य मेघावी जीवन्मुक्तो भवत्ययम् ॥ १०६ ॥ समाधिः समतावस्था जीवास्मपर-भारमनोः । यदि स्वदेहमुत्स्रष्ट्रमिच्छा चेदुत्सृजेत्स्वयम् ॥ १०७ ॥ परब्रह्मणि छीवेत न तस्योत्कान्तिरिज्यते । अथ नो चेत्समुत्लष्टं स्वज्ञरीरं प्रियं यदि ॥ १०८ ॥ सर्वलोकेषु विहरजणिमादिगुणान्वितः । कदाचित्स्वेष्छया देवो भूता स्वर्गे महीयते ॥ १०९ ॥ मनुष्यो वापि यक्षो वा स्वेच्छ्यापीक्षणा-इवेत् । सिंहो ब्याघो गजो वामः स्वेच्छ्या बहुतामियात् ॥ ११० ॥ यथेष्ट-

मेव वर्तेत यहा योगी महेश्वरः । अभ्यासभेदती भेदः फर्छ तु सममेव हि ॥ १११ ॥ पार्षण वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजवेत् । प्रसार्य दक्षिणं पादं हस्ताभ्यां धारयेहढम् ॥ ११२ ॥ चुबुकं हृदि विन्यस्य प्रयेहायुना पुनः । कुरमकेन यथाशक्ति भारियत्वा तु रेचबेत् ॥ ११३ ॥ वामाङ्गेन सम-भ्यस्य दक्षाक्रेन ततोऽभ्यसेत्। प्रसारितस्तु यः पादस्तमूरूपरि नामयेत् ॥ ११४ ॥ अयमेव महाबन्ध उभयत्रैवमभ्यसेत् । महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकघीः॥ ११५॥ वायुना गतिमावृत्य निमृतं कर्णमुद्रया। पुटद्वयं समाकम्य वायुः स्फुरति सत्वरम् ॥ १९६ ॥ अयमेव महावेषः सिद्धैरभ्यस्यतेऽनिशम् । अन्तःकपालकुहरे जिह्नां च्यावृत्य धारयेत् ॥ १९७ ॥ भूमध्यदृष्टिरप्येषा मुद्रा भवति खेचरी । कण्ठमाकुश्य हृद्ये स्थापबेहृदया बिया ॥ ११८ ॥ बन्धो जालंधराख्योऽयं मृत्युमातङ्गकेसरी । बन्धो येन सुषुमायां प्राणस्तु द्वीयते यतः ॥११९॥ उड्यानास्यो हि बन्धोऽयं योगिसिः समुदाहतः । पार्धिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्जयेद्दढम् ॥ १२० ॥ अपान-मुर्ध्वमुखाव्य योनिबन्धोऽयमुच्यते । प्राणापानी नाद्विन्द् मुलबन्धेन चैक-ताम् ॥ १२१ ॥ गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशयः । करणी विष-रीताख्या सर्वेद्याविविनाशिनी ॥ १२२ ॥ नित्यमभ्यासयुक्तस्य जाठराप्निवि-वर्धनी । आहारो बहुलसास्य संपाद्यः साधकस्य च ॥ १२३ ॥ अल्पाहारो यदि भवेदप्रिर्देहं हरेत्क्षणात् । अधःशिरश्रोध्वेपादः क्षणं स्याप्प्रथमे दिने ॥ १२४ ॥ क्षणाच किंचिद्धिकमभ्यसेत दिनेदिने । बली च पलितं चैव षण्मासार्थान दृश्यते ॥ १२५ ॥ याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु काळ-जित्। बज्रोलीमभ्यसेशस्तु स योगी सिद्धिभाजनम् ॥ १२६ ॥ सभ्यते यदि तस्यैव योगसिद्धिः करे स्थिता । अनीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेद्रवस् ॥ १२७ ॥ अमरीं यः पित्रेक्तित्यं नस्यं कुर्वन्दिने दिने । बज्रोलीमभ्यसंक्ति-स्प्रमगरोलीति कथ्यते ॥ १२८ ॥ ततो भवेद्वाजयोगी नान्तरा भवति ध्रुवम् । यदा नु राजयोगेन निष्पन्ना योगिभिः किया ॥ १२९ ॥ तदा विवेः कवैराग्यं जायते योगिनो ध्रुवम् । विष्णुर्नाम महायोगी महाभूतो महातपा-॥ १३० ॥ तत्त्वमार्गे यथा दीपो दृश्यते पुरुषोत्तमः । यः स्तनः पूर्वपीतस्त निष्पीड्य मुद्मश्रुते ॥ १३१ ॥ यसाजातो भगात्पूर्वं तसिन्नेव भगे रमन् । या माता सा पुनर्भार्या या भार्या मातरेव हि ॥ १३२ ॥ यः पिता स पुनः पुत्रो यः पुत्रः स पुनः पिता । एवं संचारचके कृपचकेण घटा इव ॥१३३॥ भ्रमन्तो योनिजन्मानि श्रुत्वा लोकान्समधने । त्रयो लोकास्त्रयो वेदासिसः संध्यास्त्रयः स्वराः ॥ १३४ ॥ त्रयोऽप्रयत्र त्रिगुणाः स्थिताः सर्वे त्रयाक्षरे । त्रयाणामक्षराणां च योऽघीतेऽव्यर्धमक्षरम् ॥ १३५ ॥ तेन सर्वमिदं प्रोतः सास्तर्कं साथरं पद्म्। पुष्पमध्ये यथा गन्धः पयोमध्ये यथा वृतम् ॥ १६६॥ सिक्तमध्ये यथा तंलं पाषाणेष्विव काञ्चनम्। हृदि स्थाने स्थितं पद्मं सस्य सक्तमभोमुखम् ॥ १६७ ॥ कर्ष्यनालमधोविन्दुस्तस्य मध्ये स्थितं मनः। अकारे रेचितं पद्ममुकारेणेव भिषते ॥ १६८ ॥ मकारे समते नादमधेमान्ना सु निश्चला । शुद्धस्कटिकसंकाशं निष्कलं पापनाश्चनम् ॥ १६९ ॥ समते सोगयुक्तात्मा पुरुषस्वत्वरं पदम्। कृर्यः स्वपाणिपादादिशिरश्चात्मनि धारयेत् ॥ १६० ॥ एवं हारेषु सर्वेषु वायुष्रितरेचितः । निषिद्धं तु नवद्वारे कर्ष्यं श्वाकृतिससंस्थया ॥ १४१ ॥ घटमध्ये यथा दीपो निवातं कुम्मकं विदुः। निषिद्धंनविन्द्वरित्वर्तने निरुपद्ववे ॥ १४२ ॥ निश्चितं त्वात्ममान्नेणाविद्यष्टं योगसेववेत्युपनिषत् ॥ ॐ सह नाववत्विति ज्ञान्तिः॥

इति योगतत्त्वोपनियत्समाक्षा ॥

### आत्मप्रयोधोपनिषत् ॥ ४४ ॥

श्रीमकारायणाकारमधाक्षरमहाशयम् स्वमात्रातुभवात्सिद्धमात्मवोवं हरिं भजे ॥ १ ॥ ॐ वाब्ये मनसीति शान्तिः॥

👺 प्रस्वरानन्दं ब्रह्मपुरुपं प्रणवस्त्ररूपं अकार उकारो सकार इति व्यक्षरं प्रणवं तदेवदोमिति । यमुक्ता मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात् । 👺 नमी बारायणाय बाज्ज बक्रगदाधराय तस्मात ॐ नमो नारायणायेति मन्नोपासको बैकुण्डभवनं गर्मिप्यति । अथ यदिदं ब्रह्मपुरं पुण्डरीकं तस्मात्तहिदासमात्रं र्दापवस्त्रकारां । त्रक्षण्यो देवकीपुत्रो त्रक्षण्यो मधुसुदनः । त्रक्षण्यः पुण्डरी-काक्षो महाण्यो विष्णुरच्युतः ॥ सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणपुरुपमकारणं परं ब्रह्मों । शोकमोहविनिर्मुक्तो विष्णुं ध्यायश्च सीदति । हैताहैतमभयं भव-ति । मृत्योः स मृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति । हत्पन्नमध्ये सर्वं य-चलाकाने प्रतिष्ठितम् । प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं वहा । स एतेन ध्रक्षेनात्मनासाहोकादुःकम्यायुष्मिन्खर्गे लोके सर्वान्कामानाहवाऽमृतः सम-भवद्मृतः समभवत् । यत्र ज्योतिरजस्तं यस्मिल्लोकेऽभ्यहितम् । तस्मिन्मा बेहि स्वमानमृते लोके अक्षते अस्यते लोके अक्षते अमृतत्वं च गण्यलों नमः **॥ १ ॥ प्रगलित निजमायोऽहं निस्तुल्हिश्रह्म वस्तुमात्रोऽहस् । अस्तिमिताइं-**क्रोडहं प्रगलितजगदीकाजीवमेदोऽहम् ॥ १ ॥ प्रत्यगभिक्रपरोऽहं विध्यसाहो-षिकिनिषेघोऽहम् । समुदासाश्रमितोऽहं प्रविततसुखपूर्णसंविदेवाहम् ॥२॥ सास्यनपेक्षोऽहं निजमहिन्नि संस्थोऽहमचलोऽहम् । अजरोऽहमच्यपोऽहं

पक्षविपक्षादिमेदवियुरोऽहम् ॥ ३ ॥ ववबोधेकरसोऽहं मोक्षानन्दैकसिन्युरे बाहम् । सहमोऽहमक्षरोऽहं विगलितगुणजारुकेवकारमाहम् ॥ ४ ॥ निर्वीः गुण्यपहोऽहं कुक्षिस्थानेकलोककलनोऽहम् । कृटस्थ चेतनोऽहं निष्कियधामाः इसप्रतक्यों इस् ॥ ५ ॥ एको इसविकलो इहं निर्मल निर्वाण स्तिरेवाहक । मिरवयवोऽहमजोऽहं केवलसन्मात्रसारभूतोऽहम् ॥ ६ ॥ निरवधिनिष-बोघोऽहं ग्रुभतरभावोऽहमप्रमेखोऽहम् । विसुरहमनवद्योऽहं निरवित्रिःसी॰ मतस्वमात्रोऽहम् ॥ ७ ॥ वेद्योऽहमागमान्तराराध्यः सकलभ्वनहृद्योऽहम् । परमानन्द्वतोऽहं परमानन्दैकभूमरूपोऽहम् ॥ ८ ॥ शुद्धोऽहमद्द्योऽह् संततभावोऽहमादिश्रम्योऽहम् । शमितान्तत्रितयोऽहं बढ्ढो मुक्तोऽहम-द्धतात्माहम् ॥९॥ श्रद्धोऽहमान्तरोऽहं शायतविज्ञानसमरसात्माहम् । शोधि-तपरतस्त्रोऽहं बोधानन्दैकमृतिरेचाहम् ॥ १० ॥ विवेकयुक्तिबुद्धाहं जाना-स्यारमानमद्वयम् । तथापि बन्धमोक्षादिव्यवहारः प्रतीयते ॥ ११ ॥ निवृत्तोऽपि प्रपञ्जो मे सत्यवद्भाति सर्वदा । सर्पादौ रज्ञसत्तेव वश्च-सत्तेव केवलम् । प्रपञ्चाधाररूपेण वतेतेऽतो जगन्नहि ॥ १२ ॥ यथेश्वर-संसंब्यामा शर्करा वर्तते तथा। अद्वयब्रह्मरूपेण व्यामोऽहं वै जगन्नयस् ॥ १३ ॥ ब्रह्मादिकीटपर्यन्ताः प्राणिनो सिय कल्पिताः । ब्रह्मदादिविकारा-न्तसारङ्गः सागरे यथा ॥ १४ ॥ तरङ्गस्थं द्ववं सिन्धुनं वान्छति यथा तथा । विषयानन्दवाच्छा मे माभुदानन्दरूपतः ॥ १५ ॥ दारिद्याका यथा नास्ति संपन्नस्य तथा मम । ब्रह्मानन्दे निममस्य विषयामा न तन्नवेत् ॥ १६ ॥ विषं इट्टाऽसृतं इट्टा विषं त्यजित बुद्धिमान् । आत्मानमपि इष्टाहमनात्मानं स्वजास्यहम् ॥ १७ ॥ घटावभासको भानुर्घटनाहो न नहयति । देहावभा-सकः साक्षी देहनाही न नक्यति ॥ १८ ॥ न में बन्धो न में मुक्तिन मे शास्त्रं न से गुरुः । सायामात्रविकासत्वान्मायानीतोऽहमहूयः ॥ १९ ॥ - प्राणाश्चलन्तु तद्धर्मैः कामैची हन्यतां मनः । आनन्दबुद्धिपूर्णस्य मम हु:खं कथं भवेत् ॥ २० ॥ भात्मानमञ्जला वैग्नि काप्यज्ञानं पछायि-सम् । कर्तरवमद्य मे नर्ष्ट करीव्यं वापि न कचित् ॥ २१ ॥ ब्राह्मण्यं कुलगोन्ने च नामसौन्दर्यजातयः । स्थूछदेहराता एते स्थूछाद्वित्रस्य मे नहि ॥ २२ ॥ अत्पिपासान्ध्यवाधिर्यकासकोधादयोऽसिलाः । लिङ्गदेहगता प्ते ग्राल-इस न सन्ति हि ॥ २३ ॥ जहत्वप्रियमोवत्वधर्माः कारणदेहगाः । न सन्ति मम नित्यस निर्विकारस्वरूपिणः ॥२४॥ उत्कर्म यथा मानुरन्धकारः प्रती-वते । स्वप्रकाशे परानन्दे तमो मृहस्य जायते ॥ २५ ॥ चतुर्देष्टिनिरोधेऽभैः सूर्यो नासीति मन्यते । तथाज्ञानावृतो देही ब्रह्म नासीति मन्यते ॥ २६ 🎗 यथासतं विचादिशं विचरोचैर्न लिप्यते । न स्प्रशामि अहादिनी जहरी-

धाप्रकाशतः ॥ २७ ॥ खल्पापि दीपकणिका बहुकं नाश्येषमः । खल्पोऽपि
भोधो निविदं बहुकं नाश्येषमः ॥ २८ ॥ कालत्रये यथा सर्पो रजौ नास्ति
सथा मि । अहंकारादिदेहान्तं जगन्नास्त्रहमद्वयः ॥ २९ ॥ चिद्रपत्वान्न मे
जाक्वं सत्यत्वान्तान्तं मम । आनन्दत्वान्न मे दुःखमञ्जानाद्वाति सत्यवत्
॥३०॥ आत्मप्रवोधोपनिषन्मुहृतेमुपासित्वा न स पुनरावति न स पुनरावतित
इत्युपनिषत् ॥ ॐ वाब्धे मनसीति शान्तिः ॥

इत्यारमप्रबोधोपनिषस्तमाक्षा ॥

#### नारदपरित्राजकोपनिषत् ॥ ४५ ॥

षारिबाज्यधर्मप्गालङ्कारा वत्यबोधतः । दशप्रणवलक्ष्यार्थे यान्ति तं राममाश्रये ॥ १ ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्ति.॥

परिवादित्रिशिकी सीताच्डानिर्वाणमण्डलम् । दक्षिणा शरभं स्कन्दं महा-मारायणाह्यम् ॥ अथ कदाचित्परिवाजकाभरणो नारदः सर्वछोकसंचारं कुर्दै-अपूर्वपुण्यस्थलानि पुण्यनीयानि नीर्थीकुवैश्ववलोक्य चित्तशुद्धि प्राप्य निर्वेरः शान्तो दान्तः सर्वतो निर्वेदमासाध स्वरूपानुसंधानमनुसंधय नियमानन्द-विशेषगण्यं मुनिजनस्पसंकीणं नेमिपारण्यं पुण्यस्थलमबलोक्य सरिगमपध-निससंज्ञैवेराम्बवोधकरः स्वरविदेशिः प्रापञ्जिकपराश्चित्वेहरिकथालापेः स्थावरज्ञ-क्रमनामकै भेगवद्रिकिविद्येपैर्नरसृगिकंपुरुपासरिकंतरायसरोगणान्संमोहयसागः तं ब्रह्मात्मजं भगवद्गक्तं नारद्मवलोक्य द्वादशवर्षसञ्चयागोपस्थिताः श्रुताध्य-यनसंपन्नाः सर्वज्ञास्तपोनिष्ठापराश्च ज्ञानवेराग्यसंपन्नाः श्रानकादिमहपेयः अस्यूत्थानं कृत्वा नत्वा यथोचितातिश्यपूर्वकमुपवेशयित्वा स्वयं सर्वेऽप्युपविद्या भो भगवन् बहापुत्र कथ मुत्तयुपायोऽस्माकं वक्तव्य इत्युक्तस्तान् स होवाच नारदः सत्क्लभवोपनीतः सन्यगुपनयनपूर्वकं चतुश्रस्वारिशःसंस्कारसंपन्नः स्वामिमतैकगुरुसमीपे स्वशासाध्ययनपूर्वकं सर्वविद्याभ्यासं कृत्वा द्वादशव-र्षशुश्राश्र्वार्वकं प्रहावर्षं पञ्चवित्रतिवत्सरं गाईस्थ्यं पञ्चवित्रातिवत्सरं वानप्र-स्योधमं तद्विधिवाकमाक्षिवंत्यं चतुर्विधयद्मचर्यं पद्विधं गाईस्थ्यं चतुर्विधं वा-नप्रस्थपमं सम्यगम्यस्य तदुचितं कर्म सर्वं निर्वर्शः साधनचतुष्ट्रयसंपन्नः सर्व-संसारोपरि मनोवाकायकर्मभिर्यथाशानिवृत्तस्तथा वासनेषणोपर्यपि निर्वेरः क्षान्तो दान्तः संन्यासी परमहंसाक्षमेणास्विछितस्वस्वरूपध्यानेन देहत्यागं करोति स मुक्तो भवति स मुक्तो भवतीत्युपनिपत् ॥ प्रथमोपदेशः ॥ १ ॥ अध हैनं भगवन्तं नारदं सर्वे शौनकाद्यः पप्रच्छुभौ भगवन्संन्यासविधि नो

बूहीति तानवलोक्य नारदसास्वरूपं सर्व पितामहमुखेनैव ज्ञातुमुचितमित्यु-क्ता सत्रयागपूर्त्यनन्तरं तैः सह सत्यकोकं गत्वा विधिवह्रह्मनिष्ठापरं परमेष्ठिनं नत्वा स्तुत्वा यथोचितं तदाज्ञया तैः सहोपविश्य नारदः पितामहसुवाच गरुस्वं जनकस्त्वं सर्वविचारहस्यज्ञः सर्वज्ञस्त्वमतो मत्तो मदिष्टं रहस्यमेकं वक्तव्यं खद्विना मद्भिमतरहस्यं वक्तं कः समर्थः । किमितिचेत् पारिबाज्य-. खरूपक्रमं नो ब्रहीति नारदेन प्रार्थितः परमेष्टी सर्वतः सर्वानवलोक्य मुह-तमात्रं समाधिनिष्ठो भूरवा संसारातिनिवृत्त्यन्वेषण इति निश्चित्य नारदमव-छोवव तमाह पितामहः। पुरा मत्पुत्र पुरुषसुक्तोपनिपद्गहस्यप्रकारं निरतिश-याकारावलम्बिना विरादपुरुषेणोपदिष्टं रहस्यं ते विविच्योच्यते तरक्रममतिर-इस्यं बाढमवहितो भूत्वा श्रयतां भी नारद् विधिवदादावनुपनीतोपनयनान-न्तरं तःसःकुळप्रस्तः पितृमातृविधेयः पितृसमीपादन्यत्र सःसंप्रदायस्यं श्रद्धावन्तं सत्कुलभवं श्रोत्रियं शास्त्रवात्सरुयं गुणवन्तमकुटिलं सद्ग्रह्मासाध नत्वा यथोपयोगग्रुश्रूपापूर्वकं स्वाभिमतं विज्ञाप्य द्वादश्ववंसेवापुरःसरं सर्वविद्याध्यासं कृत्वा तद्वज्ञ्या स्वकुलानुरूपामभिमतकन्यां विवाह्य प्रश्न-विंशतिवस्तरं गुरुकुलवासं कृत्वाथ गुवैनुज्ञया गृहस्थोचितकर्म कुर्वनदीर्वास-ण्यनिवृत्तिमेत्य स्ववंशवृद्धिकामः पुत्रमेकमासाद्य गार्हस्थ्योचितपञ्चविंशतिव-रसरं तीर्वा ततः पञ्चविशतिवस्तरपर्यन्तं त्रिपवणमुद्दकस्पर्शनपूर्वकं चतुर्थका-लमेकवारमाहारमाहरत्रयमेक एव वनस्थी भृत्वा पुरप्रामप्राक्ततसंचारं विहास निकर(?)विरहिततदाशितकमींचितकृत्यं निर्वर्शं दृष्श्रवणविषयवैतृष्ण्यमेख चत्वारिशस्मित्कारसंपन्नः सर्वतो विरक्तश्चित्तशुद्धिमेत्याज्ञास्येष्याहंकारं द्रभ्वा साधनचतुष्ट्रयसंपद्मः संन्यस्तुमईतीत्युपनिषत् ॥ द्वितीयोपदेशः ॥ २ ॥

अध हैनं नारदः पितामहं पप्रच्छ भगवन् केन संन्यासाधिकारी वेत्येवमादौ संन्यासाधिकारिणं निरूप्य पश्चारसंन्यासविधिरुच्यते अवहितः शृणु । अथ पण्डः पिततोऽक्रविकछः भेणो बिधरोऽर्भको मृकः पापण्डश्चकी लिक्षी वैखानसहरिद्वजौ शृतकाध्यापकः शिपिविष्टोऽनिप्तको वैराग्यवन्तोऽप्येते न संन्यासाईः संन्यस्ता यद्यपि महावाक्योपदेशेनाधिकारिणः पूर्वसंन्यासी परमहंसाधिकारी ॥—परेणवारमनश्चापि परस्यैवात्मना तथा । अभयं समवामोति स्व परिवाहिति स्मृतिः ॥ १ ॥ पण्डोऽथ विकलोऽप्यन्धो बालकश्चापि पातकी । पिततश्च परद्वारी वैखानसहरिद्वजौ ॥ २ ॥ चक्की लिक्षी च पापण्डी शिपिविष्टोऽप्यनमिकः । द्वित्रवारेण संन्यसो शृतकाध्यापकोऽपि च । एते नार्हन्ति संन्यासमानुरेण विना क्षमम् ॥ ३ ॥ आतुरकाछः कथमार्थसंन्यतः ॥–प्राणस्योक्षमणासञ्चकालस्वातुरसंज्ञकः । नेतरस्वातुरः काछो सुक्तिमार्गप्रवर्तकः ॥ ४ ॥ आतुरेऽपि च संन्यासे तक्तन्यक्षपुरःसरम् ।

अचावृत्ति च कृत्वैव संन्यसेद्विचिवद्वभः ॥ ५ ॥ आतुरेअपि कमे वापि प्रैषमेवी स कत्रचित्। न मधं कर्मरहितं कर्म मञ्जमपेक्षते ॥ ६ ॥ अकर्म मझरहितं बातो मध्रं परित्यनेत् । मध्रं विना कर्म कुर्याद्रसान्याङ्गतिवद्भवेत् ॥ ७ ॥ विश्वक्रकर्मसंक्षेपारसंन्यासस्वातुरः स्मृतः । तसादातुरसंन्यासे मन्नावृत्ति-विविभूने ॥ ८ ॥ आहितामिर्विरक्तबेहेशान्तरगती यदि । प्राजापत्येष्टि-अस्रवेव निर्वृत्येदाय संन्यसेत् ॥ ९ ॥ मनसा वाय विष्युक्तमन्नावृत्या-थ्या जले । अत्यनुष्टानमार्गेण कर्मानुष्टानमेव वा ॥ १०॥ समाप्य संन्यसिद्धिकातो चेल्पातित्वमाप्र्यात् ॥ ११ ॥ यदा मनिस संजातं वैतृष्ण्यं सर्ववस्तुषु । तदा संन्वासमिच्छेत पतितः स्वाद्विपर्यवे ॥ १२ ॥ विस्कः अवकेडीकारमारकात गृहे वसेत् । सरागी नरकं याति प्रवजनिष्ठ द्विजा-श्रमः ॥ १३ ॥ यस्यैतानि सुग्मानि जिह्नोपस्योदरं करः । संन्यसेदक्रतोहाही बाह्मजो बहाचर्यवान् ॥ १४ ॥ संसारमेव निःसारं दृष्टा सारदिदक्षया । ब्रह्मजन्त्रकृतोद्वाहाः परं वैसम्यमाश्रिताः ॥ १५ ॥ प्रवृत्तिङक्षणं कर्म ज्ञानं संन्यासलक्षणम् । तस्याज्ज्ञानं पुरस्कृत्य मंन्यसेदिह बुद्धिमान् ॥ १६ ॥ यदा त विदितं तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनम् । तद्देकदण्टं संगृद्धाः सोपवीतां शिखाः द्यजेल् ॥ १७ ॥ परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि । सर्वेषणाविनि-मेकः स भैक्षं भोक्तुमहीत ॥ १८॥ प्जितो वन्दितश्रेव सुप्रसन्नो यथा भवेत । तथा चेत्ताक्यमामस्तु तदा भवति भैक्षभुक् ॥ १९ ॥ भहमेवाक्षरं अक्ष बासुदेवाल्यमद्वयम् । इति भावो ध्रुवो यस्य तदा भवति भैक्षसुक् n २० ॥ यसिङ्शान्तिः श्रमः शीर्चं सत्यं संतोप आर्जवस् । अभिकासन्द-अवस स कैनस्याक्षकी बलेश ॥ २१ ॥ यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेष पाप-कम । कर्मणा मनसा वाचा तदा भवति भैक्षभुक् ॥ २२ ॥ दशलक्षणकं धर्ममन्तिष्ठनसमाहितः । वेदान्तान्विधिवच्छुत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥२३॥ धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचिमिन्दियनिग्रहः । चीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं वर्षक्रकम् ॥ २४ ॥ अतीतान सरेद्रोगान तथानागतान्पि। प्राप्तांक्ष नामिनन्देशः स कैवस्याश्रमे वसेत् ॥ २५ ॥ अन्तस्थानीन्द्रियाण्यन्तर्बहि-श्रान्विषयान्बहिः । श्रक्नोति यः सदा कर्तुं स कैवल्याश्रमे वसेत् ॥२६॥ प्राणे कते यथा देहः सुखं दुःखं न विन्द्ति । तथा चेत्प्राणयुक्तोऽपि स कैवस्या-श्रमे वसेत् ॥ २७ ॥ कीपीनयुगळं कन्या दण्ड एकः परिग्रहः । यतेः परम-इंसस्य नाधिकं तु विधीयते ॥ २८ ॥ यदि वा कुस्ते रागादधिकस्य परिग्र-इस । रीरवं नरकं गत्वा निर्यग्योनिय जायते ॥ २९ ॥ विशीणीन्यमछान्येय चेकानि प्रथितानि तु । इत्वा कन्यां वहिर्वासो धारयेदासुरक्षितम् ॥ ३० ॥ र्क्वासा अवासा वा प्कटिंटरलोलुपः। एक एव चरेक्रियं वर्षास्त्रेकव

सेवसेत् ॥ ३१ ॥ कुटुम्बं पुत्रदारांश्च वेदाङ्कालि च सर्वतः । यशं यज्ञोपवीतं च सक्त्वा गृदधरेचातिः ॥ ३२ ॥ कामः कोधस्तथा दुर्पो खोममोहाद्यम वे । तांस्तु दोषान्परित्यच्य परिवाण्निर्ममो भवेत् ॥३३॥ रागद्वेषविबुक्तात्मा समकोष्टाइमकाञ्चनः । प्राणिहिंसानिवृत्तत्र मुनिः खात्सर्वनिःस्पृहः ॥ ३४ ॥ दुम्भाइंकारनिर्मुक्तो हिंसापैश्चन्यवर्जितः । आत्मज्ञानगुणोपेतो यतिर्मोक्षम-बागुयात् ॥ ३५ ॥ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषसृच्छत्यसंत्रायः । संनियम्य त तान्वेव ततः सिद्धिं निगच्छति ॥ ३६ ॥ न जातु कामः कामानासुपभीगैन क्कान्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ ३७ ॥ श्रुखा स्पृष्टा च मुक्त्वा च इष्ट्रा प्रात्वा च यो नरः। न हृष्यति ग्छायति वा स विजेयौ जितेन्द्रिय: ॥ ३८ ॥ बस्य वाकानसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा । स वै सर्व-मबामीति वेदान्तीपगतं फलम् ॥ ३९ ॥ संमानाद्राह्मणो निस्यमुद्धिजेत विषादिव । असृतस्येव षाकाङ्कोदयमानस्य सर्वदा ॥ ४० ॥ सुखं हावसतः होते सुखं च प्रतिबुध्यते । सुखं चरति लोकेऽस्मिश्वयमन्ता विनद्यति ॥४१४ मतिबादांसितिक्षेत नावमन्येत कंचन । न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥४२॥ कुष्यन्तं न प्रतिकुष्येदाकृष्टः कुशलं वदेत् । सप्तद्वारावकीणाँ च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ४३ ॥ मध्यात्मरितरासीनो निरपेक्षो निराशिषः । भारमनेव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४४ ॥ इन्द्रियाणां निरोधेन राग-द्वेपक्षयेण च । अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ४५ ॥ अस्थिरधूणं बायुबद्धं मांसशोणितलेपितम्। चर्मावबद्धं दुर्गन्धि पूर्णं मूत्रपुरीषयोः॥४६॥ जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् । रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं स्यजेत् ॥४७॥ मांसास्कपूयविण्मृत्रसायुमजास्थिसंहती। देहे चेत्रीतिमाम्मृढी अविता नरकेऽपि सः ॥ ४८ ॥ सा कालपुत्रपद्वी सा महावीचिवागुरा । सा-सिपत्रवनश्रेणी या देहेऽहमिति स्थितिः ॥४९॥ सा खाज्या सर्वयकेन सर्वना-होऽप्युपस्थिते । स्प्रष्टव्या सा न अन्येन सम्बमांसेव पुरुकसी ॥ ५० ॥ प्रिये-षु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम् । विस्त्य ध्यानयोगेन ब्रह्माप्बेति सना-तजम् ॥ ५१ ॥ अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सङ्गान्शनैः धनैः। सर्वहर्न्हेर्वि-निर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ५२ ॥ एक एव चरेश्वरयं सिद्धार्थमसहायकः । सिद्धिमेकस्य पश्यन्हि न जहाति न हीयते ॥ ५३ ॥ कपालं वृक्षमूलानि क्रचेकान्यसहायता । समता चैव सर्वसिन्नैतन्युक्तस्य कक्षणम् ॥ ५४ ॥ सर्वभृतहितः शान्तिखदण्डी लकमण्डलुः । एकारामः परिवज्य भिक्षार्थे ब्रा-ममाविशेष् ॥ ५५ ॥ एको भिक्षुर्यथोकः स्वाह्मावेव मिथुनं स्मृतम् । त्रयो श्रामः समाख्यात अर्थ्व तु नगरायते ॥ ५६ ॥ नगरं यहि कर्तव्यं आमी बा बिश्चतं तथा । एतत्रयं प्रकुर्वाणः साधर्माष्यवते मतिः ॥ ५७ ॥ राजमाताँदैः

तेषां स्याद्धिशावार्ता परस्परम् । खेहपेशून्यमात्सर्थे संनिक्षीस संशयः ॥ ५८ ॥ एकाकी निःस्पृहस्तिष्ठेश्व हि केन सहालपेत् । दशासारायणेश्येव प्र-तिवावयं सदा यतिः ॥ ५९ ॥ एकाकी चिन्तयेद्वत्र सर्वोवाक्कायकर्मभिः । मृत्युं च नाभिनन्देत जीवितं वा कयंचन ॥ ६० ॥ कालमेव प्रतीक्षेत यावदायुः समाप्यते । नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम् । कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥ ६१ ॥ अजिह्नः एण्डकः पृष्करन्धो वधिर एव च । सम्बद्ध सच्चते भिक्षः पर्भिरतैर्नं संशवः ॥ ६२ ॥ इदमिष्टमिदं नेति योऽभग्नपि न सजाति । हितं सध्यं मितं वक्ति तमजिहं प्रचक्षते ॥ ६३ ॥ अद्यक्षातां थथा नारीं तथा पोडशवार्षिकीम् । शतवर्षां च यो दृष्टा निविकारः स वण्डक: ॥ ६४ ॥ भिक्षार्थमटनं यस्य विष्मुत्रकरणाय च । बोक्कान परं षाति सर्वथा पहरेव सः ॥ ६५ ॥ तिष्ठतो अजतो वापि यस्य चक्षनं दरगम् । चतुर्वृगां भवं सक्तवा परिवाद सोऽन्ध उच्यने ॥ ६६ ॥ हिताहितं सनोरासं क्षत्वः शोकावडं तु यत् । अस्वापि न शूणोनीव विधरः स प्रकीतितः ॥६७॥ साबिध्वे विषयाणां यः समयो विकलेन्द्रियः । सुसवद्वतेने नित्यं स भिक्षर्मुरध उच्यते ॥६८॥ नटादियेक्षणं घतं प्रमदासहृदं तथा। सक्ष्यं भोज्यसुद्रक्यां च चण्क पश्चेतकदाचन ॥६९॥ रागं द्वेष मदं मायां द्वोहं मोहं परागम् । पहेतानि चति-निस्यं मनसापि न जिन्तयेत्॥७०॥ मञ्जर्क गुरुवस्त्र च स्नीकथालीस्यमेव च। दिया स्वापं च यानं च कतीमां पातकानि षद् ॥७१॥ दूरवात्रा प्रयत्नेन वर्जयेद्रा-स्मचिन्तकः। सदोपनिषदं विद्यामभ्यसेन्मुकिहेनुकीम्॥७२॥न नीर्थसेवी निर्ख स्वाक्षोपवासपरो यतिः। न चाध्ययनशीलः त्यात्र व्याख्यानपरो भवेत् ॥ ७३ ॥ अपापमशढं वृत्तमजिहां नित्यमाचरेत् । इन्द्रियाणि समाहृत्य कुर्मोन Sक्वातीब सर्वदाः ॥ ७४ ॥ क्षीणेन्द्रियमनोवृत्तिनिराक्षीनिष्परिग्रहः । निर्द्रन्हो निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च ॥ ७५ ॥ निर्ममो निरहंकारो निरपेक्षो निराहिषः । विधिक्तदेशसंसको सुच्यते नात्र संशय इति ॥ ७६ ॥-अप्रमत्तः कर्मभक्तिज्ञानसंपन्नः स्वतन्त्रो वराग्यमेत्य ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो वा मुख्य-वृत्तिका चेद्रश्चर्य समाप्य गृही भवेद्रहाहूनी भूत्वा प्रवजेश्चित्रिया ब्रह्म-चर्यादेव प्रवजेहहाद्वा बनाद्वाय पुनरवती वा वर्ता वा स्नातको बाऽस्नातको वोत्समाप्तिरनिप्तको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवजेत्तद्वके प्राजायायामे-वैष्टि कुर्वन्त्यथवा न कुर्यादाहवेटयामेव कुर्याद्शिहिंघाणः प्राणमेवैतया करोति ससाधिभातवीयामेव कुर्यादेतयेव त्रयो धातवो यदुत सस्व रजसम इति ॥ अयं ते मोनिर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचयाः । तं जानसम आरोहाथानी वर्षमा र्थिमिखनेन मञ्जेणाग्निमाजिन्नेदेव वा अग्नेयोनिर्धः प्राणः प्राणं गण्ड स्वा योनि गण्ड साहेत्येवमेवतदाहवनीवादिमाहत्य पूर्ववद्विमाजि-

घेखद्भिं न विन्देद्प्सु जुहूयादापो वै सर्वा देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि खाहेति हत्वोद्धस्य तदुदकं प्राश्नीयात्साज्यं हितरनामयं मोदमिति शिक्षां यज्ञोपवीतं पितरं पुत्रं कळत्रं कर्म चाध्ययनं मझान्तरं विसुज्येव परि-वजत्यात्मविन्मोक्षमक्रेक्षेघातवीयैर्विधेस्तद्रहा ततुपासितव्यमेवेतदिति ॥ पिता-महं पुनः पप्रच्छ नारदः कथमयज्ञीपवीती ब्राह्मण इति ॥ तमाह पितामहः ॥ सशिल वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेहुधः। यदश्वरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धार-देत् ॥ ७७॥ सूचनात्सूत्रमित्याहः सूत्रं नाम परं पदम् । तत्सूत्रं विदितं बेन स वित्रो वेदपारगः॥ ७८॥ येन सर्वमिदं मोतं सुत्रे मणिगणा इव। तत्सुन धारयेद्योगी योगवित्तस्वदर्शनः ॥ ७९ ॥ बहिःसुत्रं त्यजेद्विद्वान्योगमुत्तममा-स्थितः । ब्रह्मभावमिदं सूत्रं धारयेषः सचेतनः । धारणात्तस सूत्रस्य नौ-च्छिष्टो नाग्रचिभवेत् ॥ ८० ॥ सूत्रमन्तर्गतं येषां शानयहोपवीतिनाम् । ते वै सत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः ॥ ८३ ॥ ज्ञानशिखिनी ज्ञाननिष्ठा ञ्चानयज्ञोपवीतिनः । ज्ञानमेव परं तेषां पवित्र ज्ञानमुच्यते ॥ ८२ ॥ अप्नेरिव शिखा नान्या यस ज्ञानमयी शिखा । स शिसीत्युच्यते विद्वानेतरे केशधारिणः ॥८३॥ कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके बाह्मणादयः। तेसिर्धार्यसिदं सुत्रं कियाक ति वे स्मृतम् ॥ ८४ ॥ क्षिला ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् । बाह्मण्यं सक्छं तस्य इति बह्मविदी बिदुरिति ॥ ८५ ॥-तदेतद्विज्ञाय बाह्मणः परिवाज्य परिवाडेकशाटी मुण्डोऽपरिवाहः शरीरक्केशासहिष्णुश्चेदश्वका यथा-क्षिक्षेक्रजातकपथरो भूरवा सपुत्रमित्रकलत्राप्तवन्धादीति स्वाध्यायं सर्व-कर्माणि संन्यस्थायं ब्रह्माण्डं च सर्वे कीपीनं दण्डमाच्छादनं च स्वस्था हुन्ह-सहिष्णुर्न शीतं न चोष्णं न सुखं न दुःखं न निदा न मानावमाने च पढ-मिवर्जितो निन्दाहंकारमस्तरगर्वदम्भेष्यांस्येच्छाहेषस्खदः खकामकोधछो स-मोहादीन्विस्ज्य स्वयपुः शवाकारमिव स्मृत्वा स्वव्यतिरिक्तं सर्वमन्तबिहरू-मन्यमानः कस्यापि वन्दनमकृत्वा न नमस्कारो न स्वाहाकारो न स्वधाकारो न निन्दास्तुतियोद्दिकको भवेद्यदृष्ठालाभसंतुष्टः सुवर्णादीस परिप्रहेसाबाहनं न विसर्जनं न मन्नं नामन्नं न ध्यानं नोपासनं न लक्ष्यं नाकक्ष्यं न प्रथक नाप्रथक् न त्वन्यत्र सर्वत्रानिकेतः स्थिरमितः शून्यागारबृक्षम् छदेवगृहतः णकृटकुलालशालामिहोत्रशालाप्तिदिगन्तरनदीतटपुलिन मुगृहकन्दरनिर्मरस्य-ण्डिलेपु वने वा श्वेतकेतुन्त्रभूनिदावन्तपभदुर्वासःसंवर्तकद्तात्रेयरैवतकवट-व्यक्तिक्षोऽव्यक्ताचारो बालोन्मत्तपिशाचवद्वुन्मत्तोन्मत्तबदाचरंस्निदण्डं हि-क्यं पात्रं कमण्डलुं कटिसूत्रं कीपीनं च तत्सर्वं भूःखाहेत्यपुस परित्यज्य कटिसूत्रं च कोपीनं दण्डं वसं कमण्डलुं सर्वमण्यु विस्त्याम आतक्काशकरेकात्मा-नमन्बिन्छेषया जातकपथरो तिर्द्धन्द्वो निष्परिग्रहसान्बन्नहामार्वे सम्यक् संपन्धाः श्चरमानसः प्राणसंघारणार्थं यथोक्तकाले करपात्रेणान्येन वा वाणिताहारमा-हरन् छाभाकाभे समो भूत्वा निर्ममः श्रृष्ठ्यावपराषणोऽध्यात्मस्विष्टः श्चमा-शुभकर्मनिर्मूळनपरः संन्यस्य पूर्णानन्दैकवोधसाहस्राहमस्मीति त्रह्मप्रणवमनु-सारन्त्रमरकीटन्यायेन शरीरत्रयमुत्युव्य संन्यासेनैव देहस्यागं करोति स इतकृत्यो भवतीत्युपनिषत् ॥ तृतीयोपदेषः ॥ ३ ॥

सक्त्वा छोकांश्च वेदांश्च विषयानिन्द्रियाणि च । आसम्बेध स्थिती यस्तु स याति परमां गतिम् ॥ १ ॥ नामगोत्रादिवरणं देशं कालं श्रुतं कुल-म् । वयो वृत्तं व्रतं शीर्छं रूपापयेक्षेत्र सद्यतिः ॥ २ ॥ न संभाषेत्व्ययं कांचित्पर्वदृष्टां च न स्मरेत्। कथां च वर्जयेत्तासां न पश्येक्षिक्तामपि ॥३॥ एतचतुष्ट्यं मोहात्स्रीणामाचरतो यतेः । चित्तं विकियतेऽवस्यं तद्विकाराद्य-णइयति ॥ ४ ॥ तृष्णा कोघोऽनृतं माया कोममोहौ प्रियाप्रिये । शिक्पं ब्याच्यानयोगश्च कामो रागपरिप्रहः ॥ ५ ॥ अहंकारी समत्वं च चिकित्सा धर्मसाहसम् । प्रायश्चित्तं प्रवासश्च मन्त्रीषधगराशिषः ॥ ६ ॥ प्रतिषिद्धानि बैतानि सेवमानी बजेद्धः । आगच्छ गच्छ तिष्ठेति स्वागतं सहदौ-अपि वा ॥ ७ ॥ सन्माननं च न ब्रूयान्सुनिर्मोक्षपरायणः । प्रतिप्रहं न गृह्वीयाञ्चेव चान्मं प्रदापयेत् ॥ ८ ॥ प्रेरयेद्वा तया मिश्चः स्वप्नेऽपि न कदा-चन । जायाञ्चातृसुतादीनां बन्धूनां च शुभाशुभम् ॥ ९ ॥ श्रुखा दृष्टा न कम्पेत शोकहपों त्यजेद्यतिः। अहिंसा सत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिप्रहाः॥ १०॥ अनौद्धत्यमदीनत्वं प्रसादः स्थैर्यमार्जवम् । असेहो गुरुश्रश्र्षा श्रद्धा श्रान्ति-र्दमः शमः ॥ ११ ॥ उपेक्षा धेर्यमाधुर्ये तिनिक्षा करुणा तथा । हीस्तथा ज्ञानविज्ञाने योगो लध्वशनं एतिः ॥ १२ ॥ एव स्वधमी विक्वातो यतीनां नियतात्मनाम् । निर्द्वेन्द्रो नित्यसत्वस्थः सर्वत्र समदर्शनः ॥ १३ ॥ तुरीयः प-रमो इंसः साक्षाकारायणो यतिः । एकरात्रं वसेद्वामे नगरे पळरात्रकम् ॥१४॥ वर्षाभ्योऽन्यत्र वर्षास् भासांश्र चतुरो वसेत् । द्विरात्रं व वसेद्वामे भिक्षुर्यदि वसेत्तदा ॥ १५ ॥ रागादयः प्रसज्येरं लेनासौ नारकी अवेत् । प्रामान्ते निर्जने देशे नियतात्माऽनिकेतनः ॥ १६॥ पर्यटेक्कीटवज्ञूमौ वर्षास्वेकन्न संबसेत् । एकवासा अवासा वा एकदृष्टिरलोलुपः ॥१७॥ अदृषयन्सतां मार्गे ब्यानयुक्तो महीं चरेत्। श्रुचौ देशे सदा निष्धुः स्वधर्ममनुपालयन् ॥ १८॥ पर्षटेत सदा योगी वीक्षचन्वसुधातकम् । न रात्री न च मध्याह्ने संख्ययोनैंव पर्यटन् ॥ १९ ॥ न शून्ये न च हुर्गे वा प्राणिबाचाकरे न च । एकरात्रं वसे-द्वामे पत्तने तु दिनवयम् ॥ २० ॥ पुरे दिनद्वयं मिश्चर्नगरे पद्धराजकम् । वर्षास्त्रेकन्न तिष्ठेत स्थाने पुण्यनलावृते ॥ २३ ॥ जास्मवस्तर्मभूतानि पदय-निमधुक्षरेन्महीम् । अन्भवत्कुकावसेव विधरोन्मात्तम्बद्धत् ॥२२॥ सार्ग निष-

वमं प्रोक्तं बहुद्कववस्थकोः । इंसे तु सकृदेव स्वास्परइंसे व विवते ॥२३॥ मोनं योगासनं वोगस्तितिक्षेकान्तकीकता । निःस्पृहत्वं समावं च ससैसाम्बे-कदण्डनाम् ॥ २४ ॥ परहंसाध्रमस्यो हि स्तावादेश्विश्रानतः । अशेषचित्तकुः सीनां सागं केवळमाचरेत् ॥२५॥ त्वलांसस्वितकायुम्कामेहरेसिकांक्की । बिण्मूत्रपूर्वे रमतां क्रिमीणां कियदन्तरम् ॥ २६ ॥ क शरीरमशेषाणां इके-ब्सादीनां सहाचयः। क चाङ्कशोभा सौभाग्यकमनीयादयो गुणाः॥ २७ ॥ मांसार्यकृप्यकिम्मकाय्यकारियसंहता । वेहे चेत्रोतिमान्युरो मनिसा बर्बेड्य हा: ॥ २८ ॥ स्त्रीणासवाच्यदेशस्य क्रियनाडीवणस्य च । असे-देऽपि मनोसेदाजनः प्रायेण वज्ज्यते ॥ २९ ॥ चर्मसण्डं द्विषा मिश्रमपा-नोद्रारध्पितस् । ये रमन्ति नमस्तेभ्यः साइसं किमतः परम् ॥ ३० ॥ न तस्य विद्युते कार्य न छिक्नं चा विपश्चितः । निर्ममो निर्भयः शान्तो निर्देन्द्रोऽवर्णभोजनः ॥३ १॥ असिः कैम्पिनवासाः सामाने वा कान्यानरः । एवं ज्ञानपरी योगी ब्रह्ममूयाय करुपते ॥ ३२ ॥ छिक्ने सह्यपि सहवस्मि-क्हानमेव हि कारणम् । निर्मोक्षायेह भूतानां लिक्क्यामो निरर्थकः ॥ ३३ ॥ यक्स सम्तं न चासन्तं नाश्चतं न बहुश्रुतम् । न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्तः ब्राह्मणः ॥ ३४ ॥ तसादलिक्षी धर्मज्ञी ब्रह्मवृत्तमनुवतम् । गृढधर्माश्रिती विद्वानज्ञातचरितं चरेत् ॥ ३५ ॥ संदिग्धः सर्वभृतानां वर्णाश्रमिबर्जितः । अन्धवज्ञडवश्वापि मुकवश्च महीं चरेत्॥ ३६ ॥ तं दृष्ट्वा शान्तमनसं स्पृहयन्ति दिवोकसः। छिङ्काभावात्तु कैवस्यमिति ब्रह्मानुशासनमिति॥३७॥ अध नारदः पितामई संन्यासविधि नो बृहीति पप्रच्छ । पितामहस्रायेखङ्गी-कृत्यातुरे वा क्रमे वापि तुरीयाश्रमस्वीकारार्थे कृच्छ्यायश्चित्तपूर्वकमष्टश्चाद्धं कुर्यादेवपिदिव्यमनुष्यभूतपितृमात्रात्मेत्यष्टश्राद्धानि कुर्यात् । प्रथमं सस्यव-सुसंज्ञकान्विश्वान्देवान्देवश्राद्धे ब्रह्मविष्णुमहेश्वरानृपिश्राद्धे देवपिक्षत्रियर्षि-मनुष्यपीन् दिव्यश्रादे वसुरुद्रादित्यरूपान्मनुष्यभादे सनकसनन्दनसनत्कु-मारसनःसुजातानभूतश्राह्ये पृथिव्यादिपञ्चमहाभूतानि चक्षुरादिकरणानि चतुर्विधभूतग्रामान्पितृश्राद्धे पितृपितामहप्रपितामहानमातृश्राद्धे मातृपिता-महीप्रपितामहीरात्मश्राहे आत्मपितपितामहाश्रीवत्पितकश्रेत्पितरं त्यक्ता आत्मपितामइप्रपितामहानिति सर्वत्र युग्मक्रुप्या बाह्मणानर्चयेदेकाध्वर-पक्षेऽष्टाध्वरपक्षे वा स्वतासानुगतम्बर्धश्राद्धान्यष्टदिनेषु वा पितृयागोक्तविधानेन ब्राह्मणानस्यर्थ सुक्तयन्तं यधाविधि निर्वस्यं पिण्डप्रदानानि निर्वर्षं दक्षिणाताम्बूछैखोषयित्वा ब्राह्मणान्प्रेषयित्वा शेषकर्म-सि उसर्थं समकेशान्विसुज्य-'शेषकर्मप्रसिद्धर्थं केशान्सम्राष्ट्र वा हिजः। संक्षिप्य वापयेत्पूर्व केशहमञ्जनसाति चे'ति सम्बोधानसंग्रहव कक्षोपस्थवर्ज श्रीरपर्वेदं

सारवा सायंसंध्यावन्दनं निर्वर्त्यं सहस्रागायश्रीं अध्वा ब्रह्मयशं निर्वर्त्यं स्वाधी-नाग्निमुपस्थाप्य स्वजासोपसंहरणं कृत्वा तदुक्तप्रकारेणाज्याहुतिमाज्यभागान्तं हुत्वाहुतिविधि समाप्यास्मादिभिश्चिवारं सक्तुप्राञ्चनं कृत्वाचमनपूर्वकमाप्त संरक्ष्य स्वयमग्रेहत्तरतः कृष्णाजिनोपरि स्थित्वा पुराणश्रवणपूर्वकं जागरणं कृत्वा चतुर्थयामान्ते स्नात्वा तद्भी चरं श्रपयित्वा पुरुषसुक्तेनाञ्चस्य घोडशा-हुतीहुंत्वा विरजाहोसं कृत्वा अयाचम्य सदक्षिणं वस्नं सुवर्णपात्रं धेर्नु द्दा समाप्य ब्रह्मोद्वामनं कृत्वा । संमासिञ्चन्तु महतः समिन्दः संबृह-स्पतिः। संमायमप्तिः सिञ्जत्वायुपा च धनेन च बलेन चायुष्मन्तः करोतुः मैति। या ते अग्ने यज्ञिया तनुस्तयेद्धारोहात्मारमानम् । अच्छा वसुनि कृष्वश्वस्मे नयां पुरूणि । यज्ञो भूवा यज्ञमासीद स्वां योनि जातवेदो सुव भाजायमानः स क्षय एषीत्यनेनाक्षिमाध्मन्यारोप्य ध्यात्वाक्षि प्रद-क्षिणनमस्कारपूर्वकमुद्वास्य प्रातःमंध्यामुपास्य सहस्रागयत्रीपूर्वकं सूर्योप-स्थानं कृत्वा नाभिद्धोदकमुपविश्याष्टित्पालकार्ध्यपूर्वकं गायञ्युद्धासनं कृत्वा साबित्रीं व्याहृतिषु प्रवेशयित्वा । अहं वृक्षस्य रेरिव । कीर्तिः पृष्ठं गि-रेरिव । जर्भ्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्यि। द्रविण मे सवर्चसं सुमेघा असु-तोक्षितः । इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् । यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः । छ-न्दोभ्योध्यमृतारसंवभूव । स मेन्द्रो मेधया रुपणोतु । अमृतस्य देवधारणो भूयासं। शरीरं में विचर्णं । जिह्वा में मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि बि-श्रवं। ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधयापिहितः। श्रुतं मे गोपाय । दारेषणाः याश्च वित्तेषणायाश्च लोकेपणायाश्च ब्युस्थिनोऽहं ॐ भू संन्यस्तं मया ॐ भुवः संन्यस्तं मया ॐ सुवः संन्यस्तं मया ॐ भूर्भुवःसुवः सं-न्यस्तं मयेति मन्द्रमध्यमतालजध्वनिभिर्मनसा वाचोज्ञार्याभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वे प्रवर्तते स्वाहेत्यनेन जलं प्राज्य प्राच्यां दिशि पूर्णाञ्चलि प्रक्षिप्यों-स्याहेति शिखामुरपाठ्य। यज्ञोपयीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् । आयुष्यमध्यं प्रतिमुख शुभ्रं यज्ञोपवीतं वलमस्तु नेजः । यज्ञोपवीत बहिर्न निवसे खमनतः प्रविद्य मध्ये हाजस्रं परमं पवित्रं यत्री बलं ज्ञानवैराग्यं मेघा प्रयच्छेति यज्ञोपवीतं छिस्वा उदकाञ्चलिना सह ॐ भूः समृद्धं गच्छ स्वाहेलप्मु जुहुवादों भृः संन्यस्तं मया ॐभुवः संन्यस्तं मया ॐसवः संन्यस्तं मयेति त्रिरुक्त्वा त्रिवारमभिमच्य तज्जलं पाश्याचम्य ॐभूः स्वाहे-सप्सु वसं कटिसूत्रमपि विसुज्य सर्वकर्मनिर्वतेकोऽहमिति स्मृत्वा जातरूप-धरो भूता सहपानुसंघानपूर्वकमूर्धवाहरुदीची गच्छेरपूर्ववद्विद्वरसंन्यासी चेद्वरोः सकाकात्प्रणवमहावानयोपदेशं प्राप्य यथासुखं विहरन्मत्तः कश्चि-सान्यो व्यतिरिक्त इति फलपत्रोदकाहारः पर्वतवनदेवतालयेषु संचरेतसंन्य- स्वस्य द्विग्रवदः स्वक्षसंचारकः सर्वदानन्दस्वानुमवैकपूर्णहृदयः कर्मातिद्रक्षामः प्राणायामपरायणः फलरसस्वक्पत्रमूलोद्केमीक्षार्थी गिरिकन्दरेषु विस्तेहेहं स्वरंसारकम् । विविद्यासंन्यासी चेन्छतपथं गःवाचार्यादिमिन्विप्रसिक्ष तिष्ठ महाभाग दण्डं वस्र कमण्डलुं गृहाण प्रणवमहावाक्यप्रहणार्थे गुरुनिकटमागच्छेत्याचार्येदेण्डकटिस्त्रकोपीनं शाटीमेकां कमण्डलुं पादा-दिमस्तकप्रमाणमद्यणं समं सौम्यमकाकपृष्ठं सलक्षणं वैणवं दण्डमेकमाचमनप्रवैकं सस्ता मा गोपायोजः सस्तायोऽसीन्द्रस्य बज्रोऽसि वार्त्रमः शर्म मे मब्य यत्पापं तिज्ञवारयेति दण्डं परिग्रहेक्यगजीवनं जीवनाधारभूतं मा ते मामभ्रयस्य सर्वदा सर्वसौम्येति प्रणवपूर्वकं कमण्डलुं परिग्रह्म कौपीनाधारं कटिस्त्रमोमिति गुह्माच्छादकं कौपीनमोमिति शीतवातोष्णत्राणकरं देहैक-रक्षणमोमिति कटिस्त्रकापीनवस्त्रमाचमनपूर्वकं योगपट्टाभिविको सूत्वा कृताथोऽहमिति मत्ता स्वाश्रमाचारपरो भवेदित्युपनिषद् ॥ चतुर्थोपदेषाः ॥॥॥

अथ हैनं पितामइं नारदः यद्यच्छ भगवन्सर्वेकमीनवर्तकः संन्यास इति े -स्वयैवोक्तः पुनः स्वाश्रमाचारपरो भवेदिस्युच्यते । ततः पितामइ डवाच । शरीरस्य देहिनो जामस्वमसुषुप्तितुरीयावस्थाः सन्ति तद्घीनाः कर्मशान-वैराग्यप्रवर्तकाः पुरुषा जन्तवस्तद्वुकृत्राचाराः सन्ति तथैव चेक्रगवनसंन्या-साः कतिमेदास्तदनुष्टानभेदाः कीदशास्त्रत्ततोऽसाकं वक्तमईसीति । तथेख-क्रीकृत्य त पितामहेन संन्यासभेदैराचारभेदः कथमिति चेत्तत्वतस्वेक एव संन्यासः अज्ञानेनाशक्तिवशास्त्रमेलोपश्च ग्रैविध्यमेत्य वैराग्यसंन्यासी ज्ञान-संन्यासी ज्ञानवैराग्यसंन्यासः कर्मसंन्यासक्षेति चातुर्विध्यसुपागतसाधयेति दुष्टमदनाभावाचेति विषयवैतृष्ण्यमेत्य प्राक्षुण्यकमेवशाःसंन्यसः स वैशम्ब-संन्यासी शास्त्रज्ञानात्पापपुण्यलोकानुभवश्रवणात्प्रपञ्चोपरतः कोधेर्ष्यासूयाई-काराभिमानारमकसर्वसंसारं निर्वृत्य द्रियणाधनेपणालोकेपणात्मकदेहवासना शास्त्रवासनां लोकवासनां त्यक्ता वसनाम्ग्रीय प्रकृतीयं सर्वमिदं हेयं मत्वा साधनचतुष्टयसंपन्नो यः संन्यस्यति स एव ज्ञानसंन्यासी । क्रमेण सर्वसभ्यस्य सर्वमनुभूय ज्ञानवैराग्याभ्यां स्वरूपानुसंघानेन देहमात्रावशिष्टः संन्यस्य जातकपधरो भवति स ज्ञानवैराग्यसंन्यासी । ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भूखाः वानप्रस्थाश्रममेख वैरान्यभावेऽप्याश्रमकमानुसारेण यः संन्यस्यति स कर्मसंन्यासी । ब्रह्मचर्येण संन्यास संन्यासाजातकपथरी वैशम्यसंन्यासी । विद्वत्संन्यासी ज्ञानसंन्यासी विविदियासंन्यासी कर्मसंन्यासी। कर्ममंन्या-सोऽपि द्विविधः निमित्तसंन्यासोऽनिभित्तसंन्यासश्चेति । निमित्तस्त्वातुरः। भनिमित्तः क्रमसंन्यासः । आतुरः सर्वकर्मलोषः प्राणस्योत्क्रमणकाळमंन्यासः स निमित्तसंन्यासः । हढाक्को मृत्वा सर्वं कृतकं नश्वरमिति देहादिकं सर्व हेयं

ग्राच्य । हंसः श्रविषद्वसुरन्तिश्विसदोता वेदिषद्तिविर्दुरोणसत् । मृषद्वस्त-इतस्योगसद्या गोजा क्तजा भदिजा क्तं वृहत् । वद्यस्यतिरिकं सर्व वसामिति विश्वित्याथी करोण यः संन्यस्पति स संन्यासीऽनिमित्तसंच्यासः । संन्यासः पदिश्रो अवति । कुडीचको बहुदको हंसः परमहंसः तुरीया-तीतोऽवधत्रश्रेत । अधिककः शिलायशोपवीती दण्डकमण्डलुधरः कीपीनक-स्थाधरः पितृमातुगुर्वाराधनपरः पिठरखनित्रशिक्यादिमञ्जलाधनपर एकत्रा-बादनपरः श्वेतोध्र्वपुण्ड्धारी त्रिदण्डः । बहुब्कः शिखादिकन्थाधरस्त्रिपुण्ड्-भारी कुटीचकवासर्वसमी मधुकरवृत्त्याष्टकवलाशी हुंस्से जटाभारी त्रिपुण्डोर्ध्य-पुण्ड्धारी असंक्ष्ममाधुकरासाशी कापीनखण्डतुण्डधारी । परमहंसः क्रिसा-यज्ञोपवीतरहितः पञ्चगृहेष्वेकरात्राज्ञादनपरः करपात्री एककौपीनधारी शा-दीमेकामेकं वैणवं दण्डमेकशाटीधरी वा मस्मोद्धकनपरः सर्वत्यागी । तुरीया-सीतो बोझकः फळाहारी । अचाहारी चेह्नहत्रवे देहमात्रावशिष्टो विकासरा क्रमपवच्छरीरवृत्तिकः। बक्ष्यतस्यनियमाऽभिशसापतितवर्जनपूर्वकं सर्ववर्णेष्य-जगरबृत्याहारपरःस्वरूपानुसंधावपरः।आनुरो जीवति चेत्कममंन्यासः कर्तस्यः क्रदीचकबहृदकहंसानां ब्रह्मचयांश्रमादितुरीयाश्रमवत् कृटीचकादीनां संन्या-सिविधिः । परमहसादित्रयाणां न कटिसूत्रं न कोपीनं न वसं न कमण्डलर्न दण्डः सार्ववर्णेकभक्षाटनपरावं जातरूपधरावं विधिः । संन्यासकालेऽप्यकं-बुद्धिपर्यन्तमधील तदनन्तरं कटिसुबं कौपीनं इन्हं वसं कमण्डलुं समैत्रप्यु विस्त्याथ जातकप्रवस्त्रदेव कन्यावेशी नाध्येतव्यो न श्रोतव्यमन्यारिकवि-ध्यणवादन्यं न तर्कं पटेस ज्ञादमिष ब्रहच्छादासाध्यापयेस महद्वाचीविन्छापनं मिरा पाण्यादिना संभाषणं नान्यसाद्वा विशेषेण न शहस्रीपतितोदस्यासंभाः षणं न यतेर्देवपूजा नोत्सवदर्शनं तीर्थयात्रावृत्तिः । पुनर्यतिविशेषः । कुटीष-स्पेकत्र भिक्षा बहुदकस्वासंक्रुसं माधुकरं हंतस्याष्ट्रगृहेष्वष्टकवलं परमहंसस्य पञ्चगृहेषु करपात्रं फलाहारो गोमुखं तुरीयातीतस्यावधृतस्याजगरवृत्तिः सार्वे-वर्णिकेषु यतिनैकरात्रं वसेश्व कत्यापि नमेन्रीयातीतावधूतयोने उवेष्टो वो न स्वरूपज्ञः स उबेष्टोऽपि कलिष्टो हस्ताम्यां नद्यसरणं न कुर्यास वक्षमारोहेश यामादि रही न क्यविक्रयपरो न किंचिद्वितिमयपरो न दाम्भिको नान्तवादी न यतेः किंचिकतेव्यमस्यक्तिचेत्सांकर्यम् । तस्यान्यननादौ संन्यासिनामधि-कारः । आतुरकुटीचकयोर्भूळींको बहुदकस्य खर्गलोको हंसस्य तपोळोकः पर-महंसस्य सत्यक्षोकस्तुरीयातीतावधृतवीः खात्मन्येव केवल्यं स्वरूपानुसन्धा-मेन भ्रमरकीटन्यायवत् । यं यं वापि सहस्भावं त्यजत्वन्ते कलेवरम् । तं वमेव समाप्रोति नान्यथा श्रुतिशासनम् । तदेवं ज्ञात्वा स्वरूपानुसंधानं विनान्यथाचारपरो न अवे तदाचारवशात्तत्त्वोकशासिक्रानवैराग्यसंपश्चस स्व

स्मिन्नेव मुक्तिरिति न सर्वत्राचारप्रसक्तिसादाचारः। जामस्वप्रसुषुप्ति**रवेक**शरीर-स्य जाप्रकाले विश्वःस्वप्रकाले तेजसः सुषुप्तिकाले प्राज्ञः अवस्थासेदाद्वस्थेश्वर-मेदः कार्यमेदात्कारणमेदसासु चतुर्दशकारणानां बाह्यकृत्तयोऽन्तर्वृत्तयसेषासु-पादानकारणम् । घृत्तयश्रत्वारः मनोबुद्धिरहंकारश्चितं चैति । तत्तहृत्तिव्यापार-भेदेन प्रथमाचारमेदः । नेत्रस्यं जागरितं विद्यात्कण्टे स्वप्नं समाविशत् । सुद्वसं हृदयस्थं तु तुरीयं मुर्झि संस्थितम् । तुरीयमश्चरमिति ज्ञास्वा जागरिते सुबुह्य-वस्थापन इव यद्यञ्जूतं यदहृष्टं तत्तत्सर्वमविज्ञातमिव यो वसेत्तस्य स्वमावस्था-यामपि ताद्यावस्था भवति । स जीवस्मुक इति बद्गित । सर्वश्रुत्यर्थप्रतिपा-दनमपि तस्येव मुक्तिरिति । भिक्षनेहिकामुद्मिकापेक्षः। यद्यपेक्षास्ति तदनुरूपो भवति । खरूपानुसन्धानव्यतिरिक्तान्यज्ञास्यासैरष्ट्कद्भमभारवद्यर्थौ न योगशास्त्रप्रवृत्तिनं सांख्यशास्त्राभ्यासो न मञ्जतञ्ज्ञापारः। इतरशास्त्रप्रवृत्तिर्थ-तेरस्ति चेच्छवाछंकारवचर्मकारवद्तिविद्रकर्माचारविचाद्रों न प्रणवकीर्तनप-रो यद्यत्कर्म करोति तत्तत्फलमञुभवति प्रण्डतैलकेनवद्तः सर्वे **परिकाम तत्र** ्सक्तं मनोदण्डं करपात्रं दिगम्बरं दृष्टा परिवजे द्विश्वः। बालोन्मसपिशाचवन्मरणं जीवितं वा न काङ्केत कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशसृतकन्यायेन परिवाडिति। तितिक्षाज्ञानवैराग्यशमादिगुणवर्जितः । भिक्षामात्रेण जीवि स्यात्स वित्वेति-बुक्तिहर ॥१॥ न दण्डधारणेन न मुण्डनेन न वेपेण न दश्भाचारेण मुक्तिः । ज्ञानदण्ही एतो येन एकदण्डी स उच्यते । काएदण्डी हतो येन सर्वांशी ज्ञानवर्जितः । स याति नरकान्वोरान्महारौरवसंज्ञितान् ॥२॥ प्रतिष्ठा सूकरी-विद्यासमा गीता सहविभिः । तसादेनां परित्यज्य कीटवरपर्यटेशतिः ॥ ३ ॥ अयाचितं यथालामं भोजनाच्छादनं भवेतु । परेच्छया च दिग्वासाः सानं कुर्यात्परेच्छया ॥ ४ ॥ स्त्रमेऽपि यो हि युक्तः स्याजाप्रतीव विशेषतः । ईह-क्चेष्टः स्मृतः श्रेष्टो वरिष्टो ब्रह्मवादिनाम् ॥ ५ ॥ अलाभे न विपादी स्था-हामे चैव न हर्षयेत्। प्राणयात्रिकमात्रः स्थान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः ॥६॥ अभि-पूजितलाभांश्र जुगुप्सेतेव सर्वशः । अभिपूजितलाभेस्त यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते ॥ ७ ॥ प्राणयात्रानिमित्तं च व्यङ्गारे अक्तवजने । काळे प्रशस्ते वर्णानां भिक्षार्थं पर्यटेह्रहान् ॥ ८ ॥ सम्बदास्त्रश्रसम्बोगी नासकृद्धिसमाचरेत । तिष्ठ-न्भुअयाचर-भुअयान्मध्येनाचमनं तथा ॥ ९ ॥ अब्धिवन्द्रतमर्यादा भवन्ति विशदाशयाः । नियति न विमुञ्जन्ति महान्तो मास्करा पुव ॥ १० ॥ मा-स्येन तु यदाहारं गोवन्स्गयते मुनिः । तदा समः स्थासर्वेषु सोऽस्रतत्वाय करुपते ॥ ११ ॥ अनिन्दां वे ज्ञजनोहं निन्दां गेहं तु वर्जयेत् । अनावृते वि-शेद्वारि गेहे नैवाबृते वजेत् ॥ १२ ॥ पांसुना च प्रतिष्ठक्रश्चन्यागारप्रतिश्रयः । ब्रश्चमकनिकेती वा त्यक्तसर्वधिवाधियः ॥ १३ ॥ यत्रास्तमितशायी त्याचिर-

प्रिरनिकेतनः । यथालब्धोपजीवी स्थान्मुनिर्दान्तो जितेन्द्रयः ॥ १४ ॥ नि-कारय वनमास्थाय ज्ञानयज्ञो जितेन्द्रियः । कालकाङ्की चरन्नेव वद्मम्याय करुपते ॥ १५ ॥ अभवं सर्वभवेश्यो इत्रवा चरति यो सनिः । व तसा सर्व-मुतेश्वी भवमुखकते कवित ॥ १६॥ निर्मानश्चानहंकारी निर्द्रन्द्वविक्रवसंशयः। नैव कुध्यति न द्वेष्टि नानृतं भाषते गिरा ॥ १७ ॥ पुण्यायतनचारी च मूतानामविहिंसकः । काछे प्राप्ते भवद्भेशं कल्प्यते ब्रह्मभूयसे ॥ १८ ॥ वानप्रस्थगृहस्थाभ्यां न संस्ववेत कहिंचित्। अञ्चातचर्या छिप्सेत न चैनं इर्ष भाविशेत्॥ १९॥ अध्वा सूर्येण निर्दिष्टः कीटवद्विचरेन्महीम् । आशी-बुक्तानि कर्माणि हिंसायकानि यानि च ॥ २० ॥ छोकसंग्रहयकानि नैव क्रयांश्व कारयेत् । नासच्छाकेषु सजेत नोपजीवेत जीविकाम् । अतिवादां-स्त्रजेत्तकान्पक्षं कंचन नाश्रयेत् ॥ २३ ॥ न शिष्याननुबधीत प्रन्थाचैदा-भ्यसेद्वहुन् । न व्याख्यामुपयुक्तीत नारम्भानारमेतकचित् ॥ २२ ॥ अव्यक्त-लिक्नोऽव्यक्तार्थी मुनिरुत्मत्तवालवत् । कविमूकवदात्मानं तदृष्ट्या दर्शयेत्र-णाम् ॥ २३ ॥ न क्रयांन वदेश्किचित्र ध्यायेत्साध्वसाधु वा । भारभारामोऽ-नया बुस्या विचरेजाहबन्मुनिः ॥ २४ ॥ एकश्ररेन्महीसेतां निःसङ्गः संयते-न्द्रियः । आत्मकीड आत्मरतिरात्मवान्समदर्शनः ॥ २५ ॥ वधो बासकद-त्क्रीडेन्क्रशको जडवचरेत् । वदेदुन्मत्तवद्विद्वान् गोचर्या नैगमश्चरेत् ॥ २६॥ क्षिप्तोऽवमानितोऽलद्भिः प्रलब्धोऽसुयितोऽपि वा । ताबितः संनिरुद्धो वा बुस्या वा परिहापितः ॥ २७ ॥ विष्ठितो मुन्नितो वाज्ञैर्वहुवैवं प्रकस्पितः । श्रेयस्कामः कुच्छ्गत भारमनात्मानमुद्धरेन् ॥ २८ ॥ संमाननं परां हानि योगर्देः कुरुते यतः। जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च बिन्दति ॥ २९ ॥ तथा चरेत वै योगी सतां धर्ममद्रुपयन् । जना यथावमन्येरनगच्छेयुनैव सङ्गतिम् ॥ ३० ॥ जरायुजाण्डजादीनां वाञ्चनःकायकर्मभिः । युक्तः कुर्वति न दोहं सर्वसङ्गांश्र वर्जयेत्॥ ३१॥ कामकोधी तथा दर्पलोभमोहात्यश्च षे । तांस्तु दोषान्परित्यज्य परिवाह भयवर्जितः ॥३२॥ भैक्षाश्चर्न च मौति-त्वं तपो ध्यानं विशेषतः । सम्यग्ज्ञानं च वैराग्यं धर्मोऽयं भिक्षके मतः ॥ ६३ ॥ काषायवासाः सततं ध्यानयोगपरायणः । प्रामान्ते वृक्षमुळे वा बसे ह्वा छये अपि वा ॥ ३४ ॥ भैक्षेण वत्ये जिल्लं नैका जाशी भवे कि चित् । वित्तशुद्धिभवेद्यावत्तावश्चित्यं चरेत्युचीः ॥ ३५ ॥ ततः प्रवज्य शुद्धातमा सं-चरेचत्र कुत्रचित् । बहिरन्तश्च सर्वत्र संपर्यन्द्द जनार्दनम् ॥ ३६ ॥ सर्वत्र विचरेन्मोनी वायुवद्वीतकस्मवः। समदःसमुखः श्रान्तो इसामासं च मक्ष-बेर ॥ ३७ ॥ निर्वेरेण समं पश्यन्द्रिज्ञाशिष्ट्रगाहिषु । भावयन्मनसा विष्णुं परमातमानमी बरम् ॥ ६८ ॥ चिन्मयं परमानन्दं ब्रह्मैवाहमिति सारन् ।

ज्ञात्वेवं मनोदण्डं एत्वा आक्यानिवृत्तो सूत्वा आशास्त्रश्वरी सूत्वा सर्वेदा मनोवाक्षायकर्मिनः सर्वसंसारमुत्स्त्रच्च प्रयज्ञावास्त्रुसः स्वरूपानुसन्धानेन अमरकीटन्यायेन सुक्तो सवतीस्त्रुपनिषत् ॥ पञ्जमोपदेशः ॥ ५ ॥

अथ नारदः पितामहमुवाच ॥ भगवन् तद्भ्यासवशात् अमरकीटन्याय-वत्तदश्यासः कथमिति । तमाह पितामहः । सत्यवाग्ज्ञानवैराग्याभ्यां विश्वि-ष्टरेहावशिष्टो वसेत् । अनं शरीरं वैराग्यं जीवनं विद्धि शान्तिदान्ती नेत्रे मनी मुखं बुद्धिः कला पञ्जविंशतितत्त्वान्यवयव अवस्था पञ्चमहाभूतानि कर्म भक्ति-ज्ञानवराग्यं ज्ञास्ता जाग्रस्यमसुष्रित्रीया अतुर्दशकरणानि पङ्कस्माकारा-णीति । एवमपि नावमतिपद्धं कर्णधार इव यन्तेव गर्ज स्वबुद्धा वशीकृत्य खब्यतिरिक्तं सर्वं कृतकं नवरमिति मत्वा विरक्तः प्रक्षः सर्वदा ब्रह्माहमिति व्यवहरेशान्यार्किचिद्वेदितब्यं खव्यतिरेकेण। जीवन्युक्तो वसेरकृतकृत्यो भवति। न नाहं बद्येति व्यवहरेत्कितु बद्याहमसीत्यवसं जाग्रत्स्वप्रसुषुप्तिषु । तुरीया-वस्यां प्राप्य तुरीयातीतस्वं वजेहिवा जाप्रशक्तं स्वमं सुपुष्तमर्धरात्रं गतमित्वे-· कावस्थायां चतस्रोऽवस्थारःवेकैककरणाचीनानां चतुर्वशकरणानां व्यापारश्रश्च-रादीनां । चक्षुपो रूपप्रहणं श्रोत्रयोः शब्दप्रहणं जिह्नाया रसास्वादनं प्राणस्य गन्धप्रहुणं बचसो वाग्व्यापारः पाणेरादानं पादयोः संचारः पायोहत्सर्ग उपस्थस्यानन्दप्रहणं त्वचः स्पर्शप्रहणम् । तदचीना च विषयप्रहणबुद्धिः बुचा बुधाति चित्तेन चेतयसहंकारेणाइंकरोति । विस्त्य जीव एतान्देहाभिमानेन जीवो भवति । गृहाभिमानेन गृहस्य इव शरीरे जीवः संचरति । प्राग्द्छे पुण्यावृत्तिराप्नेच्यां निदासस्यौ दक्षिणायां कौर्यवृद्धिनैकेत्यां पापबृद्धिः पश्चिमे कीडारतिर्वायव्यां गमने बुद्धिरुत्तरे शान्तिरीशान्ये ज्ञानं कणिकायां वैराग्यं केसरेष्वात्मचिन्ता इत्येवं वक्रं जात्वा जीवदवस्थां प्रथमं जामद्विनीयं स्वसं वृतीयं सुष्ठसं चतुर्थं तुरीयं चतुर्शिविरहितं तुरीयातीतम् । विश्वतैजसमाज्ञत-दस्यमेदैरेक एव एको देवः साक्षी निर्गुणश्च तह्रहाहिमिति व्याहरेत्। नो चेजा-प्रदवस्थायां जाप्रदादिचतस्रोऽवस्थाः स्वप्ने स्वप्नादिचतस्रोऽवस्थाः सुवृत्ते सुषुह्यादि वतस्रोऽवस्थाः तुरीये तुरीयादिचतस्रोऽवस्थाः नत्वेवं तृरीयातीतस्य निर्गुणस्य । स्थूलस्क्ष्मकारणरूपैर्विश्वतैजसप्राज्ञेश्वरैः सर्वावस्थास् साक्षी त्वेक एवावतिष्ठते । उत तटस्थी द्वष्टा तटस्थी न द्वष्टा द्रष्ट्रताब द्वष्टैव कर्तृत्वभोक्तस्वाईकारादिमिः स्ष्टष्टो जीवः जीवेतरो न स्प्रष्टः । जीवोऽपि न स्पष्ट इति चेन । जीवामिमानेन क्षेत्रामिमानः । शरीराभिमानेन जीवत्वम् । जीवत्वं घटाकाश्रमहाकाशवद्यवधानेऽस्ति । व्यवधानवद्यादेव ई-सः सोऽहमिति मन्नेणोञ्कासनिःश्वासव्यपदेशेनानुसन्धानं करोति । एवं विज्ञाय शरीरासिमानं वाजेन शरीरासिमानी सवति । स एव नशेख्याचे ।

क्षकसङ्गी जितकोधी खम्बाहारी जितेन्द्रियः । पिधाय बुद्धा द्वाराणि मनी श्याने निवेशयेत् ॥ १ ॥ शून्येष्येवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च । निखयुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत् ॥ २ ॥ आतिध्यश्राद्धयशेषु देवयात्रोत्सवेषु च । महाजनेषु सिद्धार्थी न गच्छेद्योगवित्कचित् ॥ ३ ॥ यथैनमवम-न्यन्ते जनाः परिभवन्ति च। तथा युक्तश्चरेधोगी सतां वर्ग न दुषवेत् ॥ ४ ॥ वारदण्डः कर्मदण्डश्र मनोदण्डश्र ते त्रयः । यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः ॥ ५ ॥ विभूमे च प्रशान्तामौ यस्तु माधुकरीं चरेत । गृहे च विष्रमुख्यानां यतिः सर्वोत्तमः स्मृतः ॥ ६ ॥ दण्डभिक्षां च यः इर्वात्स्वधमें व्यसनं विना । यसिष्ठाति न वैराग्यं वाति नीचयतिर्हि सः n o n यसिन गृहे विशेषेण कमेदिक्षां च वासनात् । तत्र नो याति यो अयः स यतिर्नेतरः स्मृतः ॥८॥ यः शरीरेन्द्रियादिश्यो विहीनं सर्वसाक्षिणम् । यारमार्थिकविज्ञानं सुखारमानं स्वयंत्रभम् ॥९॥ परतत्त्वं विजानाति सोऽतिवर्णाः श्रमी भवेत । वर्णाश्रमाद्यो देहे मायया परिकल्पिताः ॥ १०॥ नात्मनो बोध-क्रपस्य मम ते सन्ति सर्वदा । इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥११॥ यस्य वर्णाश्रमाचारो गलितः स्वात्मदर्शनात् । स वर्णानाश्रमान्सर्वात-तीत्व स्वारम्मी स्थितः ॥१२॥ योऽतीत्व स्वाश्रमान्वर्णानात्मन्येव स्थितः प्र-मान् । सोऽतिवर्णाश्चमी प्रोक्तः सर्ववेदार्थवेदिभिः ॥१६॥ तस्सादन्यगता वर्णा आश्रमा अपि नारद । आत्मन्यारोपिताः सर्वे भ्रान्त्या तेनात्मवेदिना ॥१४॥ त विधिने निषेध्या न वर्ज्यावर्ज्यकल्पना । ब्रह्मविज्ञानिनामस्ति तथा नान्यक मारद ॥१५॥ विरज्य सर्वभूतेभ्य आविरिश्चिपदादपि। घूणां विपाव्य सर्वसि-न्युत्रमित्रादिकेष्वपि ॥१६॥ श्रद्धालुर्मुक्तिमार्गेषु वेदान्तज्ञानलिप्सया । उपा-यनकरी भूत्वा गुरुं ब्रह्मविदं ब्रजेत् ॥ १७ ॥ सेवाभिः परितोष्येनं चिरकार्छ समाहितः । सदा वेदान्तवाक्यार्थं श्रुणुयात्मुसमाहितः ॥ १८ ॥ निर्ममो निरष्टंकारः सर्वसङ्गविवर्जितः । सदा शान्त्वादियुक्तः सञ्चात्मन्यात्मानमीश्चते । ॥ १९ ॥ संसारदोषष्ट्रधैव विरक्तिर्जायते सदा । विरक्तस्य तु संसाराःसंन्यासः श्वात संशयः ॥ २० ॥ मुमुक्षः परहंसाख्यः साक्षान्मोक्षेकसाधनम् । अम्य-क्षेष्ठकाविज्ञानं वेदान्तश्रवणादिना ॥ २१ ॥ बद्याविज्ञानकामाय परहंससमा-ह्या: । शान्तिदान्त्यादिभिः सर्वैः साधनैः सहितो भवेत् ॥ २२ ॥ बेदान्ता-इपासंनिरतः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः । निर्मयो निर्ममो निरयो निर्द्वन्द्रो निम्परिमेहः ॥ २३ ॥ जीर्णकौपीनवासाः स्वान्सुण्ही नमोऽथवा भवेत् । प्राज्ञी बेदान्सविद्योगी निर्ममो निरहंकृतिः ॥ २४ ॥ मित्रादिषु समी मैत्रः समस्तेष्वेव जन्तुषु । एको ज्ञानी प्रकान्तारमा स संतर्ति नेतरः ॥ २५ ॥ गुरूमां च हिते युक्तसात्र संवत्सरं वसेत् । निवमेष्वप्रमत्तरत वमेत्र च सवा

भवेत ॥ २६ ॥ प्राप्य चान्ते ततस्य ज्ञानयोगमनुत्तमम् । अविरोधेन धर्म-स्य संचरेत्पृथिवीमिमाम् ॥ २७ ॥ ततः संवत्सरत्यान्ते ज्ञानयोगमनुसमम्। आश्रमत्रयमुरसृज्य प्राप्तश्र परमाश्रमम् ॥ २८ ॥ अनुङ्गाच्य गुरुक्षेत्र चरेदि पृथिवीमिमाम् । त्यक्तसङ्गो जितकोधो छन्वाहारो जितेन्द्रियः ॥ २९ ॥ हा-बिमो न विरुच्येते विपरीतेन कर्मणा। निरारम्भो गृहस्थश्च कार्यवाश्चेव भिक्ष-कः ॥ ३० ॥ माद्यति प्रमदां दृष्ट्रा सुरां पीत्वा च माद्यति । तस्माहृष्टिविषां नारीं दूरतः परिवर्जेयेत् ॥ ३१ ॥ संभाषणं सह स्वीभिराकापः प्रेक्षणं तथा । नृतं गान सहासं च परिवादांश्च वर्जयेत् ॥ ३२ ॥ न स्नानं न जपः पूजा न होमो नेव साधनम् । नाग्निकार्यादिकार्यं च नैतस्यासीह नारद ॥ ३३ ॥ नार्चनं पितृकार्यं च तीर्थयात्रा बतानि च । धर्माधर्मादिकं नास्ति न विधि-र्छैं किकी किया ॥ ३४ ॥ संत्यजेत्सर्वकर्माण लोकाचारं च सर्वशः । क्रमि-कीटपतक्कांश्र तथा योगी वनस्पतीन् ॥ ३५ ॥ न नाशयेहुधो जीवन्परमार्थ-मतिर्थतः । नित्यमन्तर्मुखः स्वच्छः प्रशान्तात्मा स्वपूर्णधीः ॥ ३६ ॥ अन्तः-सङ्गपरित्यागी लोके विहर नारद । नाराजके जनपदे चरत्येकचरो मुनिः ॥ ३७ ॥ निःस्तुतिर्निमस्कारी निःस्वधाकार एव च । चळाचळतिकतश्च यतियां इच्छिको भवेदित्युपनिषन् ॥ पष्टोपदेशः ॥ ६ ॥

अथ यतेर्नियमः कथमिति पृष्टं नारदं पितामहः प्ररहत्य विरक्तः सन्यो वर्षास भ्रवशीलोऽही मास्येकाकी चरबंकत्र निवसेद्विक्षर्भयात्सारक्रवदेकत्र न तिष्ठेत्स्वगमनतिरोधप्रहणं न कुर्याद्वस्ताभ्यां नद्यत्तरण न कुर्यान वृक्षारी-हणमपि न देवोत्सवदर्शनं कुर्याश्चेकत्राशी न बाह्यदेवाचेनं कुर्यात्सव्यतिरिक्तं सर्वे त्यक्ता मधुकरवृत्याहारमाहरन्कुशो भूत्वा मेदोवृद्धिमकुर्वन्नावयं रुधिर-मिव त्यजेदेकत्राचं परुखमिव गन्धरेपनमञ्जूदि रोपनामव क्षारमन्त्यजमित वसम्बिष्टपात्रमिवाभ्यकं स्नीसङ्गीव मित्राह्मादकं मृत्रमिव स्पृष्ठां गोमांस-मिव ज्ञातचरदेशं चण्डालवाटिकामिव खियमहिमिव सुवर्णे कालकृटमिव सभास्थलं स्मतानस्थलमिव राजधानीं कुम्भीपाकमिव राविपण्डवदेकन्नानं न देहान्तरदर्शनं प्रपञ्चवृत्ति परित्यज्य खदेशमुत्सज्य ज्ञातचरदेशं विहास विस्मृतपदार्थं पुनः प्राप्तहर्षं इव स्वमानन्दमनुसारन्सवारीराभिमानदेशवि-सारणं मत्वा स्वशरीरं शवमिव हेयमुपगम्य कारागृहविनिर्मुक्तचोरवत्युत्राप्त-बन्धुभवस्थळं विहाय दूरतो बसेत् । अयक्षेन प्राप्तमाहरन्त्रह्मप्रणवध्यानानु-सन्धानपरी भूत्वा सर्वकर्मनिर्ह्यकः कामकोधलोममोहमद्मात्सर्यादिकं द्रम्या त्रिगुणातीतः पद्ग्रीमेरहित. पद्मावविकारश्रून्यः । सत्यवाक्युचिरद्रोही आम एकरात्रं पत्तने पद्मरात्रं क्षेत्रे पद्मरात्रं तीर्थे पद्मरात्रमनिकेतः स्थितम-तिनानसवादी गिरिकन्दरेख बसेटेक एव हो वा चरेत प्रामं त्रिभिनगरं चतु-

मिर्प्राममित्वेकश्वरेत् । भिश्चश्रत्रेशकरणानां न तत्रावकाशं दशादविविष्ठश्व-ज्ञानाहेराग्यसंपत्तिमनुभूय मत्तो न कश्चित्रान्यो व्यतिरिक इत्यारमन्याकोच्य सर्वतः स्वरूपमेव पश्चश्रीवन्मुक्तिमवाप्य प्रारब्धप्रतिभासनाशपर्यन्तं चतुर्विधं स्वरूपं ज्ञात्वा देहपतनपर्यन्तं स्वरूपानुसंधानेन वसेत्। त्रिषवण-सानं कुटीचकस्य बहुद्कस्य द्विवारं इंसस्यैकवारं परमहंसस्य मानसस्तानं तुरीयानीतस्य भस्मस्रानमवधूनस्य वायव्यस्नानम् अर्ध्वपुण्डं कुटीचकस्य त्रि-पुण्डं बहुदकस्य ऊर्षपुण्डं त्रिपुण्डं हंसस्य भस्मोद्रुकनं परमहंसस्य तुरीया-तीतस्य तिछकपुण्डमवधूनस्य न किंचित् । तुरीयातीतावधूतयोः ऋतुशीरं कुटीचकस्य ऋतुद्वयक्षीरं बहुदकस्य न क्षीरं हंसस्य परमहंसस्य च न क्षीरम्। अस्तिचेदयनक्षीरम् । तुरीयानीतावधृतयोः न शौरम् । कुटीचकस्यैकार्स माधुकरं बहुदकस्य हंसपरमहंसयोः करपात्रं तुरीयातीतस्य गोमुखं अवधूत-स्याजगरवृत्तिः । शाटीइयं कुटीचकस्य बहुद्कस्यैकशाटी इंसस्य सण्डं दिग-इबरं परमहंसस्य एककौपीनं वा तुरीयातीतावध्तयोजीतरूपधरत्वं हंसपरम-हंसयोरजिनं न स्वन्येषाम् । कृटीचकवहृद्कयोर्देवार्चनं हंमपरमहंसयोर्मान-सार्चनं तुरीयातीतावधूतयोः सोहं मावना । कुटीचकबहृदकयोर्मञ्जपाधिकारी इंसपरमहंसयोध्यानाधिकारन्तुरीयातीतावधूतयोर्ने त्वन्याविकारन्तुरीयाती-तावध्तयोर्महावाक्योपदेशाधिकारः परमहंगलापि । कुटीचकबहृदकहंसानां नान्यस्थोपदेशाधिकारः । कुटीचकबहुकयोर्मानुषप्रणवः हंसपरमहंसयोरा-न्तरप्रणवः तुरीयानीतावधूनयोर्बह्मप्रणवः । कुटीचकहृदकयोः श्रवणं हंस-परमहं सयो मैननं तुरीयातीतावधृतयो निदिष्यासः । सर्वेपामारमानुसन्धानं विधिरित्वेव मुमुधुः सर्वेदा संसारतारकं तारकमनुसारजीवन्युक्तो वसेद्धि-कारविशेषेण केवस्यप्राध्युपायमन्विष्येचतिरित्युपनिषत् ॥ सप्तमोपदेशः ॥७॥

अथ हैनं अगवन्तं परमेष्टिनं नारदः पप्रच्छ संसारतारकं प्रसन्धो बृहीति ।
तथेति परमेष्टी वकुमुचकमे ओमिति ब्रह्मेति व्यष्टिसमष्टिप्रकारेण ।
का व्यष्टिः का समष्टिः संहारप्रणवः स्ष्टिप्रणवश्चान्तवंहिन्नोभयासमकत्वान्निविभो ब्रह्मप्रणवः । अन्तःप्रणवो व्यावहारिकप्रणवः । वाङ्मप्रणव आर्थप्रणवः ।
उभयासमको विराद्प्रणवः । संहारप्रणवो ब्रह्मप्रणव अर्थमान्नाप्रणवः । ओमितिब्रह्म । ओमित्येकाक्षरमन्तःप्रणवं विद्धि । सचाष्ट्रभा भिष्यते । अकारोकारमकारार्थमान्नाद्यिन्दुकलाशक्तिश्चेति । तत्र चरवार भकारश्चायुतावयवान्वित उकारः सहस्वावयवान्वितो मकारः शतावयवोपेतोऽर्थमान्नाप्रणवोउनन्तावयवाकारः । सगुणो विराद्मणवः संहारो निर्गुणप्रणव समयास्मकोत्यक्तिप्रणवो यथान्नुतो विराद्मुतः द्वतसंहारो विराद्मुणवः योदशमान्नारमकः

पद्त्रिशक्तत्वातीतः । घोडशमात्रात्मकत्वं कथमित्युच्यते । अकारः प्रथमो-कारो द्वितीया मकारस्तृतीयार्थमात्रा चतुर्थी नादः पश्चमी बिन्तुः वही कखा सप्तमी कलातीताष्टमी शान्तिनेवमी शान्यतीता दशमी उन्मन्वेकादशी मनोन्मनी हादशी पुरी त्रयोदशी मध्यमा चतुर्दशी पश्यन्ती पश्चदशी परा । षोडशी पुनश्रतुःषष्टिमात्रा प्रकृतिपुरुषद्वैविध्यमासाद्याष्टाविंशत्युत्तरभेदमात्रा-स्वरूपमासाध सगुणनिर्गुणत्वमुपेत्वैकोऽपि ब्रह्मप्रणवः सर्वाधारः परंज्योति-देष सर्वेश्वरो विभुः । सर्वदेवमयः सर्वप्रपञ्चाघारगर्भितः ॥१॥ सर्वाक्षरमयः कार्कः सर्वागममयः विवः । सर्वश्रुत्युत्तमो सृग्यः सक्लोपनिषमायः ॥ २ ॥ भूतं भव्यं भविष्यद्यश्रिकालोदितमव्ययम् । तद्रप्योकारमेवायं विद्धि मोक्षप्र-द्रायकम् ॥३॥ तमेवारमानमित्येतद्रक्षशब्देन वर्णितम् । तदेकममृतमजरम-नुभूय तथोमिति ॥ ४ ॥ सक्षरीरं समारोप्य तन्मयस्वं तथोमिति । त्रिशरीरं तमारमानं परंत्रहा विनिश्चितु ॥५॥ परंत्रहाानुसंदध्याद्विश्वादीनां कमः क्रमात् । स्थूलस्वास्थूलभुक्तवाच सूक्ष्मस्वारमुक्षमभुक् परम् ॥६॥ ऐक्यरवानन्दभोगाच सोऽयमात्मा चतुर्विघः । चतुष्पाजागरितः स्थूलः स्थूलप्रज्ञो हि विश्वभुक् ॥ ७ ॥ एकोनविंदातिमुखः साष्टाङ्गः सर्वगः प्रमुः । स्थूकमुक् चतुरात्माध विश्वो वैश्वानरः पुमान् ॥ ८ ॥ विश्वजित्त्रथमः पादः स्वप्नस्थानगतः प्रभुः । सुक्ष्मप्रज्ञः स्वतोऽष्टाङ्ग एको नान्यः परंतप ॥९॥ सुक्षमभुक् चतुरात्माथ तैजसी भूतराष्ट्रयम् । हिरण्यगर्भः स्थूलोऽन्तर्हितीयः पाद उच्यते ॥ १० ॥ कामं कामयते यावचत्र सुप्तो न कंचन । स्वशं पश्यति नैवात्र तस्सुबुहमिप स्फूटम् ॥ ११ ॥ एकीभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनवान्सुखी । नित्यानन्दमयोऽप्यात्मा सर्वजीवान्तरस्थितः ॥ १२ ॥ तथाप्यानन्द्भुक् चेतोमुखः सर्वगतोऽव्ययः । चतुरात्मेश्वरः प्राज्ञस्तृतीयः पादसंज्ञितः ॥ १३ ॥ एव सर्वेश्वरश्चेष सर्वज्ञः सुदमभावनः । एपोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाष्ययौ ॥ १४ ॥ भूता-नां त्रयमप्येतस्सर्वोपरमबाधकम् । तत्सुषुसं हि यत्स्वमं मायामात्रं प्रकीर्ति-तम् ॥ १५ ॥ चतुर्थश्चतुरात्मापि सम्बदेकरसो शयम् । तुरीयावसितत्वाम पुकैकत्वानुसारतः ॥ १६ ॥ ज्ञातानुज्ञात्रननुज्ञातृविकल्पज्ञानसाधनम् । वि-करुपत्रयमत्रापि सुषुप्तं स्वप्नमान्तरम् ॥ १७ ॥ मायामात्रं विदित्वेवं सिध-देकरसो द्ययम्। विभक्तो द्ययमादेशो न स्थूजप्रज्ञमन्बह्म् ॥ ३८ ॥ न सूक्ष्मप्रज्ञसत्यन्तं न प्रज्ञं न कचिन्युने । नैवाप्रज्ञं नौभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञसाः-न्तरम् ॥ १९ ॥ नाप्रज्ञमपि न प्रज्ञाघनं चादष्टमेव च । तद्रकक्षणमञ्जाह्यं यद्यवहार्थमिकित्समध्यपदेश्यमेकात्मप्रत्यसारं प्रपञ्जोपक्षमं शिवं कान्तम-द्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स बद्धा प्रणवः स विजेयो नापरस्तुरीयः सर्वत्र मानुब-

न्युमुक्षूणामाधारः स्वयंज्योतिश्रंशाकाशः सर्वदा विराजते परंत्रश्रत्वादित्युप-लिवन् ॥ अष्टमोपदेशः ॥ ८ ॥

अय ब्रह्मस्वरूपं कथमिति नारदः पत्रच्छ । तं होवाच पितामहः किं ब्रह्मस्करप्रिति । अन्योसावन्योद्दमस्त्रीति ये बिदुसे पश्चो न स्वभावप-शवसमेवं ज्ञात्वा विद्वानमृत्युमुखात्यमुच्यते नान्यः यन्या विद्यतेऽयनाय । कालः स्वभावो नियतिर्यहरूछा सूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम् । संयोग वृपां नत्वात्मभावादात्मा हानीशः सुखदुःखहेतोः ॥ १ ॥ ते ध्यानयोगानुगताः अपदयनदेवारमधानि स्वगृणैनिगृहाम् । यः कारणानि निखिलानि तानि कालातमयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ २ ॥ तमेकस्मिश्चिवृतं षोडशान्तं शतार्थारं विंशप्रतित्वरामिः।अष्टकैः पद्भिविश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गमेदं हिनिमित्तकमोहम् ॥३॥ पञ्चलोतोम्ब पञ्चयोन्युप्रवक्रां पञ्चगणोर्मि पञ्चबुखादिमूलाम् । पञ्चाव-तीं पञ्चद् साधवेगां पञ्चाशसदां पञ्चपवीमधीमः ॥ ४ ॥ सर्वोजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तुस्मिन्हंमी आस्यते ब्रह्मचके । पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस-तन्तेनामृतस्वमेति ॥५॥ उद्गीधमेतत्परमं तु बहा तस्मिस्तरं स्वप्रतिष्ठाक्षरं च । अमान्तर वेद्विदो विदिश्वा लीनाः परे बहाणि तरपरायणाः ॥६॥ संयुक्तमेत-त्क्षरमक्षरं च व्यकाव्यक्तं भरते विश्वमीशः । अनीशश्चातमा बध्यते मौकुभावा-उद्याखा देवं मुच्यते सर्वेपाँगः ॥७॥ जाज्ञी द्वावजावीज्ञानीशावजा हाका भोक्तु-भोगार्थयुक्ता । अनन्तक्षात्मा विश्वरूपो सकती त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ॥ ८ ॥ क्षर प्रधानमस्ताक्षर हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । तस्याभिष्या-नायोजनात्तत्वभावाद्भयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ ९ ॥ ज्ञात्वा देवं सु-च्यते सर्वपाशः क्षीणः हेर्शर्जन्ममृत्युप्रहाणिः । तस्याभिष्यानासृतयं देहभेदे विश्वश्वर्य केवल आत्मकामः ॥ १० ॥ एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् । भोका भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतन् ॥ ११ ॥ आत्मविद्यातपोमुळं तद्वह्योपनिषत्परम् । य एवं विदित्वा स्वरूपमेवानुचिन्तयंस्तत्र को मोहः कः शोक एक्त्वमनुपन्थतः ॥ १२ ॥ तसाद्विराङ्गभूतं भव्यं भविष्यद्भवत्यनश्वरस्वरूपम् । अणोरणीयान्महतो मही-यानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् । तमकतुं पश्यति बीतशोको धातुः श्रमादान्महिमानमीशम् ॥ १३ ॥ अपाणिपादो जवनो प्रहीता पश्यत्यचक्षः स श्लोलकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यानि वेत्ता तमाहरम्यं पुरुषं महा-न्तम् ॥१४॥ अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्। महान्त विश्वमारमानं मत्वा थीरो न शोचान ॥ ३५ ॥ सर्वेस धातारमचिन्स्यशक्तिं सर्वागमान्तार्थेविशे-षवेद्यम् । परात्परं परमं वेदितव्यं सर्वावसाने सक्कद्वेदितव्यम् ॥ १६ ॥ कर्वि पुराणं पुरुषोत्तमोत्तमं सर्वेवरं सर्वदेवैरुपास्यम् । अनाविमध्यान्तमनन्तमञ्चयं

शिवाच्युताम्भोरहगर्भभूषरम् ॥ १७ ॥ स्वेनावृतं सर्वतिदं प्रपन्नं पन्नात्मकं वश्चम् वर्तमानम् । पश्चीकृतानस्तभवश्यश्चं पश्चीकृतसावयवैरसंवृतम् । परा-रपरं यन्महतो महान्तं स्वरूपतेजोमयकाश्वतं श्विवम् ॥ १८ ॥ नामिरतो हु-श्रिरितासाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमनसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्रयात् ॥१९॥ नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं न स्थूछं नास्थूछं न ज्ञानं नाज्ञानं नोभयतःप्रज्ञ-मग्रह्ममञ्चवहार्यं स्वान्तःस्थितः स्वयमेवेति य एवं वेद् स मुक्तो भवति स मुक्तो भवतीत्वाह भगवान्पितामहः । स्वस्वरूपज्ञः परिवाद परिवाडेकाकी चरति भयत्रसारक्रवतिष्ठति । गमनविरोधं न करोति । स्वशरीरव्यतिरिक्तं सर्वे त्यक्ता पर्एरवृत्त्या स्थित्वा स्वरूपानुसन्धानं कुवेन्सर्वमनन्यबुद्धा स्व-सिनेव मुक्ती भवति । स परिवाद सर्वक्रियाकारकनिवर्तको गुरुशिष्यशास्त्रा-दिविनिर्मुक्तः सर्वसंसारं विस्त्रय चामोहितः परिवाद कथं निर्धनिकः सुखी धनवाञ्ज्ञानाज्ञानोभयानीतः सुखदुःखातीतः स्वयंज्योतिःप्रकाशः सर्ववेषः सर्वज्ञः सर्वामिद्धिदः सर्वेश्वरः सोऽहामिति । तहिष्णोः परमं पदं यत्र गत्वा न ं निवर्तन्ते योगिनः । सूर्यो न तन्न भाति न शशाक्कोऽपि न स पुनरावर्तते न स पुनरावतेते तत्केवस्यामस्यूपनिषत् ॥ नवमोपदेशः ॥ ॐ भद्रंकर्णेभिरिति-शान्तिः॥

इति नारडपरिवाजकोपनिपत्मभाष्ठा ॥

### त्रिशिक्तित्राह्मणोपनिषत् ॥ ४६॥

( गुक्कयजुर्वेदे )

योगज्ञानैकसंसिद्धशिवतस्वतयोजवलम् । प्रतियोगिविनिर्मुकं परंब्रह्म भवास्यहम् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः॥

ॐ विशिखी ब्राह्मण भादिसलोकं जगाम तं गत्वोवाच । भगवन् किंदेहः किंप्राण. किंकारण किमात्मा स होवाच सर्वमिदं शिव एव विजानीहि । किंतु नित्यः शुद्धो निरक्षनो विसुरह्यः शिव एकः स्वेन भासेदं सर्वं दृष्ट्वा सायःपिण्डवदंकं भिक्रवद्वभासते । तद्धासकं किमिति चेदुच्यते । सच्छ-व्दवाच्यमविद्याशावलं ब्रह्म । ब्रह्मणोऽव्यक्तम् । अव्यक्तान्महत् । महतोऽहं-कारः । अहंकारात्पञ्चतन्मात्राणि।पञ्चतन्मात्रेम्यः पञ्चमहाभृतानि।पञ्चमहाभ्तेत्योऽखिळं जगत् ॥ तद्खिलं किमिति । सूत्विकारविभागादिरिति । एकस्मिन्पिण्डे कयं भूतविकारविभाग इति । तत्त्वत्वाच्याव्यस्थानमेद्विवयदेवताकोश्चमेदविश्वामा भवन्ति । अथाकासो-पद्याचकवाच्यस्थानमेदविवयदेवताकोश्चमेदविश्वामा भवन्ति । अथाकासो-

अन्तःकरणमनोबुद्धिचित्ताहंकाराः । वायुः समानोदानव्यानापानप्राणाः । बह्निः श्रोत्रत्वकक्षुर्जिह्नाञ्चाणानि । आपः शब्दस्पर्शक्षप्रसगन्धाः । पृथिवी वाक्पाणिपादपायुपस्थाः । ज्ञानसंकल्पनिश्रयानुसंघानाभिमाना आकाश-कार्यान्तःकरणविषयाः । समीकरणोश्चयनग्रहणश्रवणोच्छासा वायुकार्यप्राणा-दिविषयाः । शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा अग्निकार्यज्ञानेन्द्रियविषया अवाश्रिताः। वचनादानगमनविसर्गानन्दाः पृथिवीकार्यकर्मेन्द्रियविषयाः । कर्मज्ञानेन्द्रिय-विषयेषु प्राणतन्मात्रविषया अन्तर्भृताः । मनोबुद्धोश्चित्ताहंकारौ चान्तर्भृतौ । अवकाशविध्तदर्शनपिण्डीकरणधारणाः सहमतमा जैवतन्सात्रविषयाः । एवं द्वादशाङ्गानि आध्यात्मकान्याधिमातिकान्याधिदैविकानि । अत्र निशाकरच-तुर्भुखदिग्वातार्कवरुणाश्च्यभीन्द्रोपेन्द्रप्रजापतियमा इत्यक्षाधिदेवतारूपैद्वीद्-शनाड्यन्तः प्रवृत्ताः प्राणा एवाङ्गानि अङ्गञ्जानं तदेव ज्ञातेति । अथ व्योमा-निकानलजलानां पञ्चीकरणमिति । ज्ञातस्वं समानयोगेन श्रोत्रद्वारा शब्द-मुणो वाग्रविद्वित आकाहो तिष्ठति आकाशस्तिष्ठति । सनोध्यानयोगेन त्व-न्द्वारा स्परीगुणः पाण्यश्विष्ठिनो वायौ तिष्ठति वायुस्तिष्ठति । बुद्धिरुदानयो-येन चक्षद्वीरा रूपगुणः पादाधिष्ठितोऽग्रौ तिष्ठत्विग्नितिष्ठति । चित्तमपानयौ-गेन जिह्नाद्वारा रसगुण उपस्थाधिष्ठितोऽप्सु तिष्ठत्यापिताष्ठन्ति । अहंकारः प्राणयोगेन प्राणद्वारा गन्धगुणो गुदाधिष्टितः पृथिन्यां तिष्ठति पृथिवी तिष्ठति य एवं वेद । अत्रैते श्लोका भवन्ति । पृथग्भूते पोडश कलाः स्वार्थ-भागान्परान्कमात् । अन्तःकरणव्यानाक्षिरसपायुनभः क्रमात् ॥ १ ॥ सुरुदा-त्पूर्वोत्तरैभीगैभूतेभूते चतुश्रतुः । पूर्वमाकाक्षमाश्रित्य पृथिव्यादिषु संस्थिताः ॥ २ ॥ मुख्यात्र्ध्वे परा हेया न परानुत्तरान्विदुः । एवमंशो इस्मूतस्मात्ते-भ्यश्वांशो सभूतथा ॥३॥ तसादन्योन्यमाश्रित्य होतं प्रोतमनुक्रमात् । पञ्च-भूतमयी भूमिः सा चेतनसमन्विता ॥ १ ॥ तत ओषधयोऽश्रं च ततः पि-ण्डाश्रनुर्विधाः । रसामुखांसमेदोऽस्थिमजाश्रकाणि धातवः ॥ ५ ॥ केचि-त्तवोगतः पिण्डा भूतेम्यः संभवाः कवित् । तस्मित्रवसयः पिण्डो नामिम-ण्डलसंस्थितः ॥६॥ अस्य मध्येऽस्ति हृद्यं सनालं पश्चकोशयत् । सत्त्वान्तर्य-र्तिनो देवाः कन्नैहंकारचेतनाः ॥ ७ ॥ अस्य बीजं तमःपिण्डं मोहरूपं जडं धनम् । वर्तते कण्डमाश्रित्व मिश्रीभूतमिदं बगत् ॥ ८॥ प्रत्यगानन्द्रूपात्मा मूर्जि स्थाने परेपटे । अनन्तमिकसंयुक्तो जगद्भूपेण भासते ॥ ९॥ सर्वत्र क्तंते जामत्स्वमं जामति वर्तते । सुषुप्तं च तुरीयं च नान्यावस्यासु कुन्नवित् ॥ १० ॥ सर्वदेशेष्वनुस्यृतश्चत्रहराः श्विवात्मकः । यथा महाफले सर्वे रसाः सर्वप्रवर्तकाः ॥११॥ तथैवासमये कोशे कोसास्तिष्टन्ति चान्तरे । यथा कोश-स्तथा जीवो यथा जीवसाथा बिवः ॥ १२॥ सविकारस्त्रथा खीवो निर्विकारस्त्रथा

शिवः । कोशास्त्रस्य विकारास्त्रे श्ववस्थासु प्रवर्तकाः ॥ १३ ॥ यथा रसाशये फेनं मधनादेव जायते । मनोनिर्मयनादेव विकल्पा बहुवस्तथा ॥ कर्मणा वर्तते कर्मी तत्त्वागाच्छान्तिमापुयात् । अयने दक्षिणे प्राप्ते प्रपञ्चा-भिमुखं गतः ॥ १५ ॥ अहंकारामिमानेन जीवः स्वाह्नि सदाशिवः । स चा-विवेकप्रकृतिसङ्गत्या तत्र मुद्दाते ॥ १६॥ नानायोनिवातं गत्वा क्षेतेऽसौ बासनावशातः । विमोक्षारसंचरत्येव मत्स्यः कुछद्वयं यथा ॥ १७ ॥ तसः कालवद्मादेव द्यात्मज्ञानविवेकतः । उत्तराभिमुखो भूत्वा स्थानात्स्वानान्तरं ऋमात् ॥ १८ ॥ मृहर्याधावात्मनः प्राणान्योगाभ्यासं स्थितश्चरत् । योगा-रसंजायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रवर्तते ॥ १९ ॥ योगज्ञानपरो निस्रं स योगी न प्रणश्यति । विकारस्यं शिवं पश्येद्विकारश्च शिवे न तु ॥ २० ॥ योगप्र-काशकं योगैध्यायेचानन्यभावनः । योगज्ञाने न विद्येते तस्य भावो न सि-चाति ॥ २१ ॥ तस्माद्भ्यासयोगेन मन प्राणाश्चिरोधयेत् । योगी निशित-धारेण क्षरेणैव निक्रन्तयेत् ॥ २२ ॥ शिखा ज्ञानमयी बृत्तिर्यमाद्यशङ्गमा-धनै:। ज्ञानयोगः कर्मयोग इति योगो द्विधा मतः ॥ २३ ॥ कियायोगम-येदानी श्रण ब्राह्मणसत्तम । अव्याकुलस्य चित्तस्य बन्धनं विषये क्रिचित् ॥२४॥ यरसंयोगो द्विजश्रेष्ठ स च द्वैविध्यमश्रते । कर्म कर्तव्यमित्येव विहितेष्वेव कर्मस् ॥ २५ ॥ बन्धनं मनसो नित्यं कर्मयोगः स उच्यते । बत्त चित्तस्य सतत्मर्ये श्रेयति बन्धनम् ॥ २६ ॥ ज्ञानयोगः स विज्ञेयः सर्वतिद्विकरः शिवः । यस्योक्तलक्षणे योगे द्विविधेऽप्यव्ययं मनः ॥ २७ ॥ स याति परमं श्रेयो मोक्षलक्षणमञ्जला । देहेन्द्रियेषु वैराग्यं यम इत्युच्यते बुधैः ॥ २८ ॥ अनुरक्तिः परे तस्वे सत्ततं नियमः स्मृतः । सर्ववस्तुन्यदासीनभावमासनम्-न्तमम् ॥ २९ ॥ जगत्सर्विमिदं मिथ्याप्रतीतिः प्राणसंयमः । चित्तत्यान्तमंखी-भावः प्रत्याहारस्तु सत्तम ॥ ३० ॥ चित्तत्य निश्वलीमावी धारणा धारणं विदुः। सोऽहं चिन्मात्रमेवेति चिन्तनं ध्यानमुच्यते ॥ ३१ ॥ ध्यानस्य वि-स्मृतिः सम्यक्तमाधिरमिषीकते। अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्ये हयार्जवम् ॥ ३२ ॥ क्षमा एतिर्मिताहारः शौचं चेति यमा दश । तपःसन्तुष्टिरास्तिक्यं दानमाराधनं हरेः ॥ ३३ ॥ वेदान्तश्रवणं चैव हीमैतिश्व जपो व्रतम् ॥ इति । आसनानि तदकानि स्वसिकादीनि वै द्विज ॥ ३४ ॥ वर्ण्यन्ते स्व-स्तिकं पादतलयोरुभयोरिप । पूर्वोत्तरे जानुनी हे कृत्वासनमुदीरितम् ॥३५॥ सन्वे दक्षिणगुरुफं तु पृष्ठपार्थे नियोजयेत् । दक्षिणेऽपि तथा सन्वं गोमुखं गोर्सुखं यथा ॥ ३६ ॥ एकं चरणमन्यस्मिश्रहाबारोप्य निश्वकः । आस्ते यदि-दमेनोधं वीरासनमुदीरितम् ॥ ३७ ॥ गुद्दं नियम्य गुरुकाम्यां व्याकमेण समाहितः। योगासनं भवेदेतदिति योगिषदो विदुः ॥ ३८ ॥ अर्वोरुपरि

दै धत्ते बदा पादतले उमे । पद्मासनं भवेदेतत्सर्वव्याधिविधापहम् ॥ ३९॥ पद्मासनं सुसंस्थाप्य तदकुष्ठद्वयं पुनः । न्युत्कमेणैव इस्ताम्यां बद्धपद्मासनं भवेत् ॥४० ॥ पद्मासनं सुसंस्थाप्य जानुर्वीरन्तरे करौ । निवेश्य भूमावा-तिष्ठेद्योमस्यः कुक्टासनः ॥ ४१ ॥ कुक्टामनबन्धस्यो दोर्ग्या संबद्ध कन्धरम् । दोते कूर्मवदुत्तान एतदुत्तानकूर्मकम् ॥ ४२ ॥ पादाकुष्ठौ तु पाणिभ्यां गृहीत्वा अवणावधि । धनुराकपैकाकृष्टं धनुरासनमीरितम् ॥४३॥ सीवनीं गुल्फदेशाभ्यां निपीट्य ब्युत्कमेण नु । प्रसार्य जानुनोईस्तावासनं सिंहरूपकम् ॥ ४४ ॥ गुल्फो च वृषणस्याधः सीवन्युभयपार्श्वयोः । निवेहस पादौ हन्ताभ्यां बध्वा भदासनं भवेत् ॥ ४५ ॥ सीवनीपार्श्वमुभयं गुरुकाभ्याः ब्युत्क्रमेण तु । निपीड्यासनमेतच मुक्तासनमुदीरितम् ॥ ४६ ॥ अवष्टभ्य श्वरां सम्यक्तकाभ्यां हम्तयोद्वेयोः । कूपेरा नाभिपार्श्वे नु स्थापयित्वा मयूर-वत् ॥ ४७ ॥ समुन्नतिवर पादं मयूरासनिमय्यते । वामोरुमुळे दक्षािक्क् जान्वोर्वेष्टितपाणिना ॥ ४८ ॥ वामेन वामाङ्कुष्ट तु गृहीर्न मस्स्रपीठकम् । योनि वामेन संपीड्य मेटादुपरि दक्षिणम् ॥ ४९ ॥ ऋतुकायः समासीनः सिद्धासनमुद्गिरितम्। प्रसार्वे भुवि पादा नु दोभ्यामङ्गुष्टमाद्रान् ॥५०॥ जानू-परि छलार्ट तु पश्चिमं तानमुच्यते । येनकेन प्रकारेण सुख धार्य च जायते ॥ ५१ ॥ तत्सुखासनमिष्युक्तमदाकसत्समाचरेत । भायनं विजितं येन जितं तेन जगन्नयम् ॥ ५२ ॥ यमैश्र नियमश्रैव आमनैश्र सुमंबतः । नाडीशुद्धि च कृत्वादी प्राणायामं समाचरेत् ॥ ५३ ॥ देहमानं खाङ्किकिः पण्णवस्य-क्रुहायतम् । प्राणः शरीरादधिको द्वादशाद्गुलमानतः ॥ ५४ ॥ देहस्यमनिकं देहसमुद्धतेन वह्निना । न्यूनं समं वा योगेन कुर्वन्बह्मविदिष्यते ॥ ५५ ॥ देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजाम्बूनदशमम् । त्रिकोण द्विपदामन्यञ्चतुरस्रं चतु-ष्पदम् ॥ ५६ ॥ वृत्तं विहङ्गमानां तु षद्यतं सर्पजन्मनाम् । अष्टास्त्रं स्वेदजानां तु तिसार्दापवदु अवलम् । कन्दस्थानं मनुष्याणां देहमध्यं नवाङ्गलम् । चतुरकुल्सुत्सेघं चतुरकुरुमायतम् ॥ ५० ॥ अण्डाकृति तिरश्चां च द्विजानां च चतुष्पदाम् । तुन्दमध्यं तदिष्टं वै तन्मध्यं नाभिरिष्यते ॥ २८ ॥ तत्र चक्रं द्वादशारं तेषु विष्णवादिमूर्तयः । महं तत्र स्थितश्रकं आमयामि स्वमायया ॥ ५९ ॥ भरेपु अमते जीवः क्रमेण द्विजसत्तम । तन्तुपञ्जरमध्य-स्या यथा अमित ल्तिका ॥ ६० ॥ प्राणाधिरूढश्चरति जीवस्तेन विना निष्ठ । तस्योर्ध्वे कुण्डलीस्थानं नामेसिर्यगयोर्ध्वतः॥६१॥ अष्टप्रकृतिरूपा सा चाष्ट्रधा कुण्डलीकृता । यथावद्वायुसारं च ज्वस्तनादि च नित्यवाः ॥६२॥ परितः कन्द्रपार्से तु निरुष्येव सदा स्थिता । मुखेनैव समावेष्ट्य बदारम्ञ्रमुख तथा ॥ ६३ ॥

१ सीबिन्युत्तरपार्श्वयोः इति पाठः.

योगकालेन महता साम्निना बोषिता सती । स्फुरिता हृदयाकाने नागरूपा महोज्वला ॥ ६४ ॥ अपानाद्वयङ्गलादृष्वमधो मेद्स तावता । देहमध्यं मनुष्यावां हुम्मध्यं तु चतुष्यदाम् ॥ ६५ ॥ इतरेषां तुन्दमध्ये प्राणापानस-मायुताः । चतुष्प्रकारबायुते देहमध्ये सुपुत्तया ॥ ६६ ॥ कन्दमध्ये स्थिता नाडी सुषुम्ना सुप्रतिष्ठिता । पद्मसूत्रप्रतीकाशा ऋजुरूध्वेप्रवर्तिनी ॥ ६० ॥ ब्रह्मणो विवरं यावद्विद्युदाभासनालकम् । वैष्णवी ब्रह्मनाडी च निर्वाणप्राप्ति-पद्धतिः ॥६८॥ इडा च पिङ्गला चैव तस्याः सञ्येतरे स्थिते । इडा समुस्थिता कन्दाद्वामनासापुराविष ॥ ६९ ॥ पिङ्गळा चोत्थिता तस्माइक्षनासापुराविष । गान्धारी हस्तिजिह्ना च हे चान्ये नाडिके स्थिते ॥ ७० ॥ पुरतः पृष्ठतस्तव्य बामेतरहशौ प्रति। पृपायशम्बनीनाठ्यौ तसादेव समुख्यिते॥७१॥ सब्बेतरश्रु-स्वविध पायुमुकाद्कस्युमा। अधोगता शुभा नाही मेढ्रान्ताविधरावता ॥७२॥ पादाकुष्ठावधिः कन्दाद्घोयाता च कौशिकी । दगप्रकारभूतासाः कथिताः कन्द्रसंभवाः ॥ ७३ ॥ तनमूला बहवो नाड्यः स्थूलसृक्ष्माश्च नाडिकाः । द्वासप्ततिसहस्राणि स्थृलाः सुक्ष्माश्च नाडयः ॥ ७४ ॥ संख्यातुं नैव शक्य-न्ते स्थूलमूलाः पृथग्विधाः । यथाश्वत्यद्ले मृह्माः स्थूलाश्च विततास्तथा ॥ ७५ ॥ प्राणापानौ समानश्च उदानो व्यान एव च । नागः कृमेश्च कृकरौ देवदत्तो धनंजयः ॥ ७६ ॥ चरन्ति दशनाडीपु दश प्राणादिवायवः । प्राणा-दिपञ्चकं तेषु प्रधानं तत्र च द्वयम् ॥ ७७ ॥ प्राण एवाथवा ज्येष्टो जीवा-रमानं बिभर्ति यः । आस्यनासिकयोर्मध्यं हृद्यं नामिमण्डलम् ॥ ७८ ॥ पादाक्रुप्टमिति प्राणस्थानानि द्विजसत्तम । अपानश्चरति ब्रह्मन्युदमेहोरुजानुषु ॥ ७९ ॥ समानः सर्वगात्रेषु सर्वव्यापी व्यवस्थितः । उदानः सर्वसन्धिस्यः पादयोईस्तयोरि ॥ ८० ॥ व्यानः श्रोत्रोरुकट्यां च गुरुफस्कन्धगछेषु च। नागादिवायवः पद्म स्वगस्थ्यादिषु संस्थिताः॥ ८१ ॥ तुन्दस्थजसमा 🔻 रसादीनि समीकृतम् । तुन्दमध्यगतः प्राणस्तानि कुर्यारपृथकपृथक् ॥ ८२ ॥ इसादिचेष्टनं प्राणः करोति च प्रथक्स्थितम् । अपानवायुर्भृत्रादेः करोति च विसर्जनम् ॥ ८३ ॥ प्राणापानादिचेष्टादि कियते व्यानवायुना । उजी-र्यते शरीरस्यमुदानेन नमस्वता ॥ ८४ ॥ पोपणादिशरीरस्य समानः कुरुते सदा । उद्गारादिकियो नागः कुर्मोऽश्लादिनिमीलनः ॥ ८५ ॥ कुकरः धुनयोः कर्ता दत्तो निदादिकर्मकृत् । सृतगात्रस शोभादेर्घनंत्रय उदाहृतः ॥ ८६ ॥ नाडीमेदं मरुद्रेदं मरुतां स्थानमेव च । चेष्टात्र विविधासीयां ज्ञारवैव द्विज-सत्तम ॥ ८७ ॥ शुद्धौ यतेत नाढीनां पूर्वोक्तज्ञानसंयुतः । दिविक्तदेशमा-

श्वानानानीसमायतम् श्री पाठः २ क्षुवयोः कर्ता.

साद्य सर्वसंबन्धवर्जितः ॥ ८८ ॥ योगाक्कद्रव्यसंपूर्णे तत्र दारुमये शुभे । भासने कल्पिते दर्भकुशकृष्णाजिनादिभिः ॥ ८९ ॥ तावदासनमुरसेधे ताव-द्वयसमायते । उपविश्यासनं सम्यक्तिकादि यथारुचि ॥ ९० ॥ वध्वा प्रागासनं विप्रो ऋजुकायः समाहितः। नायाप्रन्यस्ननयनो दन्तेर्दन्तानसंस्पृ-शन् ॥ ९१ ॥ रसनां तालुनि न्यस्य स्वस्थनित्तो निरामयः । आकुञ्जितशिरः किंचिक्रिक्शन्योगसूद्रया ॥९२॥ इस्ती यथोक्तविधिना प्राणायामं समाचरेत्। रेखनं पूरणं वायोः शोधनं रेखनं तथा ॥९३॥ चतुर्भिः क्वेशनं वायोः प्राणायाम इदीर्यते । इस्तेन दक्षिणेनैव पीढवेबासिकापुटम् ॥९४॥ शर्नैः श्रानेरथ बहिः प्रक्षिपेत्पिङ्गलानिकम् । इडया वायुमापूर्व ब्रह्मन्योदशमात्रया ॥९५॥ पूरितं कु-रमयेत्वश्राबतुःवष्ट्या तु मात्रया । द्वात्रिंशनमात्रया सम्बभेचयेत्वङ्गकानिकम् ॥ ९६ ॥ एवं पुनः पुनः कार्ये ब्युत्कमानुक्रमेण तु । संपूर्णकुम्भवदेहं कुम्भन बेन्मातरिश्वना ॥ ९७ ॥ प्रणाकादयः सर्वाः पूर्यन्ते मातारिश्वना । एवं कृते सति ब्रह्मंश्वरन्ति दश वायवः ॥ ९८ ॥ हृद्याम्भोरुहं चापि व्याकोचं भवति र्फ्रुटम् । तत्र पद्वेश्परात्मानं वासुदेवमकरमपम् ॥ ९९ ॥ प्रातर्मध्यन्दिने सायमर्थरात्रे च कुम्भकान् । शनैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वीरं समम्बसेत् ॥१००॥ एकाहमात्रं कुर्वाणः सर्वपापैः प्रमुच्यते । संवत्सरत्रयादू ध्वं प्राणायामपरो नरः ॥ १०१ ॥ योगसिद्धो भनेयोगी वायुजिद्विजितेन्द्रियः । अल्पाशी स्वल्पनि-इस तेजस्वी बलवान्भवेत् ॥ १०२ ॥ अपमृत्युमतिकस्य दीर्घमायुरवामुवान त्। प्रस्तेदजननं यस्य प्राणायामस्तु सोऽधमः ॥ १०३ ॥ कम्पनं वपुषो यस्य प्राणायामेषु मध्यमः । उत्थानं वपुषो यस्य स उत्तम उदाहृतः ॥ १०४ ॥ अधमे व्याविषापानां नाशः स्थान्मध्यमे पुनः । पापरोगमहाव्याभिनाशः स्यादुत्तमे पुनः ॥१०५॥ अल्पमृत्रोऽल्पविष्ठश्च खबुदेहो मिताश्चनः । पट्टिन्द्रियः पदुमतिः कालत्रयविदातमवान् ॥ १०६ ॥ रेचकं पूरकं मुक्तवा कुम्भीकरण-मेव यः । करोति त्रिपु कालेषु नैव तस्मास्ति दुर्लभम् ॥ १०७ ॥ नामिकन्दे च नासाग्रे पादाकुष्ठे च वसवान् । धारयेन्मनसा ग्राणान्सन्ध्याकालेषु वा सदा ॥ १०८ ॥ सर्वरोगैर्विनिर्मुक्तो जीवेद्योगी गतक्रमः । कुक्षिरोगविनाशः स्याचाभिकन्देषु धारणात् ॥ १०९ ॥ नासाग्रे धारणादीर्घमायुः स्यादेहरूाच-वस् । बाह्ये मुहुर्ते संप्राप्ते वायुमाकृष्य जिह्नया ॥ ११० ॥ पिबतिस्तिषु मासेषु बाक्सिदिमेहती भवेत् । अभ्यासतश्च पण्मासान्महारोगविनाशनम् ॥१११॥ यत्र यत्र एतो वायुरक्के रोगादिवृषिते । धारणादेव मस्त्वसान्नदारोग्यमशुते ॥ ११२ ॥ मनसो धारणादेव पवनो धारितो भवेत् । मनसः स्थापने हेतु-रूच्यते द्विजपुक्रव ॥११३॥ करणानि समाहृत्य विषयेभ्यः समाहितः। अपा-नमूर्जमाकुरवेदुद्रोपरि भारवेत् ॥ ११४ ॥ बश्चन्कराम्यां अोन्नादिकरणानि

यथात्तयम् । युञ्जानस्य यथोक्तेन वर्त्मना स्ववश्चं मनः ॥११५॥ मनीवशास्त्रा-णवायुः स्ववशे स्थाप्यते सदा । नासिकापुटयोः प्राणः पर्यायेण प्रवर्तते ॥ ११६ ॥ तिस्रश्च नाडिकास्तासु स यावन्तं चरत्ययम् । शङ्किनीविवरे याम्ये प्राणः प्राणभृतां सताम् ॥ ११७ ॥ तावन्तं च पुनः कालं सौम्ये चरति सं-ततम् । इत्थं क्रमेण चरता वायुना वायुजित्तरः ॥ ११८ ॥ अहश्र रात्रिं पक्षं च मासमृत्वयनादिकम् । अन्तर्भुखो विजानीयात्कालभेदं समाहितः ॥ ११९ ॥ अङ्क्रष्टादिस्वावयवस्फुरणादशनेरपि । अरिष्टैर्जीवितस्यापि जानी-यात्क्षयमात्मनः ॥ १२० ॥ ज्ञात्वा यतेत कैवस्यप्राप्तये योगवित्तमः । पादाङ्कुष्ठे कराङ्कुष्ठे स्फुरणं यस्य न श्रुतिः ॥ १२१ ॥ तस्य संवत्सराद्ध्वे जीवितस्य क्षयो भवेत् । मणिवन्धे तथा गुल्फे स्फुरणं यस्य नइयति ॥१२२॥ षण्मासाविधरेतसा जीवितस्य स्थितिभवेत् । कूपेरे स्फुरणं यस्य तस्य त्रैमा-सिकी स्थितिः ॥ १२३ ॥ कुक्षिमेहनपार्श्वे च स्फुरणानुपटम्भने । मासा-विवर्जीवितस्य तद्रथंस्य तु द्रशंने ॥ १२४ ॥ आश्रिते जठरद्वारे दिनानि द्भा जीवितम् । ज्योतिः खद्योतवद्यस्य तद्धं तस्य जीवितम् ॥ १२५ ॥ जिह्वाप्रादर्शने त्रीणि दिनानि स्थितिरात्मनः । ज्वालाया दर्शने मृत्युर्द्धिदिने भवति ध्रुवम् ॥ १२६ ॥ एवमादीन्यरिष्टानि दृष्टायुःश्लयकारणम् । निःश्लेय-साय युञ्जीत जवष्यानपरायणः ॥ १२७ ॥ मनसा परमारमानं ध्यारवा तद्भुपतामियात् । यद्यष्टादशभेदेषु मर्मस्थानेषु धारणम् ॥ १२८ ॥ स्थाना-त्स्यानं समाकृत्य प्रत्याहारः स उच्यते । पादाक्षुष्ठं तथा गुरुफं जङ्कामध्यं तथैव च ॥ १२९ ॥ मध्यमूर्वोश्च मूळं च पायुईदयमेव च । मेहनं देहमध्यं च नाभि च गरुकूर्परम् ॥ १३० ॥ तालुमूलं च मूलं च घाणस्याक्ष्णोऋ मण्डकम्। अवोर्मध्यं ललाटं च मृलमूर्ध्वं च जानुनी ॥ १३१ ॥ मृहं च करयोर्मुलं महान्येतानि वै द्विज । पञ्चभूतमये देहे भूतेष्वेतेषु पञ्चसु ॥ १३२ ॥ मनसो धारणं यत्तवुक्तस्य च यमादिभिः । धारणा सा 🗷 संसारसागरोत्तारकारणम् ॥ १३३ ॥ आजानुपादपर्यन्तं प्रथिवोस्थानमि-ब्यते। पित्तका चतुरस्रा च बसुधा बज्रकान्छिता ॥ १३४ ॥ सर्तेच्या पञ्चघटिकास्तत्रारोध्य प्रमञ्जनम् । आजानुकटिपर्यन्तमपां स्थानं प्रकीर्तिः तस् ॥ १३५ ॥ अर्थचन्द्रसमाकारं श्वेतमर्जनलान्छितस् । सार्वव्यसम्भः श्वसनमारोप्य दशनाविकाः ॥ १३६ ॥ आदेहमध्यकव्यन्तमप्रिस्थानमुदा-हतम्। तत्र सिन्दूरवर्णोऽशिज्बंकनं दशपञ्च च ॥ १३७ ॥ सर्वस्यो नारि-काः प्राणं कृत्वा कुम्मे तथेरितम् । नामेरुपरि नासान्तं वायुस्थानं तु तश्र

१ मनः कृष्टश्च ने वायुः.

वै ॥ १३८ ॥ वेदिकाकारवस्त्रुको बलवान्मृतमाखाः । स्रातेस्यः कुरमकेनैव प्राणमारोप्य मास्तम् ॥ १३९ ॥ घटिकाविंशतिस्तसमाद्घाणाद्रसम्लिखावि । ब्योमस्यानं नभसत्र भिक्षाञ्चनसमयमम् ॥ १४० ॥ ब्योम्नि मारुतमारीप्य कुम्भकेनैव यक्षवान् । पृथिष्यंशे तु देहस्य चतुर्वाहुं किरीटिनम् ॥ १४१ ॥ स्रतिरुद्धं हरि योगी यतेत भवमुक्तये । अवंशे पूरवेधोगी नारायणमुदग्रधीः ॥ १४२ ॥ प्रशुक्तमधी बारवंदी संकर्षणमतः परम् । व्योगांदी परमात्मानं बासुदेवं सदा सारेन्॥ १४३॥ अचिरादेव तःशासिर्धुक्षानस्य न संशयः। बध्वा योगासनं पूर्व हृदेशे हृदयाञ्जलिः ॥ १४४ ॥ नासाप्रन्यसनयनी जिद्धां इत्वा च ताल्ति । दन्तैर्दन्तानसंस्पृश्य अर्ध्वकायः समाहितः ॥१४५॥ संयमेखेन्द्रियप्राममात्मवुद्धा विशुद्ध्या । चिन्तनं वासुदेवस्य परस्य परमा-रमनः ॥ १४६ ॥ स्वरूपव्यासरूपस्य ध्यानं कैवत्यासिद्धिद्म् । याममात्रं बासुदेवं चिन्तयेरकुम्भकेन यः ॥ १४७ ॥ सप्तजन्मार्जितं पापं तस्य नदयति योगिनः । नाभिकन्दात्समारभ्य यावदृदयगोचरम् ॥ १४८ ॥ जाप्रहासि विजानीयात्कण्ठस्यं स्वप्नवतेनम् । सुपुतं तालुमध्यस्यं तुर्वे अमध्यसंस्थितम् ॥ १४९ ॥ तुर्यातीतं परंबद्धा ब्रह्मरन्ध्रे तु छक्षयेतः । बाप्रदृत्तिं समारम्य यावद्रहाबिलान्तरम् ॥ १५० ॥ तत्रात्मायं तुरीयम्य तुर्यान्ते विष्णुरुच्यते । ध्यानेनैव समावृक्तो ब्योम्नि चात्यन्तनिर्मले ॥ १५१ ॥ सूर्यकोटियुतिरथं नित्योदितमधोक्षजम् । हृद्याम्बुरुहासीनं ध्यायेहा विश्वरूपिणम् ॥ १५२ ॥ भनेकाकारखचितमनेकवदनान्वितम् । अनेकभुजसंयुक्तमनेकायुधमण्डितम् ॥ १५३ ॥ नानावर्णधरं देवं सान्तमुत्रमुदायुधम् । अनेकनयनाकीणै सर्थ-कोटिसमप्रभम् ॥ १५४ ॥ ध्यायतो योगिनः सर्वमनोवृत्तिर्विनश्यति । इत्पण्डरीकमध्यस्थं चैतन्यज्योतिरव्ययम् ॥ ३५५ ॥ कद्वयोलकाकारं तुर्यातीतं परात्परम् । अनन्तमानन्दमयं चिन्मयं भास्करं विसुम् ॥ १५६ ॥ निवातदीपसदृशमक्तिममणिश्रमम् । ध्यायतो योगिनस्तस्य मुक्तिः करतत्रे स्थिता ॥ १५७ ॥ विश्वरूपस्य देवस्य रूपं यहिंकचिदेव हि । स्थवीयः सुद्दम-मन्यद्वा पश्यन्द्वद्वयक्क्ष्णे ॥ १५८ ॥ श्वावतो योगिनो यस्तु साक्षादेव प्रकाशते । अणिमादिकळं चैव सुखेनैवोपजायते ॥ १५९ ॥ जीवात्मनः परस्वापि यद्येवमुभयोरपि । अहमेव परंत्रहा ब्रह्माइमिति संस्थितिः ॥१६०॥ समापिः स तु विशेवः सर्ववृत्तिविवर्जितः। ब्रह्म संपद्मते योगी न भूवः संस्ति जजेत् ॥ १६१ ॥ एवं विद्योष्य तत्त्वानि योगी निःपृहचेतसा । बया निरिन्धनो विद्वः स्वयमेव प्रश्लाव्यति ॥ १६२ ॥ प्राद्वामावे मनः-प्राणो निश्वयक्षानसंयुतः । शुद्धभन्ते परे ठीनो जीवः सैन्धवपिण्डवत् ॥ १६३ ॥ मोहजाककसंघातो विश्वं पश्वति स्वम्रवत । सप्तिवधन्नरति

स्वभावपरितिश्वतः ॥ १६४ ॥ निर्वाणपदमाश्चित्व योगी कैवस्यमभुत इत्यु-पनिषत् ॥ ॐ पूर्णमद इति शान्तिः ॥

इति त्रिशिखिबाह्मणोपनिषस्समासा ॥

# सीतोपनिषत्॥ ४७॥ (भाधर्वणी)

इच्छाज्ञानकियाशक्तित्रयं यद्भावसाधनम् । तद्भसस्तासामान्यं सीतातस्वग्रुपास्महे ॥

ॐ भद्रंकणेंभिरिति शान्तिः॥

देवा ह वे प्रजापतिमञ्जवन्का सीता किं रूपमिति । सहोवाच प्रजापतिः सा सीतेति । मूलप्रकृतिरूपत्वात्सा सीता प्रकृतिः स्मृता । प्रणवप्रकृतिरूप-त्वारसा मीता प्रकृतिरुच्यते । सीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षान्यायामयी भवेत । · विष्णुः प्रपञ्चवीजं च माया हैकार उच्यते । सकारः सत्यमसृतं प्राप्तिः सोमश्र कीर्यंते । तकारस्तारलक्ष्म्या च वैराजः प्रसारः स्मृतः । ईकारकः पिणी सोमास्तावयवदिव्यालंकारसञ्जीकिकाद्याभरणालंकता Sच्यक्क्षपिणी व्यक्ता भवति । प्रथमा शब्दबद्धामयी स्वाच्यायकाले प्रसन्धा उद्गावनकरी सात्मिका द्विनीया भूनले हलाग्ने समुखका तृतीया हैकाररूपिणी अव्यक्तस्वरूपा भवनीति सीता इत्युदाहरन्ति । शीनकीये । श्रीरामसाक्षिण्य-वशाजगदानन्दकारिणी । उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम् । सीता भगवती ज्ञेया मुख्यकृतिसंजिता । प्रणवत्वात्पकृतिरिति वदनित महावादिन इति । अधातो वद्यजिज्ञासेनि च । सा सर्ववेदमयी सर्वदेवमयी सर्वलोक-मयी सर्वकीर्तिमयी सर्वधर्ममयी सर्वाधारकार्यकारणमयी महालक्ष्मीदेवे-दास्य भिन्नाभिन्नरूपा चेतनाचेतनारिमका ब्रह्मस्थावरात्मा तद्गुणकर्मविभागमे-दाच्छरीरस्या देवपिमनुष्यगन्धर्वस्या अस्रराक्षसभूतप्रेतपिशाचभूतादिश्-तशरीरक्षपा भूनेन्द्रियमनःपाणक्षेति च विज्ञायते । सा देवी त्रिविधा भवति शक्यासना इच्छाशक्तिः कियाशक्तिः साक्षाच्छक्तिरिति । इच्छाशक्तिश्विधा भवति । श्रीभूमिनीलारिमका भद्रह्मिणी प्रभावक्रमिणी सोमस्याधिक्षा भवति।सोमारिमका जोषधीनां प्रभवति करववृक्षपुष्यफळळतागुरुमारिमका औ-षधभेषजात्मिका अमृतरूपा देवानां महस्तोमफलपदा अमृतेम तृप्ति जनयन्ती देवानामक्षेत्र पशुनां कृषेत्र तत्त्रजीवानां सूर्वादिसकलभुवनप्रकाणिनी दिवा

१ उद्भवानरकात्मिका।

अरात्रिः कालकलानिमेषमारम्य घटिकाष्ट्यामदिवस(वार)रात्रिभेदेन पक्षमा-सर्वयनसंवत्सररोदेन मनुष्याणां शतायुःकरुपनया प्रकाशमाना चिरक्षिप्र-स्यपदेशीन निमेषसारस्य परार्थपर्यन्तं कालचकं जगचक्रमिखादिप्रकारेण चक्रवरपरिवर्तमानाः सर्वस्थेतस्येव कालस्य विभागविशेषाः प्रकाशरूपाः कालरूपा भवन्ति । अग्निरूपा अञ्चपानादिप्राणिनां श्रन्त्रच्णात्मिका देवानां मुस्तरूपा वनीषघीनां शीतोष्णरूपा काष्टेष्वन्तर्वहिश्व नित्यानित्यरूपा भवति। श्रीदेवी त्रिविधं रूपं कृत्वा भगवरसंकल्पानुगुण्येन लोकरक्षणार्थं रूपं धार-वित । श्रीरिति छक्ष्मीरिति छक्ष्यमाणा भवतीति विज्ञायते । भूदेवी ससा-गराम्भःसप्तद्वीपा वसुन्धरा भूरादिचनुर्देशभुवनानामाधाराधेया प्रणवात्मिका भवति । नीका च मुखविद्युनमालिनी सर्वीपधीनां सर्वप्राणिनां पोपणार्थ सर्वस्या भवति । समलभुवनस्याधीभागे जलाकारात्मिका मण्डकमयेति भवनाधारेति विज्ञायते ॥ कियाशक्तिस्वरूपं हरेर्भुखान्नादः । तन्नादाद्विन्दः । बिन्दोरोंकारः। ओंकारात्परतो राम वस्तानसपर्वतः। त पर्वते कर्मज्ञानमयी भि-र्वेष्ट्रशासा भवन्ति । तत्र त्रयीमयं शास्त्रमायं सर्वार्थदर्शनम् । ऋग्यज्ञःसामरू परवाश्वयीति परिकीर्तिता ।...कार्यसिन्द्रेन चतुर्धा परिकीर्तिता । ऋषी यज्ञि सामानि अथवीक्रिरसस्तथा । चातुरीत्रप्रधानत्वाहिक्रादिवितयं त्रयी । अथर्वा-क्रिरसं रूपं सामऋग्यज्ञरात्मकम् । तथा दिशन्त्याभिचारसामान्येन प्रथवप्रथकः। (एकविंशतिशास्त्रायास्त्रवेदः परिकिर्तितः। शतं च नवशासाम् यज्ञपासेव जन्म-भाम्। साम्नः सहस्रतासाः स्यः पत्रशासा अथर्षणः। वैसानसमनस्यासाही प्रस्यक्षद्रश्चम् ) सर्यते मुनिभिर्निश्यं वैखानसमनः परम् । कहपो व्याकरणं शिक्षा निरुक्तं ज्योतिषं छन्द एतानि पडहाति। उपाहमयनं चैव मीमांसा-न्यायविसारः । धर्मजसेवितार्थं च वेदवेदोऽधिकं तथा । निबन्धाः सर्वशाखाः च समयाचारसङ्गतिः। धर्मशाखं महपीणामन्तःकरणमंभृतम् । इतिहासपु-राणाख्यसुपाक्कं च प्रकीतितम् । वास्तुवेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्च तथा सने । भायुर्वेदश्र पञ्चते उपवेदाः प्रकीर्तिताः। दण्डो नीतिश्र वार्ता च विद्या बायुजयः परः । एकविशतिभेदोऽयं स्त्रप्रकाशः प्रकीतितः । वेखानसऋषेः पूर्व विष्णोर्वाणी समुद्भवेत् । श्रयीरूपेण संकरण्य इत्यं देही विज्ञमते । संख्यारूपेण संकल्प वैखानसक्ते पुरा । उदितो यादशः पूर्वे तादशं शुण् में अस्तिलम् । शश्रवस्य व्यं कियाशिकस्दाहता । साक्षाय्छिकिभीगवतः सारणमात्ररूपाविभीवप्रादुभीवातिमका निप्रहानुग्रहरूपा शान्तितेजोरूपा व्य-काव्यक्तकारणचरणसमग्रावयवमुखवर्णमेदाभेदस्या मगवस्सहचारिणी अन-पायिनी अनवरत्तसहाश्रयिणी उदितानुदिताकारा निमेचीन्से पसृष्टिस्थितिसं-हारतिरोधानातुम्रहादिसर्वशिक्तसामध्यीत्साक्षाच्छक्तिरिति गीयते । इच्छा-

इक्तिसिविधा प्रख्यावस्थायां विश्रमणार्थे भगवतो दक्षिणवश्चःस्थले श्रीव-त्साकृतिर्भत्वा विश्राम्यतीनि सा योगशक्तिः।/भोगवक्तिभागक्रपा करुपवक्ष-कामधेन् चिन्तामणिशङ्कपश्चनिध्वादिनवनिधिसमाश्रिता भगवद्वपासकानां का-मनया अकामनया वा मक्तियुक्ता नरं निखनैमिश्तिककर्मभिरशिहीत्रादि-भिवी यमनियमासनप्राणायामप्रखाहारध्यानधारणासमाविभिर्वोक्रमनण्वपि गौपुरप्राकारादिभिर्विमानादिभिः सह भगवद्विप्रहार्चापुजोपकरणैरर्चनैः आ-नादिभिन्नी पितृपुजादिभिरसपानादिभिन्नी भगवत्त्रीत्वर्धमुक्तवा सर्व क्रियते । अयातो बीरशक्तिश्रत्मेजाऽभयवरदपग्नधरा किरीटाभरणयुता सर्वदेवैः परि-बुता कल्पतरमुळे चतुर्भिगंजे रक्षघटेरमृतजलरभिषच्यमाना सर्वदेवतैर्वह्या-दिभिर्वन्छमाना अणिमाबष्टेश्वर्ययुता संमुखे कामधेनुना स्तूयमाना वेदशा-स्त्रादिमि स्त्यमाना जबाद्यप्सरस्त्रीमिः परिचर्यमाणा आदित्यसोमाभ्यां दीपाभ्यां प्रकाइयमाना तुम्बुस्नारदादिभिगीयमाना राकासिनीवालीभ्यां छत्रेण हादिनीमायाभ्यां चामरेण खाहास्वधाभ्यां व्यजनेन भृगुपुण्यादिभिः स्थर्यस्थाना देवी दिव्यसिंहासने पद्मासनारूढा सकलकारणकार्यकरी छ-क्ष्मीर्देवस्य पृथाभवनकल्पना । अलंचकार स्थिरा प्रसन्नलोचना सर्वदेवतैः पुज्यमाना वीरलक्ष्मीरिति विज्ञायत इत्युपनिषद् ॥ ॐ भद्रंकर्णेभिरिति शान्ति ॥ इति सीतोपनिपःसमासा ॥

#### योगचूडामण्युपनिषत् ॥ ४८॥

मूलाधारादिषद्भन्नं सहसारोपरि स्थितम् । योगज्ञानैकफळकं रामचन्द्रपदं भजे ॥ आप्यायन्त्वित शान्तिः ।

ॐ योगच्डामणि वक्ष्ये योगिनां हितकाम्यया । कैवल्यसिहिदं गृढं सेवितं योगिवित्तमेः ॥ १ ॥ आमनं प्राणमंतोषः प्रत्याहारश्च धारणा । ध्यानं समाधिरेतानि योगाज्ञानि भवन्ति पद ॥ २ ॥ एकं मिद्धासनं प्रोक्तं दिनीयं कमलासनम् । पदचकं पोडशाधारं त्रिलद्धं व्योमपज्ञकम् ॥ ३ ॥ स्वदेहे यो न जानाति तस्य सिद्धिः कथं भवेत् । चतुर्दलं स्वादाधारं स्वाधिष्टानं च षह्दलम् ॥ ३ ॥ नाभौ दशदलं पश्चं हृदये द्वादशारकम् । पोडशारं विद्युद्धालयं श्रमध्ये दिदलं तथा ॥ ५ ॥ सहस्रदलसंख्यातं ब्रह्मरन्त्रे महापिष्ठ । आधारं प्रथमं चकं स्वाधिष्टानं दितीयकम् ॥ ६ ॥ योनिस्थानं द्वयोर्मध्ये कामरूपं निगद्यते । कामाख्यं तु गुदस्थाने पङ्कजं तु चतुर्दलम् ॥ ७ ॥ तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाख्या सिद्धवन्दिता । तस्य मध्ये महाल्डकं

पश्चिमाभिमुखं स्थितम् ॥ ८ ॥ नाभौ तु मणिवद्धिम्बं यो जानाति स योग-वित । तप्तचामीकराभासं तिब्रहेखेव विस्फूरत् ॥ ९ ॥ त्रिकोणं तस्प्रं वहरधोमेवात्प्रतिष्ठितम् । समाधौ परमं ज्योतिरमन्तं विश्वतोमुखम् ॥ १०॥ तस्मिन्द्रथे महायोगे यातायातो न विद्यते । स्वशब्देन भवेत्प्राणः स्वाधिष्ठानं तदाश्रयः ॥ ११ ॥ स्वाधिष्ठानाश्रयादस्मान्मेडमेवाभिषीयते । तन्तुना मणि-बत्योतो योऽत्र कन्दः समुज्ञया ॥ १२ ॥ तक्षाभिमण्डले चक्रं प्रोच्यते मणिपुरकम् । हादशारे महाचके प्रव्यपापविवर्जिते ॥ १३ ॥ तावजीवी अमत्येवं यावत्तरतं न विन्दति । ऊर्ध्वं मेढादधो नाभेः कन्दे योतिः खगाण्ड-वर् ॥ १४ ॥ तत्र नाड्यः समुत्यकाः सहस्राणां द्विसप्ततिः । तेषु नाडीसह-स्नेषु द्वित्रसतिरुदाहता ॥ १५ ॥ प्रयानाः प्राणवाहिन्यो भूयस्तासु दश स्मृताः । इडा च पिङ्गला चैव सुपुन्ना च तृतीयगा ॥ १६ ॥ गान्धारी इस्ति-जिह्ना च पूषा चैत्र यशस्त्रिनी। अलग्दुसा कृहश्चेत शिक्किनी दशमी स्प्रता ॥ १७ ॥ एतकाडीमहाचकं ज्ञातन्यं योगिभिः सदा । इडा वामे स्थिता भागे दक्षिणे पिक्कला स्थिता ॥ १८ ॥ सुपुन्ना मध्यदेशे तु गान्धारी वाम-चक्किया दक्षिणे इस्तिजिद्धाच पूराकर्णेच दक्षिणे ॥ १९ ॥ यशस्त्रिनी वामकर्णे चानने चाप्यलम्बसा । कुहुश्च लिङ्कदेशे तु मूलस्थाने तु शिक्किनी ॥ २० ॥ एवं द्वारं समाश्रिस निष्टन्ते नाडयः क्रमात् । इडापिङ्गलासायुक्ताः प्राणमार्गे च संस्थिताः ॥ २१ ॥ सततं प्राणवाहिन्यः सोमसूर्याभिद्वताः । प्राणापानसमानाख्या व्यानोदानौ च वायवः ॥ २२ ॥ नागः कृतेंऽथ कृकरो देवदत्तो धनंजयः। हृदि प्राणः स्थितो नित्यमपानो गुदमण्डले ॥ २३ ॥ समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्डमध्यगः । व्यानः सर्वशरीरे तु प्रधानाः पञ्च वायवः ॥ २४ ॥ उद्गारे नाग आख्यातः कुर्म उन्मीखने तथा । कृकरः क्षाकरो जेयो देवदत्तो विज्ञाभणे ॥ २५ ॥ न जहाति सृतं वापि सर्वव्यापी धनंजयः। एते नाडीषु सर्वास अमन्ते जीवजन्तवः ॥ २६ ॥ आक्षिप्ती भुजदण्डेन यथा चळति कन्दुकः । प्राणापानसमाक्षिप्तस्तथा जीवो न तिष्ठ-ति ॥ २७ ॥ प्राणापानवद्यो जीवो द्याधश्रीर्थं च धावति । वामदक्षिणमा-र्गाभ्यां चञ्चलःवास दृश्यते ॥ २८ ॥ रज्ञवद्धो यथा इयेनो गतोऽप्याकृष्यते प्रनः । गुणबद्धस्तथा जीवः प्राणापानेन कर्पति ॥ २९ ॥ प्राणापानवशो जीवो सामश्रीध्यं च गच्छति । अपानः कर्वति प्राणं प्राणोऽपानं च कर्वति ॥ ३० ॥ अर्था वःसंस्थितावेतौ यो जानाति स योगवित् । इकारेण बहि-र्याति सकारेण विशेखनः ॥ ३१ ॥ इंसइंसेख्यं मन्नं जीवी जपति सर्वदा । षदशतानि दिवारात्री सङ्काण्येकविंशतिः ॥ ३२ ॥ एतस्संख्यान्वितं मश्रं जीवो जपति सर्वदा । अजपानाम गायत्री बोरीनां मोखदा सदा ॥ ३३ ॥

अस्याः संकल्पमान्नेण सर्वपापैः प्रमुज्यते । अनवा सदशी विद्या अनवा सद-शो जपः ॥ ३४ ॥ अनवा सहशं ज्ञानं न मृतं न मधिष्यति । कुण्डलिन्या समुद्भूना गायत्री प्राणधारिणी ॥ ३५ ॥ प्राणविद्या महाविद्या यसां वेति स वेदवित्। कन्दोर्धे कुण्डलीशक्तिरष्टधा कुण्डलाकृतिः ॥ ३६ ॥ त्रहारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाच तिष्ठति । येन द्वारेण गन्तच्यं बहाद्वारमनामयम् ॥३७॥ मुखेनाच्छाच तद्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी । प्रबुद्धा विद्वयोगेन मनसा मरुता सह ॥ ३८ ॥ सूत्रीवद्गात्रमादाय वज्ययूर्ध सुबुमया । उद्घाटयेत्कवारं त वधाकुञ्चिकया गृहम् । कुण्डलिन्यां तथा योगी मोक्षद्वारं प्रभेदयेत् ॥ ३९॥ कृत्वा संपुटितौ करी दहतरं बध्वा तु पद्मासनं गाढं वक्षसि संनिधाय चुबुकं ध्यानं च तचेष्टितम् । वारंवारमपानमृध्वमनिलं प्रोबारयेत्पूरितं सुखन्प्राणः मुपैति बोधमतुलं शक्तिप्रभावान्नरः ॥ ४० ॥ अङ्गानां मर्दनं कृत्वा श्रमसं-जातवारिणा । कटुम्ललवणत्यामी शीरभोजनमाचरेत् ॥ ४१ ॥ ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योगपरायणः । अब्दाद्ध्वं भवेरिसद्धो नाम्न कार्या विचा-रणा ॥ ४२ ॥ सुस्तिग्धमधुराहारश्चतुर्थाशदिवर्जितः । सुञ्जते शिवसंप्रीत्या मिताहारी स उच्यते ॥ ४३ ॥ कन्दोध्वें कुण्डलीशक्तिरप्टधा कुण्डलाकृतिः । बन्धनाय च मुहानां योगिनां मोक्षदा सदा ॥ ४४ ॥ महासुद्रा नभौ मुद्रा ओड्योणं च जलन्धरम् । मूलबन्धं च यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनम् ॥ ४५ ॥ पार्षिणघातेन संपीड्य योनिमाकु बयेहृदम् । अपानमू र्वमाकृष्य मुख्यन्त्रो त्रिथीयते ॥ ४६ ॥ अपानप्राणयोरैक्ये क्षयान्मुत्रपुरीवयो । युवा भवति बृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात् ॥ ४७ ॥ ओड्याणं कुरुते यसादवि-श्रान्तं महास्वाः । अोड्डियाणं तदेव स्वान्मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ४८ ॥ उद्गान त्पश्चिमं ताणमधो नाभोर्नगद्यते । ओड्याणमुद्दे बन्धसन्न बन्धो विधीयते ॥ ४९ ॥ बझाति हि शिरोजातमधोगामि नभोजलम् । ततो जालन्धरो बन्धः कष्टदुः खीवनागनः ॥ ५०॥ जाळन्धरे कृते बन्धे कण्डमंकोचलक्षणे । न पीयूषं पतत्यमौ न च वायुः प्रधावति ॥ ५३ ॥ कपालकृहरे जिह्ना प्रविष्टा विपरीतगा । अवीरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्धा भवति खेचरी ॥ ५२ ॥ न रोगो मरणं तस्य न निदान क्ष्मघा तृषा। न च मूर्छा भवेत्तस्य यो सुदां वेत्ति खेचरीस ॥ ५३ ॥ पीड्यते न च रोगेण लिख्यने न स कर्मिमः । बाध्यते न च केनापि यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम् ॥ ५४ ॥ चित्तं चरति खे यसाजिहा चरति खे वतः । तेनेयं खेचरी मुद्रा सर्वसिद्धनमस्कृता ॥ ५५ ॥ विन्दुमूछशरीराणि शिरासत्त्र प्रतिष्ठिताः । भावयन्ती शरीराणि भाषादत्तकमस्तकम् ॥ ५६ ॥ खेचर्या मुद्रितं येन विवरं कश्विकोर्ध्वतः । न तस्य श्रीयते बिन्दुः कामि-

१ नोक्याणं, उडयाणं इति पाठी.

म्यालिक्रितस्य च ॥ ५७ ॥ यावदिन्दुः स्थितो देहे तावनमृत्युभयं कुतः। यावहदा नभोमुद्दा तावदिन्दुर्न गच्छति ॥ ५८ ॥ ज्वलितोऽपि यथा बिन्दुः संप्राप्तश्च हुताशनम् । वजस्यूर्ध्वं गतः शक्तया निरुद्धो योनिसुद्रया ॥ ५९ ॥ स पुनिद्विषिधो बिन्दुः पाण्डरो कोहितस्तथा । पाण्डरं ग्रुकुमित्याहर्कोहितारूयं महारजः ॥ ६० ॥ सिन्तूरवातसंकाशं रविस्थानस्थितं रजः । शशिस्थान-स्थितं ग्रुक्तं तयोरेक्यं सुदुर्लभम् ॥ ६१ ॥ विन्दुर्बद्धाः रजः शक्तिर्विन्दुरिन्दू रजो रबिः । उभयोः सङ्गमादेव प्राप्यते परमं पदम् ॥ ६२ ॥ बायुना शक्तिचालेन प्रेरितं च यथा रजः । याति बिन्दुः सदैकःवं भवेहिन्यः वपुस्तदा ॥ ६३ ॥ शुक्तं चन्द्रेण संयुक्तं रजः सूर्येण संगतम् । तयोः समरसेकस्वं यो जानाति स योगवित् ॥ ६४ ॥ नाडिजालस्य चालनं चन्द्रमूर्ययोः । रसानां शोषणं चैत्र महासुद्राशिषीयते ॥ ६५ ॥ वक्षोन्यसाहनुः प्रपीड्य सुचिरं योनिं च वामाङ्किणा हस्ताभ्याम-नुधारयन्त्रसरितं पादं तथा दक्षिणम् । आपूर्व श्वसनेन कुक्षियुगछं बध्वा शते रचयेत्सेयं व्याधिविनाशिनी सुमहती सुद्रा नृणां कथ्यते ॥ ६६॥ चन्द्रां-शेन समम्यस सूर्याशेनाभ्यसेत्पुनः । या तुल्या तु भवेत्संख्या तनो मुद्रां विसर्जयेत् ॥ ६७ ॥ नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः । अतिभक्तं विषं घोरं पीयूपमिव जीर्यते ॥ ६८ ॥ अयकुष्टगुदावतंगुब्माजीणंपुरोगमाः । तस्य रोगाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु थोऽभ्यसेत् ॥ ६९ ॥ कथितेयं महा-सुद्रा महासिद्धिकरी नृणाम् । गोपनीया प्रयक्षेत न देवा यस्य कस्यचित ॥ ७० ॥ पद्मासनं समारुद्धा समकायशिरोधरः । नासाग्रदृष्टिरेकान्ते जपेदीं-कारमध्ययम् ॥ ७१ ॥ ॐ नित्यं शुद्ध बुद्धं निर्विकल्पं निरञ्जनं निराख्यात-मनादिनिधनमेकं तुरीयं यद्भुतं भवद्भविष्यत् परिवर्तमानं सर्वदाऽनवच्छिन्नं परंत्रक्ष तस्माजाना परा शक्तिः स्वयं ज्योनिसन्मिका । आस्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरिप्तः । अग्नेरापः । अज्ञः पृथिवी । एतेषां पञ्चभूतानां पतयः पञ्च सदाशिवेश्वरहद् विष्णुवद्याणश्चेति । तेषां ब्रह्मविष्णु-रद्राश्चीस्पत्तिस्थातिस्थकर्तारः । राज्ञे बह्या सात्त्विको विष्णुम्ताससी रुद्ध इति एते त्रयो गुणयुक्ताः । बह्या देवानां प्रथमः संबभूत । धाता च सृष्टी विष्णुश्च स्थिती रुद्ध नाही भीगाय चन्द्र इति प्रथमजा बभूवः । एतेषां ब्रह्मणो लोका देवतिर्यङ्करस्थावराश्र जायन्ते । तेषां मनुष्यादीनां पञ्चभूतस-मवायः शरीरम् । ज्ञानकर्मेन्द्रियेर्ज्ञानविषयैः प्राणादिपञ्चवायुमनोबुद्धिचि-त्ताहंकारैः स्थूलकृत्विपतैः सोऽपि स्थूखप्रकृतिरित्युच्यते । ज्ञानकर्मेन्द्रियेर्ज्ञान नविषयै: प्राणादिपञ्चवायुमनोञ्जिद्धिमिश्च सूक्ष्मस्थोऽपि लिक्नमेवेत्युच्यते । गुणत्रययुक्तं कारणम् । सर्वेषामेवं त्रीणि शरीराणि वर्तन्ते । जागस्स्रमसुष्टमि-

तुरीयाश्चेत्ववस्थाश्चतस्रः तासामवस्थानामधिपतयश्चत्वारः पुरुषा विश्वतेत्र-सप्राज्ञानमानश्चेति । विश्वो हि स्यूलभुङ्कित्यं तैजसः प्रविविक्तभुक् । आनन्द-भुक्तथा प्राज्ञः सर्वेसाक्षीत्यतः परः ॥ ७२ ॥ प्रणतः सर्वदा तिष्ठेत्सर्वजीवेषु भोगतः । अमिरामस्तु सर्वासु झवस्थासु झघोमुखः ॥ ७३ ॥ अकार उकारो मकारश्चीत त्रयो वर्णास्त्रयो वेदास्त्रयो लोकास्त्रयो गुणास्त्रीण्यक्षराणि स्रयः स्वरा एवं प्रणवः प्रकाशते । अकारी जाप्रति नेत्रे वर्तते सर्वजन्तत्त्व । उकारः कण्डतः स्वप्ने मकारो हृदि सुप्तितः ॥ ७४ ॥ विराद्विश्वः स्थूलश्चा-कारः । हिरण्यगर्भन्तेजतः सूक्ष्मश्च उकारः । कारणाव्याकृतप्राज्ञश्च मकारः । अकारो राजसो रक्तो बह्मा चेतन उच्यते । उकारः सारिवकः ग्रुक्को विष्णु-रित्यभिधीयते ॥ ७५ ॥ मकारस्तामसः कृष्णो रुद्धश्चेति तथोच्यते । प्रणवा-त्प्रभवो ब्रह्मा प्रणवास्त्रभवो हरिः ॥ ७६ ॥ प्रणवास्त्रभवो रुद्धः प्रणवो हि परो भवेत्। अकारे लीयते ब्रह्मा ह्यकारे लीयते हरिः ॥ ७७ ॥ मकारे लीयते रुदः प्रणवो हि प्रकाशते । ज्ञानिनामूर्थंगो भूषाद्ज्ञाने स्याद्धोमुखः ॥ ७८ ॥ एवं वै प्रणवस्तिष्ठेचस्तं वेद स वेदबित् । अनाहतस्वरूपेण ज्ञानिना-मर्थ्वगो भवेत् ॥ ७९ ॥ तैल्यारामिवाच्छित्रं दीर्घषण्टानिनाद्वत् । प्रणवस्य ध्वनिस्तद्व तद्रमं ब्रह्म चोच्यते ॥ ८० ॥ ज्योतिर्मयं तद्रमं स्यादवाच्यं बुद्धिस-क्मतः । दहशुर्ये महात्मानी यमं वेद स वेदवित् ॥ ८१ ॥ जामक्षेत्रद्वयो-र्भध्ये हंस एव प्रकाशते । सकारः खेवरी श्रोक्तस्वंपदं चेति निश्चितम् ॥८२॥ हकारः परमेशः स्थातापदं चेति निश्चितम् । सकारो ध्यायते जन्तुईकारो हि भवेड्रवम् ॥ ८३ ॥ इन्द्रियेर्बध्यते जीव आत्मा चैवन बध्यते । मम-त्वेन भवेजीवो निर्ममत्वेन केवलः ॥ ८४ ॥ भूभुवः स्वरिमे लोकाः स्रोम-मुर्याग्निदेवनाः । यस्य मात्रासु निष्ठन्ति तस्परं ज्योनिरोमिति ॥ ८५ ॥ क्रिया इच्छा तथा जानं बाह्यी रोदी च वैष्णवी । त्रिधा मात्रास्थिति-र्यत्र तत्वरं ज्योतिरोमिति ॥८६॥ वचमा तज्ञपेतिस्यं वपुषा तस्समभ्यसेत् । मनमा तज्ञपेश्वित्यं तत्परं ज्योतिरोमिनि ॥ ८७ ॥ शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि यो जपेन्त्रणवं सदा । न स लिप्यति पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा ॥ ८८ ॥ चले याते चलो बिन्दुर्निक्षले निश्चलो भवेत् । योगी स्थाणुत्वमामोति ततो वायुं निरुम्धयेत्॥ ८९॥ यावद्वायुः स्थितो देहे तावजीवो न मुद्धति । मरणं तस्य निष्कान्तिस्ततो वायुं निरुम्धयेत् ॥ ९०॥ यावद्वायुः स्थितो देहे तावजीवो न मुञ्जिति । यावहृष्टिर्भुवोर्मध्ये तावत्कालं भयं कुतः ॥९१॥ अ-ब्पकालभयाद्वरान् प्राणायामपरो भवेत (?) । योगिनो मुनयश्चेत्र ततः प्राणा-न्निरोधयेत् ॥९२॥ पड्डिंशदङ्गुलिईसः प्रयाणं कुरुते बहिः। वामदक्षिणमार्गेण

१ निरोधयेत्।

प्राणायामो विभीयते ॥ ९३ ॥ शुद्धिमेति यदा सर्वे नाडीसकं मलाकुलम् । तदैव जायते योगी प्राणसंग्रहणक्षमः ॥ ९४ ॥ बद्धपन्नासनो योगी प्राणं चंद्रेण पूरवेत् । धारवेद्वा यथाशक्त्या भूयः सूर्येण रेचवेत् ॥ ९५ ॥ असृतोद्धिसंकाशं गोक्षीरभवलोपमम्। ध्यात्वा चन्द्रममं विस्वं प्राणायामे सुखी भवेत् ॥ ९६ ॥ स्फुरस्प्रज्वलसंज्वालापूज्यमादिलमण्डलम् । ध्वास्वा हृदि स्थितं योगी प्राणायामे सुखी भवेत् ॥ ९७ ॥ प्राणं चेदिख्या पिने-श्चियमितं भूयोऽन्यथा रेचयेन्पीत्वा पिङ्गलया समीरणमधो बद्धा त्यजेहा-मया । सूर्योचन्द्रमसोरनेन विधिना बिन्दुद्वयं ध्यायत. शुद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनो मासद्वयाद्ध्वैतः ॥ ९८ ॥ यथेष्टधारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम् । नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडिशोधनात् ॥ ९९ ॥ प्राणो देहस्थितो यावदपानं तु निरुम्धयेत् । एकश्वासमयी मात्रा अर्ध्वाधी गगने गति: ॥ १०० ॥ रेचकः प्रकश्चेव कुम्मकः प्रणवात्मकः । प्राणायामी भवे-देवं मान्नाह्वादशसंयुतः ॥ १०५ ॥ मान्नाह्वादशसंयुक्तौ दिवाकरनिशाकरौ । होषजालमबधन्तौ ज्ञातब्यौ योगिमिः सदा ॥ १०२ ॥ पूरकं हादशं कर्या-रक्रम्मकं पोडशं भवेत् । रेचकं दश चोंकारः प्राणायामः स उच्यते ॥१०३॥ अधमे द्वादश मात्रा मध्यमे द्विगुणा मता । उनमे श्रिगुणा प्रोक्ता प्राणायाः मस्य निर्णयः ॥ १०४ ॥ अधमे स्वेदजननं कस्पो भवति मध्यमे । उत्तमे स्थानमामोति ततो वायुं निरुम्धयेत् ॥ १०५ ॥ बद्धपद्मामनो योगी नम-स्कृत्य गुरुं शिवम् । नामाग्रदृष्टिरेकाकी प्राणायामं समभ्यसेत् ॥ १०६॥ द्वाराणां नव संनिरुध्य मरुतं बध्वा इडां धारणां नीत्वा कालमपानविद्वापः हितं शक्तया समं चालितम्। आत्मध्यानयुतस्त्वनेन विधिना विज्यस्य मुर्झि स्थिरं यावतिष्ठति तावदेव महतां मङ्गो न संस्तुयने ॥ १०७ ॥ प्राणायामी भवेदेवं पातकेन्धनपावकः । भवीदिधमहासेतुः प्रोच्यते योगि-मिः सदा ॥ १०८ ॥ आसनेन रुजं हन्ति प्राणायामेन पातकम् । विकारं मानसं योगी प्रलाहारेण मुखति ॥ १०९ ॥ धारणाभिर्मनोधैर्य यानि वतत्यमञ्जलम् । समाधी मोक्षमाप्त्रीति त्यक्ता कर्म शुभाश्चभम् ॥ १९०॥ प्राणायामहिषद्वेन प्रत्याहारः प्रकीर्तितः । प्रत्याहारहिषद्वेन जायते धारणा शुभा ॥ १११ ॥ धारणाद्वादश प्रोक्तं ध्यानं योगविशारदैः । ध्यानद्वादशः केनैव समाधिरभियते ॥ ११२ ॥ यत्समाधौ परंज्योतिरनन्तं विश्वतो-मुखम् । तस्मिन्दष्टे कियाकर्म यातायाती न विद्यते ॥ ११३ ॥ संबद्धासनमे-ब्मङ्कियुगळं कर्णाक्षिनासापुटद्वाराशक्किकिनियम्य पवनं वक्रेण वा प्रितम् । बंध्वा वक्षास बह्वयानसहितं मुद्धि स्थिरं धारयेदेवं यान्ति विशेषतत्त्वस-

१ निरोधयेत्। २ लब्ध्वा इढां.

मतां योगीश्वरास्तन्मनः ॥ ११४ ॥ गगनं पवने प्राप्ते ध्वनिरूपश्चते महान् । धण्टादीनां प्रवाद्यानां नाद्सिद्धिरुदीरिता ॥ ११५ ॥ प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगश्चयो भवेत् । प्राणायामिवयुक्तेभ्यः सर्वरोगसमुद्भवः ॥ ११६ ॥ हिंका कासस्तथा श्वासः शिरःकणंक्षिवेदनाः । भवन्ति विविधा रोगाः पवन्वस्थयक्रमात् ॥ ११७ ॥ यथा सिंहो गजो व्याघो भवेहृइयः शनैः शनैः । तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम् ॥ ११८ ॥ युक्तंयुक्तं स्वजेद्वायुं युक्तंयुक्तं प्रप्रयेत् । युक्तंयुक्तं प्रवद्गीयादेवं सिद्धिमवाप्नुयात् ॥ ११९ ॥ वरतां चक्षुरादीनां विपयेषु यथाक्रमम् । यद्यत्याहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥ १२० ॥ यथा तृतीयकाले तु रविः प्रत्याहरेद्यभाम् । तृतीयांगस्थितो योगी विकारं मानसं हरेदीस्युपनिषत् । ॐ आष्यायन्त्वित शान्तिः ॥

इति योगचूडामण्युपनिषन्तमाहा ॥

# निर्वाणोपनिषत्॥ ४९॥

निर्वाणोपनिषद्वेद्यं निर्वाणानन्दतुन्दिलम् । त्रैपदानन्दसाम्राज्यं स्वमात्रमिति चिन्तपेत् ॥ ॐ वाक्रो सनसीति ज्ञान्तिः।

अथ निर्वाणोपनिषदं व्यास्यास्यासः । परमहंसः सोऽहम् । परिव्राजकाः विश्वमिलिङ्गाः । मन्मथक्षेत्रपालाः । गगनसिद्धान्तः असृतकल्लोलनदी । अक्षयं निरक्षनम् । निःसंशय ऋषिः । निर्वाणोदेवता । निष्कुलप्रवृत्तिः । निष्केव-लज्ञानम् । अर्ध्वान्नायः । निरालःवपीठः । संयोगदीक्षा । वियोगोपदेशः । दीक्षासंतोपपानं च । द्वादशादित्यावलोकनम् । वियेकरक्षा । करणेव केलिः । आनन्दमाला । प्रेकांतगुहायां सुक्तासनस्यगोष्टी । अकल्पितभिक्षाशी । हंसाचारः । सर्वभूतान्तर्वतीं हंस इति प्रतिपादनम् । धर्यकन्या । उदासीन-कापीनम् । विचारदण्डः । बहावलोकयोगपटः । श्रियां पादुका । परेच्छाच-रणम् । कुण्डलिनीबन्धः । परापवादसुक्तो जीवन्सुकः । शिवयोगनिद्धा च । परमानन्दी । निर्गतगुणत्रयम् । विवेकलक्ष्यम् मनोवागनाचरम् । अनिलं जगद्यजनितं स्वमजगदभगजादितुस्यम् । तथा वृहादिसंवातं मोहगुणजालकल्लितं सद्द जुसपंवत्किष्यम् । विष्णुविध्यादिशताभिधानस्यस्यम् । स्वासिद्धयोगो

१ पकासनगुद्दायाः

मठः । अमरपदं तत्स्वरूपम् । आदिवद्यस्वसंवित् । अजपा गायत्री । विकार-दर्गंडो ध्येयः । मनोनिरोधिनी कन्था । योगेन सदानन्दस्बरूपदर्शनम् । आन-न्द्रभिक्षाशी । महाइमशानेऽप्यानन्दवने वासः । एकांतस्थानम् । भानन्द-मठम् । उत्मन्यवस्था । शारदा चेष्टा । उन्मनी गनिः । निर्मेलगात्रम् । नि-रालम्बपीठम् । अमृतकल्लोलानन्दिकया । पाण्डरगगनम् । महासिद्धान्तः । शमदमादिदिव्यशक्त्याचरणे क्षेत्रपात्रपद्धता। परावरसंयोगः । तारकोपदेशः । अहैतमदानन्दो देवता । नियमः स्वान्तरिन्द्रयनिग्रहः । भयमोहशोकक्रोध-त्यागस्यागः । परावरैकयरसाखादनम् । भनियामकःवनिर्मेखशक्तिः । स्वप्र-काशब्रह्मतस्वे शिवशक्तिसंपुटितप्रपञ्चच्छेदनम् । तथा पत्राक्षाक्षिकमण्डलुः । भावाभावदृहुनम् । बिभ्रत्याकाशाधारम् । शिवं तुरीयं यज्ञोपत्रीतम् । तन्म-या शिखा। चिन्मयं चोत्सृष्टिदण्डम् । संतताक्षिकमण्डलुम् । कर्मनिर्मूछनं कन्या। मायाममताहंकारदहनम् । साशाने अनाहताङ्गी । निस्नैगुण्यसाह-पानुसन्धानं समयम् । अन्तिहरणम् । कामादिवृत्तिदहनम् । काठिन्यदृढ-कौपीनम् । चीराजिनवासः । अनाहतमञ्चः । अक्रिययैव जुएम् । स्वच्छाचा-रस्वस्वभावो मौक्षः परं ब्रह्म । प्रववदाचरणम् । ब्रह्मचर्यशान्तिमंग्रहणम् । अभ्यवर्गाश्रमेऽभीत्य वानप्रस्थाश्रमेऽशीत्य ससर्वसंवित्यासं संन्यासम् । अन्ते ब्रह्माखण्डाकारम् । नित्यं सर्वेसंदेहनाशनम् । प्तिबर्वाणदर्शन । शिष्यं पुत्रं विना न देयसिः युपनिपत् । ॐ वाक्री मनसीति शान्तिः ॥ इति निर्वाणीप-नियम्समाप्ता ॥

#### मण्डलब्राह्मणोपनिषत् ॥५०॥

बाह्यान्तस्तारकाकारं व्योमपञ्चकविम्नहम्। राजयोगैकसंसिद्धं रामचन्द्रमुपास्यहे ॥ १ ॥ ॐ पूर्णमद् इति बान्तिः।

ॐ याझवर्षो ह वै महामुनिरादित्यलोकं जगाम । तमादित्यं नत्वा भो भगवद्यादित्यात्मतत्त्वमनुबृहीति । सहोवाच नारायणः । ज्ञानयुक्तयमाद्यष्टाङ्ग-योग उच्यते । शीतोष्णाहारनिद्गाविजयः सर्वदा शान्तिर्नश्रक्षत्वं विषयेनिद्य-यनिग्रहश्रेते यमाः । गुरुभक्तिः सत्यमार्गानुरक्तिः सुखागतवस्त्वनुभवश्च तद्द-स्त्वनुभवेन तुष्टिर्विःसङ्गता एकान्तवासो मनोनिवृत्तिः फलानमिलाषो वैराग्य-भावश्च नियमाः । मुखायनवृत्तिश्चीरवासाश्चेवमासननियमो भवति । पूरककु-

१ दण्टो धार्यः.

अभकरेचकैः षोडशचतुष्पष्टिद्वात्रिंशस्तंख्यया यथाकमं प्राणायामः। विषयेश्य इन्द्रियार्थेभ्यो मनोनिरोधनं प्रताहारः । सर्वशरीरेषु चैतन्यैकतानता ध्यान-म् । विषयव्यावर्तनपूर्वकं चैतन्ये चेतःस्थापनं धारणं भवति । ध्यानविस्यु-तिः समाधिः। एवं सूक्ष्माङ्गानि। य एवं वेद स मुक्तिभाग्भवति॥ ९ ॥ देहस्य पञ्च दोषा भवन्ति कामक्रोधनिःश्वासभयनिदाः । तक्षिरासस्तु निःसंक-रूपक्षमालव्वाहाराप्रमादतातस्वसेवनम् । निदाभयसरीसृपं हिंसादितरक्र वृज्णावर्तं दारपङ्कं संसारवाधिं तर्तुं स्क्षममार्गमवलम्ब्य सत्त्वादिगुणानितकः-स्य तारकमवलोकयेत् । अमध्ये सिचदानन्दतेज कूटक्षं तारकं ब्रह्म । तहु-पायं लक्ष्यत्रयावलोकनम् । मृलाधारादारभ्य ब्रह्मरन्ध्र । यन्तं सुषुद्धाः सूर्यामा । मृणालतन्तुसूक्ष्मा कुण्डलिनी । तत्र तमोनिवृत्तिः । तद्दर्शनास्तर्वपापनिवृत्तिः । तर्जन्यप्रोन्मीलितकणरन्ध्रद्वये फुल्कारशब्दो जायते । तत्र स्थिते मनसि चक्कमध्यनीळज्योतिः पश्यति । एवं दृद्येऽपि । बहिर्रुक्ष्यं तु नासाम्रे चतुः-पडप्रदशद्वादशाङ्करीभिः कमात्रीलयुतिश्यामस्वसदमक्तभङ्गीस्फ्ररःपीतवर्णह्न-योपेतं ब्योमस्वं पश्यति स तु योगी चलनदृष्ट्या ब्योमभागवीक्षितुः पुरुषस्य दृष्टयत्रे ज्योतिर्मयुखा वर्तन्ते । तदृष्टिः स्थिरा भवति । शीर्षोपरि द्वादशाङ्कृतिमानज्योतिः पश्यति तदाऽमृतत्वमेति । मध्यक्रक्यं तु प्रातिश्च-त्रादिवर्णसूर्यं चन्द्रविद्वालावलीवसिद्वहीनान्तरिश्ववत्पश्यति । तदाकारा-कारी भवति । अभ्यासान्निर्विकारं गुणरहिनाकाशं भवति । निस्फरत्तारका-कारगाढतमोपसं पराकाशं भवति । कालानलसमं चोतमानं महाकाशं भवति । सर्वोत्कृष्टपरमाद्वितीयप्रद्येतमानं तस्वाकाशं भवति । कोटिसूर्यप्र-काशं सूर्योकाशं भवति । एवमभ्यासात्तन्मयो भवति । य एवं वेद ॥ २॥ तद्योगं च द्विधा विद्धि पूर्वोत्तरविभागतः । पूर्व तु तारकं विद्याद्मनस्कं तदुत्तरमिति । तारकं द्विविधम् । मूर्तितारकममूर्तितारकमिति । यदिन्द्रि-यान्तं तन्मूर्तिनारकम् । यह्रयुगानीतं तद्मूर्तितारकमिति । उभयमपि मनोयुक्तमभ्यसेत् । मनोयुक्तान्तरदृष्टिस्तारकप्रकाशाय भवति । अयुगम-ध्यविले तेजस आविर्भावः । एतःपूर्वतारकम् । उत्तरं त्वमनस्कम् । तालुमू-छोध्वंभागे महाज्योतिर्विद्यते । तद्दर्शनादणिमादिसिद्धः । स्वस्ये उन्तर्बा-ह्यायां दृष्टे निमेषोन्मेषवर्जितायां च इयं शाम्भवी सुद्रा भवति । सर्वतन्त्रेष गोप्यमहाविद्या भवति । तज्ज्ञानेन संसारनिवृत्तिः । तत्पूजनं मोक्षफलदम् । अन्तर्रुक्षं जलज्योतिःखरूपं भवति । महर्षिवेदां अन्तर्वाह्येन्द्रियेरदृश्यम् ॥ ३ ॥ सहस्रारे जकज्योतिरन्तर्लक्ष्यम् । बुद्धिगुहायां सर्वाक्कसुन्दरं पुरुष-रूपमन्तर्रुक्ष्यमित्यपरे । शीर्धान्तर्गतमण्डलमध्यगं पञ्चवक्रमुमासहायं नी-लकण्ठं प्रशान्तमन्तर्रुक्ष्यमिति केचित् । अङ्ग्रहमात्रः प्रक्षोऽन्तर्लक्ष्यमित्येके ।

उक्तिकल्पं सर्वमास्मैव । तक्ष्रस्यं शुद्धारमदृष्ट्या वा यः पश्यति स एव ब्रह्मनिष्ठो भवति । जीवः पञ्चविश्वकः स्वकल्पितचतुर्विशतितरवं परित्यज्य पश्चितः परमारमादृमिति निश्चयाजीवन्मुको भवति । एवमन्तर्लक्ष्यदर्शनेन जीवन्मुक्तिदशायां स्वयमन्तर्लक्ष्यो भूरवा परमाकाशाखण्डमण्डलो भवति ॥ ४॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥

अथ ह याज्ञवस्क्य आदित्यमण्डलपुरुषं पप्रच्छ । भगवश्वन्तर्लक्ष्यादिकं बहुधोक्तम्। सया तक्त ज्ञातम्। तह्रहि मह्मम्। तद्दशेवाच पञ्चभूतकारणं तिक्ट्राभं तद्ववतुःपीठम् । तन्मध्ये तस्वप्रकाशो भवति । सोऽतिगृह अध्यक्तश्च । तज्ज्ञानप्रवाधिक्देन जेयम् । तहाद्याभ्यन्तर्लक्ष्यम् । तन्मध्ये जगहीनम् । तत्राद्विन्दुक्छानीतमलण्डमण्डलम् । तःसगुणनिर्गुणस्वरूपम् । सद्देता विमुक्तः। आदाविभिमण्डलम्। तदुपरि सूर्यमण्डलम् । तन्मध्ये सुधाचन्द्रमण्डलम् । तन्मध्येऽलण्डवस्रतेजोमण्डलम् । तद्विषुलेखावन्छकुः भास्तरम् । तदेव शारभवीलक्षणम् । तद्दर्भने विश्वो मूर्तय असा प्रविपरपूर्णिमा चेति । निर्मालितद्रशंनममादृष्टिः । अधीनमीलितं प्रनिपत् । सर्वीन्मीलनं पूर्णिमा भवति । तासु पूर्णिमाभ्यासः कर्नव्यः तह्यस्यं नामाग्रम् । तदा तालुमुले गावनमो दश्यते । तद्भयासाद्ववण्डमण्डलाकारज्योतिर्दश्यते । तदेव सचितानन्दं वहा भवति । एवं सहजानन्दे यदा मनो छीयने तदा शान्तो भवी भवति । नामेव खेचरीमाहः । तद्भ्यासान्मनःस्थर्यम् । ततो वायुर्ख्यम् । तश्चिद्धानि । आदी तारकवदृत्रयते । तती वञ्चदर्पणम् । तत उपरि पूर्णचन्द्रमण्डलम् । ततो नवरत्रप्रभामण्डलम् । ततो मध्याह्मार्कः मण्डलम् । ततो बह्विशिखामण्डलं क्रमादृ इयते ॥ १ ॥ तदा पश्चिमासिमु-खप्रकाशः स्फटिकध्मत्रविनदुनादकछानक्षत्रेखचीतदीपनेत्रसवर्णनवरत्नादिप्रभा द्दयन्ते। तदेव प्रणवस्त्ररूपम् । प्राणापानयोरैक्यं कृत्वा धनकुम्मको नासाग्रदः र्शनदृढभावनया द्विकराङ्गुलिभिः पण्युस्तीकरणेन प्रणवध्वनि निशस्य मन-साप्त लीनं भवति । तस्य न कर्मलेपः । रवेरुद्यास्त्रमययोः किल कर्म कर्त-व्यम् । एवंविदश्चिदादित्यस्योदयास्त्रमयाभावात्पर्वकर्माभावः । शब्दकालल-येन दिवाराव्यतीतो भूत्वा सर्वपरिपूर्णज्ञानेनोन्मन्यवस्थावहोन बहुँ।इयं भवति । उन्मन्या अमनस्कं भवति । तस्य निश्चिन्ता ध्यानम् । सर्वकर्मनि-राकरणमावाहनम् । निश्चयज्ञानमासनम् । उन्मनीभावः पाद्यम् । सदाऽम-नस्कमर्थम् । सदादीतिरपारामृतवृत्तिः स्नानम् । सर्वत्र भावना गन्धः । दणस्यरूपावस्थानमक्षताः । चिदाप्तिः पुष्पम् । चिद्गिस्यरूपं भूपः । चिदा-दित्यस्यरूपं दीपः । परिपूर्णचन्द्रासृतरसस्यैकीकरणं नैवेद्यम् । निश्चलत्वं

१ तिस्रो दृष्टयः. २ प्रणवादिष्यानि.

प्रदक्षिणम् । सोहंभावो नमस्कारः । मौनं स्तुतिः । सर्वसंतीषो विसर्जनमितिः य एवं वेद ॥ २ ॥ एवं त्रिपुट्यां निरस्तायां निस्तरक्रसमुद्रवश्विवातस्थितदीप-वद्चलसंपूर्णभावाभावविहीनकैवल्यचोतिभेवति । आग्रश्चिन्दान्तःपरिज्ञानेष बह्मविज्ञवति । सुप्रसिसमाध्योर्मनोल्याविशेषेऽपि सहदस्युभयोर्भेदसमसि लीनत्वान्यकिहेन्त्वाभावाच । समाधौ मृदिततमीविकारस तदाकाराकारि-ताखण्डाकारवृत्त्यात्मकसाक्षिचतन्य प्रपञ्चलयः संपद्यते प्रपञ्चल्य मनःकृष्टिपः तत्वात्। ततो भेदाभावात् कदाचिद्वहिर्गतेऽपि मिथ्यात्वभानात्। सकृद्धि-भातसदानन्दानुभवैकगोचरो बहावित्तदेव भवति । यस्य संकल्पनाशः सा-त्तस्य मुक्तिः करे स्थिता । तसाझावाभावौ परिखज्य परमात्मध्यानेन मुक्ती भवति । पुनःपुनः सर्वावस्थास् ज्ञानज्ञेयौ ध्यानध्येयौ लक्ष्यालक्ष्ये दृश्यादृश्ये चोहापोहादि परित्यज्य जीवन्मुक्तो भवेत् । य एवं वेद ॥ ३ ॥ पञ्चावस्थाः जायस्वम् पुषुप्तिनुरीयनुरीयानीताः। जामित प्रवृत्तो जीवः प्रवृत्तिमागीसकः। पापफलनरकातिमांस्तु ग्रुभकर्मफलस्वर्गमस्थिति काङ्कृते । स एव स्वीकृतवैरा-🤰 ग्याक्तर्मफ्रज्जैनमाऽलं संतारबन्धनमलमिति विमुक्तयेभिमुलो निवृत्तिमार्गप्र-वृत्ती भवति। स एव संसारतारणाय गुरुमाश्रित्य कामादि त्यक्त्वा विहितक-मीचरन्साधनचतुष्ट्यसंपन्नो हृद्यकमलमध्ये भगवःसत्तामात्रान्नर्लक्ष्यस्प-मालाच सुपुरयवस्थाया मुक्तबहातन्दम्मृति लब्ध्वा एक एवाहमहितीयः कंचित्काकमज्ञानवृत्या विस्मृतजायद्वासनानुफलेन तैजमोऽस्मीनि तदुभय-निवृत्या प्राज्ञ इदानीमस्मीत्यहमेक एव स्थानभेदादवस्थाभेदस्य परंतु नहि मद्न्यदिति जातविवेकः शुहाद्वैतवहाहिमिति मिद्गान्धं निरस स्वान्तर्विज्-निभतभानुमण्डलध्यानतदाकाराकारितपरंत्रह्माकारितमुक्तिमार्गमाह्नढः परि-पको भवति। संकल्पादिकं मनो बन्धहेतुः। तद्वियुक्तं मनो मोक्षाय भवति । तद्वांश्रश्चरादिबाह्यप्रपञ्चोपरतो विगतप्रपञ्चगन्धः सर्वजगदारमत्वेन पश्यंस्त्य-काहंकारो ब्रह्माहमस्मिति चिन्तयित्रदं सर्वं यदयमात्मेति भावयनकृतकृत्यो भवति ॥ ४ ॥ सर्वपरिपूर्णतुरीय।नीतब्रह्मभूतो योगी भवति । तं ब्रह्मेति स्तुवन्ति । सर्वछोकस्तुतिपात्रः सर्वदेशसंचारशीछः परमारमगगने विन्दुं निक्षिप्य गुद्धाद्वैताजाक्यसहजामनस्कयोगनिदाखण्डानन्द्रपदानुवृश्या जीव-न्युक्तो भवति । तचानन्दसमुद्रममा योगिनो भवन्ति । तद्पेक्षया इन्द्रा-दयः स्वल्पानन्दाः । एवं शासानन्दः परमयोगी भवतीत्यपनिपत् ॥ ५ ॥ इति द्वितीयं बाह्मणम् ॥ २ ॥

याज्ञवरुवयो महामुनिर्मण्डलपुरुषं पत्रच्छ खामिश्वमनस्कलक्षणमुक्तमपि विस्तृतं पुनस्तलक्षणं बृहीति । तथेति मण्डलपुरुषोऽव्रवीत् । इदममनस्कम-

१ जन्मसंसार.

तिरहस्यम् । यज्ञानेन कृतार्थो भवति तिक्षत्यं शांभवीमुद्दान्वितम् । परमारमहत्या तत्रत्ययलक्ष्याणि हृद्वा तद्नु सर्वेशमप्रमेयमजं शिवं परमाकार्शं निरालम्बमद्वयं ब्रह्मविष्णुरुद्दादीनामेकलक्ष्यं सर्वेकारणं परंब्रह्मारमन्येव पश्यमानो गृहाविहरणमेव निश्चयेन ज्ञारवा भावाभावादिद्वन्द्वातीतः संविदितमनोग्मन्यनुभवस्तद्वनन्तरमिक्छेन्द्रियक्षयवशादमनस्कसुलब्रह्मानन्दसमुद्दे मनःप्रवाहयोगरू रिवातस्थितद्वीपवद्वलं परंब्रह्म प्रामोति । ततः ग्रुष्कृश्चन्द्वम्ब्र्योनिद्दामयनिःश्वामोच्द्वासाभावास्त्रद्वन्द्वः सदाचञ्चलगात्रः परमशानित स्वीकृत्यमान्यक्ष्यं परमारमि लीनं भवति । पयःस्रावानन्तरं भेनुस्तक्षीरमिव सर्वेन्द्रियवर्गे परिनष्टे मनोनाशं भवति । पयःस्रावानन्तरं भेनुस्तक्षीरमिव सर्वेन्द्रियवर्गे परिनष्टे मनोनाशं भवति । वदेवामनस्कम् । सद्दन्त नित्यग्रद्धः परमारमहमेवेति तत्वमसीत्युपदेरोन त्वमेवाहमहमेव स्वमिति तारकयोगमार्गेणाधण्डानन्दपूर्णः कृतार्थो भवति ॥ १ ॥ परिपूर्णपराकाशमग्रमनाः प्राप्तोनमन्त्रव्यः संन्यस्तर्वेन्द्रियवर्गः अनेकजनमार्जितपुण्वपुक्षपक्षकेवस्यफलोऽखण्डानन्दनिरस्तपर्वेन्द्रियवर्गः अनेकजनमार्जितपुण्वपुक्षपक्षकेवस्यफलोऽखण्डानन्दनिरस्तपर्वेन्द्रयवर्गः अनेकजनमार्जितपुण्वपुक्षपक्षकेवस्यफलोऽखण्डानन्दनिरस्तपर्वेन्द्रयवर्गः अनेकजनमार्जित कृत्वस्त्यो भवति । त्वमेवाहं न भेदोऽस्ति पूर्णस्वात्यरम्यस्तनः । इत्युद्धरस्यम्यालक्ष्ये शिष्यं ज्ञसिमनीनयत् ॥ २ ॥ इति नृतीयं बाह्यगम् ॥ ३ ॥

अध इ याज्ञवलक्यो मण्डलपुरुषं पप्रच्छ च्योमपञ्चरूलक्षणं जिल्तरेणातु-मूद्दीति । स होवाचाकाशं पराकाशं महाकाशं सूर्याकाशं परमाकाशिति पञ्च भवन्ति । बाह्याभ्यन्तरमन्धकारमयमाकाशम् । बाह्यस्याभ्यन्तरे काला-नलसदशं पराकाशम् । सवाद्याभ्यन्तरेऽपरिमित्युतिनिमं तस्वं महाकाशम् । सवाद्याभ्यन्तरे सूर्यनिमं सूर्याकाशम् । अनिवंचनीयण्योति सर्वद्यापकं निरतिशयानन्दलक्षणं परमाकाशम् । एवं तन्त्रक्ष्यद्श्वेनात्तत्रदूरो भर्यात । नवचकं पडाधारं त्रिलक्ष्यं च्योमपञ्चकम् । सम्यगेतन्न जानाति स योगी नामतो भवेत्॥ १ ॥ इति चतुर्थं बाह्यगम् ॥

सविषयं मनो बन्धायं निर्विषयं मुक्तये भवति । अतः सर्वं जगिह्यक्तारे-चरम् । तदेव चित्तं निराश्चयं मनोन्मन्यवस्थापरिपकं लययोग्यं भवति । तल्लयं परिपूर्णे मयि समभ्यसेत् । मनोल्यकारणमहमेव । अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वतिः । ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिज्योतिरन्तर्गतं मनः । यन्मनिष्वजगत्सृष्टिन्थितिव्यसमकर्मकृत् । तन्मनो विल्यं याति तद्विष्णोः परमं पदम् । तल्लयाच्छुद्वाद्वैतसिद्धिर्भदाभावात् । एतदेव परमतस्वम् । स तज्जो बालोन्मक्तपिशाचवज्ञद्वन्या लोकमाचरेत् एवममनस्काभ्यासे-नैय निस्यन्तिरल्पमूत्रपुरीषितभोजनद्वाङ्गाजाङ्यनिद्वाद्यायुचलनाभावय-सद्शेनाज्ज्ञातसुखस्यस्पसिदिर्भवति । एवं चिरसमाधिजनितबद्धामृतपान-परायणोऽसौ संन्यासी परमहस् अवधृनो भवति । तद्शेनेन सक्लं जगप- नित्रं भवति । तत्सेवापरोऽजोऽपि मुक्तो भवति । तत्कुकमेकोत्तरशतं तार-यति । तन्मानृपिनृजायापत्प्रवर्गे च मुक्तं भवतीत्युपनिषत् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥ इति मण्डकबाह्मणोपनिषत्समासा ॥

# दक्षिणामूर्त्युपनिषत्॥ ५१॥

यन्मीनव्याख्यया भीतिपटलं क्षणमात्रतः । महामौनपदं याति स हि मे परमा गतिः ॥ ॐ सहनाववत्विति ज्ञान्तिः ॥

अ ब्रह्मावर्ते महाभाषडीरवटमुळे महासन्नाय समेता महर्पयः शौनका-द्यसे ह समिश्पाणयम्तश्वजिज्ञासवी मार्कण्डेयं चिरंजीविनसुपसमेत्य पप्र-च्छुः केन रवं चिरं जीवसि केन वानन्दमनुभवसीति । परमरहस्यशिवतत्त्व-्र ज्ञानेनेति स होवाच । किं तत्परमरहस्यशिवतस्वज्ञानम् । तत्र को देवः । के सम्राः। को जपः। का सुदा। का निष्ठा। किं तज्ज्ञानसाधनम्। कः परिकरः । को बलिः । कः कालः । किं तरस्थानमिति । स होवाच । येन दक्षिणामुखः शिवोऽपरोक्षीकृतो भवति तन्परमरहस्यशिवतस्वज्ञानम् । यः सर्वोपरमे काले सर्वानात्मन्युपसंहत्य स्वात्मानन्दसुखे मोदने प्रकाशते वा स देवः । अप्रैने मन्नरहस्पश्लोका भवन्ति । मेघा दक्षिणामूर्तिमन्नस्य महा ऋषिः। गायत्री छन्दः। देवता दक्षिणास्यः। मत्रणाङ्गन्यासः। ॐ आदौ नम उचार्य ततो भगवते पदम् । दक्षिणेति पदं पश्चानमूर्तये पदमुद्धरेत् ॥ १ ॥ असम्ब्रब्दं चतुर्ध्वन्तं मेघां प्रज्ञां पदं वदेत् । समुद्धार्यं ततो वायु-बीजं च्छं च ततः पठेत्। अग्निजायां ततस्त्वेष चतुर्विशाक्षरी मनुः ॥ २ ॥ ध्यानम् ॥ स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमध्रमालामसृगकलशविद्यां ज्ञानसुद्रां कराग्ने । दधतमुरगकश्यं चन्द्रचृटं त्रिनेत्रं विश्वतिविधभूपं दक्षिणामूर्तिमीडे ॥ ३ ॥ मन्नेण न्यासः । आदी वेदादिमुचार्य स्वराद्यं सविसर्गकम् । पञ्चार्ण तत उद्धाय अन्तरं सविसर्गकम् । अन्ते समुद्धरेतारं मनुरेष नवाक्षरः ॥४॥ मुद्रां भद्रार्थदात्रीं सपरशुहरिणं बाहुभिर्वाहुमेकं जान्वासकं द्यानी भुजग-षिलसमाबद्धकक्ष्यो वटाधः । आसीनश्रन्द्रखण्डप्रतिघटितजटाक्षीरगौरिख-नेत्रो दद्यादाचः शुकार्यर्भुनिभिरभिवृतो भावशुद्धिं भवो नः ॥ ५ ॥ मन्नेण न्यासः ब्रह्मचिन्यासः-तारं बूंनम उच्चार्य मायां वाग्भवमेव च । दक्षिणापद् मुचार्य ततः स्थान्मूर्तये पद्म् ॥ ६ ॥ ज्ञानं देहि पदं पश्चाद्वविज्ञायां ततो न्यसेत् । मनुरष्टाद्शाणीं ऽयं सर्वमन्नेषु गोपितः ॥ ७ ॥ असम्यापाण्डुराङ्गः

शक्तिकक्कधरी ज्ञानमुदाक्षमाकावीणायुसैर्विराज्यकरकैमक्कपरी योगपद्दाभि-रामः । व्याख्यापीठे निषण्णो सुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्तः सैव्याखः क्रुत्तिवासाः सततमवतु नो दक्षिणामृर्तिरीशः ॥ ८ ॥ मध्रेण न्यासः। ( ब्रह्मार्थेन्यासः ) । तारं परं रमाजीतं वदेत्साम्बक्षिवाय च । तुश्यं चानल-जायां च मनुद्रादशवर्णकः ॥ ९ ॥ वीणां करैः प्रस्तकमक्षमान्तां विभ्राणम-भामगळं वराक्यम् । फणीन्द्रकक्ष्यं मुनिभिः खुकाद्यैः सेन्यं वटाधः कृतनी-हमीडे ॥ १०॥ विष्णू ऋषिरनुष्ट्पछन्दः। देवता दक्षिणास्यः । मन्नेण न्यासः । तारं नमो भगवते तुभ्यं वटपदं ततः । मूलेति पदमुचार्य वासिने परमुद्धरेत ॥ ११ ॥ प्रज्ञामेथापदं पश्चादाहिमिद्धिं तती बदेत । दायिने पदमुखार्य मायिने नम उद्धरेत ॥ १२ ॥ वागीशाय ततः पश्चान्महा-ज्ञानपदं ततः । वहिजायां ततस्वेष द्वात्रिंशद्वर्णको मनुः । आनुष्टभौ मधराजः सर्वमञ्रोत्तमोत्तमः ॥ १३ ॥ ध्यानम् । सुद्रापुत्तकविद्व-नागविक्तसद्वाहं प्रसन्धाननं मुक्ताहारविभूषणं शशिकलाभास्विकरीटोज्ञव-छम् । अञ्चानापहमादिमादिमगिरामर्थ भवानीपति न्यप्रोधान्तनिवासिनं परग्रहं ध्यायाम्यभीष्टासये ॥ १४ ॥ मानमुद्रा । सोऽहमिति यावदास्थितिः सनिष्ठा भवति । तद्भेदेन मन्नाम्रेडनं ज्ञानसाधनम् । चित्तं तदेकतानता परिकरः । अज्ञचेष्टार्पणं बलिः । त्रीणि धामानि कालः । द्वादशान्तपरं स्थानमिति । ते इ पुनः अद्यानास्तं प्रत्युचुः । कथं वाऽस्योदयः। किं स्वरूपम् । को वाऽस्योपासक इति । स होवाच । वैसाग्यतेलसंपूर्णे भक्तिवर्तिसमन्विते । प्रबोधपूर्णपात्रे तु ज्ञक्षिदीपं विलोक्येत् ॥ १५ ॥ मोहान्धकारे निःसारे उदेति स्वयमेव हि। वराग्यमर्गण कृत्वा जानं केंदा त चित्रगम् ॥ १६ ॥ गाउनामिस्तसंशान्त्ये गुडमर्थं निवेद्येत् । मोह-भानुजसंकान्तं विवेकाल्यं मृकण्डुजम् ॥ १७ ॥ तस्वाविचारपाहोन बढे हैतभयात्रम् । उजीवयश्विजानन्दे स्वस्वरूपेण संस्थितः ॥ १८ ॥ होमुषी दक्षिणा प्रोक्ता सा यसाभीक्षणे मुखम् । दक्षिणाभिमुखः प्रोक्तः शिवोऽसी ब्रह्मवादिभिः ॥ १९ ॥ सर्गादिकाले भगवान्वितिक्रिहरास्येनं सर्गसामध्य-माप्य । ततीय चित्ते बाञ्छितार्थाश्च लब्ध्वा धन्यः सोपास्योपासको भवति धाता ॥२०॥ य इमां परमरहस्यश्चितत्त्वविद्यामधीते स सर्वपापेश्यो सुक्ती भवति । य एवं वेद स कैवल्यमनुभवतीत्युपनिपत् ॥ ॐ सहनाववत्विति शान्तिः ॥ इति दक्षिणामुर्त्युपनिपत्समाप्ता ॥

१ करतरूकम<sup>्</sup>ो. २ सेवितः सुप्रसन्नः. ३ सव्याडः. ४ तार मायां. ५ त्रीजे पदं. ६ सुरगुरं. ७ कृत्वोत्तरारणिम्.

#### शरभोपनिषत्॥ ५२॥

सर्वे संखज्य मुनवो यञ्जजन्यात्मरूपतः । तच्छारमं त्रिपाद्रहा स्वमात्रमवशिष्यते ॥ ॐ भद्रंकर्णेमिरिति शान्तिः॥

अथ हैनं पैप्पलादी ब्रह्माणस्वाच भी भगवन् ब्रह्मविष्णुरुद्राणां मध्ये की वा अधिकतरो ध्येयः स्थात्तत्वमेव नो ब्रहीति । तसौ स होवाच पितामहश्र हे पैप्पलाद ऋणु वाक्यमेतत् । बहुनि पुण्यानि कृतानि येन तेनैव क्रम्यः परमेश्वरोऽसी । यस्याङ्गजोऽहं हरिरिन्द्रमुख्या मोहान्न जानन्ति सुरेन्द्रमुख्याः ॥१॥ प्रभुं वरेण्यं पितरं महेशं यो ब्रह्माणं विद्धाति तसी। वेदाश्च सर्वान्त्रहि-णोति चार्यं तं वै प्रभु पितरं देवतानाम् ॥२॥ ममापि विष्णोर्जनकं देवमीक्यं योऽन्तकाले सर्वलोकान्संजहार ॥३॥ स एकः श्रेष्ठश्च सर्वशास्ता स एव वरिष्ठश्च । यो घोरं वेपमास्याय शरभारुयं महेश्वरः । नृतिंहं स्रोकहन्तारं संजवात महाबकः ॥ ४ ॥ इरि इरन्तं पादाभ्यामनुयान्ति सुरेश्वराः । मावधीः पुरुषं विष्णुं विक्रमस्व महानास ॥५॥ क्रपया भगवान्त्रिष्णुं विद्वार नसैः सरैः। चर्माम्बरी महावीरी वीरभद्री बभूव ह ॥ ६ ॥ स एकी रुद्री ध्येयः सर्वेशा सर्वसिद्धये । यो ब्रह्मणः पञ्चवकहन्ता तसी रुदाय नमी अस्तु ॥ ७ ॥ यो विस्फ्रलिक्नेन छलाटजेन सर्वे जगज्ञस्मसारसंकरोति । पुनश्च सृद्वा पुनरप्यर-क्षदेवं स्वतन्नं प्रकटीकरोति । तसी रुद्राय नमो अस्तु ॥ ८ ॥ यो वामपा-देन जधान कार्छ घोर पपेऽथो हालहरूं दहन्तम्। तसी रुद्राय नमी अस्तु ॥ ९ ॥ थो वामपादार्चितविष्णुनेत्रस्तसौ ददी चक्रमनीव हृष्टः । तसौ रुद्राय नमो अस्तु ॥ ३० ॥ यो दक्षयते सुरसङ्घान्विजित्य विष्णु ववन्धोरगपाहोन वीरः । तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॥ ११ ॥ यो लीखयैव त्रिपुरं ददाह विष्णूं कविं सोमसूर्याप्रिनेत्रः । सर्वे देवाः पश्चतामवापुः स्वयं तसात्पश्चपतिर्व-भूव । तसी हदाय नमी अस्तु ॥ १२ ॥ यो मत्यकूर्मादिवराहसिंहान्विष्ट्रं क्रमन्तं वामनमादिविष्णुम् । विविक्कृतं पीड्यमानं सुरेशं भसीचकार मन्मर्थं यमं च। तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॥ १३ ॥ एवंप्रकारेण बहुधा प्रतुद्धा क्षमापयामासुनीलकण्ठं महेश्वरम् । तापत्रयसमुज्ञतजन्ममृत्युजरादिभिः । नानाविधानि दुःसानि जहार परमेश्वरः ॥ १४ ॥ ऐवं सम्रैः प्रार्थमान भारमा वै सर्वदेहिनाम् । श्रक्करो भगवानाचो ररक्ष सक्छाः प्रजाः ॥ १५ ॥ यत्पादाम्भोरुहद्वन्द्वं मृत्यते विष्णुना सह । स्तुत्वा स्तुत्वं महेशानमवास्त्रन् सगीचरम् ॥ १६ ॥ अलगा नम्रतनोर्विष्णोः प्रसादमकरोद्विश्वः । यतौ

१ महानिशि. २ कामकालं. ३ एवमझीकरोव्छिवः प्रार्थनं सर्वदेवानाम् ।

बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं अक्कणो विद्वास विभेति कटाचनेति ॥ १७ ॥ अणोरणीयान्महतो महीबानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् । तसकतं पश्यति बीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्॥१८॥ बसिष्ठवैयासिकवामदेवविरिश्चिमुख्यैहृदि भाव्यमानः । सनत्सुजातादिस-नातनाद्वरीक्यो महेशो भगवानादिदेवः ॥ १९ ॥ सत्यो नित्यः सर्वसाक्षी महेशो नित्यानन्दो निर्विकस्पो निराल्यः । अचिन्त्यशक्तिर्भगवानिगरीशः स्वाविद्यया कल्पितमानभूमिः ॥ २०॥ अतिमोहकरी माया मम विष्णोश्च सुवत । तस्य पादाम्बुजब्यानाद्दस्तरा सुतरा भवेत् ॥ २१ ॥ विष्णुर्विश्वजगः शोनिः स्वांशभूतैः स्वकैः सह । ममांशसंभवी भूत्वा पाठयत्यखिल जगत ॥ २२ ॥ विनाशं कालतो याति ततोऽन्यत्सकलं सृपा । ॐ तसी महा-ब्रासाय महादेवाय शुलिने । महेश्वराय मृडाय तसी कृदाय नमी अस्त ॥ २३ ॥ एको विष्णुर्महज्ज्तं प्रथरभूतान्यनेकशः । श्रीलोकान्व्याप्य मृतातमा भुद्रे विश्वभुगव्ययः ॥ २४ ॥ चतुर्भिश्र चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चमिरेव 🖷। इयते च पुनर्हाभ्यां स मे विष्णुः प्रमीदनु ॥ २५ ॥ ब्रह्मार्रणं ब्रह्म हिवित्रेद्यासी ब्रह्मणा हुनम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मभमाधिना ॥ २६ ॥ शरा जीवास्तदक्षेषु भाति नित्यं हरि स्वयम् । ब्रह्मैव शरभः साक्षान्मोक्ष-दोऽयं महामुने ॥ २०॥ मायावशादेव देवा मोहिता ममतादिसिः। तस्य माहास्म्यलेशांशं वक्तं केनाप्यशस्यते ॥ २८ ॥ परास्परतरं ब्रह्म बलपरात्परतो हरिः । परात्परतरो हीशन्तस्मान्त्योऽधिको न हि ॥ २९ ॥ एक एव शिवो नित्यस्तनोऽन्यत्मकलं सूपा । तसारसर्वान्परित्यज्य ध्येगान्यि-ष्णवादिकानसुरान् ॥ ३० ॥ शिव एव सदा ध्येयः सर्वसंसारभोचकः । तसी महाप्रासाय महेश्वराय नमः॥ ३१ ॥ पैप्पलादं महाशासं न देवं यस्य कस्यचित्। नाम्तिकाय कृतशाय दुईनाय दुरात्मने ॥ ३२ ॥ दाम्भि-काय नृशंसाय शठायानृतभाषिणे । सुवताय सुभक्ताय सुवृत्ताय सुशी-छिने ॥ ३३ ॥ गुरुभक्ताय दान्ताय शान्ताय ऋज्ञचेतसे । शिवभक्ताय दा-तथ्यं ब्रह्मकर्मोक्तवीमते ॥ ३४॥ स्वभक्तायैव दातव्यमक्रतक्षाय सुवत । न दातच्यं सदा गोप्यं यक्षेनैव द्विजीत्तम ॥ ३५ ॥ एतन्पैप्पलादं महाशास्त्रं योऽघीते श्रावयेद्विजः स जन्ममरणेभ्यो मुक्तो भवति । यो जानीते सोऽमृ-तस्वं च गच्छति । गर्भवासाद्विमक्तो भवति । सरापानात्पृतो भवति । स्वर्णसेयाःपूतो भवति । ब्रह्महत्याःपूनो भवति । गुरुनस्यगमनात्पूतो भवति । स सर्वान्वेदानधीतो भवति । स सर्वान्देवान्ध्यातो भवति । स समस्त-महापातकोपपातकारपूर्वो भवति । तस्मादविमुक्तमाश्रितो भवति । स सततं

१ महाइत्यायाः.

शिवप्रियो भवति । स शिवसायुज्यमेति । न स पुनरावर्वते न स पुनरा-वर्तते । ब्रह्मैय भवति । इत्याद्द भगवान्ब्रह्मेत्युपनिषत् ॥ ॐ भद्रंकर्णेमिरिति शान्तिः ॥

इति शरभोपनियस्समाप्ता ॥

## स्कन्दोपनिषत्॥ ५३॥

यत्रासंभिन्नतां याति स्वातिरिक्तभिदातितः। संवित्मात्रं परं वक्क तत्स्वमात्रं विजृत्मते॥ ॐ सहनाववस्विति शान्तिः॥

अच्युतोऽस्मि महादेव तव कारुण्यलेशतः। विज्ञानधन प्रवास्मि शिवोस्मि किमतः परम् ॥१॥ न निजं निजवज्ञात्यन्तःकरणज्ञम्भणात् । अन्तःकरणनाद्दीन संविन्मात्रस्थितो हरिः ॥ २ ॥ संविन्मात्रस्थितश्चाहमजोऽस्मि किमतः एरम् । ब्यतिरिक्तं जर्ड सर्वे स्वसवच विनश्यति ॥ ३ ॥ चिज्रहानां तु यो द्रष्टा सोऽच्युतो ज्ञामविब्रहः । स एव हि महादेवः स एव हि महाहरिः ॥ ४ ॥ स एवं ज्योतियां ज्योतिः स एव परमेश्वरः । स एव हि परवहा तह्नहाई न संशयः ॥ ५ ॥ जीवः शिवः शिवो जीवः य जीवः केवलः शिवः । तुषेण बद्दो ब्रीहिः स्यात्त्रपाभावेन तण्डुलः ॥ ६ ॥ एवं बद्धस्तथा जीवः कर्मनाही सदाशिवः। पाशबद्धमाथा जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः ॥ ७ ॥ शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे । शिवस्य हृद्यं विष्णुर्विष्णोश्च हृद्यं शिवः ॥ ८ ॥ यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिवः । यथान्तरं न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुपि ॥९॥ यथान्तरं न भेदाः स्युः शिवकेशवयोत्तथा । देही देवालयः श्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः । त्यजेवज्ञाननिर्मारुवं सोऽहंशावेन पूजयेत् ॥ १० ॥ अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः । स्नानं मनोमसः त्यागः शौचमिनिदयनिग्रहः ॥ ११ ॥ ब्रह्मामृतं पिवेद्धेक्षमाचरेदेहरक्षणे । वसेदेकान्तिको भूत्वा चैकान्ते द्वैतवर्जिते । इत्येवमाचरेद्वीमान्त्स एवं मुक्तिमाप्रयात् ॥१२॥ श्रीपरमधासे स्वन्ति चिरायुप्योश्वम इति । विरिधिनाः रायणशंकरात्मकं नृसिंह देवेश तव प्रसादनः । अचिन्त्यमध्यक्तमनन्तमध्ययं वेदारमकं ब्रह्म निजं विजानते ॥ १३ ॥ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चक्षुराततम् ॥ १४ ॥ तद्विप्रासी विपन्यवी जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्थन्परमं पद्मित्येतन्निर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासन-मिति वेदानुशासनमित्युपनिषत्॥ ३५ ॥ 🧇 सहनाववत्विति शान्तिः॥

इति स्कन्दोपनियत्समाप्ता ॥

## त्रिपाद्विमृतिमहानारायणोपनिषत् ॥ ५४ ॥

यत्रापद्भवतां याति स्वाविचापद्विक्रमः। तित्रपाक्षारायणास्यं स्वमात्रमवशिष्यते ॥ ॐ अर्द्रकर्णेमिरिति शान्तिः॥

भथ परमतत्त्वरहस्यं जिल्लासः परमेश्री देवमानेन सहस्रसंवरसरं तपश्चचार । सहस्रवर्षेऽतीतेऽस्युग्रतीवतपसा प्रसन्नं भगवन्तं महाविष्णुं ब्रह्मा परिपृच्छति भगवन् परमतश्वरहस्यं मे बृहीति। परमतश्वरहस्यवका त्वमेव नान्यः कश्चि-दस्ति तत्कथमिति । तदेवोच्यते । त्वमेव सर्वज्ञः । त्वमेव सर्वज्ञक्तिः । त्वमेव सर्वाधारः । स्वमेव सर्वस्वरूपः । स्वमेव सर्वेश्वरः । स्वमेव सर्वप्रवर्तकः । स्वमेव सर्वपाछकः । स्वमेव सर्वनिवर्तकः । स्वमेव सदसदासमाः । स्वमेव सदसद्विष्ठक्षणः । त्वमेवान्तर्वहिर्व्यापकः । त्वमेवातिसुध्मतरः । त्वमेवाति-महतो महीयान् । त्वमेव सर्वमृठाविद्यानिवर्तकः । स्वमेवाविद्याविद्यारः । स्वमेवाविद्याभारकः । श्वमेव विद्यावद्यः । स्वमेव विद्यास्य रूपः । स्वमेव विद्या-तीतः । स्वमेव सर्वकारणहेतः । स्वमेव सर्वकारणममधिः । स्वमेव सर्वकारण-स्यष्टिः । त्वमेवाखण्डानन्दः । त्वमेव परिपूर्णानन्तः । स्वमेव निर्गतशयानन्दः। रवमेव तुरीयतुरीयः । त्वमेव तुरीयातीतः । त्वमेवानन्तोपनिपद्विमृश्यः । स्बमेवासिलक्षाः स्वीर्विमृग्यः । स्वमेव ब्रह्मेक्षानपुरन्दरपुरोगमेरसिलामरैरसिला-गमैर्विमृत्यः । त्वमेव सर्वमुश्चभिविमृत्यः । त्वमेवामृतमयैर्विमृत्यः । त्वमे-बास्तमयस्वमेवामृतमयस्वमेवामृतमयः। त्वमेव सर्वे त्वमेव सर्वे त्वमेव सर्वम्। वसेव मोक्षस्त्वमेव मोक्षदस्त्वमेवाखिलमोक्षसाधनम्। न किंचिदिस स्वद्यांतरिक्तम् । स्वद्यांतरिकं यत्किचित्पतीयते तस्सर्वे बाधितमिति निश्चितम् । तसास्वमेव वक्ता स्वमेव गुरुस्त्वमेव पिता स्वमेव सर्वनियन्ता स्वमेव सर्व रवमेव सदा ध्येय इति सुनिश्चितः। परमतश्वज्ञस्तमुवाच महाविष्णुर्रातप्रसन्तो भूरवा लाधुसाध्विति साधुप्रशंसापूर्वं सर्वे परमतस्वरहस्यं ते कथयामि । सावधानेन शृतु । ब्रह्मन् देवदर्शीत्याख्याधर्वणशास्त्रायां परमतःवरहस्याख्याः थर्वणमहानारायणोपनिषदि गुरुक्षिष्यसंवादः पुरातनः प्रसिद्धतया जागार्ति । पुरा तत्त्वरूपज्ञानेन महान्तः सर्वे ब्रह्मभावं गताः । यस्य अवणेन सर्वेयन्धाः प्रविनश्यन्ति । यस्य जानेन सर्वरहस्यं विदितं भवति । तस्यरूपं कथमिति । शान्तो दान्तोऽतिविरकः सुग्रुदो गुरुभक्तत्त्वोनिष्ठः शिष्यो मश्चनिष्ठं गुरुमा-साध प्रदक्षिणपूर्वकं दण्डवत्प्रणम्य प्राक्षित्रिभ्षा विनयेनोपसङ्गम्य भगवन् गुरो मे परमतस्वरहस्यं विविच्य वक्तव्यमिति । अत्यादरपूर्वकमिति हर्वेण शिष्यं बहुकुत्व ग्रुवंदति । परमतावरहस्वोपनिषक्तमः कथ्यते सावधानेन

श्रुयताम् । कथं त्रहा । काळत्रयानाचितं त्रहा । सर्वकाळावाचितं त्रहा । सगु-णनिर्गुणस्वरूपं ब्रह्म । बादिमध्यान्तश्चून्यं ब्रह्म । सर्वे सहिवदं ब्रह्म । सायातीतं गुणातीतं ब्रह्म । अनन्तमप्रमेयासण्डपरिपूर्णं ब्रह्म । अहितीयपरमानन्दश्चस्त द् मुक्तसत्यस्य रूपव्यापकाभिकापरि क्षिकं ब्रह्म । सिक्दानन्दस्वप्रकाशं ब्रह्म । स-नोवाचामगोचरं ब्रह्म । अखिलप्रमाणागोचरं ब्रह्म । अमितवेदान्तवेशं ब्रह्म । दे-शतः कास्त्रतो वस्तुतः परिच्छेदरहितं ब्रह्म । सर्वपरिपूर्णे ब्रह्म तुरीयं निराकारमेकं ब्रह्म । अद्वेतमनिर्वाच्यं ब्रह्म । प्रणवाशमकं ब्रह्म । प्रणवाशमकरवेनोक्तं ब्रह्म । प्रणवाचित्विकमञ्चारमकं बद्धा । पादचतुष्टयारमकं बद्धा । किं तरपादचत् द्रयं ब्रह्म भवति । अविद्यापादः सुविद्यापादश्चानन्दपादस्तुरीयपादश्चेति । तुरीयपादस्तु-रीयतुरीयं तुरीयातीतं च । कथं पादचतुष्टयस्य भेदः । अविद्यापादः प्रथमः पादो विद्यापादो द्वितीयः आनन्दपादस्तृतीयस्तुरीयपादस्तुरीय इति । मूळा-विद्या प्रथमपादे नान्यत्र । विद्यानन्दतुरीयांशाः सर्वेषु पादेषु व्याप्य तिष्ठहित । एवं तर्हि विद्यादीनां सेदः कथमिति । तत्तरप्राधान्येन तत्तस्यपदेशः । वस्तुत-स्वमेद एव । तत्राधमतमेकं पादमविद्याशबलं भवति । उपरितनपाद्त्रयं शुद्धवोधानन्द्कक्षणमसृतं भवति । तञ्चालौकिकपरमानन्द्कक्षणाखण्डामितते-जोराशिव्रवेछति । तथानिवीच्यमनिर्देश्यमसण्डानन्दैकरसारमकं भवति । तन्न मध्यमपादमध्यप्रदेशेऽमिततेजः प्रवाहाकारतया नित्यवैकुण्ठं विभाति । तथ निरतिशयानन्दाखण्डब्रह्मानन्दनिजमृत्यीकारेण अवस्ति । अपरिविद्धन्नमण्ड-लानि यथा इत्यन्ते तद्भद्खण्डानन्दामितवैष्णवदिष्यते नोराइयन्तर्गतविकस-न्महाविष्णोः परमं पदं विराजते । दुग्धोद्धिमध्यस्थितासृतासृतककशबद्वैष्णवं भाम परमं संहर्यते । सुदर्शनदिव्यतेजीन्तर्गतः सुदर्शनपुरुषो यथा सूर्यमण्ड-कान्तर्गतः सूर्यनारायणोऽमितापरिच्छिबाद्वैतपरमानन्द्रकक्षणतेजोराइयन्तर्गत आदिनारायणस्तथा संदृश्यते । स एव तुरीयं ब्रह्म स एव तुरीयानीतः स एव विष्णुः स एव समस्तवद्यवाचकवाच्यः स एव परंज्योतिः स एव माया-तीतः स प्व गुणानीतः स प्व काळातीतः स प्वाखिकक्मीतीतः स एव सत्योपाधिरहितः स एव परमेश्वरः स एव चिरंतनः पुरुषः प्रण-वाचाविकमञ्जवाचकवाच्य आचन्तश्रूत्य आदिदेशकाकवस्तुतुरीयसंज्ञानि-पूर्णः सत्यसंकल्प भारमारामः काळत्रयाबाधितनिजस्बरूपः स्यपरिपूर्ण: स्वयंज्योतिः स्वयंप्रकाशमयः स्वसमानाधिकरणशून्यः स्वसमानाधिकश्चान्यो न दिवारात्रिविभागो न संवत्सरादिकाळविभागः स्वानन्दमयानन्ताचिन्त्य-विभव आत्मान्तरात्मा परमात्मा ज्ञानात्मा तुरीयात्मेत्याहिवाचकवाच्योऽहै-तपरमानन्दो विशुनिंत्यो निष्कछक्को निर्विकस्पो निरक्षनो निराख्यातः ग्रुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चिदिति य एवं वेद स पुरुषसदीयो-

पासनया तस्य सायुज्यमेतीत्यसंशयमिन्युपनिषत् ॥ इत्याधर्वणमहानारायणो-पनिविद्य पादचतुष्टमस्वरूपनिरूपणं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अधेति होवाच च्छात्रो गुरुं मगजन्तम् । भगजन्वेकुण्डस्य नारायणस्य च निख्यमुक्तम् । स एव तुरीयमित्युक्तमेव । वैकुण्ठः साकारो नारायणः सा-कारश्च । तुरीयं तु निराकारम् । साकारः सावयवो निरवयवं निराकारम् । तसारसाकारमनित्यं नियं निराकारमिति श्रुतेः । यद्यत्सावयवं तत्तदनित्यमि स्यनुमानाचेति प्रत्यक्षेण दृष्टत्वाच । अतस्त्रयोर्नित्यत्वमेव वकुम्चितं भवति । कथमकं निखत्वमिनि । तुरीयमक्षरमिति श्रुतेः । तुरीयस्य निखार्व प्रसिद्धम् । निखरवानिखरवे परस्परविरुद्धधर्मो । तयोरेकस्मिन्बद्धाव्यस्यन्तविरुद्धं भवति । तसाद्वेकुण्डस च नारायणस्य च नित्यन्त्रमेच वक्तुमुचितं भवति । सत्यमेव भवतीति देशिकं परिहरति । साकारम्तु द्विविधः । सोपाधिको निरुपाधिकश्च । मच सोपाधिकः साकारः कथमिति । आविद्यकमस्विलकार्यकारणज्ञामविद्याः षाद एव नान्यत्र । तस्मात्सत्रम्ताविद्योपाधिः साकारः सावयवः एव । सावः यवावाववश्यमनित्यं भवत्येव । सोपाधिकमाकारो वर्णितः । तर्हि निरुपा-विकसाकारः कथमिति । निरुपाधिकसाकारिवविधः । ब्रह्मविद्यासाकारश्चा-नन्दसाकार उभयात्मकसाकारश्चेति । त्रिविधयाकारोऽपि प्रनर्दिविधो भ-वति । नित्यमाकारो मुक्तवाकारश्चेति । नित्यमाकारस्वाचन्त्रज्ञून्य शाश्वतः । उपासनया ये मुक्ति गतास्तेषां साकारी मुक्तमाकारः । तस्राखण्डज्ञाने-नाविर्मावो भवति । सोऽपि शाक्षतः । सुक्तमाकारस्वैच्छिक इति । अन्ये बदन्ति शाश्वतःवं कथमिति । अहैताखण्डपरिपूर्णनिरतिशयपरमानन्दश्रद्ध-बद्धमक्तसत्यात्मकत्रहा चैतन्यभाकारत्वात् निरुपाधिकसाकारत्य नित्यत्वं सिन्द-मेव। तसादेव निरुपाधिकसाकारस्य निरवयवस्वास्याधिकमपि दुरतो नि-रसमेव । निरवयवं बद्धाचैतन्यमिति सर्वोपनिपत्सु सर्वशास्त्रान्तेषु श्रूयते । अध च विद्यानन्द्रतुरीयाणामभेद एव श्रूयते । सर्वत्र विद्यादिसाकारभेदः कथिमित । सत्यमेवोक्तमिति देशिकः परिहरति । विद्याप्राधान्येन विद्यासा-कार: आनन्दप्राधान्येनानन्दसाकारः उभयप्राधान्येनोभयात्मकसाकार-क्षेति । प्राधानयेनात्र भेद एव । स भेदो वस्तुतस्वभेद एव । भगव-श्वरूपडाँद्वेतपरमानन्दलक्षणपरब्रह्मणः साकारनिराकारौ विरुद्धधर्मौ । विरु-द्धोभयात्मकत्वं कथमिति । सत्यमेवेनि गुरुः परिदृरति । यथा सर्वगतस्य निराकारस्य महावायोश्च तदात्मकस्य त्वक्पतित्वेन प्रसिद्धस्य साकारस्य महावायुदेवस्य चाभेद एव श्रूयते सर्वत्र । यथा पृथिव्यादीनां व्यापकशरीराणां देवविशेषाणां च तद्विलक्षणतद्भिश्ववापकापरिष्ठिशा निजमूर्त्याकारदेवताः श्रयन्ते सर्वन्न तद्वरपरवद्मणः सर्वारमकस्य साकारनिराकारमेदविरोधो नास्त्येव विविधविचित्रानन्तक्षकेः परव्रहाणः स्वरूपक्षानेन विरोधों न विद्यते । तदभावे सत्यन्तिविरोधो विभाति । अयं च रामकृष्णाद्यवतारेष्कद्वैतपरमा-नन्दलक्षणपरव्रक्षणः परमतत्त्वपरमविभवानुमंधानं स्वीयत्वेन भूयते स-र्वत्र । सर्वपरिपूर्णस्याद्वेतपरमानन्दलक्षणपरश्रह्मणस्तु किं वक्तव्यम् । अ-न्यथा सर्वपरिपूर्णस्य परव्रवाणः परमार्थतः साकारं विना केवलतिरा-कारानं यद्यक्तिमतं तर्हि केवलनिराकारस्य गगनस्येव परव्रह्मणोऽपि जदुरवसापचेत । तस्मारपरव्रहाणः परमार्थतः साकार्निराकारी स्वमाब-सिद्धी । तथाविधस्याद्वतपरमानन्दलक्षणस्यादिनारायणस्योनमेषनिमेषाभ्याः मलाविद्योदयस्थितिल्या जायन्ते । कदाचिदाःमारामस्याखिल्परिपूर्णस्यादि-नारायणस्य स्वेच्छानुसारेणोन्मेपो जायते । तस्मास्परत्रहाणोऽधस्तनपादे स-र्वकारणे मूलकारणाव्यकात्रिभात्री भवति । अव्यकान्मूलाविभात्रो मूला-विद्याविभीवश्च । तसादेव सच्छव्दवाच्यं ब्रह्माविद्याश्चरं भवति । ततो महत् । महत्रोऽहकारः । अहंकारात्पञ्चतन्मात्राणि । पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूनानि । पञ्चमहाभूतेभ्यो बह्यैकपाद्व्यासमेकमविद्याण्डं जायते । तत्र तस्वती गुणानीतश्च सस्वमयी लीलागृहीननिर्तिशयानन्दलक्षणी मा-योपाधिको नारायण आसीत् । स एव नित्यपरिपूर्णः पाद्विभूतिवैकुण्ड-नारायणः । स चानन्तकोटिश्रह्माण्डानामुदयस्थितिकयाद्यविककार्यकारण-जालपरमकारणकारणभूतो महामायानीतस्तुरीयः परमेश्वरो जयति । तसारस्थलविरादम्बरूपी जायते । समर्वकारणमूलं विरादस्बरूपी भ-वति । स चानन्तशीर्षा पुरुष अनन्ताक्षिपाणिपादी भवति । अनन्त-अवणः सर्वमावृत्य निष्ठति । सर्वव्यापको भवति । सगुणनिर्गुणस्वरूपो भवति । ज्ञानवर्षेश्वर्यशक्तितेज खरूपो भवति । विविधविचित्रानन्तज-गदाकारो भवति । निरतिशयानन्दमयानन्तपरमविभूनिसमध्या विश्वा-कारो भवति । निरतिशयनिरङ्कशसर्वज्ञमवेशिकसर्वनियन्तृश्वाद्यनन्तकस्या-णगुणाकारो भवति । वाचामगोचरानन्त दिन्यते जोरास्याकारो भवति । समस्ताविद्याण्डव्यापको भवति । स चानन्तमहामायाविकासानामधिष्ठा-निविशेषितरितश्यद्वितपरमानन्द्रुक्षणपरमझविलासविग्रहो भवति । र्द्येककरोमकृपान्तरेष्वनन्तकोटिब्रह्माण्डानि स्थावराणि च जायन्ते । तेष्वण्डेषु सर्वेष्वेकैकनारायणावतारो जायते । नारायणा बिरण्यगर्भी जायते । नारायणादण्डिवरादम्बरूपो जायते । नारायणाद्विकलोक-स्रष्टप्रजापतयो जायन्ते । नारायणादेकादशरुद्वाश्च जायन्ते । नारा-यणाद्विललोकाश्च जायन्ते । नारायणादिन्द्रो जायते । नारायणात्सर्वे

१ विम्नाकारः,

देवाश्व जायन्ते । नारायणाद्वादशादित्याः सर्वे वसवः सर्वे ऋषयः सर्वाण भूतानि सर्वाण छन्वांसि नारायणादेव समुत्यचन्ते । नारा-वणाद्यवतैन्ते । नारायणे प्रलीयन्ते । अथ नित्योऽक्षरः परमः स्वराद् । अश्व नारायणः । दिश्वश्व नारायणः । दिश्वश्व नारायणः । दिश्वश्व नारायणः । दिश्वश्व नारायणः । कर्माखिळं च नारायणः । वृद्योगृतं च नारायणः । कारायणः । कर्माखिळं च नारायणः । मूर्योगृतं च नारायणः । कारायणः । परंज्योतिः स्वप्रकाशमयो अद्यानन्दमयो नित्यो निर्विकस्यो निरञ्जनो निराख्यातः छुद्यो देव एको नारायणो च द्विनीयोऽस्ति कश्चित् । न स समानाधिक इत्यसंशयं परमायेतो य एवं वेद । सक्छवन्थां रिछन्ता सृत्युं नीर्या स मुक्तो भवति स मारायणो भवनीन्युपनिषत् ॥ इत्याथवेणमहानारायणोपनिषदि परज्ञक्वणः साकारकिराकारस्वरूपनिष्य । इत्याथवेणमहानारायणोपनिषदि परज्ञक्वणः साकारकिराकारस्वरूपनिष्यणं नाम द्विनीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अथ छात्रस्रेयेतिहोबाच । भगवन्देशिक परमतस्वज्ञ सविलासमहाम्-स्राऽविद्योदयक्रमः कथितः । तदु प्रपद्योत्पत्तिक्रमः कीडशो भवनि । विशेषेण कथनीयः । तस्य तस्त्रं वेदित्तिभच्छामि । तथेश्युक्तवा गुरुरि-श्यवाच । यथानादिसर्वप्रपञ्चो दृश्यते । नित्योऽनिन्यो वेति संशब्येते । प्रपञ्जोऽपि द्विविधः । विद्याप्रपञ्चश्चाविद्याप्रपञ्चश्चेति । विद्याप्रपञ्चस्य निहारवं सिद्धमेव निह्यानन्दचिद्विलासारमकःवात् । अथ च शुद्धचुन्द्रमुक्तस-स्यानन्दस्बरूपरवाच । अविद्याप्रपञ्जस्य नित्यस्वमनित्यःवं वा कथमिनि । प्रवाहतो निखरवं वदन्ति केचन । प्रख्यादिकं श्रूपमाणाचादनिखरवं बदन्खन्ये । उभयं न भवति । पुनः कथमिति । संकोचविकासास-कमहामायाविलासारमक एव सर्वोऽप्यविद्याप्रपञ्चः । परमार्थतो न किं-चिदस्ति क्षणग्रन्यानादिम् लाऽविद्याविलासःवात् । तस्वथमिति । एकमे-बादिसीयं क्रम । नेह नानास्ति किंचन । तस्माद्रहाव्यतिरिकं सर्वे बाधिन-मेव । सत्यमेव परंत्रहा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । ततः सविकासम्लाऽविद्यो-पसंहारक्रमः कथमिति । अत्यादरपूर्वकमतिहर्पेण देशिक उपदिशति । चतुर्यगसहस्राणि ब्रह्मणो दिवा भवति । तावता कालेम पुनस्तस्य राश्चिभवति । हे अहोराश्रे एकं दिनं भवति । तस्मिक्षेकस्मिन्दिने आसत्यलोकान्तमृदय-स्थितिलया जायन्ते । पञ्चदश्चितानि पक्षी भवति । पश्चद्वयं मामो भवति । मासद्वयमृतुभेवति । ऋतुत्रयमयनं भवति । अयनद्वयं वस्तरो भवति । वस्त-रशतं ब्रह्ममानेन ब्रह्मणः परमायुःममाणम् । तावःकालसास्य स्थितिरुच्यते । स्थित्यन्तेऽण्डविराद्युरुषः स्वांशं हिरण्यगर्भसम्येति । हिरण्यगर्भस्य कार्णं

परमारमानमण्डपरिपाङकनारायणमभ्येति । प्रनर्वत्सरक्षतं तस्य प्रकथो भवति । तदा जीवाः सर्वे बहुती मलीयन्ते । बहुवे सर्वश्रम् अवसि । तस्य ब्रह्मणः स्थितिप्रख्याबादिनारायणस्यांशेनावतीर्णस्याण्डपरिपास्टकस्य म-ष्टाविष्णोरहोरात्रिसंज्ञकौ । ते अहोराश्चे एकं दिनं भवति । एवं दिनपक्षमा-ससंवासराविभेदाच तदीयमानेन कतकोटिनसरकाळकाल स्थितिरूचते । स्थित्यन्ते स्वांशं महाविराटप्रहणमञ्चेति । ततः सावरणं ब्रह्माण्डं विनाशमेति । ब्रह्माण्डावरणं विनर्यति तद्धि विष्णोः स्वरूपम् । तस्य तावत्मस्यो भवति । प्रखये सर्वश्रन्यं भवति । अण्डपरिपाछकमहाविष्णोः स्थितिप्रखयाचादिविहा-इपुरुषस्वाहोरात्रिमंज्ञको ते अहोरात्रे एकं दिनं भवति । एवं दिनपक्षमा-ससंबत्सरादिभेदाश्च तदीयमानेन शतकोटिवत्सरकालसस्य स्थितिरुच्यते । स्थित्यन्ते आदिविरादपुरुपः स्वांदामायोपाधिकनारायणमभ्येति । तस्य विरा-दुपुरुषस्य यावरिस्थतिकाङस्तावस्प्रलयो भवति । प्रकरी सर्वञ्चन्यं भवति । विराट्स्थिनिप्रलयौ मुलाविद्याण्डपरिपाळकस्यादिनारायणस्याहोरात्रिसंज्ञकौ । ते अहोरान्ने एकं दिनं भवति । एवं दिनपक्षमाससंबत्सरादिभेदाश्व तदीय-मानेन शतकोटिवःसरकाळत्तस्य स्थितिरुच्यते । स्थित्यन्ते त्रिपाद्विभूतिनारा-यणस्येच्छावशासिमेचो जायते । तसानमूलाविद्याण्डस्य सावरणस्य बिलयो अवति । ततः सविकासमूलाविद्या सर्वेकार्योपाधिसमन्विता सदसद्विज्ञक्षणा-निर्वोच्या लक्षणश्चन्याविभीर्वातरोभावात्मिकानाचिखिळकारणकारणानन्तमहा-माबाविशेषणविशेषिता परमसुद्ममूलकारणमव्यक्तं विशति । अव्यक्तं विशेद्ध-द्वाणि निरिन्धनो वैश्वानरो यथा। तस्मान्मायोपाधिक आदिनारायणस्तथा स्वस्वरूपं भजति । सर्वे जीवाश्च खल्कर्पं भजन्ते । यथा जपाकुम्मसाक्षि-ध्याद्रक्तरफटिकप्रतीतिस्तदभावे अद्धरफटिकप्रतीतिः । ब्रह्मणोपि मायोपाधि-वशास्त्रगुणपरिच्छिकादिप्रनीतिरुपाधिविरूयाकिर्गुणनिर्वयवादिप्रतीतिरिस्यप-निषत् ॥ इत्याधर्वणमहानारायणोपनिषदि मुकाविचाप्रक्रयस्वस्पमं नाम ह-र्ताबोऽध्यायः ॥ ३ ॥

ॐ ततस्त्रसाम्निर्वदेशेषमितिनेमैं अवित । अविद्यापादमितिशुद्धं मवित । शुद्धवोधानन्द् अध्यक्षेत्रक्षं भवित । अद्यापाः पाद्वतुष्ट्यं निर्विदेशेषं भवित । अस्वण्डळक्षणाखण्डपरिपूर्णसचिदानन्द् स्वकाशं भवित । अद्यिज्ञमनिष्यं भवित । अस्विळकार्यकारणस्वरूपमञ्चण्डचिद्धनानन्द् स्वरूपमतिद्यमङ्गळा-कारं निरितिश्यानन्द ते जोराशिविदेशेषं सर्वपरिपूर्णानन्ति चिन्मयम्बर्धाः शुद्धवोधानन्द विदेशेषाकारमन्ति चिद्धिक्षाति स्वर्तिसम्बद्धाः स्वरूपित् स्वरूपित् स्वरूपित् स्वरूपित् स्वरूपित् स्वरूपित् स्वरूपित् स्वरूपित् स्वरूपिति स्वरूपिति

भगवन्याद्मेदादिकं कथं कथमद्वैतस्वरूपमिति निरूपितम् । देशिकः परि-हरित । विरोधो न विचते बैझाहितीयमेव सत्यम् । तथैवोक्तं च । बझमेदो न कथितो ब्रह्मच्यनिरिकं न किंचिदित्त । पादभेदादिकथनं त ब्रह्मस्वरूप-कथनमेव । तदेवोच्यते । पादचनुष्ट्यात्मकं ब्रह्म तत्र्वकमविद्यापादं । पाइश्वय-समृतं भवति । शाखान्तरोपनिपत्स्वरूपमेव निरूपितम् । तमसन्तु परं उयोतिः परमानन्दलक्षणम् । पादत्रयात्मकं ब्रह्म केवल्यं शाश्वतं परमिति । वेदाइमेस पुरुषं महान्तमादिखारणं तमयः परन्तात् । तमेवंविद्वानमृत इह भवति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । सर्वेतां उत्रोतिषां उत्रोतिस्तमसः परमुच्यते । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णे परंज्योतिस्तमस उपिर विभाति । यदेकमध्यनः मनन्तरूपं त्रिश्वं पुराणं तमसः परसान् । तदेवर्तं तदु सत्यमाहरूदेव सत्यं तदेव बद्धा परमं विद्युद्धं कथ्यते । तमक्शब्देना-विद्या । पाद्योअस्य विश्वा भूतानि । त्रिपादस्यामृत दिवि । त्रिपाद्ध्वे उदैत्पु-हपः। पादोऽस्थेहाभवरपुनः । ततो विष्वक् स्यकामन् । साशनाऽनशने भभि । विद्यानन्दतुरीयाख्यपादत्रयमसूतं भवति । भवशिष्टमविद्याश्रयमिति । आधारामस्यानादिनारायणस्य कीह्याबुन्मेपनिमेपी तयोः स्वरूपं कथमिति। गुरुषद्ति । पराम्द्रष्टिरुनमेषः । प्रत्यम्द्रष्टिनिमेषः । प्रत्यम्द्रष्ट्या स्वस्वरूप-चिन्तनमेव निमेषः । पराग्दछ्या स्वस्वरूपचिन्तनमेवीनमेषः । यावदुन्मेष-कालसावनिमेपकाली भवति। अविद्यायाः स्थितरूनमेपकाले निमेपकाले तस्याः प्रख्यो भवति । यथा उन्मेपो जायते तथा चिरंतनातिसङ्मवास-नाबळात्पुनरविद्याया उदयो भवति । यथापूर्वमविद्याकार्याणि जायन्ते । कार्यकारणोपाधिभेदाजीवेश्वरभेदोऽपि दृश्यते । कार्योपाधिरयं जीवः कार-णोपाधिरीश्वरः । ईश्वरस्य महामाया तदाज्ञावश्वतिनी । तत्त्वंकरुपानुसा-रिणी विविधानन्तमहामायाशक्तिसंसेवितानन्तमहामाया जालजननमन्दिरा महाविष्णोः कीडाशरीररूपिणी बद्धादीनामगोचरा । एतां तरन्त्येव ये विष्णुमेव भजनित नान्ये तरन्ति कदाचन । विविधोपायैरपि अविद्याकार्याण्यन्तः करणान्यतीत्य कालानन् तानि जायन्ते । अक्ष्मचैतन्यं तेषु प्रतिविश्विस अवति । प्रतिविश्वा एव जीवा इति कथ्यन्ते । अन्त करणोपाधिकाः सर्वे जीवा इत्येवं वदन्ति । महाभूतोत्थस्हमाङ्गोपा-धिकाः सर्वे जीवा इत्येके वदन्ति । बुद्धिप्रतिथिभ्वितचैतन्यं जीवा इत्यपरे मन्यन्ते । प्रतेषासुँपाधीनामसन्तभेदो न विद्यते । सर्वपरिपूर्णो नारायणस्य-नया निजया क्रीडित स्वेच्छया सदा। तद्वद्विद्यमानफल्गुविषयसुखाश्चयाः

१ ब्रह्मादैतमेव. २ मुपाधिनानात्वमेव.

सर्वे जीवाः प्रधावन्त्यसारसंसारचके । एकमनादिषरम्परा वर्ततेऽनादिसंसार-विपरीतभ्रमादिःयुपनिपत् ॥ इत्यधर्वणशासायां व्रिपाद्विभूतिमहानारायणो-पनिषदि महामायानीतासण्डाद्वैतपरमानन्दलक्षणपरज्ञहाणः परमतस्यस्यरूप-निरूपणं नाम चनुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ पूर्वकाण्डः समासः ॥

क्षथ शिष्यो बदति गुरुं भगवन्तं नमस्कृत्य भगवन् सर्वाध्मना नष्टाया अविद्यायाः पुनरुद्यः कथम् । सत्यमेवेति गुरुरिति होवाच । प्रापू-इकालपारम्भे यथा मण्डुकादीनां प्रादुर्भावस्तद्वस्तर्वात्मना नष्टाया अवि-श्चाया उन्मेषकाले पुनरुद्यो भवति । भगवन् कथं जीवानामनादिस-सारश्रमः। तक्षिवृत्तिर्वा कथमिति। कथं मोक्षमार्गस्वरूपं च । मोक्ष-साधनं कथमिति । को वा मोक्षोपायः । कीदशं मोक्षस्वरूपम् । का वा सायुज्यमुक्तिः । एतःसर्वे तस्वतः कथनीयमिति । अत्याद्रपूर्वकर्मातहर्वेण शिष्यं बहुकृत्य गुरुर्वदति भूयतां सावधानेन । कुरिसतानन्तजनमाम्य-साखन्तोत्कृष्टविविवविचित्रानन्तदुष्कर्मवासनाजालविशेषदेहारमविवेको न 🌦 जायते । तस्मादेव दृढतरदेहात्मश्रमी भवति । अहमज्ञः किंचिउज्ञोऽहमहं जीवोऽहमत्यन्तदुःखाकारोऽहमनादिमंसारीांत अमवासनावलासंसार एव प्रवृत्तिस्तिश्चवृत्त्युपायः कदापि न विद्यते । मिथ्याभूतान्स्वभनुस्यान्धिष-यभोगाननुभूय विविधानसंख्यानिदुर्छभाग्मनोरथाननवस्तमाशास्यमानः भत्तः सदा परिधावति । विविधविचित्रस्थूळसूक्ष्मोरक्रप्टनिकृष्टानन्तदे-तत्तदेहविहितविविधविचित्राऽनेकश्चभाश्चभप्रारब्धकर्माण्यतु-तत्त्रकमेषाळवासनाजाळवासितान्तःकरणानां प्रनःप्रनस्तत्त्कमेषाळ-विषयप्रवृत्तिरेव जायते । संपारनिवृत्तिमार्गप्रवृत्तिः कदापि न जायते । तसाद्निष्टमेवेष्टमिव भाति । इष्टमेवाऽनिष्टमिव भात्यनादिसंसारविपरीतभ्र-माद् । तसाःसर्वेषां जीवानामिष्टविषये बुद्धिः सुखबुद्धिद्धेः खबुद्धिः भवति । परमार्थतस्वबाधितबद्धासुखिवपये प्रवृत्तिरेव न जायते । तत्त्वह्पज्ञानाभा-वात् । तिकिसिति न विद्यते । कथं बन्धः कथ मोक्ष इति विचाराभावाच । तत्कथमिति । अज्ञानप्राबल्यात् । कस्मादज्ञानप्राबल्यमिति । अक्तिज्ञानवैरा-ग्यवासनाभावाश्च । तदभावः कथमिति । अत्यन्तान्तःकरणमछिनविशेषात् । **स**-तः संसारतरणोपायः कथमिति । देशिकस्तमेव कथपति । सक्छवेदशास्त्रसि-द्धान्तरहस्यजनमाभ्यसात्यन्तोत्कृष्टसुकृतपरिपाकवशासिद्धः सङ्गो जापते । तसाद्विधिनिषेधिविषेको भवति। ततः सदाचारप्रवृत्तिर्जायते। सदाचारादृत्ति-**उद्देशितक्षयो भवति । तसादन्तःकरणमतिविमलं भवति । ततः सद्वरुकटाक्ष-**मन्तः करणमाकाङ्कृति । तसारसद्वरकटाक्षलेशविशेषेण सर्वसिद्धयः सिद्धन्ति । सर्वबन्धाः प्रविनश्यन्ति । श्रेयोविद्याः सर्वे प्रकृषं यान्ति । सर्वाणि श्रेयांसि

स्वयमेवायान्ति । यथा जासम्बन्ध रूपञ्चानं न विधते तथा गुरूपदेशेन बिना कश्यकोटिभिस्तरदञ्जानं न विश्वते । तस्मारसङ्गरुकटाक्षलेशविशेषेणाचि-रादेव तत्त्वज्ञानं भवति । यदा सद्धरुकटाक्षो भवति तदा भगवत्कथाश्रवण-ध्यानादी श्रद्धा जायते । तस्माद्भृदयस्थितानादिदुर्वायनाग्रन्थिविनाक्षी भवति । ततो हृदयस्थिताः कामाः सर्वे विनश्यन्ति । तसाद् दयपुण्डरीक-कर्णिकायां परमात्माविभावो भवति । ततो इततरा वैक्पत्री भक्तिजायते । ततो वैराग्यमुदेति । वैराग्याह्नुद्धिविज्ञानाविर्भावो भवति । अभ्यासासङ्ज्ञानं क्रमेण परिपकं भवति । पक्रविज्ञानाजीवन्युक्तो भवति । ततः श्रुभाग्रुभक-र्माण सर्वाण सवासवामि नदयन्ति । ततो इडतरश्रद्धमारिवकवासनया अक्तवनिश्चयो अवति । अक्तवतिशयेन नारायणः सर्वमयः सर्वावस्थास विभाति । सर्वाणि जगन्ति नारायणमयानि प्रविभान्ति । नारायणव्यतिरिक्तं न किंचिद्स्ति । इत्येतद्भवा विहरत्युपासकः सर्वत्र । निरन्तरसमात्रिपरंपरा-भिजेगदीश्वराकाराः सर्वत्र सर्वाचस्थासु प्रविभान्ति । अस्य महापुरुषस्य क्राचितकचिदीश्वरसाक्षारकारो भवति । अस्य देहत्यागैच्छा यदा भवति तदा -बैक्कण्डपार्षताः सर्वे समायान्ति । ततो भगवद्यानपूर्वकं हृदयकमले व्यव-स्थितमात्मानं स्वमन्तरात्मानं संचित्त्य सम्यग्पचारैरम्यच्ये इसमञ्चयक्राः न्सर्वाणि द्वाराणि संयम्य सम्बद्धानी निरुध्य चौध्वैगैन वायुना सह प्रणवेन प्रणवान संज्ञानपूर्वकं शनैः शनैराबद्धारन्धाद्विनिर्गत्य सोऽहमिनि मन्नण द्वाद-शान्तिस्थतपरमाःमानमेकीकृत्य पञ्जोपचाररभ्यच्यं पुनः सोऽहमिति मञ्जेण षोडशान्तस्थितज्ञानारमानमेकीकृत्य सम्यगुपचारैरभ्यवर्थ प्राकृतपूर्वदेहं परि-स्यज्य पुनःकिरितसम्ब्रमयशुद्धवद्यतेजोमयनिरतिशयानन्दमयमहाविष्णुमारू-ष्यविग्रहं परिगृद्ध सूर्यमण्डलान्तर्गतानन्तदिव्यचरणारविन्दाङ्कष्टनिर्गतनिर-तिश्वयानन्दमयापरनदीप्रवाहमाकृष्य भावनयात्र स्नात्वा वस्त्राभरणाद्य-चारैरात्मपूजां विधाय साक्षाचारायणी भूत्वा ततो गुरुनमस्कारपूर्वकं प्रणवगरुडं ध्यास्वा ध्यानेनाविभूतमहाप्रण गर्गरुडं पञ्चीपचारैरास्थ्य गुर्वजु-श्रवा प्रदक्षिणनमस्कारपूर्वकं प्रणवगरुडमारुझ महाविष्णोः समस्तामाधार-णचिह्नचिह्नितो महाविष्णोः समखासाधारणद्वियभूषणेर्भूषितः सुदर्शनपुरुषं पुरस्कृत्य विष्ववसेनपरिपालितो वैक्रण्डपार्पदैः परिवेष्टितो नभोमार्गमाविद्य पार्श्वद्वयस्थितानेकपुण्यक्रोकार्मातकस्य तत्रत्यैः पुण्यपुरुषेर्भिपृजितः सत्य-कोकमाविद्य ब्रह्माणमभ्यर्च्य ब्रह्मणा च सत्यन्तोकवासिभिः सर्वेरिभप्रजितः श्रीवमीशानकैवस्यमासास शिवं ध्यारवा शिवमभ्यर्च्य शिवगणैः सर्वैः शिवेन शाभिपुजितो महर्षिमण्डळान्यतिक्रम्य सूर्यसोगमण्डले भिस्वा कीलकनारायेणं ध्वारवा श्रवमण्डलस दर्शनं कृत्वा भगवन्तं श्रवमभिष्ठत्य ततः शिञ्जमार-

चक्रं विभिन्न शिक्षमारप्रजापतिमभ्यर्थं चक्रमध्यगतं सर्वोधारं सनातमं महाविष्णुमाराध्य तेन प्जितस्तत उपर्युपरि गरवा परमानन्दं पाष्य प्रका-शते । ततो वैक्षण्ठवासिनः सर्वे समायान्ति तान्सवीन्सुसंपूज्य तैः सर्वेर-मिपुजितश्चोपर्श्वपरि गत्वा विरजानदीं प्राप्य तत्र सात्वा भगवद्धानपूर्वर्क पुनर्निमव्य तथापञ्चीकृतभूतीत्थं सुक्षमाङ्गभोगसाधनं सुक्षमशरीरमुत्सुज्य केवलमञ्चमयदिव्यतेजोमयनिरतिशयानन्दमयमहाविष्णुसारूप्यविप्रहं परि-गृह्य तत उन्मज्यात्मपूजां विधाय प्रदक्षिणनमस्कारपूर्वकं ब्रह्मसयवैकुण्ठमा-विइय तत्रत्यान्यिशेषेण संपुज्य तन्मध्ये च ब्रह्मानन्दमयानन्तप्राकारप्रासा-इतोरणविमानोपवनाविसिज्वैलव्हिस्सैरएलक्षितो निरुपमनिस्यनिरवध-निरतिशयनिरवधिकबद्धानन्दाचलो बिराजते । तदुपरि ज्वलति निरतिशया-मन्ददिन्यतेजोराशिः । तदभ्यन्तरसंस्थाने शुद्धवोधानन्दरुक्षणं विभाति । सदन्तरा छ विन्मयवेदिका आनन्दवेदिकानन्दवनविभूषिता । तद्भयन्तरै भमिततेजोराधिमतदुपरिज्वलति । परममङ्गलासनं विराजते । तत्पन्नकर्णि-.. कार्या ब्रद्धशेषभोगासनं विराजते । तस्योपरि समासीनमानन्दपरिपाकः कमादिनारायणं ध्यात्वा तमीश्वरं विविधोपचाँरराराध्य प्रदक्षिणनमस्कारा-न्विधाय तद्वुज्ञातश्चोपर्युपरि गत्वा पञ्चवेकुण्ठानतीत्याण्डविराट्कैवरुषं प्राप्य तं समाराध्योपासकः परमानन्दं प्रापेन्युपनिषत् ॥ इत्याधर्वणमहा-नारावणापनिषदि संसारतरणोपायकथनद्वारा परममोक्षमार्गस्बरूपनिरूपणं माम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

यत उपासक परमानन्दं प्राप सावरणं ब्रह्माण्डं च भिश्वा परितः समक्ष्णोषयं वृह्माण्डस्करपं निरीक्ष्य परमार्थतस्तरस्करपं ब्रह्मज्ञानेनाववुध्य समस्ति वेद्याक्षेतहासपुराणानि समस्तिविद्यानालानि ब्रह्माद्यः सुराः सर्वे समस्ताः परमर्थयश्वाण्डाभ्यन्तरभपंक्षकदेशमेव वर्णयन्ति । अण्डस्करूप न जानन्ति । ब्रह्माण्डस्कर् न जानन्ति । ब्रह्माण्डस्कर् न जानन्ति । ब्रह्माण्डस्कर् न जानन्ति । क्रह्माण्डस्कर् न वित्त कथ ब्रह्माण्डस्करप्रमिति । क्रह्माण्डस्करप्रमिति । क्रह्माण्डस्कर् महदादिसमध्याकारमण्डं तपनीयमयं तस्ताम्बृतद्यभस्यस्य स्काटिदिवाकराभं चतुर्विधस्यष्टयुपलक्षितं महासूर्तः पश्चभिरावृतं महदद्वितत्मोभिश्च मूलपकृत्या परिवेष्टितम् । अण्डभित्तिविशालं स्वाद्विधिक्षाण्यममण्यं । प्रकावरणं तथेव । अण्डभमणं परितोऽत्युतद्यकोटियोजनप्रमाणं महामण्डकावनन्तराक्तिभरविश्वितं नारायणकीडाकन्तुकं परमाणुविद्वस्णुकोन्कसुसंकप्रमद्याक्षत्विच्यविच्यान्त्रविश्वाक्षत्वस्यस्य । स्वतः ब्रह्माण्डस्य समस्ततः स्थितान्वसान्वसान्यनन्तकोटिब्रह्माण्डाक्ष सावस्यानि जवकन्ति । चतु-

१ मह्यानन्दस्वरूपम्.

भुंखपञ्चमुखपण्मुखम्समुखाष्टमुखादिसंख्याक्रमेण सहस्रावधिमुखान्तैर्नाराय-णांत्री रजोगुणप्रधानेरेकैकस्ष्टिकर्नुभिरधिष्ठिनानि विष्णुमहेश्वराख्यैर्नारायणांत्रीः सरवतमोगुणप्रधानैरेकैकस्थितिमंहारकर्तृभिरविष्ठितानि महाजलीवमत्स्य बुद्ध-दानन्तसङ्घवद्धमन्ति।कीडासकजालककरतलामलकवृन्दवन्महाविष्णोः कर-तस्ते विस्तमन्त्रनन्तकोरिब्रह्माण्डानि । जलयञ्चस्यघटमालिकाजालवनमहावि-क्णोरेकैकरोमकृपान्तरेष्वनन्तकोटिबद्याण्डानि सावरणानि भ्रमन्ति । समस्त-ब्रह्माण्डान्तर्येहिः प्रपञ्चरहस्यं ब्रह्मज्ञानेनावव्ययं विविधविचित्रानन्तपर्मविभ-तिसमष्टिविशेपान्तसमवलोक्यात्याश्चर्यासृतपागरे निमञ्जय निरिवशयानन्दपा-रावारो भूत्वा समस्तवद्धाण्डजालानि समुलङ्कवामिनापरिच्छिन्नानन्ततमः-सागरमृत्तीर्यं मुलाविद्यापुरं दृष्टा विविधविचित्रानन्तमहामायाविहोपैः परिवेष्टितामनन्तमहासायाशकियमध्याकारामनन्तदिव्यतेजोञ्बालाजालाकार क्रतामनन्तमहामायाविलामानां परमाश्रिष्टानविद्रोपाकारां शश्रदमितानन्दा-चलोपरि विहारिणीं मुळप्रकृतिजननीमविद्यालक्ष्मीमेवं ध्यात्वा विविधोपचा-रैराराध्य समलब्ह्याण्डसमष्टिजननीं वैष्णवीं महामायो नमस्क्रत्य तया चा-बुज्ञातश्चोपर्युपरि गःवा महाविराट्पदं प्राप ॥ महाविराटस्वरूपं कथमिनि । समस्ताविद्यापादको विराद । विश्वतश्चध्यक्त विश्वतोस्त्रवो विश्वतोहम्त उत विश्वतस्पात् । संबाहुभ्यां नमति संपत्त्रैर्धावाष्ट्रियी जनवस्देव एकः । न संदशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्ष्या पश्यति कश्चननम् । हृदा मनीपा मनसा-भिक्क्सो य एनं विद्रमृताम्ते अवन्ति । मनोवाचामगीचरमादिविरादम्बरूपं ध्यास्वा विविधोपचारैशराध्य तदन्जातश्चोपर्युपरि गन्दा विविधविचित्रान-म्तमूकाविद्याविकासानवकोक्योपासकः परमकौतुकं प्राप । अखण्डपरिपूर्णप्-रमानन्दलक्षणपरव्रद्वाणः समस्त्रस्यरूपविरोधकारिण्यपरिच्छिन्ननिरस्करिण्या-कारा वैष्णवी महायोगमाया मृतिमद्भिरनन्तमहामायाजालविशेषैः परिषेविता तस्याः पुरर्मातकौतुकमत्याश्चर्यसागरानन्दलक्षणमसृतं भवति । अविद्यासागर-प्रतिविभिन्नतनिखवेकुण्डप्रतिवैकुण्डमिव विभाति । उपामकस्तःपुरं प्राप्य योगळ∙ क्सीमंगमायां ध्याःवा विविधोपचारराराध्य तया संयुजितश्रानुज्ञातश्रोपर्युपरि गरवान-तमायाविलासानवलोक्योपासकः परमकौनुकं प्राप ॥ तत उपरि पाद्विभूतिवैकुण्ठपुरमाभाति । अत्याश्चर्यानन्तविभूतिसमष्टयाकारमानन्दरस-प्रवाहैरलक्तमभितस्तरक्रिण्याः प्रवाहरतिमङ्गलं अग्रानेजोविशेषाकारैरनन्तव-अवनैरभितस्ततमनन्त्रतित्यमुक्तरभिव्याप्तमनन्त्रचिन्मयप्रासादजालसंकुलम-नादिपादविभृतिवेकुण्ठमेवमाभाति । तन्मध्ये च चिदानन्दः चलो विभाति ॥ त्रदुपरि ज्वलति निरतिशयानन्ददिव्यनेजोराशिः। तद्भ्यन्तरे परमानन्द-विमानं विभाति । तदभ्यन्तरसंस्थाने चिन्मयासनं विराजते । तत्पग्र-

कर्णिकायां निरतिशयदिव्यतेजोराइयन्तरसमासीनमादिनारायणं विविधोपचारैस्तं समाराध्य तेनाभिप्जितम्तद्गुज्ञातश्रोपर्युपरिगस्ता सावरण-मविद्याण्डं च मिरवा विद्यापादमुह्यस्य विद्याविद्ययोः सन्धौ विष्वक्सेनवैद्ध-ण्डपरमाभाति ॥ अनन्तदिव्यतेजोऽवालाजालैरभितोऽनीकं प्रज्वलन्तमनन्त-बोधान-तबोधान-दृष्युहैरभितस्ततं ग्रुद्धबोधविमानाविरिभिविराजितमनन्ता-नन्दपर्वतैः परमकौतुकमाभाति । तनमध्ये च कल्याणाचलोपरि शुद्धानन्दिन-मानं विभाति । तदभ्यन्तरे दिव्यमङ्गलासनं विराजते । तत्पश्चकर्णिकायाः ब्रह्मतेजोराइयभ्यन्तरसमासीनं भगवदनन्तविभूतिविधिनिषेधपरिपाछकं सर्व-प्रवृत्तिमर्बहेत्निमित्तकं निर्गतशयङ्गणमहाविष्णुखरूपमखिलापवर्गपरिपा-ककमसितविक्रमसेवंविधं विध्ववसेनं ध्याखा प्रदक्षिणनमस्कारान्विधाय वि-विधोपचारैराराच्य तदन्जातश्रोपर्यपरि गरवा विद्याविभूति प्राप्य विद्यास-यातन्त्रवेकुण्डान्यरितोऽवस्थितान्वह्यतेजोमयानवलोक्योपासकः प्रापः ॥ विद्यामयाननन्तसमुद्रानतिकस्य ब्रह्मविद्यातरिक्षणीमासाद्य तत्र स्ना-रवा भगवद्यानपूर्वकं पुनर्निमज्य मञ्जमयशरीरमुःस्ज्य विद्यानन्दमयामृत-दिव्यक्षरीरं परिगृह्य नारायणसारूप्यं प्राप्यात्मपूजां विधाय ब्रह्ममयवैकुण्ड-वासिभिः सर्वेनित्यमुक्तः सुपूजितम्ततो बद्धविद्यापवाहैरावन्दरसर्विभरेः की-द्वानन्तपर्वतरनन्तैरभिच्यातं बद्धविद्यामयैः सहस्रप्राकारैगानन्दासृतमयदि-ध्यगन्धस्वभावैश्चिनम्यरनन्तबहावनैरतिशोभितस्पासकर्त्वेवंविधं बहाविद्या-वैकुण्डमाविद्य तदभ्यन्तरस्थितात्यन्तोन्नतवोधानन्दप्रासादाग्रस्थितप्रणवदि-मानीपरिस्थितामपारमहाविद्यामान्त्राज्याधिदेवताममोघनिजमन्दकटाक्षेणाना-दिमुलाविद्यावळयकरीमद्वितीयामेकामनन्तमोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीमेवं ध्याःवा प्रदक्षिणनमस्कारान्विधाय विविधोपचारैराराध्य पुरुपाञ्चिति समर्थ्य स्तुःवा स्तो-त्रविद्येषेत्वयाभिप्जितस्तदनुगतश्चोपर्यपरि गन्या ब्रह्मविद्यानीरे गन्या बोधानः न्द्रमयाननन्त्रवैकुण्ठानवलोक्य निर्तिशयानन्दं प्राप्य बोधानन्द्रमयाननन्तस्-मुद्रानिकम्य गत्वागत्वा बह्मवनेषु परमगङ्गलाचलश्रोणीषु ततो बोधानन्द-विमानपरंपरासुपासकः परमानम्दं प्राप॥ ततः श्रीतृलमीर्वे ऋण्डपुरमाभाति परमकत्याणमनन्तविभवममिततेजोराइयाकारमनन्तवस्रतेजोराशिसमध्या-कारं चिदानन्दमयानेकप्राकारविशेषैः परिवेष्टितममितबोधानन्दाचलोपरि-स्थितं बोधानन्दनरक्षिण्याः प्रवाहैरनिसङ्गळं निर्रातशयानन्दैरनन्तवृन्दावनै-रतिशोभितम्बिलपवित्राणां परमवित्रं चिद्रपैरनन्तनित्यमुक्तैरभिव्याप्तमा-बन्दमयानन्तविमानजालैर्छंकृतममिततेजोराञ्चन्तर्गतदिव्यतेजोराशिविशेष-मुपासकरत्वेवमाकारं तुलसीवैकुण्ठं प्रविद्यं तदन्तर्गतदिव्यविमानोपरिस्थितः सर्वपरिपूर्णस्य महाविष्णोः सर्वाङ्गेषु विद्वारिणीं निर्तिश्वसीन्दर्भेलावण्या-

चित्रेवतां बोधानस्यमयरनन्तनित्यपरिजनैः परिवेषितां श्रीससीं तुलसीमेवं कक्ष्मी ध्यारवा प्रवक्षिणनमस्कारान्विधाय विविधोप्रचारैराराध्य स्तुत्वा स्तोत्रविशेषेस्त्याभिपूजितसात्रत्वैश्वाभिपूजितस्त्रत्वृज्ञातश्चोपर्युपरिगत्वा परमा-मन्दतरक्किण्यास्त्रीरे गत्त्रा सन्त्र परितोऽवस्थिताम्खद्वबोधानन्दमयाननन्त-वैकुण्ठानवछोस्य निरतिशयानन्दं प्राप्य तत्रत्येश्चिद्पैः पुराणपुरुपेश्चामिपू-जितस्ततो गरवागरवा ब्रह्मवनेषु दिव्यगन्धानन्दपुष्पवृष्टिभिः समन्वितेषु दिध्यमङ्गलालवेषु निरतिशयानन्दासृतसागरेष्त्रमिततेजोराइयाकारेषु कञ्चोळ-वनसंकुलेपु ततोऽनन्तगुद्धबोधविमानजालसंकुलानन्दाचलश्रोणीपूपासकसत उपर्युपरि गरवा विमानपरम्परास्वनन्ततेजःपर्वतराजिष्वेवं क्रमेण प्राप्य विद्यानन्दमययोः सन्धि तत्रानन्दतरक्रिण्याः प्रवाहेषु स्नास्या बोधानन्दवनं प्राप्य शुद्धबोधपरमानन्दानन्दाकारवनं संततामृतपुष्पवृष्टिभिः पैरिवेष्टितं परमानन्दप्रवाहेरभिष्यासं मूर्तिमञ्जः परममङ्गलेः परमकौतुकमपरिच्छित्रा-नन्दसागराकारं क्रीडानन्दपर्वतरिभशोभितं तन्मध्ये च अबबोधानन्दवैकुण्ठं यदेव ब्रह्मविद्याराहवैकुण्डं सहस्तानन्द्याकारैः समुन्वस्ति । अनन्तानन्द्वि-मानजालसंककमनन्तवोधसोधविशेषरभितोऽनिशं प्रज्वलन्तं कीहानन्तमण्ड-पविदेषिविदेशिषतं बौधानन्द्रमयानन्तपरमच्छत्रध्वजवामरवितानतोरणैरलंकृतं परमानन्द्रध्यहै निस्यमुक्तरभितस्ततमनन्तदिव्यतेज पर्वतसमध्याकारमपरिच्छि-सानन्तश्रद्धबोधानन्तमण्डलं वाचामगोचरातन्दबह्यतेजोराशिमण्डलमाखण्ड-लिक्शेषं शुद्धानन्दसमष्टिमण्डकविशेषमखण्डचिद्धनानन्दविशेषमेवं तेजोम-ण्डलविश्वं बोधानस्दर्वे कुण्डमुपासकः प्रविदय तत्रस्यैः सर्वेरिभपूजितः परमान-न्दाचलोपर्यसण्डबोधविमानं प्रज्वलति । तदध्यन्तरे चिन्मयासनं विराजते । तदुपरि विभाषाक्षण्डानम्दतेजोभण्डलम् । तद्भयन्तरे समासीनमादिनारायणं ध्यात्वा प्रदक्षिणनमस्कारान्विचाय विविचोपचारैः सुसंपूज्य पुष्पाञ्जि समर्थं स्तुत्वा स्तोत्रविशेषैः सक्ष्पेणावस्थितस्पामकमवलोक्य तसुपासकमा-दिनारायणः स्वसिंहासने सुसंस्थाप्य तद्वैकुण्ठवासिभिः सर्वैः समन्वितः समस्र-मोक्ष पामाज्यपद्य मिषेकम् हिद्य मञ्जूतिहपासकमानन्दक्छशैर्भिषिच्य दिव्य-मङ्गलमहावाद्यपुरःसरं विविधोपवारैरम्यर्च्यं मृतिमद्भिः सर्वेः स्वचिद्धेरुकंकृत्व प्रदक्षिणनमस्कारान्विचाय स्वं ब्रह्मासि अहं ब्रह्मासि आवयोरन्तरं व विशते त्वमेवाहम् अहमेवत्वम् इत्यभिधायेत्युक्त्वादिनारायणस्तिरोहधे त बेस्युपनिषत् ॥ इत्याधर्वणमहानारायणोप निषति परमसोक्षमार्ग सारूपनिक्रपण माम बहोऽध्यायः ॥ ६ ॥

१ परिषेबिसम्.

अथोपासकसादाज्ञ्या निलं गरुडमारु वैकुण्डवासिभिः सर्वैः परिवेष्टितो महासुदर्शनं पुरस्कृत्य विष्वक्सेनपरिपालितश्चोपर्युपरि गःवा ब्रह्मानन्दवि-भृति प्राप्य सर्वेत्रावस्थितान्त्रहानन्त्रमयाननन्तवे कुण्ठानवस्रोक्य निरतिश्व-यानन्दसागरो भृत्वात्मारामानानन्दविभृतिपुरुवाननन्तानवछोक्य सानस-र्वातुपचारेः समभ्यप्यं तैः सर्वेरभिप्जितश्रोपासकसत उपर्युपरि गत्वा मह्यानन्दविभूति प्राप्यानन्तिदिध्यतेजःपर्वतैरलंकतान्परमानन्द्रलहरीवनशी-भितान संख्याकानानन्द्समुद्रानतिकन्य विविधविचित्रानन्तपरमतःविभू-तिसमष्टिविशेषान्परमकातुकान्यसानन्द्विभूतिविशेषानतिकम्योपासकः पर-मकीतुकं प्राप ॥ ततः सुदर्शनवैकुण्ठपुरमाभाति नित्यमङ्गलमनन्तविभवं सहस्रानन्दप्राकारपरिवेष्टितमयुतकुक्ष्युपलक्षितमनन्तोरकटःवलदरमण्डलं नि रतिशयदिव्यतेजोमण्डलं बृन्दारकपरमानन्दं शुद्धबुद्धस्वरूपमनन्तानन्दसौ-निर्रातशयपरमानन्द्रपारावारमनन्तरानन्दपुरुपेश्चिद्रपे-दामिनीपरमजिलासं रधिष्टितम् । तन्मध्ये च सुदर्शनं महाचक्रम् । चरणं पवित्रं विततं प्रशणं े चेन पुनसरिन दुष्कृतानि । तेन पिबत्रेण शुद्धेन पूता अतिपाप्मानमराति तरेम । लोकस्य द्वारमधिमापवित्रं । ज्योतिष्मद्वाजमानं महस्वत् । असृतस्य धारा बहुधा दोहमानम् । चरणं नो लोके सुधितां द्धातु । अयुतारं उवलन्तमयुतारसमध्याकारं निरातशयविकमविलासमनन्तरिज्यायुधिद्य-शक्तिममष्टिक्षपं महाविष्णोरनर्गलप्रतापविग्रहमयुनायुतकोटियोजनविशाल-मनन्तज्वालाजालैरलंकृतं समसदिव्यमङ्गलनिदानमनन्तदिव्यनीधीनां निज-मन्दिः मेवं सुदर्शनं महाचकं प्रज्वलित । तस्य नाभिमण्डलसंस्थाने उपलक्ष्यने निर्तिशयानन्दिह्यतेजोराशिः । तन्मध्ये च सहस्रारचकं प्रज्वलति । तदखण्डदिव्यतेजोमण्डलाकारं परमानन्दसादामिनीनिचयोज्ज्वलम् । तद-भ्यन्तरमंस्थाने पदशतारचकं प्रज्वलति । तस्यामितपरमतेजः परमविहा-रमंस्थानविशेषं विज्ञानधनस्यरूपम् । तदन्तराले त्रिशतारचक्रं विभाति । तश्च परमकत्याणविकासविदोपमनन्तिचिदादित्यसमछ्याकारम्। तद्भवन्तरे शता-रचक्रमाभाति । तच परमतेजोमण्डलविशेषम् । तन्मध्ये पष्ट्यरचक्रमाभाति । तस ब्रह्मतेजःपरमविष्ठासविशेषम्। तदभ्यन्तरसंस्थाने षद्वोणचक्रं प्रज्वलति। तचापरिच्छिन्नानन्तदिव्यतेजोराज्याकारम् । तद्वम्यन्तरे महानन्दपदं विभा-ति । तत्कर्णिकायां सूर्येन्दुविद्वमण्डलानि चिन्मयानि ज्वलन्ति । तत्रोपल-इयते निरतिक्षयदिव्यतेजोराञ्चिः । तद्भ्यन्तरसंस्थाने युगपदुदितानन्तको-टिरवित्रकाशः सुदर्शनपुरुषो विराजते । सुदर्शनपुरुषो महाविष्णुरेव । महा--विष्णोः समस्तासाधारणचिद्वचिद्वितः । एवमुपासकः सुदर्शनपुरुषं ध्यात्वा - विविधोपचारैगरास्य प्रदक्षिणनमस्कारान्विधायोपासकसेनाभिप्रजितसाइ-

नुज्ञातश्चोपयुंपरि गत्वा परमानन्दमयाननन्तवैकुण्डानवछोक्योपासकः पर-मानन्दं प्राप । तत उपरि विविधविचित्रानन्तचिद्विलासविभृतिविशेषानति-अम्बाधन्तपरमानन्दविभृतिसमष्टिविशेषाननन्त्रनिरतिशयानन्तसमुद्रानती-त्योपासकः क्रमेणाद्वैतसंस्थानं प्राप ॥ कथमद्वैतसंस्थानम् । अखण्डानन्दस्व-रूपमनिर्वाच्यमपितबोधसागरममितानन्दसमुद्रं विजातीयविशेषविवजितं सजातीयविशेषविशेषितं निरवयवं निराधारं निर्विकारं निरञ्जनमनन्तब्रह्मा-नन्दसमष्टिकन्दं परमचिद्विकासमध्याकारं निर्मेकं निरवर्धं निराश्रयमतिनि-मेलानन्तकोटिरविप्रकाशैकस्फुलिक्रमनन्तोपनिपदर्थम्बरूपमखिलप्रमाणातीतं मनोवाचामगोचरं नित्यमुक्तस्वरूपमनाधारमादिमध्यान्तश्चन्यं कैवल्य परमं शान्तं सुक्ष्मतरं महतो महत्तरमपरिमितानन्दविशेषं शुद्धवीधानन्दविभूति-विशेषमनन्तानन्द्विभूतिविशेषसमष्टिरूपमञ्जरमनिर्देश्यं कृटस्थमचलं ध्रुब-मदिरदेशकालमन्तवेहिश्च तत्सर्व व्याप्य परिपूर्गं परमयोगिभिर्विमृग्य देशतः कालतो वस्तुतः परिच्छेदरहितं निरन्तराभिनवं नित्यपरिपूर्णमम्बण्डानन्दामु-त्रविद्येषं शाश्वतं परमं पदं निर्शतशयानन्दानन्ततिः।पर्वताकारमहितार्यं स्बयंत्रकाशमनिशं उवलांत । परमानन्दलक्षणापरिच्छिन्नानन्तपरंज्योतिः शाश्वतं शश्वद्विमाति । तदभ्यन्तरसंस्थानेऽमिनानन्दचिद्र्याचलमखण्डपरमान नन्दविशेषं बोधानन्दमहोज्वलं नित्यमङ्गलमन्दिरं चिन्मधनाविभृत चि-स्सारमनन्ताश्चर्यसागरममिततेजोरा३यन्तर्गततेजो विद्येषमनन्तानन्द्रप्रवाहेरछं-क्रतं निरतिशयानन्दपारावाराकारं निरुपमनित्यनिरवद्यनिरतिशयनिरव्धिकते-जोराशिविशेषं निरयतिशयानन्दसहस्रप्राकारेरलंकृतं शुद्धबोधसीधावलिक्शेषे-रळंकृतं चिदानन्दमयानन्तदिच्यारामः सुशोभितं शश्वदमितपुष्पवृष्टिभिः सम-न्ततः मंततम् । तदेव त्रिपाद्विभृति वैकुण्ठस्थानं तदेव परमकंबल्यम् । तदेवा-बाधितपरमतस्वम्। तदेवानन्तोपनिपद्विमृग्यम्। तदेव परमयोगिभिर्मुमुञ्जभिः सर्वेराशास्त्रमानम् । तदेव सद्धनम् । तदेव चिद्धनम् । तदेवानन्द्धनम् । तदेव शुद्धबोधधनविशेषमखण्डानन्द्ब्रह्मचैतन्याधिदेवताम्बरूपम् । सर्वाधिधा-नमह्यपरत्रहाविहारमण्डलं निरनिशयानन्दतेजोमण्डलमहैतपरमानन्दलक्षण-परमञ्जाणः परमाधिष्टानमण्डलं निरतिशयपरमानन्दपरमम् तिविदोषमण्डलमन-न्तपरममृतिसमष्टिमण्डलं निरतिशयपरमानन्दलक्षणपरबद्धणः परममृतिपरम-तस्वविलासविशेषमण्डलं बोधानन्दमयानन्तपरमविलासविभृतिविशेषसमष्टि-मण्डलमनन्तचिद्विलासविभूतिविशेषसम्ष्टिमण्डलमसण्डशुद्धचैतन्यनिजमू-र्तिविशेषविग्रहं वाचामगोचरानन्तश्चद्ववोधविशेषविग्रहमनन्तानन्दसमुद्रस-मद्याकारमनन्तवोधाचछैरनन्तवोधानन्दाचछैरधिष्ठतं निरतिशयानन्दपरम-मञ्चलविशेषसमञ्चाकारमसण्डाद्वैतपरमानन्दळक्षणपरवद्यानः परममार्तिपर-

मतेजःपुअपिण्डविशेषं चिद्रपादित्यमण्डलं द्वात्रिक्षम्हभेदैरविद्वितस् । व्यूह-मेदाश्र केशवादिचतुर्विशातिः । सुदर्शनादिन्यासम्बाः । ( सुदर्शनादियक्री-द्धारः ) । अनन्तगरुडविष्वक्सेनाश्च निरतिशयानन्दाश्च । आनन्द्रध्यृहमध्ये सहस्तकोटियोजनायतोश्वतचिन्मयप्रासादं ब्रह्मानन्दमयविमानकोटिभिरति-मङ्गलमनन्तोपनिपद्यारामजालसंकुलं सामद्दंसकृजितैरतिशोभितमानन्दमया-नन्तिश्वररत्वकृतं चिदानन्दरसनिर्श्वरैरमिव्याप्तमावण्डानन्दतेजोराश्यन्तरस्थि-तमनन्तानन्दाश्चर्यसागरं तद्रभ्यन्तरसंस्थानेऽनन्तकोटिरविप्रकाशातिशयधा-कारं निरतिशयान-द्रुक्षणं प्रणवाख्यं विमानं विराजते । शतकोटिशिखरैरा-नन्दमयेः समुज्यलित । तदन्तराले बोधानन्दाचलोपर्यष्टाक्षरीमण्टपो बि-भाति । तत्मध्ये च चिदानन्दमयवेदिकानन्दवनविभूषिता । तदुपरि ज्व-लति निरतिशयानन्दतेजोराशिः । तद्भयन्तरसंस्थानेऽष्टाक्षरीपद्मविभूषितं चिन्मयामनं विराजते । प्रणवकणिकायां सूर्येन्दुवद्भिमण्डलानि चिन्मयानि ज्वलन्ति । तत्राखण्डानन्दतेजोराद्यन्तर्गतं परममङ्गलाकारमनन्तासनं विरा-ग्रन् जते । तस्योपिर च महायम्रं प्रज्वस्थति । निर्शतशयवद्वानन्दपरममृतिमहा-यत्रं समस्तबद्यतेजोराशिसमष्टिरूपं चिरस्वरूपं निरञ्जनं परबद्यास्वरूपं पर-ब्रह्मणः परमरहस्यकैवत्यं महायञ्चमयपरमवैकण्डनारायणयञ्चं विजयते । तःस्वरूपं कथमिति । देशिकसथेति होवाच । आदी पर्कोणचक्रम् । तन्मध्ये पर्दलपद्मम् । तस्कर्णिकायां प्रणव अर्थमित । प्रणवमध्ये नारायण-बीजिमिति । तस्ताध्यगिनं मम सर्वाभीष्टतिद्धि कुरुकुर खाहेति । तस्प-ग्रदलेषु विष्णुनृसिंहपडक्षरमन्त्री अं नमी विष्णवे पुंक्की श्री हीं इमीं (क्षी) फट्। तहलकपोलेषु रामकृष्णपडक्षरमञ्जी। रा रामाय नमः। र्ही कृष्णाय नमः । पदकोणेषु सुदर्शनपढक्षरमञ्जः । सहस्रार हं फिडिति । षदकोणकपोलेषु प्रणवयुक्तशिवपञ्चाक्षरमञ्जः। ॐ नमः शिवायेति । तद्वहिः प्रणवमालायुक्तं वृत्तम् । वृत्ताइहिरष्टदलपद्मम् । तेषु दलेषु नारायणनृत्ति-हाष्टाक्षरमञ्जी । ॐ नमी नारायणाय । जयजय नरसिंह । तहळसन्धिषु रामकृष्णश्रीकराष्टाक्षरमञ्जाः । अ रामाय हुं फद खाहा । क्वी दामोदराय नमः । उत्तिष्ठ श्रीकरस्वाहा । तद्वहिः प्रणवमालायुक्तं वृत्तम् । वृत्ताद्वहिर्नव-दुरुपञ्चम् । तेषु दुरुपु रामकृष्णहयश्रीवनवाक्षरमञ्जाः । ॐ रामचन्द्राय नम अम्। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय क्लीम्। ह्लीं (हसी) ह्यप्रीवाय नमी ह्लीं (इसाम् ।) तहळकपोलेषु दक्षिणामृतिनवाक्षरमञ्जः । ॐ दक्षिणामृतिरीश्व-रोम् । तद्वहिर्नारायणबीजयुक्तं वृत्तम् । वृत्ताद्वहिर्दश्चवखपद्मम् । तेषु दलेषु रामकृष्णदशाक्षरमञ्जी । हुं जानकीवल्लभाय स्वाद्या । गोपीजनवल्लभाय साहा । तहकसन्धिषु नृसिंहमाकामन्तः । ॐ नमो भगवते श्रीमहानुसिंहाय

इराखदंड्वदनाय मम विज्ञान्यचपच स्वाहा । तद्रहिर्नृसिंहेकाक्षरयुक्तं वृत्तम् । क्ष्मी (श्री) मिल्वेकाक्षरम् । वृत्ताद्वहिद्वीद्शद्रूपश्चम् । तेषु द्लेषु नारा-यणवासुदेवद्वादशाक्षरमञ्जी । ॐ नमी भगवते नारायणाय । ॐ नमी भ-गवते वासुदेवाय । तद्दलकपोलेषु महाविष्णुरामकृष्णद्वादशाक्षरमञ्जाश्च । ॐ नमो भगवने महाविष्णवे । ॐ हीं भरताग्रज राम क्रीं स्वाहा । श्री हीं क्री कृष्णाय गोविन्दाय नमः । तद्वहिर्जगन्मोहनबीजयुक्तं वृत्तं क्रीमि-ति । बृत्ताइ हिश्चतुर्देशद्खपग्रम् । तेषु दलेपु कक्ष्मीनारायणहयशीवगोपाल-द्धिवामनसञ्जाश्च । ॐ हीं हीं श्रीं श्रीं लक्ष्मीवासुदेवाय नमः । ॐ नमः सर्वकोटिसर्वविद्याराजाय क्लीं कृष्णाय गोपालच्डामणये स्वाहा। ॐ नमो भगवते द्धिवामनाय (ॐ)। तहलसंधिष्वसपूर्णेश्वरीमन्त्रः। ही पद्मा-क्लकपूर्णे माहेश्वरि स्वाहा । तद्वहिः प्रणवमालायुक्तं वृत्तम् । वृत्ताद्वहिः बोडशद्लपग्रम् । नेषु दलेषु श्रीकृष्णसुदर्शनपोडशाक्षरमञ्जी च । 👺 नमो भगवते रुक्मिणीवहाभाय स्वाहा । ॐ नमो भगवते महासुद्र्शनाय हुं फद । तहस्तसंबिषु स्वराः सुदर्शनमालामन्नश्च । अआइईडउऋऋऌऌएएँ ओऔअअ: । सुदर्शनमहाचकाय दीसरूपाय सर्वती मां रक्षरक्ष सहस्रार हं फद स्वाहा । तद्वहिर्वराहबीजयुक्तं वृत्तम् । तद्धमिति । तृत्वाद्वहिरष्टाद्वदुरु-पद्मम् । तेषु द्लेषु श्रीकृष्णवामनाष्टादशाक्षरमञ्जो । झीँ कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ॐ नमो विष्णवे सुरुपतये महाबलाय स्वाहा। तरळकपोलेषु गरुडपञ्चाक्षरीमन्त्रो गरुडमालामन्त्रश्च । क्षिप ॐ स्वाहा । ॐ नमः पक्षिराजाय सर्वविषम्तरक्षःकृत्यादिभेदनाय सर्वेष्टसाधकाय स्वाहा । नद्वहिर्माः याबीजयुक्तं वृत्तम् । वृत्ताद्वहिः पुनरष्टद्रूपद्मम् । तेपु द्रेषु श्रीकृष्णदामनाष्टा-क्षरमञ्जी।ॐ नमो दामोदराय।ॐ वामनाय नमः अम्। तहरुकपोलेषु नीख-कण्टन्यक्षरीगरुडपञ्चाक्षरीमञ्जी च । प्रे री टः ( श्रीकण्टः ) । नमोऽण्डजाय । तद्वहिर्मन्मथबीजयुक्तं वृत्तम् । वृत्ताइहिश्चतुर्विशतिदलपद्मम् । तेपु दलेषु शरणागतनारायणमञ्जी नारायणहयशीवगायत्रीमञ्जी च । श्रीमञ्जारायण-चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः । नारायणाय विद्यहे बासुदेवाय धीमहि । तको विष्तुः प्रचोव्यात् । वागीश्वराय विवाहे हयग्रीवाय घीमहि । तको हंसः प्रचोद्यात् । तहलकपोलेषु नृसिहसुदर्शनबहागायत्रीमन्नाश्च । बज्रनसाय विश्वहे नीक्ष्णदंद्राय घीमहि।तत्तो नृसिंहः प्रचोदयात्। सुदर्शनाय विश्वहे हेतिराजाय भीमहि । तश्रश्रकः प्रचोदयात् । तस्सवितुर्वरेण्यं मर्यो देवस्य धीमहि । थियो यो नः प्रचोदपात् । तह हिईयधीवैकाक्षरयुक्तं वृत्तं होहसी-मिति । बुत्ताइहिद्दांत्रिशह्लपग्रम् । तेषु द्लेषु नृसिह्हयशीवानुष्टुभमण्रौ टमं बीरं महाबिष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् । नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमा-

न्यहम् । ऋग्यजुःसामरूपाय वेदाहरणकर्मणे । प्रणवोद्गीधवपुषे महाश्रकिः रसे नमः । तद्दछक्योलेषु रामकृष्णानुष्टुभमन्त्री । रामभन्न महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । भो दशास्यान्तकासाकं रक्षां देहि श्रियं च मे । देवकीसुत गौ-बिन्द वासुदेव जगत्पते । देहि मे तनयं कृष्ण स्वामहं शरणं यतः । तद्वाहिः प्रणवसंपुटिताधिबीअयुक्तं वृत्तम् । ॐ रमोमिति । वृत्ताइहिः षद्श्रिंशइ-लपदाम् । तेषु दलेषु हयप्रीवपदित्रंशदक्षरमञ्जः पुनरष्टत्रिंशदक्षरमञ्जल । हंसः । विश्वोत्तीर्णस्बरूपाय चिन्मयानन्दरूपिण । तुभ्यं नमी इयग्रीव विद्यान राजाय विष्णवे । सोइम् । हैं। ( हैं। ) ॐ नमो भगवते इयग्रीवाय सर्ववा-गीश्वरेश्वराय सर्ववेदमयाय सर्वविद्यां में देहि स्वाहा । तहरूकपोलेषु प्रणवादिनमोन्ताश्रतुर्ध्यन्ताः केशवादिचतुर्विशतिमद्याश्र । अवशिष्टद्वाद-शस्थानेषु रामकृष्णगायश्रीद्वयवर्णचतुष्टयमेकैकस्थले । ॐ केशवाय नमः । ॐ नारायणाय नमः । ॐ माधवाय नमः । ॐ गोविन्दाय नमः । ॐ विष्णदे नमः। ॐ (अ) मधुसूदनाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ वाम-े नाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ ह्रधीकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ दासोदराय नमः । ॐ संकर्पणाय नमः । ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ प्रयुक्ताय नमः। अमिनिरुद्धाय नमः। ॐ पुरुपोत्तमाय नमः। अमधोक्षजाय नमः। ॐ नारसिंहाय नमः। अमन्युताय नमः। ॐ जनार्द्नाय नमः। अभूपेन्द्राय नमः । अ हरसे नमः । अश्रीकृष्णाय नमः। दाशरथाय विश्वहे सीतावलभाय धीमहि । तन्नो रामः प्रचोदयात् । दामोदराय विश्वहे वासु-देवाय धीमहि । तक्कः कृष्णः प्रचोदयान् । तद्वहिः प्रणवसंपुटिताङ्कश्रवीज-युक्तं वृत्तम् । ॐ कोमोमिति । तह्नहिः पुनर्वृत्तं तन्मध्ये द्वादशकुक्षिस्थानानि सान्तरालानि । तेषु कोस्तुभवनमालाश्रीवत्ससुदर्शनगरुडपद्मध्वजानन्तशा-र्क्वगदाराङ्गनन्दकमञ्चाः प्रणवादिनमोन्ताश्चतुर्थ्यन्ताः क्रमेण । ॐ काँस्तुभाष नमः। ॐ वनमालायं नमः। ॐ श्रीवःसाय नमः। ॐ सुदर्शनाय नमः। 🕉 गरुढाय नमः। 🥗 पत्नाय नमः। ॐ ध्वजाय नमः। ॐ अन-न्ताय नमः। ॐ शाङ्गीय नमः। ॐ गदाये नमः। ॐ शङ्खाय नमः। ॐ नन्दकाय नमः । तद्नतरालेषु-ॐ विध्वक्सेनाय नमः । अभाचकाय स्वाहा । ॐ विचकाय स्वाहा । ॐ सुचकाय स्वाहा । ॐ वीचकाय स्वाहा । ॐ संचकाय म्बाहा। ॐ ज्वालाचकाय स्वाहा। ॐ कुद्धोल्काय स्वाहा। ॐ महोत्काय स्वाहा। ॐ वीर्योल्काय म्बाहा। ॐ धुल्काय स्वाहा। ॐ सहस्रोल्काय स्वाहा। इति प्रणवादिमञ्जाः । तद्वद्विः प्रणवसंपुटिसगरुहपञ्चाक्षर-युक्तं वृत्तम् । ॐक्षिपॐस्वाहाम् । ॐ तश्च द्वादशवद्भैः सान्तराष्ठरलंकृतम् । तेषु १ व्युल्काय.

बज्रेषु ॐ पश्चनिधये नमः । ॐ महापग्ननिधये नमः। ॐगरुडनिधये नमः। ॐ शङ्कातिधये नमः। ॐमकरनिधये नमः। ॐ कच्छपनिधये नमः। ॐ विद्यानिधये नमः । ॐ परमानन्दनिधये नमः । ॐ मोक्षनिधये नमः । ॐ लक्ष्मीनिधये नमः । ॐ ब्रह्मानिधये नमः । ॐ श्रीमुकुन्दनिधये नमः । ॐ वैकुण्ठनिधये नमः । तत्संधिस्थानेषु -- ॐ विद्याकरुपकतरवे नमः । अभानन्दकरुपकतरवे नमः । ॐ ब्रह्मकल्पकतग्ये नमः । ॐ मुक्तिकल्पकत्रये नमः । अप्रमृतक-ल्पकतरवे नमः । ॐ बोधकल्पकतरवे नमः । ॐ विभूतिकल्पकतरवे नमः । ॐ वैकुण्डकल्पकतस्ये नमः । ॐ वेदकल्पकतस्ये नमः । ॐ योग-करुपकतरवे नमः । ॐ यज्ञकरुपकतरवे नमः । ॐ पद्मकरुपकतरवे नमः । तच्च शिवगायत्रीपरब्रह्ममञ्जाणां वर्णेर्वृत्ताकारेण संवेष्ट्य । तत्प्रसाय विद्यहे महादेवाय धीमिट । तस्रो रुद्धः प्रचोदयात् । श्रीमसारायणो उदोतिरात्मा नारायण परः। नारायणपरं ब्रह्म नारायण नमोस्त ते। तद्वहिः प्रणवसंपुटितशीत्रीजयुक्तं वृत्तम् । ॐ श्रीमोमिति । वृत्ताहृहिश्चत्वा-रिशद्दलपद्मम् । नेपु द्छेषु व्याहृतिशिरःसंपुदितवेदगायत्रीपादचतुष्ट्यसु-र्याष्टाक्षरीमन्त्री। ॐ भूः। ॐ भुवः। ॐ सुवः। ॐ महः। ॐ जनः। ॐ तपः । ॐ सलम् । ॐ तस्पवितुर्वरेण्यम् । ॐ भर्गो देशस्य धीमहि। ॐ धियो यो नः प्रचोदयात् । ॐ परोरजसे साबदोम्। अ मापोज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म सूर्भुवः सुवरोम् । ॐ घृणिः सूर्य भादित्यः। तहरुसंधिषु प्रणवश्रीबीजसंपुटिननारायणबीतं सर्वत्र । ॐ श्रीमं श्रीमोम् । तद्वदिरष्टशुलाहिनभूचकम् । चकान्तश्चतुर्दिश्च इंसःयोहमजी प्रणवसंपुटिता नारायणास्त्रमन्त्राश्च । ॐ हंसः सोहम् । ॐ नमो नारायणाय हं फर । तद्वहिः प्रणवमालासंयुक्तं वृत्तम् । वृत्ताद्वहिः पञ्चाशहलपद्मम् । तेषु दलेषु मातृकापञ्चाश्वदक्षरमाळा लकारवज्या । तहलसंथिषु प्रणवश्री-बीजसंपुटितरामकृष्णमालामन्त्री । अधिमों नमी भगवते रघनन्दनाय रक्षोध्रविशदाय मधुरप्रमञ्जवदनायामिततेजसे बळाय रामाय विष्णवे नमः। श्रीमों नमः कृष्णाय देवकीपुत्राय वासुदेवाय निर्गलच्छेदनाय सर्वलोकाधि-पत्तये सर्वजगन्मोहनाय विष्णवे कामितार्थदाय खाहा श्रीमोम् । तहहिर-ष्टशूलाद्वितभूचऋम् । तेषु प्रणवसंपुटितमहानीलकण्ठमञ्जवणीनि । अमी ममो नीलकण्ठाय । 🤲 श्रूलाप्रेषु लोकपालमञ्जाः प्रणवादिनमोन्ताश्चतुर्ध्यन्ताः क्रमेण । अभिन्द्राय नमः । अभग्नये नमः । ॐ यसाय नमः । ॐ निर्श्र-सबे नमः। ॐ वरुणाय नमः। ॐ वायवे नमः । ॐ सोमाय नमः। अमीशानाय नमः । सद्धाः प्रणवसाकायुकं वृत्तश्रयम् । तद्वाहेर्भूपः चनुष्टयं चतुर्द्वारयुतं चक्रकोणचतुष्टयमद्दावज्रविभूषितम् । तेषु वञ्रेषु प्रणवश्रीबीज-

संपुटितामृतवी ब्रह्मयम् । ॐ श्रीं ठं वं श्रीमोमिति । बहिर्भूपुरवीध्याम्--अमाधारशक्तये नमः। 🦥 मुखप्रकृत्यै नमः। अमादिकृर्माय नमः। अम-नन्ताय नमः । ॐ पृक्षिध्ये नमः । मध्यभूपुरवीध्याम्--ॐ शीरससुद्वश्य नमः। ॐ रस्तृद्वीपाय नमः। ॐ मणिमण्डपाय नमः। ॐ श्वेतच्छन्नाय नमः । ॐ कल्पकब्रक्षाय नमः । ॐ रत्नसिंहासनाय नमः । प्रथमभूपुरवी-श्यामी धर्मजानवैराग्येश्वर्याधर्माजानावैराग्यानेश्वर्यस्वरज्ञस्त्रमोमायाविद्यान-न्तप्राः प्रणवादिनमोन्ताश्चतुर्थन्ताः क्रमेण । अन्तवृत्तवीथ्यामोमनुप्रहासै नमः । ॐ नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वास्ट्रेवाय सर्वात्मसंयोग-योगपीठात्मने नमः । वृत्तावकाशेषु-वीजं प्राण च शक्ति च दृष्टि वश्या-दिकं तथा । मञ्जयन्त्रारूयगायन्त्रीप्राणस्थापनमेव च । भूतदिक्पालबीजानि यञ्जलाङ्गानि व दश । मुलमञ्जमालामञ्जकवचदिग्बन्धनमञ्जाख । एवं-विधमेत्रवर्त्रं महामञ्जमयं योगश्रीरान्तः परमञ्जरलंकृतं पोडशोपचारैर-श्यक्ति अपहोमादिना माधिनमेतशस्त्रं शुद्धवहातेजोमयं सर्वाभयंकरं समस्त-दुरितक्षयकरं सर्वासीष्टमंपादकं मायुज्यमुक्तिप्रदमेतस्परमवेकुण्टमहानारा-यणयन्नं प्रज्वलति । तस्योपरि च निर्तिशयानन्दने जोराइयभ्यन्तरसमासीनं वानामगोचरानन्दनेजोराश्याकारं चित्याराविर्भृतानन्दविप्रहं बोधानन्दस्य-रूपं निरतिशयसं।न्दर्थपारावारं तुरीयम्बरूप तुरीयातीतं चाहैतपरमानन्दनिर-न्तरातितरीयनिरांतशयमान्दर्यानन्दपारावारं छावण्यवाहिनीकछोछत्रद्विता-सुरं दिव्यमङ्गलवित्रहं मुर्तिमद्भिः परममङ्गलं रूपसेच्यमानं चिदानन्दमयैरनन्त-कोटिरविप्रकाशैरनन्तभूषणरलंकृतं सुदर्शनपाञ्चजन्यपद्मागदासिशाक्केसुसल-परिधार्धि अन्संयरने कायुधगणे सृति मद्भिः स्से वितम् । बाह्य बुत्तवी थ्यां विम-लोत्कपिणी ज्ञाना किया योगा प्रही सत्येशाना प्रणवादिनमोन्ताश्रत्थ्येन्ताः क्रमेग । श्रीवत्सकास्तुभवनमालाक्कितवक्षसं बद्धाकस्पवनामृतपुष्पवृष्टिमिः सन्ततमानन्दं ब्रह्मानन्दरयनिर्भरेत्संस्पैरितमङ्गळं शेपायुतफणाजाळविपुक-इक्षत्रशोभितं तत्फणामण्डलोदार्विमीमधोतितविग्रहं तदक्रकान्तिनिर्मरस्ततं निर्तिशयबद्यागन्ध सक्ष निर्तिशयानन्दबद्धगन्ध विशेषाकारमनन्तबद्यागन्धा कारममष्टिविशेषमनन्तानन्दनुङसीमास्यैरभिनवं चिदानन्दमयानन्तपुष्यमा-ह्येविराजमानं तेजःप्रवाहतरङ्गतस्परम्पराभिःर्वछन्तं निर्रातशयानन्दं कान्ति-विजेपावतैरिभितोऽनिशं प्रज्वलन्तं बोधानन्दमयानन्तभूपदीपादलिभि-रतिशोभितं निरतिशयानन्दचामरविशेषैः परिसेवितं निरन्तरनिरुपमनि-रतिशयोश्कटज्ञामानन्दानन्तगुच्छफ्डैरलंकृतं चिन्मयानन्ददिव्यविमानच्छन्न-ध्वजराजिभिविंराजमानं परममक्रलानन्तिह्न्यतेजोभिज्वंलन्तमनिशं बाचा-मगोचरमनन्ततेजोराइयन्तर्गतमधेमात्रात्मकं तुर्वे ध्वन्यात्मकं तुरीयातीत- मवाध्यं नादिबन्दुकलाध्यारमस्वरूपं चेल्राद्यनन्ताकरिणावस्थितं निर्गुणं निष्क्रियं निर्मेळं निरवद्यं निरञ्जनं निराकारं निराश्रयं निरितशयाद्वैतपरमान्तन्दळक्षणमादिनारायणं ध्यायेदित्युपनिषत् ॥ इत्यायर्वणमहानारायणोपनिषदि परममोक्षस्वरूपनिरूपणद्वारा त्रिपाद्विभृतिपरमवेकुण्डमहानारायण-यक्षस्वरूपनिरूपणं नाम सरामोऽध्यायः ॥ ७ ॥

ततः पितामहः परिष्टच्छति भगवन्तं महाविष्णुं भगवन्बुद्धाद्वेतपरमानः न्दरुक्षणपरब्रह्मणस्तव कथं विरुद्धवैकुण्ठप्रासाद्प्राकारविमानाद्यनन्तवस्तुभेदः। सत्यमेवोक्तमिति भगवान्महाविष्णुः परिहरति यथा शुद्धम्वर्णस्य कटकमुकुटाङ्गदादिमेदः । यथा समुद्रसिक्टलस्य स्थूलसूक्ष्मतरङ्गकेनबुद्धद-करकळवणपाषाणाचनन्तवस्तुभेदः । यथा भूमेः पर्वतवृक्षतृणगुरुमळता-चनन्तवस्तुभेदः । तथवाद्वैतपरमानन्द्रुक्षणपरश्रद्भणो मम सर्वाद्वतमुपपन्नं भवत्येव । मत्स्वरूपमेव सर्वं महानिरिक्तमणुमात्रं न विद्यते । पुनः पितामहः परिपृष्कति । भगवन् परमवैकुण्ठ एव परममोक्षः । परममोक्षरःवेक एव श्रूयते सर्वत्र । कथमनन्तवकुण्ठाश्चानन्तानन्द्रमस्द्राद्यश्चानन्तसृत्यः सन्तीति । तथेति होवाच भगवान्महाविष्णुः । एकस्मिन्नविद्यापादेऽनन्त-कोटिब्रह्माण्डानि सावरणानि श्रयन्ते । तसिन्नेकसिन्नण्डे बहुवी कोकाश्च बहुवो वकुण्ठाश्चानन्तविभूतवश्च सन्त्येव । सर्वाण्डेप्वनन्तलोकाश्चानन्तवै-कुण्डाः सन्तीति सर्वेषां खब्विभमतम् । पादत्रवेऽपि किं वक्तव्यं निर्रातश-यानन्दाविभीवो मोक्ष इति मोक्षलक्षणं पादत्रये वर्तने । तस्मान्पादत्रयं परममोक्षः । पादत्रयं परमर्वेकुण्डः । पादत्रयं परमकेवल्यमिति । नतः शुद्ध-चिदानन्दब्रह्मावेलासानन्दाश्चानन्तपरमानन्दविभूतपश्चानन्तवेकुण्ठाश्चानन्त-परमानन्द्रसमुद्राद्यः सन्त्येव । उपासकस्ततोऽभ्येत्यैवंविधं नारायणं ध्यात्वा प्रदक्षिणनमस्कारान्विधाय विविधोपचारैरभ्यवर्थं निरतिशयाद्वैतपरमानन्दन लक्षणी भूत्वा तद्वं सावधानेनोपविश्याद्वैतयोगमास्थाय सर्वाद्वैतपरमान-न्दरुक्षणाखण्डामिततेजोराश्याकारं विभाव्योपासकः स्वयं शुद्धबोधानन्दम-यामृतिनिरतिशयानन्दतेजोराइयाकारो भूत्वा महावाक्यार्थमनुस्मरन् ब्रह्माह-मसि अहमसि ब्रह्माहमसि योऽहमसि ब्रह्माहमसि अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा । अहं बह्येति भावनया यथा परमतेजोमहानदीप्रवाहपरमतेजःपारा-वारे प्रविश्वति। यथा परमतेजःपारावारतरङ्काः परमतेजःपारावारे प्रविशन्ति । तथेव सचिदानम्दारमोपासकः सर्वपरिपूर्णाहैतपरमानन्दकक्षणे परव्रह्मणि नारायणे मयि सम्बदानन्दात्मकोऽहमजोऽहं परिपूर्णोऽहमस्तिति प्रविवेश । तत अपासको निसारकाद्वैतापारनिरतिशयसिदानन्दसमुद्री बभूव । यस्त्व-नेन मार्गेण सम्यगाचरनि स नारायणी भवत्यसंशयमेव । अनेन मार्गेण

सर्वे मुनयः सिद्धिं गताः । असंख्याताः परमयोगिनश्च सिद्धिं गताः । ततः शिष्यो गुरुं परिपृष्छति । भगवन्त्सालम्बनिरालम्बयोगौ कथमिति अहीति । सालम्बस्तु समस्तकर्मातिवृश्तया करचरणादिमूर्तिविशिष्टं मण्डकाद्यासम्बनं सालम्बयोगः । निरालम्बस्तु समस्तनामरूपकर्मातिदरतया सर्वकामाधन्तः-करणवृत्तिसाक्षितया तदालम्बनश्चन्यतया च भावनं निरालम्बयोगः । अध च निरालम्बयोगाधिकारी कीदशो भवति । अमानित्वादिलक्षणोपलक्षितो वः प्रत्यः स एव निरालम्बयोगाधिकारी कार्यः कश्चित्रस्ति । तस्मारसर्वेषाम-धिकारिणामनधिकारिणां भक्तियोग एव प्रशस्तते । भक्तियोगो निरुपहवः । भक्तियोगान्मुक्तिः । बुद्धिमतामनायासेनाचिरादेव तत्त्वज्ञानं भवति । तत्क्र-थमिति । भक्तवःसलः स्वयमेव सर्वेभ्यो मोक्षविश्वेश्यो भक्तिनिष्ठान्सर्वान्य-रिपालयति । सर्वाभीष्टान्प्रयच्छति । मोक्षं दापयति । चतुर्भुखादीनां सर्वे-पामपि विना विष्णुभत्तवा कल्पकोटिभिमोंक्षो न विद्यते। कारणेन विना कार्यं नोदेति । भक्तया विना बहाज्ञानं कदापि न जायते । तस्माध्यमपि सर्वोपायान्परित्यज्य भक्तिमाश्रय। भक्तिनिष्ठो भव । भक्तिनिष्ठो भव। भक्ता सर्वसिद्धयः सिध्यन्ति । भक्ताऽमाध्यं न किंचिद्रन्ति । एवंविधं गुरूपदेशमाकर्ण्य सर्व परमतस्वरहस्यमवतुध्य सर्वमंशयान्विध्य क्षिप्रमेव मोक्षं साध्यामीति निश्चित्व ततः शिष्यः समुत्थाय प्रदक्षिणनमस्कारं कृत्वा ग्रुम्यो गुरुपूजां विधाय ग्वेनुज्या क्रमेण भक्तितिष्ठो भूत्वा भक्त्यतिशयेन पक्कं विज्ञानं प्राप्य तस्मादनायासेन शिष्यः क्षिप्रमेव साक्षाबारायणी व मू-वेरयपनिषत् ॥ ततः प्रोवाचन् भगवान् महाविष्णुश्चनुर्मुखमवलोक्य ब्रह्मन् परमतत्त्वरहस्यं ते सर्व कथितम् । तत्सारणमात्रेण मोक्षो भवति । तद्नुष्ठा-नेन सर्वमविदितं विदितं भवति । यन्स्यरूपज्ञानिनः सर्वमविदितं विदितं भवति । तत्सर्वे परमरहस्यं कथितम् । गुरुः क इति । गुरुः साक्षादादिना-रायणः पुरुषः । स आदिनारायणोऽहमेव । तस्मान्मामेकं शरणं वज । मन्न-क्तिनिष्ठो भव । मदीयोपासनां कुरु । मामेव प्राप्सिस । मद्यतिरिक्तं सर्व बाधितम् । मद्यतिरिक्तमवाधितं न किंचिद्स्ति । निरतिशयानन्दाहिनीयोऽ-हमेव । सर्वपरिपूर्णोऽहमेव । सर्वाश्रयोऽहमेव । वाचामगोचरनिराकारपरव्रध-स्बरूपोऽहमेव । मद्यतिरिक्तमणुमात्रं न विद्यते । इत्येवं महाविष्णोः परमि-ममुपदेशं लब्ध्वा पितामहः परमानन्दं प्राप । विष्णोः कराभिमर्शनेन दिव्यज्ञानं प्राप्य पितामहस्ततः समुत्थाय प्रदक्षिणनमस्कारान्त्रिधाय विवि-धोपचारमहाविष्णुं प्रपुष्य प्राञ्जलिभूत्वा विनयेनोपसंगम्य भगवन् भक्तिनिष्ठां मे प्रयच्छ । त्वदमिसं मां परिपालयं कृपालय । तथैव साधुसाध्वित साधुप्र-शंसापूर्वकं महाविष्णुः प्रोवाच । महुपासकः सर्वोत्कृष्टः स भवति । महुपा

सनया सर्वमङ्गळानि भवन्ति । मदुरामनया मर्व जयति । मदुरामकः सर्ववन्द्यो भवति । मदीयोपामकस्यासाध्यं न किंचिदस्ति । सर्वे बन्धाः प्रविनश्यन्ति । सहस्रामिव सर्वे देवास्तं सेवन्ते । महाश्रेयांसि च सेवन्ते । मदुपासकस्त्रसान्निरिशयाद्वैतपरमानन्द्रअभगपरब्रह्म भवति । यो वै मुमुक्क-रनेन मार्गेण सम्यगाचरति स परमानन्दसक्षणपरमक्का अवस्ति । यस्तु प्रसतस्वरहस्याथर्वणमहानारायणोपनिपदमधीते सर्वेभ्यः पापेभ्यो सुक्ती भवति । ज्ञानाज्ञानकृतेभ्यः पानकेभ्यो मुक्तो भवति । महापातकेभ्यः पृती भवति । रहस्यकृतप्रकाशकृतचिरकालात्यन्तकृतेभ्यन्तभ्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यो मक्तो भवनि । स सकललोकाञ्जयनि । स सकलमञ्जयनिष्ठो भवति । स सकलवेदान्तरहस्वाधिगनपरमार्थज्ञो भवति । स सकलभोगभुग्भवति । स सकलयोगित्रवात । स सकलजगायरिपालको भवात । मोर्डहुनपरमानन्द स्क्रमणं परवक्त भवति । इदं परमनस्वरहस्यं न बाच्यं गुरुभक्तिविदीनाय । न चाजुश्रुपवे वाच्यम् । न नपोविहीनाय नास्तिकाय । न दास्मिकाय मञ्जक्तिविहीनाय । मारसर्याञ्जिततनवं न वाच्यम् । न वाच्यं महसूर्याण्याय कृतब्राय । इदं परमरहस्यं यो मञ्जलेध्वभित्रस्यात । मञ्जलितिष्ठो भूवा मामेव प्राप्खित । आवयोर्य इमं संवादमध्येष्यति । स नरो ब्रह्मनिष्टो भवति । श्रद्धावाननस्युः श्रणुयात्पर्धान वा य इमं मंत्रादमावयोः स पुरुपो मरसायुज्यमेनि । ततो महाविष्णुनिरोद्धे । तता व्रह्मा स्वस्थानं अगामेल्यु-पनिपत् ॥ इत्याथर्वणमहानारायणोपनिपदि परमसायुज्यमुक्तिस्बरूपनिरूपण नामाष्ट्रमोऽध्यायः ॥८॥ उत्तरकाण्डः समातः ॥ ॐ भद्र कर्णेमिरिति शान्तिः॥

इति त्रिपाद्विसूर्तिमहानारायणापनिष्रसमाप्ता ॥

## अडयनारकोपनिषत् ॥ ५५ ॥

हैतासंभविज्ञानसंसिद्धाहयतार्कम् । तारकं बह्मेति गीतं वन्दे श्रीरामवेभवम् ॥ ॐ पूर्णमद इति शान्तिः ।

ॐ अथातोऽद्वयतारकोपनिषदं व्याख्यास्यामो यतये जितेन्द्रियाय शम-दमादिपहुणपूर्णाय । चिरस्वरूपोऽहमिति सदा भावयन्स्सम्यिङ्कमीलिताक्षः किंचिदुन्मीलिताक्षो वान्सर्दछ्या अृद्दगदुपरि सिच्चरानन्दतेत्रःकृटरूपं परंत्रकावस्रोक्षसंसदूषो भवति । गर्भजन्मजरामरणसंसारमहद्वयासंतार-वति तस्मात्तारकमिति । जीवेश्वरी मायिकौ विशास सर्वविशेषं नेति नेतीति विहास यदवशिष्यते तदद्वयं ब्रह्म तत्सिखे लक्ष्यश्रमानुसंधानः कर्तच्यः । देहमध्ये ब्रह्मनाडी सुबुक्ता सूर्यक्रिपणी पूर्णचन्द्राभा वर्तते । सा तु मूखाधारादारभ्य ब्रह्मरन्ध्रगामिनी भवति । तन्मध्ये तहिकोटिसमानका-न्या मृणालस्त्रवासुक्षमाङ्गी कुण्डलिनीति प्रसिद्धास्ति । तां दृष्टा मनसैव नरः सर्वपापविनाशद्वारा मुक्ती भवति । फालोर्च्याल्लाटविशेषमण्डले निरन्तरं तेजस्तारकयोगविरपुरणेन पर्यात चेत्सिद्धो भवति । तर्जन्यमोन्मीलितकर्ण-रन्ध्रद्वये तत्र फुकारशब्दो जायते । तत्र स्थिते मनसि चक्षुर्मध्यगतनीकः , ज्योतिस्थलं विलोक्यान्तर्रेष्ट्या निरतिशयसुखं प्राप्नोति । एवं हृद्ये पश्यति । एवमन्तर्रुक्ष्यलक्षणं मुमुश्चमिरुपास्यम् ॥ अथ बहिलंक्ष्यलक्षणं नासिकाग्रे चतुर्भिः पङ्मिरष्टभिर्दशभिद्वीदशभिः क्रमादङ्गुलान्ते नीलयुतिस्यामध्यसह-यक्तभङ्कीस्फुरत्पीतगुक्कवर्णद्वयोपेतब्योम यदि पश्यनि स तु योगी भवति । चलदृष्या व्योमभागवीक्षितुः पुरुषस्य दृष्यमे ज्योतिर्मयूखा वर्तन्ते । तद्दर्श-नेन योगी भवति । तप्तकाञ्चनमंकाशज्योनिर्मयुखा अवाहानते भूमी वा प-इयति तहृष्टिः स्थिरा भवति । शीर्पोपरि द्वादशाङ्गलममीक्षितुरमृतःवं भवति । यत्र कृत्र स्थितस्य शिरसि व्योमज्योतिर्दष्टं चेत्सं तु बोगी भवति ॥ अध प्रातिश्वत्रादिवणीखण्डसूर्यचक्रवद्वद्विज्वालाबलीवत्तदिही-नान्तरिक्षवम्पद्यति । तदाकाराकारितयावनिष्ठति । नद्भयोदर्शनेन गुणर-हिताकाशं भवति । विस्कुरनारकाकारमंदीप्यमानागाढतमोपमं परमाकाशं भवति । कालानलसमद्योतमानं महाकाशं भवति । सर्वोक्ष्रप्रसद्यति-प्रद्योतमानं तस्वाकारां भवति । कोटिसूर्यंप्रकाशवैभवसंकाशं सूर्याकाशं भवति । एवं बाह्याभ्यन्तरस्थव्योमपञ्चकं तारकछक्ष्यम् । तद्दर्शी विमुक्तः फलमाराव्यामयमानी भवति । तस्मात्तार्क एव लक्ष्यममनस्क्रफलप्रदं भवान । तत्तारकं द्विषिधं पूर्वार्धतारकमुत्तरार्धममनस्कं चेति । नदेव श्लोको भवात । तथोगं च द्विधा विद्धि पूर्वोत्तरविधानतः । पूर्वं तु तारकं विद्यादमनस्कं तद्वरमिति । अक्ष्यन्तन्तारयोश्वनद्वसूर्यमित्रफलनं भवति । तारकाभ्यां सूर्यचन्द्रमण्डलदर्शनं ब्रह्माण्डमिव पिण्डाण्डशिरोमध्यस्थाकारो रवीन्द्रमण्डलद्वितयमस्तीति निश्चित्य तारकाभ्यां तद्दर्शनमात्राण्युभयैक्यदृष्ट्या मनोयुक्तं ध्यायेत् । तद्योगाभावे इन्द्रियमवृत्तेरनवकाशास् । तस्मादन्तर्रष्ट्या तारक एवानुसंधेयः । तत्तारकं द्विविधं मृतिनारकममृतितारकं चेति । धदिन्द्रयान्त तन्मृतिमन् । यद्भृयुगातीतं तद्मृतिमत् । सर्वत्रान्तः-पदार्थविवेषने मनोयुक्ताम्यास इच्यते तारकाम्यां सद्ध्वस्थलावदर्शनाना-नोयुक्तेनान्तरीक्षणेन सञ्चिदानन्दस्तरूपं बद्धेव । तसाच्छुक्तेजोमपं बह्येति सिद्धम् । तह्रहा मनःसङ्कारिचञ्चचान्तर्रष्टवा वेशं भवात । एवममृतिसार-

कमिप मनोयुक्तेन चक्षुवैव दहरादिकं वेद्यं भवति रूपप्रहणप्रयोजनस्य मनश्रक्षुत्रभीनत्वाहाद्मवदान्तरेऽप्यात्ममनश्रश्चःसंयोगेनैव रूपप्रहणकार्योद-बात् । तसान्मनोयुक्तान्तर्देष्टिसारकप्रकाशा भवति । अयुगमध्यविले इष्टिं तहारी ध्वेरियतमेज आविभूतं तारकयोगी भवति । तेन सह मनोयुक्तं तारकं सुसंयोज्य प्रयक्षेत्र भ्रुयुग्मं यावधानतया किंचिवृध्वेमुत्क्षेपयेत्। इति पूर्वभागी तारकयोगः । उत्तरं स्वमृतिमदमनस्कमित्युच्यते । तालुमृछो-र्धिमारो महाञ् उद्योतिर्मयूखो बनते । तद्योगिमिर्ध्ययम् । तसादणिमादि-लिड्रिभंदति । अन्तर्वाद्यलक्ष्ये दृष्टी निमेपीन्मेषवजितायां सत्यां शांभवी मुद्रा भवति । तन्मुहारूढज्ञानिनिवासाद्धमिः पवित्रा भवति । तहुष्ट्रा सर्वे लोकाः पत्रिका भवन्ति । तादशपरमयोगिपूजा यस्य लम्यते सोऽपि मुक्ती भवति । अन्तर्रुक्ष्यज्ञकज्योति स्वरूपं भवति । परमगुरूपदेहीन सहसारे जलक्षातिको बुद्धिगृहानिहिनिक्योतिको पोडशान्तस्थतुरीयचैतन्यं बान्तर्रुक्ष्यं भवति । तद्दर्शनं सदाचार्यमुख्यम् । आचार्ये वेदसंपन्नो विकासको विमासरः । योगज्ञां योगनिष्ठश्च सदा योगारमकः शुचिः॥ गुरुभक्तिसमायुक्तः पुरुषज्ञो विशेषतः । एवंकश्चणमंपन्नो गुरुरिस्यभिषीयते ॥ गुत्तान्यस्वन्धकारः स्याद्रुपाब्दसामिरोधकः । अन्धकारानरोधिःवाद्वरुरित्यभि-भीषते ॥ गुरुरेव परं बड़ा गुरुरेव परा गतिः ॥ गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम् ॥ गुरुरेव परा काष्टा गुरुरेव परं धनम् । यस्मासदुपदेष्टार्मा तसाहुरुतरो गुरुरिति । यः सङ्घद्चारयति तस्य संसारमोचनं भवति । सर्वजन्मकृत पापं तरक्षणादेव नदयति । रावन्कामानवामोति । सर्वपुरु-पार्थसिद्धिर्भवति । य एवं वेदेत्युपनिषत् ॥ ॐ पूर्णसद् इति शान्तिः ॥

इत्यद्वयतारकोपनिषत्समाप्ता ॥

## रामरहस्योपनिषत्॥ ५६॥

केवल्यश्रीस्वरूपेण राजमानं महोऽन्ययम् । प्रतियोगिनिर्मिर्फ् श्रीरामपदमाश्रये ॥ ॐ मजुंकर्णेमिरिति शान्तिः।

ॐ रहस्यं रामतपनं वासुदेवं च मुद्रकम् । शाण्डिस्यं पृष्ठकं भिक्षुं महच्छारीरकं शिखा ॥ १ ॥ सनकाचा योगिवयां अन्ये च ऋषयस्वथा ।

१ ज्योतिमैण्डल:.

प्रह्वादाचा विष्णुभक्ता हन्मन्तमथासुवन् ॥ २ ॥ बायुपुत्र महाबाहो किं-तस्वं ब्रह्मवादिनाम् । पुराणेव्वष्टादशसु स्मृतिव्वष्टादशस्विष ॥ ३ ॥ चतुर्वेदेषु शास्त्रेषु विद्यास्त्राध्यास्मिकेऽपि च । सर्वेषु विद्यादानेषु विद्यसूर्येशशक्तिषु । एतेषु मध्ये किं तस्वं कथय त्वं महाबल ॥ ४ ॥ इनुवाम्होबाच ॥ ओ योगीन्द्राश्चेव ऋषयो विष्णुभक्तासधैवच ॥ शृणुष्वं मामकी वाचं भव-न्वधविनाशिनीम् ॥ ५ ॥ एतेषु चैव सर्वेषु तस्वं च वहा तारकम् । राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः ॥ राम एव परं तस्वं शीराओ ब्रह्म तारकम् ॥ ६ ॥ वायुपुत्रेणोक्तास्ते योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुभक्ता इनूमन्तं पप्रबद्धः रामस्याङ्गानि नो बूहीनि । हनूमान्डोबाच । वायुपुत्रं विशेशं वाणीं दुर्गी क्षेत्रपासकं सूर्यं चन्द्रं नारायणं नारसिंहं वायुदेवं वाराहं तस्सवीन्ससमा-त्रान्त्सीतां कक्ष्मणं शत्रुन्नं भरतं विभीषणं सुग्रीवमङ्गदं जाम्बवन्तं प्रणव-मेतानि रामस्याङ्गानि जानीथाः । तान्यङ्गानि विना रामो विश्वकरो भवति । पुनर्वायुपुत्रेणोक्तास्ते हन्मन्तं पप्रच्छः । आञ्जनेय महाबल विधाणां गृह-स्थानां प्रणवाधिकारः कथं स्यादिति । स होवाच श्रीराम वृत्रोबाचेति । येपामेव षडक्षराधिकारी वर्तते तेषां प्रणवाधिकारः स्वाशान्येषाम् । केवलमकारोकारमकारार्धमात्रासहितं प्रणवमृद्य यो राममञ्ज जपनि तस्य शुभकरोऽहं स्याम् । तस्य प्रणवस्थाकारस्योकारस्य मकरास्यार्धमात्रायाश्च ऋषिरछन्दो देवता तत्तद्वर्णावर्णावस्थानं स्वरवेदाग्निगुणानुश्वायीन्बहं प्रणब-मझाहिगुणं जस्वा पश्चादाममश्रं यो जपेत् स रामो भवनीति रामेणोकास-माहामाङ्गं प्रणवः कथित इति ॥ विभीषण उवाच ॥ सिंहासने समासीनं रामं पालस्यसुदनम् । प्रणम्य दण्डवन्द्रमा पालस्यो वाक्यमध्वीत् ॥ ७ ॥ रघुनाथ महाबाही केवलं कथितं खया । अङ्गानां सुलभं चैव कथनीयं च सी-लभम् ॥ ८ ॥ श्रीराम उवाच । अथ पञ्च दण्डकानि पितृहो मातृहो बहाही गुरुहुननः कोटियतिय्ञोऽनेकक्रतपापो यो सम पण्णवतिकोटिनामानि जपति स तेम्यः पापेम्यः प्रमुच्यते । स्वयमेव सचिदानन्दस्वरूपो भवेश किम् । पुनस्वाच विभीषण । तत्राप्यशक्तोऽयं किं करोति । स होवाचेमम्। कैकसेय पुरश्चरणविधावज्ञको यो मम महोपनिषदं मम गीतां मन्नासहस्रं मद्विश्वरूपं ममाष्टीत्तरशनं रामशताभिधानं नारदोक्तस्वराजं हन्मत्त्रोक्तं मश्रराजात्मकसारवं सीतासार्वं च रामषडश्ररीत्यादिभिर्मश्रेयों मां निर्द्यं स्तीति सत्सदशो भवेच कि अवेच किम् ॥ इति अवलोऽध्यायः ॥ १ ॥

सनकाचा सुनयो हन् मन्तं पत्रच्छुः । बाक्षनेय सहाबक तारकवसणो रामचन्द्रस्य मन्नप्रामं नो बृहीति । इन् मन्दोबाच । विद्वस्यं वयनं विष्णो-रर्धचन्द्रविभृषितम् । एकाक्षरो मनुः प्रोक्तो मन्नराजः सुरद्वमः ॥ १ ॥ वद्गा भुनिः स्वाद्रायत्रं छन्दो रामोऽस्य देवता । दीर्घार्थेन्दुयुजाङ्गानि कुर्याद्वद्भवा-ध्मनो मनोः ॥ २ ॥ बीजशक्तवादिबीजेन इष्टार्थे विनियोजयेत् । सरयूती-रमन्दारवेदिकापक्कजासने ॥ ३ ॥ इयामं वीरासनासीनं ज्ञानमुद्रोपशोभितम्। बामोहन्यस्ततद्सत सीताळक्ष्मणसंयुतम् ॥ ४ ॥ अवेक्षमाणमाहमानमात्म-न्यमिततेजसम् । शुद्धस्फटिकसंकाशं केवलं मोक्षकाङ्ख्या ॥ ५ ॥ चिन्तय-न्परमात्मानं भानुखक्षं जपेन्मनुम् । बह्विनारायणो नाड्यो जाठरः केवलोऽपि च ॥ ६ ॥ द्यक्षरो मञ्जराजोऽयं सर्वाभीष्टपदस्ततः । एकाक्षरोक्तमृष्यादि स्यादाधेन पडङ्गकम् ॥ ७ ॥ तारमायारमानङ्गवानस्ववीजेश्र पद्विधः। ज्यक्षरो मध्रराजः स्यासर्वामीष्टफळप्रदः ॥ ८ ॥ ब्यक्षरश्चनद्रभद्रान्तो द्विवि-**धश्चतुरक्षरः ।** ऋष्यादि पूर्ववज्हेयमेतयोश्च विचक्षणेः ॥ ९ ॥ सप्रतिष्ठौ रमी वार्या हत्पञ्चाणी मनुर्मतः । विश्वामित्रऋषिः प्रोक्तः पङ्किरछन्दोऽस्य देवता ॥ १० ॥ रामभद्रो यीजशक्तिः प्रथमार्णामिति कमात् । अमध्ये हृदि नाभ्यवीः पादयोविन्यसेनमनुम् ॥ ११ ॥ पडद्गं पूर्वविद्यान्मन्त्राणिमेनुनास्त-कम् । सध्ये वनं कल्पतरोर्मृते पुष्पळनासने ॥१२॥ लक्ष्मणन प्रगुणितमक्षणः कोणेन सायकम् । अवेक्षमाणं जानक्या कृतव्यजनमीश्वरम् ॥ १३ ॥ जटाभारकसर्क्षां स्थामं मुनिगणावृतम् । लक्ष्मणेन धतरकत्रमथवा पुष्प-कोपरि ॥ १४ ॥ दशास्त्रमथनं शान्तं समुधीवविभीरणम् । एवं लब्ध्या जयार्थी तु वर्णलक्षं जपेन्मनुम् ॥ १५ ॥ म्वकामराक्तिवाग्लक्ष्मीस्तवाद्याः पञ्चवर्णकाः । षडक्षरः पिट्वयः स्याचतुर्वर्गफलप्रदः ॥ १६ ॥ पञ्चाशन्मातृका-मञ्जवर्णप्रत्येकपूर्वकम् । लक्ष्मीवाद्यान्मधादिश्च नारादिः स्यादनेकधा ॥ १७ ॥ क्षीमायामन्मथैकैकं बीजाद्यन्तर्गतो मनुः । चनुर्वणः म एव स्थात्पङ्गणी वाञ्छितप्रदः॥ १८॥ स्वाहान्तो हुंफडन्तो वा नत्यन्तो वा भवेदयम्। अद्यविज्ञस्युत्तरक्षतभेदः पद्वर्ण ईरितः॥ १९॥ ब्रह्मा मंमोहनः शक्तिर्द-क्षिणासूर्तिरेव च। अगस्यश्च शिवः प्रोक्ता सुनयोऽनुक्रमादिसे ॥ २०॥ छन्दो गायत्रसंज्ञं च श्रीरामश्रव देवता । अथवा कामवीजादेविधामित्रो मुनिर्मनोः ॥ २९ ॥ छन्दो देव्यादिगायत्री रामभदोऽम्य देवता । बीज-शक्ती यथापूर्व पद्मुर्णान्विन्यसेत्कमात् ॥ २२ ॥ बहारन्ध्रे भुत्रोर्मध्ये हन्ना-भ्यूरुषु पादयोः । बीजैः पद्दीर्घयुक्तवा मन्नार्णवा पदद्वकम् ॥ २३ ॥ कालाम्भोधरकान्तिकान्तमनिशं वीरासनाध्यासितं मुद्दां ज्ञानमयीं दधा-नमपरं इसाम्बुज जानुनि । सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्युक्षिमां राघवं पश्यन्तं मुकुटाङ्गदादिविविधाकस्पोज्वलाङ्गं भजे ॥२४॥ श्रीरामश्रन्द्रभदान्तो

१ श्रीराममन्मथे.

केन्तो नित्युतो द्विषा । सप्ताक्षरो सम्मराजः सर्वकामफळप्रदः ॥ २५॥ तारादिसहितः सोऽपि द्विविधोऽष्टाक्षरो मतः । तारं रामश्रतुष्वैतः कोहास्र बह्वितल्पगा ॥ २६ ॥ अष्टार्णीऽयं परी मध्यो ऋष्यादिः स्थात्पक्रर्णवत् । पुनरष्टाक्षरस्याथ राम एव ऋषिः स्मृतः ॥ २७ ॥ गायत्रं छन्द इत्यस्य देवता राम एव च। तारं श्रीबीजयुग्मं च बीजशक्त्यादयो मताः ॥ २८॥ षडकं च ततः कुर्यान्मश्राणेरेव बुद्धिमान् । तारं श्रीवीजयुग्मं च रामाय नम उचरेत्॥ २९॥ ग्लोमों बीजं वदेन्मायां हृद्धामाय पुनश्च ताम्। शिवी-माराममन्त्रोऽयं वस्वर्णस्तु वसुप्रदः ॥ ३० ॥ ऋषिः सदाशिवः प्रोक्तो गायत्रं छन्द उच्यते । शिबोमारामचन्द्रोऽत्र देवता परिकीर्तितः ॥ ३१ ॥ दीर्घया माययाङ्गानि तारपञ्चाणेयुक्तया । रामं त्रिनेत्रं सोमार्थधारिणं कूछिनं परम् । भस्मोद्रलितसर्वाङ्गं कपर्दिनस्रायसह ॥ ३२ ॥ रामाभिरामां सीन्दर्थसीमा सोमावतंतिकाम् । पाशाङ्कराधनुर्वाणधरां ध्यायेत्रिलोचनाम् ॥ ३३ ॥ ध्याय-**न्न**यं वर्णलक्षं जपतर्पणतत्परः । विरुवपत्रेः फलेः पुर्वपस्तिलाउपैः पञ्जतिहे-नेत् ॥ ३४ ॥ स्वयमायान्ति निधयः मिद्धयश्च सुरेप्सिताः । पुनरष्टाक्षर-स्याथ ब्रह्मगायत्रराघवाः॥ ३५ ॥ ऋष्यादयस्तु विज्ञेयाः श्रीत्रीजं सम शक्तिकम् । तद्मीभ्यै विनियोगश्च मन्नाणैरङ्गकल्पना ॥ ३६ ॥ केयुराङ्गदक-क्वणमीणिगतेविद्योतमानं सदा रामं पार्वणचन्द्रकोटिसदशच्छत्रेण वै राजितम्। हेमलस्भसहस्रपोडशयुते मध्ये महामण्डपे देवेश भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे इयामलम् ॥ ३७ ॥ कि मन्नेबेहुनिर्विनश्वरफलैरायामसाध्येर्वृता किंचि-होभविनानमात्रविफर्कः मंसारदु बावहैः । एकः सन्नपि सर्वमञ्रप्तकदो लोभादिदोपोज्झितः श्रीरामः शरणं ममेति मततं मन्नोध्यमष्टाक्षरः ॥ ३८॥ एवमष्टाक्षरः सम्यक् सप्तवा परिकीर्तितः । रामसप्ताक्षरो मन्न आधन्ते तारसंयुतः ॥ ३९ ॥ नवाणीं मन्नराजः स्याच्छेपं चड्डर्णवन्यसेत् । जानकी-वहानं डेन्तं वहेर्जायाहुमादिकम् ॥ ४० ॥ दशाक्षरोऽयं मन्नः स्यारसर्वाभी-ष्टफलप्रदः । दशाक्षरस्य मन्नस्य वसिष्ठोऽस्य ऋषिविराह ॥ ४१ ॥ छन्दोऽस्य देवता रामः सीतापाणिपरिग्रहः । आद्यो बीजं द्विष्टः शक्तिः कामेनाङ्गकिया मता ॥ ४२ ॥ शिरोललाटभूमध्ये तालुकर्णेषु ह्यपि । नाभ्यूहजानुपादेषु दशार्णान्विन्यसेन्मनोः ॥ ४३ ॥ अयोध्यानगरे रक्षचित्रे सीवर्णमण्डपे । मन्दारपुष्पैराबद्धविताने तोरणाञ्चिते ॥४४॥ सिंहासने समासीनं पुष्पकोपरि राघवम् । रक्षोभिर्हरिभिर्देवैर्दिव्ययानगतैः ग्रुभैः ॥ ४५ ॥ संस्त्यमानं मु-निभिः प्रद्वेश्व परिसेवितम् । सीतालंकृतवामाक्नं छक्ष्मणेनोपसेवितम् ॥४६॥

१ तालुकण्ठेषु.

इयामं प्रसम्बद्दं सर्वाभरणभूषितम् । ध्याबन्नेवं जपेन्मन्नं वर्णलक्षमन-म्यचीः ॥ ४७ ॥ रामं केन्सं घनुष्पाणयेऽन्तः स्वाहृह्विसन्दरी । दशाक्षरोऽयं मन्नः स्वान्स्निन्नेह्या विराट स्मृतः ॥ ४८ ॥ छन्दस्तु देवता प्रोक्तो रामो राक्षममर्दनः । द्वीषं तु पूर्ववत्कर्याबापबाणघरं सारेत् ॥ ४९ ॥ तारमायार-मानङ्गवाबस्ववीजेश्व बहुिषः। दशाणीं मचराजः खादुद्रवर्णासकी मनुः ॥ ५० ॥ होषं चढणंबज्ज्ञेयं न्यासध्यानादिकं बुधैः । द्वादशाक्षरमञ्जस श्रीराम ऋषिरुच्यते ॥ ५९ ॥ जगनी छन्द इत्युक्तं श्रीरामी देवता मतः । प्रणयो बीजिमित्युक्तः क्षीं शक्तिहीं च कीलकम् ॥ ५२ ॥ मञ्जेणाङ्गानि बि-न्यस्य शिष्टं पूर्ववदाचरेत् । तार मायां ममुजार्यं भरताग्रज इत्यपि ॥ ५१ ॥ रामं क्रीं विद्विजायान्तं मन्नोयं द्वादशाक्षरः । ॐ हद्भगवते रामचन्द्रभद्री च केयुर्ता ॥ ५४ ॥ अर्कार्णी द्विविघोऽष्यस्य ऋषिष्यानादिपूर्ववत् । छन्दस्तु जगर्ता चव मञ्जूणिरङ्गकराना ॥ ५५ ॥ श्रीरामेनि पदं चीक्ता जयराम सतः परम् । जयद्वयं वद्व्याःज्ञो रामेनि मनुराजकः ॥ ५६ ॥ त्रयोदशाणी ऋष्यादि पूर्ववस्मर्वकामदः । पदद्वयद्विरावृत्तेरत्तं ध्यानं दशाणवत् ॥ ५० ॥ तारादिसहितः सोऽपि स चतुर्दशवर्णकः । त्रयोदशार्णमुखार्य पश्चादामेनि योजयेत् ॥ ५८ ॥ स व प्रज्ञद्शार्णस्तु जपतां कल्पभूकहः । नमश्च सीतापः तये रामायेति इनद्वयम् ॥ ५९ ॥ ततस्तु कववास्त्रान्तः पोडशाक्षर ईरीनः । तस्यागस्यऋषि३छन्दो बृहती देवता च सः ॥ ६० ॥ रां बीजं शांकरस्रं च कीलकं हुमितीरितम्। द्विपञ्चित्रचतुर्वणे सर्वेरक्षं न्यसेकामान्॥ ६१ ॥ तारादिसहितः सोऽपि मच्च सप्तद्शाक्षर । तारं नमी भगवते रामं डेन्तं महा ततः ॥ ६२ ॥ पुरुषाय पदं पश्चाबुद्नतोऽष्टाद्शाक्षरः । विश्वामित्रो सुनि-इछन्दो गायत्रं देवता च सः ॥ ६३ ॥ कामादिसहितः सोऽपि मन्न एकोन-विंशकः । तारं नमी भगवते रामायेनि पदं वदेन् ॥६४॥ सर्वशब्दं समुद्धार्य सीभाग्यं देहि मे बदेत । बिह्नजायां तथीबार्य मन्नी विशाणको मतः ॥६५॥ तारं नमी भगवते रामाय सक्छं वदेत्। भापन्निवारणायेनि बह्विजायां ततो वदेत् ॥ ६६ ॥ एकविशाणंको मन्नः सर्वामीष्टफलप्रदः । ते।रं रमा स्वबीजं च ततो दाशस्थाय च ॥ ६७ ॥ ततः सीतावल्लभाय सर्वाभीष्टपदं बदेत । ततो दाय हृदन्तोऽयं मन्नो ह्राविंशदक्षरः ॥ ६८ ॥ तारं नमो भगवते बीर-रामाय मंबदेत्। कल शत्रुन् हन हुन्हं वहिजायां ततो बदेत्॥ ६९॥ त्रयोविंशाक्षरो मन्नः सर्वशत्रुनिबईणः । विश्वामित्रो सुनिः प्रोक्तो गायत्री-छन्द उच्यते ॥ ७० ॥ देवता बीररामोऽसौ बीजाद्याः पूर्वदन्मताः । मूछ-मध्रविभागेन न्यामान्हरदा विचक्षणः ॥ ७९ ॥ शरं धनुषि संधाय तिष्ठन्तं

रावणोन्मुखम् । वज्रपाणि स्थारूढं रामं ध्यास्वा जपेन्मनुम् ॥ ७२ ॥ तारं नमी भगवते श्रीरामाय पदं बदेव । सारकत्रक्षणे चोक्ता मां सारय पदं बदेत् ॥ ७३ ॥ नमस्तरात्मको मञ्जश्रतुर्विशतिवर्णकः । बीजाविकं यथा-पूर्व सर्व क्योत्पर्डणवत् ॥ ७४ ॥ कामखारो नित्रश्रेव ततो भगवतेप्रम् । रामचन्द्राय चोचार्य सकलेति पदं वदेत् ॥ ७५ ॥ जनवश्यकरायेति स्वाहा ं कामात्मको मनुः । सर्ववश्यकरो मन्नः पञ्चविंशतिवर्णकः ॥ ७६ ॥ आदौ तारेण संयुक्तो मन्नः पड्डिशद्शरः । अन्तेऽपि तारसंयुक्तः सप्तविंशतिवर्णकः ॥ ७७ ॥ तारं नमो भगवते रक्षोप्नविशदाय च । सर्वविष्ठान्स्समुश्चार्य निवा-रय पद्द्वयम् ॥ ७८ ॥ स्वाहान्तो मञ्जराजोऽयमष्टाविंशतिवर्णकः । अन्ते तारेण संयुक्त एकोनिविश्वदक्षरः ॥ ७९ ॥ आदी स्ववीजसंयुक्ताकेशहर्णात्मको मनुः । अन्तेऽपि तेन संयुक्त एकश्रिशाःमकः स्मृतः ॥ ८० ॥ रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । भो दशास्यान्तकासमकं श्रियं दापय देहि मे ॥ ८१ ॥ आनुष्टम ऋषी रामरुजन्दोऽनुष्ट्रप देवता । रां बीजमस्य यं शकिरिष्टार्थे विनियोजयेत्॥ ८२ ॥ पादं हृदि च विन्यस्य पादं शिरसि विन्यसेत्। शिखायां पञ्जभिन्यंस्य त्रिवणैः कववं न्यसेत् ॥ ८३ ॥ नेत्रयोः पञ्चवणैश्व दापयेत्यसम्बते । चापबाणधरं इयामं समुप्रीविषभीषणम् ॥ ८४ ॥ इत्वा रावणमायान्तं कृतत्रैलोक्यरक्षणम् । रामभद्गं हृदि ध्याखा दशस्त्रं जपेन्म-नुम् ॥ ८५ ॥ वदेहाशस्थायेति विग्रहेनि परं ततः । सीतापरं समुदूत्य बलुभाय ततो बदेत् ॥ ८६ ॥ घीमहीति बदेत्तको रामश्रापि अचीदयात् । तारादिरेषा गायत्री मुक्तिमेव प्रयच्छति ॥ ८७ ॥ मायादिरपि वैदृष्ट्यं रामा-दिश्व श्रियःपदम् । मदनेनापि मंयुक्तः स मोहयति मेदिनीम् ॥ ८८ ॥ पञ्ज त्रीणि पडणेंश्च त्रीणि चरवारि वर्णकैः । चरवारि च चतुर्वणें-रक्रन्यासं प्रकल्पयेत् ॥ ८९ ॥ बीजध्यानादिकं सर्वे कुर्यात्पङ्वणेवस्क्रमात् । तारं नमी भगवते चतुर्था रघुनन्दनम् ॥ ९० ॥ रक्षोव्यविशदं तद्वनमधुरेति वदेत्ततः । प्रसम्रवदनं केन्तं वदेदमिततेजसे ॥ ९१ ॥ बळरामी चतुर्धन्ती विष्णुं हेन्तं नतिस्तनः । शोको मालामनुः सप्तचरवारिशज्ञिरक्षरैः ॥ ९२ ॥ ऋषिरछन्दो देवतादि ब्रह्मानुष्टुभराघवाः । सप्ततुंससद्य पद्दुरुद्धसंख्यै: चडक्र-क्सू ॥ ९३ ॥ ध्यानं दशाक्षरं प्रोक्तं लक्षमेकं जपेन्मनुस् । श्रियं सीतां चत्रध्येन्तां स्वाहान्तोऽयं पदश्चरः ॥९४॥ जनकोऽस्य ऋषिश्छन्दो गायत्री देवता मनोः। सीता भगवती प्रोक्ता श्री बीजं निवाक्तिकम् ॥ ९५ ॥ कीलं सीता चतु-र्थ्यन्तिमिष्टार्थे विनियोजयेत् । दीर्वस्वरयुताचेन पडङ्गानि प्रकल्पयेत् ॥ ९६ ॥ स्वर्णभामम्बुजकरां रामालोकनतत्पराम् । ध्यावैत्पदकोणमध्यस्यरामाङ्कोपरि कोभिताम् ॥ ९७ ॥ छकारं तु समुद्धः छक्ष्मणाय नमोन्तकः । अगस्यन्द-

पिरस्याथ गायत्रं छन्द उच्यते ॥ ९८ ॥ उक्ष्मणो देवता घोको हं बीतं शिक्तस्य हि । नमस्तु बिनियोगो हि पुरुषार्थंचतुष्ट्ये ॥ ९९ ॥ दीर्घमात्रा स्वतीजेन यहक्वानि प्रकृष्यंत् । दिशुनं स्वर्णकृषिरततुं पद्मनिमेक्षणम् ॥१००॥ धनुवाणधरं देवं रामाराधनतरपरम् । अकारं तु समुद्धत्य भरताय नमोन्तकः ॥ १०१ ॥ अगस्यऋषिरस्याय शेषं पूर्ववदाचरेत् । भरतं श्यामलं शान्तं रामसेवापरायणम् ॥ १०२ ॥ धनुवाणधरं वीरं कैकेशीतनयं भने । शं बीतं तु समुद्धत्य शत्रुभायं नमोन्तकः । ऋष्यादयो यथापूर्वं विनियोगोऽरिनिमहे ॥ १०३ ॥ दिशुनं स्वर्णवर्णामं रामसेवापरायणम् । कवणासुरहन्तारं सुनि-न्नातनयं भने ॥ १०४ ॥ हं हन्मांश्चतुर्थंन्तं हृदन्तो मन्नराजकः । रामचन्द्रं ऋषिः प्रोक्तो योजयेरपूर्ववरकमात् ॥ १०५ ॥ द्विशुनं स्वर्णवर्णामं रामसेवापरायणम् । मोश्चीकोपीनसहितं मां ध्यायेद्वामसेवकम् ॥ इति ॥१०६॥ इति रामरहस्थोपनिपदि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

सनकाचा मुनयो हनूमन्तं पत्रच्छुः। आञ्जनेय महाबङ पूर्वोक्तमन्त्राणां पूजापीठमनुब्हीति । इन्मान् होवाच । आदौ पद्गोणम् । तन्मध्ये रामबीजं सश्रीकम् । तद्घीभागे द्वितीयान्तं साध्यम् । बीजाध्वभागे पष्टयन्तं साध-कम् । पार्श्वे दृष्टिबीजे तत्परितो जीवप्राणशक्तिवश्यबीजानि । तत्सर्वे सन्मु-खोन्मुखाभ्यां प्रणवाभ्यां वेष्टनम् । अग्नीशासुरवायव्यपुरःपृष्ठेषु षद्गोणेषु दीर्घभाजि । हृद्यादिमञ्चाः क्रमेण । रां रीं रूं रे रीं रः इति दीर्घभाजि तशुक्तहृद्याचञ्चान्तम्। पद्गोणपार्थे रमामायाबीजे। कोणाग्रे वाराहं हुमिति । तदीजान्तराले कामबीजम् । परिता वाग्भवम् । ततो वृत्तत्रयं साष्ट्रपत्रम् । सेपु दलेषु स्वरानष्टवर्गान्यतिदलं माळामनुवर्णषद्वम् । अन्ते पञ्चाक्षरम्। तहरूकपोलेब्बष्टवर्णान् । पुनरष्टद्रुपम्म । तेषु द्रेषु नारायणाष्टाक्षरो मञ्रः। तहलकपोलेषु श्रीबीजम्। ततो वृत्तम्। ततो द्वादशद्रसम् । तेषु दलेषु / वासुदेवद्वादशाक्षरो मन्नः। तहलकपोलेष्वादिशान्तान् (भादित्यान्)। ततो वृत्तम् । ततः पोडशद्कम् । तेषु दलेषु हुं फद नतिसहितरामद्वादशाक्षरम् । तदलकपोलेषु मायाबीजम् । सर्वत्र प्रतिकपोलं द्विरावृत्त्या हं सं अं मं अमं श्रं अम्। ततो वृत्तम्। ततो द्वात्रिंशहरूपद्मम्। तेषु दलेषु नृसिंहमञ्चरा-जानुष्टुभमञ्चः । तद्दलक्षेत्रोलेष्वष्टवस्वेकादशरुद्धद्वादशादित्यमञ्चाः प्रणवा-दिनमोन्ताश्चनुध्यंन्ताः क्रमेण । तद्दद्विषयद्वारं परितः । ततो रेखात्रययुक्तं मूपुरम् । हादशदिश्च राह्यादि भूषितम् । अष्टनागैरविष्टितम् । चतुर्दिश्च नारसिंहबीजम् । विदिधु बाराहबीजम् । एतत्सर्वात्मकं यस्रं सर्वकामप्रदे

१ खादित्यान्.

मोक्षप्रदं च । एकाक्षरादिनवाक्षरान्तानामेत्रचन्नं भवति । तर्वावरणात्मकं भवति । बद्दोणमध्ये साङ्गं राघवं यजेत् । बद्दोणेष्वक्रैः प्रथमा वृतिः । अष्टद्छमूळे आत्माद्यावरणम् । तद्ये बासुदेवाद्यावरणम् । द्वितीवादः-दुलमुले घृष्ट्याद्यावरणम् । तद्ये इन्मदाद्यावरणम् । द्वादन्नदलेषु बलि-ष्टाचावरणम् । पोडशदलेषु नीलाचावरणम् । द्वात्रिंशहलेषु भ्रुवाचावरणम् । भूपुरान्तरिन्द्राधावरणम् । तद्वहिर्वज्ञाद्यावरणम् । एवमभ्यवर्षं मनुं अपेत् ॥ अथ दशाक्षरादिद्वात्रिंशदक्षरान्तानां मन्नाणां प्रजापीठमुच्यते । आदी षद्वोणम् । तन्मध्ये स्ववीजम् । तन्मध्ये साध्यनामानि । एवं कामनीम-वेष्टनम्। तं शिष्टेन नवार्णेन वेष्टनम्। बङ्गोणेषु परङ्गान्यप्रीशासुरवाय-व्यपूर्वपृष्ठेषु । तस्कपोलेषु श्रीमाये । कोणाग्ने कोधम् । ततो वृत्तम् । ततोऽष्टदलम् । तेषु दलेषु षदसंख्यया मालामनुबर्णान् । तद्दक्षकपोलेषु पोडश स्वराः । तद्वो वृत्तम् । तत्परित भादिक्षान्तम् । तद्वहिर्भूपुरं दिश्च विदिश्च नार्रासंहवाराहे । एतन्महायसम् । साष्ट्यूलाप्रम् । आधारशक्तयादिवेष्णवपीटम् । अङ्गः प्रथमा वृतिः । मध्ये रामम् । वामभागे सीताम् । तरपुरतः शाङ्के शरं च । अष्टदकमूले हनुमदादि द्वितीयावरणम् । पृष्ट्यादितृतीयावरणम् । इन्द्रादिमिश्चतुर्थी । वज्रादिमिः पञ्चमी । एतचन्ना-राधनपूर्वकं दशाक्षरादिमश्रं जरेत् ॥ इति रामरहस्रोपनिषदि नृतीयो-ऽध्यायः ॥ ३ ॥

सनकाथा मुनयो हन्मन्तं पप्रच्छुः । श्रीराममञ्जाणां पुरश्वरणविधमनुब्रहीत । हन्मान्होवाच । नित्यं त्रिषवणस्वायी प्योमूळफलादिभुक् । अथवा
पायसाहारो हविष्याश्वाद एव वा ॥ १ ॥ पड्सेश्व परित्यकः स्वाश्वमोक्तविधि चरन् । वनितादिषु वाक्कमेमनोमिनिःस्पृहः श्रुचिः ॥ २ ॥ भूमिनायी
ब्रह्मचारी नित्कामो गुरुमिक्तमान् । सानप्जाजपध्यानहोमतपंणतस्परः ॥१॥
गुरुपदिष्टमार्गेण ध्यायत्राममनन्यधीः । सूर्येन्दुगुरुदीपादिगोबासणसमीपतः
॥ ४ ॥ श्रीरामसिन्धो मौनी मन्नार्थमजुचिन्तयन् । व्याव्यमोसने स्थित्वा
स्वस्तिकाधासनकमात् ॥ ५ ॥ नुरुसीपारिजातश्रीवृक्षमूरुविकस्परे । प्याश्रमुरुसीकाष्टरद्राक्षकृतमाख्या ॥ ६ ॥ मानृकामाख्या मन्नी मनसैव मनुं
जपेत् । अभ्यव्यं वैष्णवे पीटे जपेदश्वरखश्वकम् ॥ ७ ॥ तपेयेसह्शांशेव
पायसात्तद्वाशातः । जुहुयाद्वोष्टतेनैव भोजयेत्तद्वांताः ॥ ८ ॥ ततः
पुष्पाञ्जितं मूरुमन्नेण विधिवचरेत् । ततः सिद्यमनुर्भूत्वा जीवन्मुक्तो भवेन्मुनिः ॥ ९ ॥ अणिमादिमंजस्वेनं यूनं वश्वसृरिव । ऐहिकेषु च कार्येषु
महापन्सु च सर्वदा ॥ १० ॥ वैव योज्यो राममन्नः केष्टं मोक्षसाधकः ।

१ क्षरादिमनु.

वृद्धिके समनुप्राप्ते मां स्परेक्षामसेवकम् ॥ ११॥ यो रामं संस्परेक्षित्वं भक्त्या मनुपरायणः । तत्याइमिष्टसंतिचै दीक्षितोऽसि मुनीश्वराः ॥ १२॥ वान्छितार्थं प्रदास्वामि मक्तानां राघवस्य तु । सर्वथा जागरूकोऽसि राम-कार्यभुरंधरः ॥ १३॥ इति रामरहस्योपनिषदि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥

सनकाचा सुनयो हन्मन्तं पत्रच्छुः । श्रीराममन्त्रार्थमनुन्हीति । हन्मा-म्होताच । सर्वेषु राममञ्जेषु मञ्जराजः बढश्नरः । प्रकथाय द्विधा विधा चतुर्घा पञ्चधा तथा ॥१॥ पट्सप्तधाष्टधा चैव बहुधार्य व्यवस्थितः । षडक्षरस्य माहात्म्यं शिवो जानाति तस्वतः ॥२॥ श्रीराममञ्जराजस्य सम्यगर्थोऽयमुच्यते । नारायणाष्ट्राक्षरे च शिवपञ्चाक्षरे तथा। सार्थकार्णद्वयं रामी रमस्ते यत्र योगिनः। रकारो बह्वियचनः प्रकाशः पर्यवस्यति ॥३॥ सिखदानन्दरूपोऽस्य परमात्मार्थ बच्चते । व्यक्तनं तिष्कलं ब्रह्म प्राणो मायेति च खरः ॥४॥ व्यक्षनैः खरसंयोगं विद्धि तस्त्राणयोजनम् । रेफो ज्योतिर्मये नसास्कृतमाकारयोजनम् ॥ ५ ॥ मकारोऽभ्युद्यार्थस्वात्स मायेति च कीर्र्यते । सोऽयं बीजं खकं यस्मात्ममायं अक्ष चोच्यते ॥ ६ ॥ सबिन्दुः योऽपि पुरुषः शिवसूर्येन्दुरूपवान् । ज्योति-स्तस्य शिखा रूपं नादः सप्रकृतिर्मतः ॥७॥ प्रकृतिः गुरुपश्रोभौ समायाद्रह्मणः स्मृतौ । बिन्दुनादात्मकं बीज विद्वसोमकलात्मकम् ॥ ८ ॥ अप्तीपोमात्मकं इपं रामबीजे प्रतिष्टितम् । यथैव वटबीजन्यः प्राकृतश्च महाद्रमः ॥ ९ ॥ तथैव रामबीजम्यं जगदेतश्वराचरम् । बीजोक्तसभयार्थस्वं रामनामनि इड्यते ॥ १० ॥ बीजं सायाविनिर्मक्तं पर बह्यति कीर्त्यते । मुक्तिदं साधकानां च मकारो सुक्तिदो मतः ॥ ११ ॥ मारूपत्वादतो रामो सुक्तिसुक्तिफलप्रदः। भाषो रा तत्पदार्थः स्वान्मकरस्वंपदार्थवान् ॥ १२ ॥ तयोः संयोजनमसी-क्षर्थे तावविदो विदुः। नमस्त्वमर्थी विशेषो रामम्तत्पद्मुच्यते ॥ १३॥ असीलार्थे चतुर्थी स्पादेवं मन्नेषु योजयेत्। तस्वमस्पादिवाक्यं तु केवलं मुक्तिदं यतः ॥ १४ ॥ भुक्तिमुक्तिप्रदं चैतत्तसाद्प्यतिरिच्यते । मनुष्वेतेष सर्वेषामधिकारोऽस्ति देहिनाम् ॥ १५ ॥ मुमुक्षूणां विरक्तानां तथा चाश्रमवा-सिनाम् । प्रणवत्वारसदा ध्येयो यतीनां च विशेषतः । राममञ्जार्थविज्ञानी जीवम्मुक्तो न संशयः ॥ १६ ॥ य इमासुपनिषद्मधीते सोऽग्निपूतो भवति । स वायुप्तो भवति । सुरापानात्पृतो भवति । खर्णम्तेयात्पृतो भवति । वकाहत्यापूर्तो भवति । स राममञ्जाणां कृतपुरव्यरणो रामचन्द्रो भवति । तदेतदचाभ्युक्तम् । सदा रामोऽहमस्मीति तत्त्वतः प्रवदन्ति ये । न ते संसारिणो नूनं राम एव न संज्ञयः ॥ ॐ सत्यग्रिखुपनिषत् ॥ ॐ भट्टं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥ इति श्रीरामरहस्योपनिषस्तमासा ॥ (सर्वेसारादि-रामरहस्यान्तप्रनथः ३००० । ईशायास्यादिरामरहस्यान्तप्रनथः ८३४८ )

## रामपूर्वतापिन्युपनिषत् ॥ ५७॥

श्रीरामतापिनीयार्थं अक्तप्येयकछेवरम् । विकछेवरकेवस्यं श्रीराममञ्ज मे गतिः ॥ ॐ भद्रं कर्णेमिरिति शान्तिः ॥

ॐ चिन्मयेऽसिन्महाविष्णी जाते दशरथे हरी । रघोः कुळेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः ॥ १ ॥ स राम इति लोकेष् विद्वन्निः प्रकटीकृतः । राक्षसा येन मरणं यान्ति स्वोद्वेकतोऽथवा ॥ २ ॥ रामनाम अवि ख्यातम-भिरामेण वा पुनः । राक्षसान्मर्स्यक्रपेण राहुर्मनसिजं यथा ॥३॥ प्रभाहीर्ना-स्तथा कृत्वा राज्याहीणां महीभृताम् । धर्ममार्गं चरित्रेण ज्ञानमार्गं च नामतः ॥ ४ ॥ तथा ध्यानेन वैराज्यमश्रयं स्वस्य पूजनात् । तथा रात्यस रामाख्या अवि स्याद्य तस्त्रतः ॥ ७ ॥ रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिद्यामिन । इति रामपदेनासौ परं ब्रह्मामिचीयते ॥ ६ ॥ चिन्मचस्याद्विती-यस्य निष्कलस्याधारीतिणः । उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ ७ ॥ रूपस्थानां देवतानां पुंच्यक्वास्वादिकल्पना । द्विचत्वारिषडष्टानां दश द्वादश्च पोडस ॥ ८ ॥ अष्टादरामी कथिता हस्ताः शङ्कादिभिर्युताः । सहस्रान्ताः म्नथा तासां वर्णवाहनकल्पना ॥ ९ ॥ शक्तिसेनाकल्पना च ब्रह्मण्येवं हि पञ्चभा । कविपतस्य शरीरस्य तस्य सेनादिकव्पना ॥ ६० ॥ अञ्चादीनां वाच-कोऽयं मन्नोऽन्वर्थादिसंज्ञकः। जप्तक्यो मन्निणा नवं विना देवः प्रसीदति ॥ ११ ॥ क्रियाकर्मेज्यकर्तुणामर्थं मन्त्रो वदत्यथ । मननाञ्चाणनान्मन्नः सर्व-वाच्यन्य वाचकः ॥ १२ ॥ सोऽभयस्यास्य देवस्य विग्रहो यम्रकल्पना । विना यंत्रण चेत्यूजा देवता न प्रसीदति ॥१३॥ इति रामपूर्वतापिन्युपनिषदि प्रथ-सोपनिपत् ॥ १ ॥

स्तर्भू वर्गेतिमें योऽनन्तरूपी स्वेनेत भासते। जीवस्वेन समी यस्य सृष्टि स्थितिलयस्य च ॥ १ ॥ कारणस्वेन चिच्छक्या रजःसन्त्रतमोगुणः । यथेव वट्वीजस्थः प्राकृतश्च महान्द्रुमः ॥२॥ तथेव रामजीजस्थं जगदेतस्वराचरम् । रेफारूढा मूर्तयः स्युः शक्तयस्तिस्व एव चेति ॥३॥ इति रामतापिन्युपनिषदि हिर्तायोपनिषत् ॥ २ ॥

सीतारामा तन्मयावत्र पूज्यो जातान्याभ्यां भुवनानि द्विषतः । स्थितानि च प्रहितान्येव तेषु ततो रामो मानवो माययाधात् ॥ ३ ॥ जगस्प्राणायान्सनेऽसी नमः स्थाद्यमस्वैवयं प्रवदेख्याग्गुणेनेति ॥ २ ॥ इति रामतापिन्युपनिपदि तृतीयोपनिषत् ॥ ३ ॥

जीववाची नमो नाम चात्मारामेति गीयते । तदात्मिका या चतुर्थी तथा

मावेति गीवते ॥१॥ मन्नोयं वाचको रामो वाच्यः खान्नोग एतयोः। फलत-श्रैव सर्वेषां साधकानां न संशयः ॥ २ ॥ यथा नामी वाचकेन नासा योऽ-भिमुखो भवेत्। तथा बीजात्मको मन्नो मन्निणोऽभिमुखो मवेत् ॥३॥ बीज-शक्तिं न्यसेइक्षवामयोः सन्योरि । कीलो मध्ये विना भाव्यः स्ववाञ्छाविनि-बीराबान् ॥४॥ सर्वेषासेव मञ्जाणासेष साधारणः क्रमः ।अत्र रामोऽनन्तरूपस्ते-जसा बह्विना समः॥५॥ सस्वनुष्णग्विश्वश्चेद्शीपोमारमकं जगत्। उत्पन्नः सीत-या साति चन्द्रश्चन्द्रिकया यथा ॥६॥प्रकृत्वा सहितः श्यामः पीतवामा जटाधरः। द्विमुजः कुण्डली रक्तमाली भीरो धनुर्धरः ॥ ७ ॥ प्रमञ्जवदनो जेता घृष्ट्य-इक्बिम्बितः । प्रकृत्या परमेश्वर्या जगद्योन्याक्किताक्कभृत् ॥ ८ ॥ हेमाभया ब्रिमुजया सर्वाछंकृतया चिता । श्विष्टः कमलधारिण्या पुष्टः कोसकजात्म-जः॥ ९॥ दक्षिणे कक्ष्मणेनाथ मधनुष्पाणिना पुनः । हेमाभेनानुजेनैव तथा कोणवर्ष भवेत् ॥ १० ॥ तथैव तस्य मञ्जस्य यस्याणुश्र स्वडेन्तया । एवं त्रिकोणक्रपं स्थातं देवा ये समाययुः ॥ ११ ॥ स्तुर्ति चनुश्र जगतः पति करपतरौ स्थितम् । कामरूपाय रामाय नमी मायामयाय च ॥ १२ ॥ नमी वेदादिरूपाय ओद्धाराय नमी नमः । रमाधराय रामाय श्रीरामाया-समूर्तये ॥ १३ ॥ जानकीदेहमूपाय रक्षोन्नाय शुभाक्तिने । भद्राय रघुवी-राय दशास्यान्तकरूपिणे ॥ १४ ॥ रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । भो दशास्यान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते ॥ १५ ॥ रवेमैश्वर्यं दापयाथ संप्रताश्वरिमारणम् । कुर्विति स्तुत्व देवाद्यास्तेन सार्धे सुलं स्थिताः ॥ १६ ॥ स्तवन्त्येवं हि ऋषयसादा रावण आसुरः । रामपत्नी वनस्थां यः स्वनिवृत्य-र्थमाददे ॥ १७ ॥ स रावण इति ख्यानी यहा रावाच रावणः । तद्यानेने-क्षितुं सीतां रामो लक्ष्मण एव च ॥ १८ ॥ विचेरतुस्तदा भूमौ देवीं संदश्य चासुरम् । इत्वा कवन्धं शवरीं गत्वा तस्याज्ञ्या तया ॥ १९ ॥ पृजितो वायुपुत्रेण भक्तेन च कपीश्वरम् । आहूय शंसतां सर्वमाधन्तं रामरुक्ष्मणौ ॥ २० ॥ स तुरामे शक्कितः सन्प्रत्ययार्थं च दुन्दुभेः । विप्रहं दर्शयामास यो रामस्तमविक्षिपत् ॥ २१ ॥ सप्त सालान्विमियाञ्च मोदते राधवस्तदा । तेन हरः कपीन्द्रोऽसौ स रामस्तस्य पत्तनम् ॥ २१ ॥ जगामागर्जदनुजो बालिनो देगतो गृहात्। तदा वाली निर्जगाम तं वालिनसथाहवे ॥ २३॥ निहत्य राष्ट्रवो राज्ये सुप्रीवं स्थापयत्ततः । हरीनाहृय सुप्रीवस्त्वाह जाशा-बिदोऽधुना ॥ २४ ॥ आदाय मैथिलीमच ददताश्वाग्र गच्छत । ततस्ततार इनुमानविष कक्कां समाययो ॥ २५॥ सीतां इष्ट्राऽसुरान्हत्वा पुरं दग्ध्वा

१ त्वमीश्वर्याः

तथा स्वयम् । भागत्व रामेण सह न्यवेदयत तस्वतः ॥ २६ ॥ तदा रामः कोधरूपी तानाहृयाय वानरान् । तैः सार्धमादायासाणि पुरीं कक्कां समा-ययो ॥ २७ ॥ तां हृद्रा तद्वीरोन सार्ध युद्धमकारयत् । घटश्रोत्रसहस्राक्ष-जिन्ह्यां युक्तं तमाइवे ॥ २८ ॥ इत्वा विभीषणं तत्र स्थाप्याथ जनकारमजाम् । आदायाङ्कस्थितां कृत्वा स्वपुरं तैजेगाम सः ॥ २९ ॥ ततः सिंहासमस्यः " सन् द्विभुजो रघुनन्दनः । धनुर्धरः प्रसन्नात्मा सर्वाभरणभूषितः ॥ ३० ॥ मद्रां ज्ञानमधीं याग्ये वासे तेजः प्रकाशिनीम् । ध्रत्वा व्याख्याननिरत्निः न्मयः परमेश्वरः ॥ ३१ ॥ उदग्दक्षिणयोः स्वस्य शत्रुघ्नमरतौ ततः । हनू-मन्तं च श्रोतारमञ्जतः स्याश्रिकोणगम् ॥ ३२ ॥ भरताधस्तु सुत्रीवं शञ्रू-ब्राधी बिभीवणस् । पश्चिमे लक्ष्मणं तस्य एतच्छत्रं सचामरम् ॥ ३३ ॥ तदभसौ तालवन्तकरी न्यसं पुनर्भवेत् । एवं चद्गीणमादी स्वदीर्धाद्विरेष संयतः ॥ ३४ ॥ द्विनीयं वासुदेवाधैराग्नेयादिषु संयुतः । तृतीयं वायुस्तं च सुप्रीवं भरतं तथा ॥ ३५ ॥ विभीषणं लक्ष्मणं च अक्रदं चारिमदेनम् । जाम्बदन्तं च तैर्युक्तस्ततो एष्टिर्जयन्तकः ॥ ३६ ॥ विजयश्च सुराष्ट्रश्च राष्ट्र-वर्धन एव च । अशोको धर्मपालश्च सुमन्नश्रीभरावृतः ॥ ३७ ॥ ततः सह-स्रदाविद्वर्धर्मेज्ञो वरुणोऽनिलः। इन्द्रीशधात्रनन्ताश्च दशभिश्वेभिरावृतः ॥३८॥ बहिस्तदायुषेः पूज्यो नीलादिभिरलंकतः । वसिष्ठवामदेवादिम्निभिः सम्-पासितः ॥ ३९ ॥ एवसुद्देशतः शोकं निर्देशसस्य चाधुना । त्रिरेखापुटमा-लिख्य मध्ये तारद्वयं लिखेन् ॥ ४० ॥ तन्मध्ये बीजमालिख्य तद्धः साध्य-मालिखेत्। द्वितीयान्तं च तस्योध्वं पष्टान्तं साधकं तथा ॥ ४१ ॥ कुरु हुयं च तत्पार्श्वे लिखेद्वीजान्तरे रमाम् । तत्सर्वे प्रणवाभ्यां च वेष्ट्येच्छ्यद्व-द्धिमान् ॥ ४२ ॥ दीर्घभाजि षडसे तु लिखेदीजं हृदादिभिः। कोणपार्थे रमामाये तद्येऽनक्रमालिखेत् ॥ ४३ ॥ क्रोधं कोणामान्तरेषु लिख्य महय-े भितो गिरम्। वृत्तत्रयं साष्ट्रपत्रं सरोजे विलिखेत्स्वरान् ॥ ४४ ॥ केसरे चाष्ट्रपत्रे च वर्गाष्ट्रकमथालिखेत् । तेषु माळामनोर्वर्णान्विलखेद्रिंसंख्यया ॥ ४५ ॥ अन्ते पञ्चाक्षराण्येवं पुनरष्टद्छं छिखेत् । तेषु नारायणाष्टाणीहिस्य तत्केसरे रमाम् ॥ ४६ ॥ तद्वहिद्वांदश्वदलं विलिखेद्वादशाक्षरम् । अथोनमो भगवते वासुदेवाय इत्ययम् ॥ ४० ॥ भादिक्षान्तान्केसरेषु वृत्ताकारेण संखिखेत्। तद्दृष्टिः घोडशद्छं छिल्य तत्केसरे हियम् ॥ ४८ ॥ वर्मास्त्रनति-संयुक्तं दलेषु द्वादद्याक्षरम् । तत्सन्धिष्वरजादीनां मन्नान्मश्री समालिखेत् ॥ ४९ ॥ है सं अं वं लूमें श्रं ज़ंच छिखेत्सम्बक्ततो बहिः । द्वात्रिंशारं

१ सं-सं-सं-सं-वं-सम-अं-नं.

महापर्प नादविन्दुसमायुनम् ॥ ५० ॥ विलिखेन्मश्रराजाणीस्तेषु पत्रेषु यसतः । ध्यायेदष्टवस्तेकादशस्त्रांश्च तत्र वे ॥ ५१ ॥ द्वादशेनांश्च भातारं वबद्वारं च तद्रहिः। भूगृहं वज्रज्ञूलाव्यं रेखात्रयसमन्वितम् ॥ ५२ ॥ द्वारोपेतं च राइयादिमूपितं फणिसंयुतम् । अनन्तो वासुकिश्रेव तक्षः कर्कोटपद्मकः ॥ ५३ ॥ महापद्मश्च राङ्ख्य गुलिकोऽष्टी प्रकीर्तिताः । एवं मण्डलमालिल्य तस्य दिश्च विदिश्च च ॥ ५४ ॥ नारसिंह च वाराहं लिखे-म्मब्रहृयं तथा । कूटो रेफानुम्रहेन्दुनादशक्त्यादिमिर्युतः ॥ ५५ ॥ यो नृसिंहः समारुवातो ग्रहमारणकर्मणि । अन्त्याद्वीश्ववियद्विन्दुनादैवीजं च सीकरम् ॥ ५६ ॥ हुंकारं चात्र रामस्य मालामन्त्रोऽधुनेरितः । तारो नतिश्च निदावाः स्मृतिभेदश्च कामिका ॥ ५७ ॥ रुद्रेण संयुता चिह्नमेघामरविभूषिता । दीर्घा क्रायुता ह्रादिन्यथो दीर्घसमायुता ॥ ५८ ॥ क्षुधा क्रोधिन्यमोवा च विश्व-मेच्यथ मेघया। युक्ता दीघेज्वालिनी च सुसूक्ष्मा मृत्युक्रपिणी ॥ ५९॥ सप्रतिष्ठा ह्यादिनी त्वक्दवेलप्रीतिश्र सामरा । ज्योतिस्तीक्ष्णाग्निसंयुक्ता श्वेतानुस्वारसंयुता ॥ ६० ॥ कामिकापद्येमुलान्तसान्तान्तो यान्त इत्यथ । स सानन्तो दीर्घयुतो वायुः स्कायुतो विषः ॥ ६१ ॥ कामिका कामका र्देयुक्ताथोऽथ स्थिरातपा । तापनी दीर्घयुक्ता भूग्नलोऽनम्नगोऽनिलः ॥६२॥ नारायणात्मकः कालः प्रैगणाभो विद्यया युतः । पीतारातिस्तथा लान्तो योन्या युक्तसतो ननिः ॥ ६३ ॥ सहचत्वारिशद्वर्णगुणान्तःस्युद्धानुः स्वयम् । राज्याभिषिक्तस्य तस्य रामस्योक्तकमालिखेन् ॥ ६४ ॥ इदं सर्वात्मकं यश्चे प्रागुक्तसृषिनेवितम् । सेवकानां मोक्षकरमायुरारोग्यवर्धनम् ॥६५॥ अपुत्राणां पुत्रदं च बहुना किमनेन व । प्राप्तवन्ति क्षणात्सम्यगत्र धर्मादिका-निप ॥ ६६ ॥ इदं रहस्यं परममीश्वरेणापि दुर्गमम् । इदं यन्नं समाख्यातं न देथं प्राकृते जने ॥ ६७ ॥ इति ॥ इति तुरीयोपनिपत् ॥ ४ ॥

2 भृतादिकं शोधयेद्वारपूजां कृत्वा पद्माधासनस्यः प्रसन्धः । अचीविधा-वस्य पीठाधरोध्वेपार्थाचेनं सध्यपद्माचेनं च ॥ १ ॥ कृत्वा सृदुस्द्रश्यसुत्ति, कायां ग्रह्मासने देशिकमचियत्वा । शांक चाधारास्यकां कूर्मनागौ पृथिव्यक स्वामनाथः प्रकल्प्य ॥ २ ॥ विन्नेशं दुर्गा क्षेत्रपाकं च वाणीं बीजादिकांश्चा-मिदेशादिकांश्च । पीठस्याङ्किन्वेच धर्मादिकांश्च नैत्वा पूर्वाधासु दीक्ष्वचेष ॥३॥ मध्ये कमादकेविध्वग्निजांस्युपर्युपर्यादिमरचितानि । रजः सत्वं तम प्रानि वृक्तत्रयं बीजाक्यं कमाद्भावयेष ॥ ४ ॥ साक्षाव्याशास्वप्यथात्मानम-

१ पश्चमोलान्तः. २ तुक्ताघोषः. ३ प्राणाम्मो. ४ नन्दीपूर्वास्तास्तत्तादिश्वचेयेच.

क्तरात्मानं वा परमात्मानमन्तः । ज्ञानात्मानं चार्षवेत्तस्य दिशु माधाविवे ये कलापारतत्त्वे ॥ ५ ॥ संपूजवेद्दिमलादीश्च शक्तीरम्बर्वयेदेवमावाद्दवेख । अङ्गन्यूदानिल्जारोश्च पूज्य पृष्ट्यादिकलोकपालेसद्वेः ॥ ६ ॥ विसद्यायेप्विनिम्मिलिल्जारोश्च पूज्य पृष्ट्यादिकलोकपालेसद्वेः ॥ ६ ॥ विसद्यायेप्विनिम्मिलिल्जार्थयेद्वाधवं चन्द्रनार्थः । मुख्योपद्वादिविविधेश्च पूज्येत्तस्ये जपादीश्च सम्यवप्रकरूप्य ॥ ७ ॥ एवं मृतं जगदाधारभूतं रामं वन्दे सिबद्दानमन्दर्भ्य । गदारिराङ्काल्यपं भवारिं स यो ध्यायेन्मोक्षमामोति सर्वः ॥ ८ ॥ विश्वव्यापी राधवो यस्तदानीमन्तर्भ्ये शङ्क्षकके गदाश्चे । ध्रवा रमान्सिहतः सातुजश्च सपत्तनः सानुगः सर्वलोकी ॥९॥ तद्भक्ता ये लब्धकामांश्च अक्तवा तथा पदं परमं यान्ति ते च । इमा ऋषः सर्वकामार्थदाश्च वे ते पडन्त्यमला यान्ति मोक्षम् ॥१०॥ इति पञ्चमोपनिषद् । चिन्मयेऽसिक्वयोद्धाः । स्तारामावेका । जीववाची घटषष्टः । भूतादिकन्येकाद्यः । पञ्चल्येष्ठ जिनवतिः । इति श्रीरामपूर्वतापिन्युपनिषस्तमासा ॥

### रामोत्तरतापिन्युपनिषत् ॥ ५८ ॥

ॐ बृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्स्यम् । यद्नु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनमिबमुक्तं वै कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां अद्यसर्नम् । तसाद्यत्र कवन गच्छति तदेव मन्येतेनीदं वै कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसद्दनम् । अत्र हि जन्तोः प्राणेषुत्कसमाणेषु रहसारकं बहा व्याच्छे येनामावमृतीभृत्वा मोश्रीभवति । तसाद्विमुक्तमेव निषेवेत । अविभुक्तं न विमुद्धत् । एवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ १ ॥ अथ हैनं भारद्वाजः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं किं तारकं किं तारयतीति । स होवाच याज्ञब-हक्यस्तारकं दीधीनलं विन्दुपूर्वकं दीधीनलं पुनर्मायां नमश्रनदाय नमी भद्राय नम इत्येतद्रक्षात्मिकाः समिदानन्दाख्या इत्युपासितव्यम् । अकारः प्रथमा-क्षरो भवति । उकारो हितीयाक्षरो भवति । भकारस्तृतीयाक्षरो अवति । अर्थमात्रश्चतुर्थाक्षरो भवति । बिन्दुः पश्चमाक्षरो भवति । नादः पष्टाक्षरो भवति । तारकत्वासारको भवति । तदेव तारकं ब्रह्म खं विद्धि । तदेवोपा-सितव्यमिति ज्ञेयम् । गर्भजन्मजरामरणसंसारमहद्भवारसंतारयनीति । तस्मा-दुच्यते पढक्षरं तारकमिति ॥ य एतत्तारकं बहा बाह्मणो नित्यमधीते । पाप्सानं तरति । स मृत्युं तरति । स बहाइत्यां तरति । स अणहत्यां तरति । स बीरहत्यां तरित । स सर्वहत्यां तरित । स संसारं तरित । स सर्वं तरित । सोऽविमुक्तमाश्रितो भवति । स महान्भवति । सोऽमृतत्वं च गच्छति ॥ २ ॥ अत्रेते श्लोका मवन्ति ॥ अकाराक्षरसंभूतः सौमित्रिविधभावनः । उकाराक्षरसंमृतः शत्रुव्रसैजसात्मकः ॥ १ ॥ प्राज्ञात्मकस्तु भरती मकारा-श्वरतंत्रवः । अर्घमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः ॥ २ ॥ श्रीरामसांनि-ध्यवशाक्षगदाधारकारिणी । उत्पत्तिस्थितसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम् ॥३॥ सा सीता भवति देया मुखप्रकृतिसंज्ञिता । प्रणवत्वात्प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥४॥ इति ॥ जोमिस्येतदश्वरमिदं सर्वे तस्योपव्याख्यानं भूतं भव्यं मविष्यदिति सर्वमोकार एव । यचान्यश्विकालातीतं तद्व्योकार एव । सर्व होतद्रहा । अयमारमा वहा सोऽयमारमा चतुष्पाजागरितस्थानी बहिःप्रज्ञः सताक्र एकोनविंशतिमुखः स्थूछभुग्वैचानरः प्रथमः पादः ॥ स्वप्रस्थानो-अतः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्त भुक् तैजसो द्वितीयः पादः ॥ यश्च सुसी न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वमं पश्यित तत्सुषुसम् । सुषु-सस्यान एकी भूतः प्रज्ञानधन एवानन्दमयी द्यानन्द्रभुक् चेती सुखः प्राज्ञ-स्तृतीयः पादः ॥ एष सर्वेश्वर एव मर्वज्ञ एवोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाष्यया हि भूतानाम् । नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रश् नाप्रज्ञं न प्रज्ञानघनमदृश्यमव्यवहार्यमग्राह्यमरुक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकाः स्मत्रखयसारं प्रपञ्जोपक्षमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते । स आरमा स विश्वेयः सदोज्वलोऽविद्यातस्कार्यहीनः स्वात्मबन्धहरः सर्वदा द्वैतरहित आनन्द्रूपः सर्वाधिष्ठानसैन्मात्रो निरस्ताविद्यातमोमोहोऽहमेवेति संभाव्या-हमोत्तरस्थरपरंत्रका रामचन्द्रश्चिद्रारमकः । सो इमोन्तद्रामभद्रपरंज्योतीरसो-**ऽहमोमित्यास्मानमादाय मनसा बहा**णेकीकुर्यान् ॥ सदा रामोऽहमसीति तश्वतः प्रवदन्ति ये । न ते संसारिणो नूनं राम एव न मंश्रयः ॥ इत्युपनि-षस् ॥ य एवं वेद स मुक्ती भवतीति याज्ञवल्क्यः ॥ अथ हैनमत्रिः प्राय्छ याज्ञवहन्यं य पृषीऽनन्तोऽव्यक्तपरिपूर्णानन्दैकचिदातमा तं कथमहं विजा-नीयामिति । स होवाच याज्ञवल्क्यः । सोऽविमुक्त उपास्योऽयम् । एपोऽन-न्तोऽध्यक्त आस्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति । सोऽविमुक्तः किसन्प्रतिष्ठित इति । वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति ॥ का वै वरणा का च नासीति । जन्मान्तरकृतान्सर्वान्दोषान्वारयतीति तेन वरणा भवनीति । सर्वानिन्दियकृतान्यापाश्चाशयतीति तेन नासी भवनीति । कतमञ्चास्य स्थानं भवनीति । अवोर्घाणस्य च यः सन्धिः स एष धौरुर्वेकस्य परस्य 🔻 सन्धिर्भवतीति । एतद्वै सन्धि सन्ध्यां ब्रह्मविद उपासत दूति । सोऽविमुक्त उपास्य इति । सोऽविमुक्तं ज्ञानमाचष्टे यो वा एतदेवं वेद ॥ भव तं प्रस्युवाच । श्रीरामस्य मनुं काइयां जजाप वृषभध्वजः । मन्यन्तर-

१ सचामात्री.

सहस्त्रेस्तु जपहोमार्चनादिभिः ॥ १ ॥ ततः प्रसन्तो भगवान्त्रीरामः प्राह शंकरम् । कृणीष्य यदमीष्टं तहास्यामि परमेखर ॥ २ ॥ इति ॥ अभ सिकः दानन्दारमानं श्रीराममीश्वरः पप्रच्छ । मणिकर्ण्या मस क्षेत्रे गङ्गायां वा तटे प्रनः । भ्रियेत देही तजनतोर्भुक्तिनांऽतो वरान्तरम् ॥ ३ ॥ इति ॥ अथ स होबाच श्रीरामः ॥ क्षेत्रेऽसिंस्तव देवेश यत्र कुत्रापि वा मृताः । कृमिकीटा-द्योऽप्याञ्च मुक्ताः सन्तु न चान्यथा ॥ ४ ॥ भविमुक्ते तव क्षेत्रे सर्वेषां मुक्तिसिद्धये । अहं संनिहितस्तत्र पाषाणश्रतिमादिषु ॥ ५ ॥ क्षेत्रेऽस्मिन्यो-ऽर्षयेद्धक्या मध्रेणानेन मां शिव । बहाहत्यादिपापेप्रयो मोक्षयिष्यामि मा-श्च: ॥ ६ ॥ श्वलो वा ब्रह्मणो वापि ये लमन्ते चढश्चरम् । जीवन्तो सध-सिद्धाः स्युर्मुका मां प्राप्नुवन्ति ते ॥ ७ ॥ मुमूर्वोईक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम् । उपदेश्यासे मन्मन्नं म मुक्तो भनिता शिव ॥ ८ ॥ इति श्रीराम-चन्द्रेणोक्तम् ॥ अथ हैनं भारद्वाजो याज्ञवल्क्यमुवाचाथ केर्मच्नैः स्तुतः श्रीरा-मचन्द्रः श्रीतो भवति । स्वात्मानं दर्शयति तान्नो ब्रृहि भगविश्वति । स होवाच याज्ञवल्कयः ॥ पूर्व सत्यलोके श्रीरामचन्द्रेणैव शिक्षितो ब्रह्मा पुनरे-तया गाथया नमस्करोति ॥ विश्वरूपघरं विष्णुं नारायणमनामयम् । पूर्णा-नन्दैकविज्ञानं परं बद्धास्त्ररूपिणम् ॥ मनसा संस्परन्बद्धा तुष्टाव परमेश्वरम् । ॐ यो हु वै श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्वैतपरमानन्द आत्मा बरपरं ब्रह्म भूभंबः सुदस्तकी व नमो नमः ॥ १ ॥ यथा प्रथममन्नीकाबाबन्ती तथा सर्वमञ्जेषु ज्ञातन्त्री ॥ यश्चाखण्डैकरसारमा ॥२॥ यश्च ब्रह्मानन्दासृतम् ॥३॥ यत्तारकं ब्रह्म ॥ ४ ॥ यो ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वरो यः सर्वदेवारमा ॥ ५ ॥ ये सर्वे वेदाः साङ्गाः सशासाः सेतिहासपुराणाः ॥ ६ ॥ यो जीवान्तरात्माः ॥ ७ ॥ यः सर्वभूतान्तरात्मा ॥ ८ ॥ ये देवासुरमनुष्यादिभावाः ॥ ९ ॥ ये मस्सम्हर्माचवताराः ॥ १० ॥ योऽन्तःकरणचतुष्टयारमा ॥ ११ ॥ यक्ष प्राणः ॥ १२ ॥ यश्च यमः ॥ १३ ॥ यश्चान्तकः ॥ १४ ॥ यश्च मृत्युः ॥१५॥ यद्यामृतम् ॥ १६ ॥ यानि च पश्च महाभृतानि ॥ १७ ॥ यः स्थावरजङ्ग-मातमा ॥ १८ ॥ ये पञ्चाप्तयः ॥ १९ ॥ याः सप्त महाव्याहृतयः ॥ २० ॥ या विद्या ॥ २९ ॥ या सरस्वती ॥ २२ ॥ या लक्ष्मीः ॥ २३ ॥ या गौरी ॥ २४ ॥ या जानकी ॥ २५ ॥ यस त्रैकोक्यम् ॥ २६ ॥ यः सूर्यः ॥ २७ ॥ यः सोमः ॥ २८ ॥ यानि च नक्षत्राणि ॥ २९ ॥ ये च नव ग्रहाः ॥ ३० ॥ ये चाष्टी लोकपालाः ॥ ३१ ॥ वे चाष्टी वसवः ॥ ३२ ॥ ये चेकादश कृताः ॥ ३३ ॥ ये च द्वादशादित्याः ॥ ३४ ॥ यवा भूतं भववं भविष्यत् ॥ ३५ ॥ यह्रुक्षाण्डस्य बहिन्यीसम् ॥ ३६ ॥ यो हिरण्यगर्भः ॥३७॥ या प्रकृतिः ॥३८॥ यश्चोंकारः ॥ ३९ ॥ याश्चरास्त्रोऽर्धमात्राः ॥ ४० ॥ यः परमपुरुषः ॥ ४१ ॥

बश्च महेश्वरः ॥ ४२ ॥ बश्च महादेवः ॥४३॥ य ॐ नमी भगवते वासुदेवा-य ॥ ४४ ॥ यो महाबिष्णुः ॥४५॥ वः परमात्मा ॥ ४६ ॥ यो विज्ञानात्मा ॥४७॥ ॐ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्वेतपरमानन्द आरमा । यः सचि-दानन्दाहैतेकचिदास्मा मूर्भुवः सुवन्तस्मै वै नमो नमः ॥ इति तान्त्रह्मात्रवीत् । सप्तचत्वारिंशनमञ्जीतिसं देवं स्तुवध्वम् । ततो देवः त्रीतो भवति । स्वारमानं दर्शयति । तसाच प्तेर्मेश्वेनियं देवं स्ताति स देवं पश्यति । सोऽमृतत्वं च गच्छतीति महोपनिषत् ॥ ५ ॥ अथ हैनं भारद्वाजो याज्ञवरुम्यमुपसमेत्यो-वाच श्रीराममञ्जराजस्य माहारम्यमनुबृहीति। स होवाच याश्चवस्नयः । स्वत्र-काशः परंज्योतिः स्वानुभूत्यैकविनायः। तदेव रामचन्द्रस्य मनोराद्यक्षरः स्मृतः ॥ १ ॥ अखर्ण्डकरमानन्दस्तारकब्रह्मवाचकः । रामायेति सुविश्लेयः सत्यानन्द्चिदान्मकः ॥ २ ॥ नमःपदं सुविज्ञेयं पूर्णानन्दैककारणम् । सदा नमन्ति हृद्ये सर्वे देवा मुमुक्षवः ॥ ३ ॥ इति ॥ य एवं मन्नराजं श्रीरामचन्द्रपद्रश्वरं नित्यमधीते । सोऽग्निप्तो भवति । स वायुप्तो अवति । स आदिसप्तो मर्वात । स मोमप्तो भवति । स ब्रह्मप्तौ भवति । स बिष्णुपूर्तो भवति । स रुद्रपूरी भवति । सर्वेईबै-सर्वेक्रतुमिरिष्टवान्भवति । तेनेतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि सफलानि सर्वान्त । श्रीरामचन्द्रमनुस्म-रणेन गायव्याः शतसहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति । प्रणवानामयुनकोटि-जपा भवन्ति । दश पूर्वान्दशोत्तरान्युनाति । स पश्चिपावनी भवति । स महान्भवति । सोऽमृतत्वं च गच्छति ॥ अप्रैते श्लोका भवन्ति । गाणपरबेषु र्शिपेषु शाक्तसौरेप्वभीष्टदः । वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममन्नः फलाविकः ॥ ४॥ गाणपत्यादिमञ्जेषु कोटिकोटिगुणाधिकः । मञ्जलेत्वप्यनायासफलदोऽयं पट-क्षरः ॥ ५ ॥ पडक्षरोऽयं मञ्जः स्वात्सर्वाधीधनिवारणः । मञ्जराज इति प्रोक्तः सर्वेपासुत्तमोत्तमः ॥ ६ ॥ कृतं दिने यदुरितं पक्षमासर्तुवर्षजम् । सर्वे दहति नि दोप तुल्राशिमिवानलः ॥ ७ ॥ बहाहत्वासहस्राणि ज्ञानाज्ञानकृतानि च । स्वर्णसेयसुरापानगुरुतल्पायुतानि च ॥ ८ ॥ कोटिकोटिसहस्वाणि उपपातक-जान्यपि । सर्वाण्यपि प्रणश्यन्ति राममन्त्रानुकीर्तनात् ॥ ९ ॥ भूतप्रेतपिशाः चाचाः कृष्माण्डब्रह्मसभाः । दूरादेव प्रधावन्ति राममञ्जूषभावतः ॥१०॥ ऐहलाँकिकमश्चर्य खर्गांचं पारलाँकिकम् । कैवल्यं सगवस्वं च मन्नोऽयं साध-विष्यति ॥ ११ ॥ माम्यारण्यपश्चमत्वं संचितं दुरितं च यत् । मद्यपानेन बरपापं तद्प्याञ्च विनाशयेत् ॥ १२ ॥ अभस्यमक्षणोत्पन्नं मिध्याज्ञानसमु-

१ तूनाचलमेबा.

ज्ञबम् । सर्वे बिलीयते राममञ्जलाखैव कीर्तनात् ॥ १३ ॥ श्रोत्रियखर्णहर-णाद्यस पापसुपस्थितम् । रत्नादेश्वापहारेण तद्व्याश्च विनाशयेत् ॥ १४ ॥ बाक्षणं क्षत्रियं वैदयं द्युदं इत्वा च किल्बिपम् । संचिनोति नरो मोहाराधन-दपि नाशयेत् ॥ १५ ॥ गत्वापि मातरं मोहादगम्याध्येव योचितः। उपास्या-नेन मन्नेण रामम्तर्पि नाशयेत् ॥ १६ ॥ महापातकपापिष्ठसङ्गत्मा संचितं च यत् । नाशयेत्तत्कथालापशयनासनभोजनैः ॥ ३७ ॥ पितृमातृबधोत्पद्धं बुद्धिपूर्वमधं च यत्। तदनुष्टानमात्रेण सर्वमेतद्विलीयते ॥ १८॥ यःत्रयागा-दितीर्थोकप्रायश्चित्तशतैरपि । नैवापनोद्यते पापं तद्प्याश्च विनाशयेत् ॥१९॥ पुण्यक्षेत्रेषु सर्वेषु कुरुक्षेत्रादिषु स्वयम् । बुद्धिपूर्वमयं कृत्वा तद्याञ्च विना-शयेत् ॥ २० ॥ कृष्कुँसत्तपराकाधैर्नानाचान्द्रायणैरपि । पापं च नापनोधं यत्तद्दयाञ्च विनाशयेत् ॥ २१ ॥ भारमतुन्यसुवर्णादिदानैर्बह्नविधैरपि । किचिद्व्यपरिक्षीणं तद्व्याशु विनाशयेत् ॥ २२ ॥ अवस्थात्रितयेप्वेव बुद्धिपूर्वमधं च वन् । तन्मञ्रसारणेनैव निःशेपं अविलीयते ॥ २३ ॥ अव-स्थात्रितयेष्वेवं मूळवन्धमञ्जं च यत् । तत्तनमञ्जोपदेशेन सर्वमेतरप्रणश्यति ॥ २४ ॥ भावस्ववीजदोपाश्च नियमातिक्रमोद्भवाः । स्त्रीणां च पुरुषाणां च मञ्जेणानेन नाशिताः ॥ २५ ॥ येषु येष्विप देशेषु रामभद्र उपास्यते । हुर्सिक्षादिसयं तेषु न भवेत् कदाचन ॥ २६ ॥ शान्तः प्रसम्बदनो द्वाकोधो भक्तवस्मलः। अनेन मदशो मन्त्रो जगस्त्वपि न विद्यते॥ २७॥ सम्बगाराधितो रामः प्रसीदत्येव सत्वरम् । ददात्वायुष्यमेश्वर्धमन्ते विष्णु-पदं च यत् ॥ २८ ॥ तदेतद्दवाभ्युक्तम् । ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मि-न्देवा अधि विश्वे निपेदुः । यम्तक्ष वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुत्त इमे समासते । तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः । दिवीव चक्षुराततम्। तद्विप्रासी विषम्यवी जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्थत्परमं पदम् । ॐ सस्यमित्युपनिषत् ॥ ६ ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥

**इति श्रीरामोत्तरतापिन्युपनिवस्समासा** ॥

वासुदेवोपनिषत् ॥ ५९ ॥

यत्सर्वहृदयागारं यत्र सर्वे प्रतिष्ठितम् । बस्तुतो यक्षिराधारं वासुदेवपदं भजे ॥ ॐ भाष्यायन्त्विति श्वान्तिः ॥

ॐ नमस्कूत्र भगवाद्वारदः सर्वेश्वरं वासुदेवं पप्रच्छ अधीहि भगवलूर्ध-पुण्ड्विधिं द्रव्यमश्रस्थानादिसहितं मे बूहीति । तं होवाच भगवान्यासुदेवो बैकुण्डस्थानादुरपक्षं मम प्रीतिकरं मझकैबेबादिभिश्वीरितं विष्णुचन्दनं म-माङ्गे प्रतिदिनमालिसं गोपीभिः प्रश्लाकनाद्गोपीचन्दनमाख्यातं मदङ्गलेपनं पुण्यं चक्रनीयोन्तःस्थितं चक्रसमायुक्तं पीतवणे मुक्तिसाधनं भवति । अध गोपीचन्दनं नमस्कृत्वोद्धस्य । गोपीचन्दन पापन्न विष्णुदेहसमुद्रव । चक्रा-क्कित नमस्तुम्यं धारणान्मुक्तिदो भव । इसं मे गङ्गे इति जलमादाय विष्णी-क्रिमिति मर्दयेत् । अतो देवा अवन्तु न इत्येतन्मक्रविष्णुगायञ्या केशवा-दिनामभिनी धारयेत । ब्रह्मचारी बानप्रस्थो वा छलाटहृद्यकण्ठबाहुमुलेषु वैष्णवगायभ्या कृष्णादिनामिभर्या धारयेत् । इति त्रिवारमिमछय शङ्क्य-क्रगदापाणे द्वारकानिकयाच्युत । गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम् । इति धात्वा गृहस्थी कळाटादिद्वादशस्थलेध्वनामिकाङ्कत्या वैष्णवगायभ्या केशवादिनामभिना धारयेत्। त्रहाचारी गृहस्यो वा लळाटहृदयकण्डवाह-मुलेषु वैष्णवगायम्या कृष्णादिनामभिर्वा धारयेत् । यतिसर्जन्या शिरोळळा-टहृद्येषु प्रणवेनैव धारयेत्। ब्रह्माद्यस्त्रयो मृतंयिन्तस्रो व्याहृतयस्त्रीणि छन्दांसि त्रयोऽप्रय इति ज्योतिष्मन्तस्रयः कालास्तिलोऽवस्थास्रय भारमानः पुण्डास्त्रय अध्वी अकार उकारी मकार एते प्रणवमयी वेपुण्डास्तदातमा सदे-वरोमिति । तानेकथा समभवत् । अर्ध्वमुखमयत इत्योंकाराधिकारी । तसार-हुर्षपुण्डं धारयेत् । परमहंसी ललाटे प्रणवेनकम् ध्वेपुण्डं वा धारयेत् । तस्वप्रदीपप्रकाशं स्वात्मानं पत्रयन्योगी मन्तायुज्यमवाग्नोति । अथ वा म्यलहृदयपुण्डमध्ये वा हृदयकमलमध्ये वा । तस्य मध्ये वहिक्षिता अणी-योध्वी व्यवस्थिता । नीलतोयदमध्यस्थाद्विष्ठलेखे भास्तरा । नीवारशुकः बसन्यी परमारमा व्यवस्थित इति । अतः पुण्डस्थ हृदयपुण्डरीकेषु तमभ्य-सेत्। क्रमादेवं स्वात्मानं भावयेन्यां परं हरिम् । एकाग्रमनसा यो मां ध्यायते हरिमध्ययम् । हृत्पक्कते च खात्मानं स मुक्तो नात्र संशयः । सद्ग-पमद्वयं ब्रह्म आदिमध्यान्तविजितम् । स्वप्रभं सिखदानन्दं मसया जानाति चाव्ययम् । एको विष्णुरनेकेषु जङ्गमस्थावरेषु च । अनुस्यूतो वसत्यास्मा भूतेव्वहमवस्थितः। तेलं तिलेपु काष्टेषु विद्वः श्रीरे वृतं यथा। गन्धः पुष्पेषु भूनेषु तथारमावस्थितो हाहम् । बहारन्ध्रे अवीर्मध्ये हृद्ये चित्र्वि हरिस् । गोपीचन्दनमालिप्य तत्र ध्यात्वाप्र्यात्परम् । ऊर्ध्वदण्डोर्ध्वरेताश्च अर्ध्वपुण्डो-ध्वयोगवान् । अर्थे पदमवाश्रोति यतिरूर्ध्यचतुष्कवान् । इत्येतिश्वति ज्ञानं मजनया सिष्यति खबम् । नित्यमेकाप्रमक्तिः स्याहोपीचन्दनधार-णात् । त्राक्षणानां तु सर्वेषां वेदिकानामनुत्तमम् । गोपीचन्दनवारिभ्यामू-ध्वेपुण्यं विवीयते । यो गोपीचन्द्रनाभावे तुल्सीमूलमृत्तिकाम् । मुसुक्षुर्धाः रवेशित्रमपरोक्षात्मसिद्धवे । अतिरात्राप्रिष्टीत्रमस्मनाधेर्भसित्रमिदं विष्णु-

स्नीणि पदेति मञ्जैर्वेष्णवगायभ्या प्रणवेनोद्धुकनं कुर्यात् । एवं विधिना गोपी-चन्दनं च धारयेत् । यस्वधीते वा स सर्वपातकेभ्यः पूतो भवति । वाष-बुद्धिस्तस्य न जायते । स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति । स सर्वेषेत्रैर्याजितो भवति । स सर्वेदेवैः पूज्यो भवति । श्रीमचारायणे मन्यचस्रका मिकस्य भवति । स सम्यग् शानं च कन्ध्या विष्णुसायुज्यमवामोति । व च पुनरा-वर्तते न च पुनरावर्तते इत्थाह भगवान्वासुदेवः । यस्वेतद्वाधीते सोप्ये-चमेव भवतीत्यों सत्यमित्युपनिषत् ॥ ॐ आप्यायन्तिवतिक्वान्तिः ।

इति वासुदेवोपनिषस्समामा ॥

## मुहलोपनिषत् ॥ ६० ॥

श्रीमत्पुरुपस्कार्थं पूर्णानन्दकलेवरम् । पुरुपोत्तमविख्यातं पूर्ण ब्रह्म भवाम्यहम् ॥ वाङ्मे मनसीति शान्तिः॥

ॐ पुरुषसुक्तार्थनिर्णयं च्याल्यास्यामः पुरुषसंहितायां पुरुषसुक्तार्थः संग्रहेण प्रोच्यते । सहस्रशीर्थेत्वत्र सशब्दोऽनन्तवाचकः । अनन्तयोजनं प्राह दशाकुकवचस्तथा ॥ १ ॥ तस्य प्रथमया विष्णोर्देशतो व्याप्तिरीरिता । द्विती-यया चास्य विष्णोः काळतो व्यातिरुच्यते ॥ २ ॥ विष्णोर्मोक्षप्रदर्श्व च कथितं तु तृतीयया । एतावानिति मञ्जेण वैभवं कथितं हरेः ॥ ३ ॥ एतेनैव व मन्नेण चतुर्व्यहो विभाषितः । त्रिपादित्यनया प्रोक्तमनिरुद्धस्य वैभवम् ॥ ४ ॥ तसाद्विराहित्यनया पादनारायणाद्धरेः । प्रकृतेः पुरुषस्वापि समुत्पत्तिः प्रदर्शिता ॥ ५ ॥ यत्पुरुषेणेत्वनया सृष्टियज्ञः समीरितः । सप्तास्यासन्परिश्वयः समिध्य समीरिताः ॥६॥ तं यज्ञमिति मञ्जेण सृष्टियज्ञः समीरितः । अनेनैव च मन्नेण मोक्षय समुदीरितः ॥ ७ ॥ तस्मादिति च मन्नेण जगरसृष्टिः समी-रिता । वेदाहमिति मन्नाभ्यां वैभवं कथितं हरेः ॥ ८ ॥ यहेनेस्युपसंहारः सृष्टेमीक्षरा चेरितः। य एवमेतजानाति स हि मुक्ती भवेदिति॥ ९॥ १॥ भय तथा मुद्रछोपनिषदि प्रवस्तकस्य वैभवं विखरेण प्रतिपादितम् । बासु-देव इन्हाय भगवज्ज्ञानमुपदिश्य पुनरपि सुक्षमश्रवणाय प्रणताबेन्द्राय पर-मरहस्यभूतं पुरुषसुकाभ्यां खण्डह्याभ्यामुपादिशत् । द्वी सण्डाबुच्येते । योध्यमुक्तः स पुरुषो नामरूपज्ञानागोचरं संसारिणामतिदुर्ज्ञेयं विषयं विहास क्षेत्रादिमिः संक्षिप्रदेवादिजिहीर्चया सङ्ग्रककावयवकस्याणं रप्टमात्रेण मोश्चदं वेषमाद्दे । तेन वेषेण भूम्यादिलोकं ब्याप्यानम्तवोजनमत्यतिष्ठत् । पुरुषो नारायणो भूतं मध्यं भविष्यवासीत् । स एव सर्वेशं मोक्षद्धासीत् । स व

सर्वसाम्महिन्नो ज्यावान् । तसाख कोऽपि ज्याबान् । महानुस्य भारमानं चतुर्भो कृत्वा त्रिपादेन परमे न्योन्नि बासीत् । इतरेण चतुर्थेनानिरुद्धनारा-यणेन विश्वान्यासन् । स च पादनारायणो जगत्सर्षु प्रकृतिमजनयत् । स स-सदकायः सन्सृष्टिकम् न जलिवान् । सोऽनिरुद्धनारायणसस्म सृष्टिमुपादिश्वत् । बहांसावेन्द्रियाणि याजकानि ध्यारवा कोशभूतं दृढं ग्रन्थिकलेवरं इविध्यांत्वा मा हिम्भेजं ध्यात्वा वसंतकालमाज्यं ध्यात्वा ग्रीप्मिम्मं ध्यात्वा शरहतं रसं ध्यात्वैवमग्नौ हुत्वाङ्गस्परात्किलेवरो वज्रं हीव्यते । ततः स्वकार्यान्सर्व-प्राणिजीवानसञ्चा पश्चाद्याः प्राद्भेविष्यन्ति । ततः स्थावरजङ्गमात्मकं जगञ्ज-बिष्यति । एतेन जीवात्मनीयोगेन मोक्षप्रकारश्च कथित इत्यनुसंधेयम् । य इमं सृष्टियज्ञं जानाति सीक्षप्रकारं च सर्वमायुरेति ॥ २ ॥ एको देवो बहुधा निषष्ट भजायमानो बहुधा विजायते । तमेतमग्निरित्यध्वयंव उपासते । यज्ञ-रिखेप दीदं सर्वे युनिक । सामेति छन्दोगाः । पृतस्मिन्हीदं सर्वे प्रतिष्ठितम् । बिषमिति सर्पाः । सर्पं इति सर्पविदः । अर्गिति देवाः । स्थिरिति अनुष्याः । मायेत्यसुराः । स्वधेनि पितरः । देवजन इति देवजनविदः । रूपमिति गन्धर्वाः । गन्धर्वे इत्यप्सरसः । तं यथायथोपासने तथेव भवति । तस्माद्रा-सणः पुरुषरूपं परंबद्धीबाहमिति भावयेत । तह्यो भवति । य एवं बेद ॥३॥ तहक तापत्रयातीतं घट्टोशविनिर्मुकं पद्वभिवितितं पञ्चकोशातीतं घडभाव-विकारश्चमवेमादिसर्वविकश्चणं भवति । तापत्रयं त्वाध्यात्मिकाशिमौर्गिकाः बिदैविकं कर्तकर्मकार्यज्ञानज्ञानज्ञेयभोक्तभोगमोग्यमिति जिविधम् । त्वङ्गां-संशोणितास्थित्वायुमजाः पद्वीराः । कामकोधलोभमोहमदमात्सर्यमित्यविष-श्रुर्गः । असमयप्राणमयमनीमयविज्ञानमयानन्द्रमया इति पञ्चकोशाः । प्रिवारमञ्जननवर्धनपरिणामक्षयन।शाः पङ्भावाः । अश्वनायापिपासाशोकमो-इजरामरणानीति पदुर्भयः। कुळगोत्रजातिवर्णाश्रमरूपाणि पद्द अमाः। एतचोगेन परमपुरुषों जीवो भवति नान्यः । य एतत्पनिषदं नित्यमधीते सोऽप्रियुतो भवति । स बायुयुतो भवति । स आदित्यपुतो भवति । अरोगी भवति । श्रीमांश्र भवति । पुत्रपीत्रादिभिः समृत्रो भवति । विद्वांश्र भवति । महापातकारपुतो भवति । सुरापानारपुतो भवति । अगम्यागमनारपुतो भवति । मातृगमनात्प्नो भवति । दुहितृश्रुपाभिगमनात्पुतौ भवति । स्वर्ण-स्तेवात्पूतो भवति । वेदिजनमहानात्पूतो भवति । गुरोरश्चश्रूपणात्पूतो भवति । अयाज्ययाजनारपूर्ती भवति । अभध्यभक्षणारपूर्ती भवति । उप्रप्रतिप्रहा-त्युतो भवति । परदारगमनात्युतो भवति । कामकोधलोभमोहेर्प्यादिमिर-बाधितो भवति । सर्वेभ्यः पायेभ्यो युक्तो भवति । इह जन्मनि पुरुपो भवति ठकादितरपुरुषस्कार्थमतिरहस्यं राजगुद्धं देवगुद्धं गुद्धादपि गुद्धातरं नादी-

क्षितायोपदिशेत्। नान्चानाय। नायक्षशीकाय। नावैष्णवाय। नायोगिने। न बहुभाविणे। नाप्रियवादिने। नासंवस्तरवेदिने। नामुष्टाय। नानपीस-वेदायोपदिशेत्। गुरुप्येवंविष्कुची देशे पुण्यनक्षत्रे प्राणानायम्य पुरुर्षभ्यायक्षुपसन्नाय शिष्याय दक्षिणकर्णे पुरुषस्कार्यमुपदिशेद्विद्वान्। न बहुभो बदेत्। यातयामो भवति। असकृत्कर्णमुपदिशेत्। एतरकुर्वाणोऽष्येता-ष्मापकश्च इह जन्मनि पुरुषो भवतीत्युपनिषत्॥ ॐ वाद्या मनसीति शान्तिः॥

इति सुद्रलोपनिषस्तमाक्षा ॥

# क्याण्डिल्योपनिषत् ॥ ६१ ॥

शाण्डित्योपनिपत्रोक्तयमाचष्टाङ्गयोगिनः। यद्वोधाधान्ति कैवल्यं स रामो मे परा गतिः॥ अभद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः॥

शाण्डित्यो ह वा अथर्वाणं पप्रच्छात्मलाभोपायभूतमष्टाक्रयोगमनुब्रहीति । स होवाचाथर्वा यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्योऽहा-ङ्गानि । तत्र दश यमाः । तथा नियमाः । आसनान्यष्टी । त्रयःप्राणायामाः । तत्राहिंसामत्याखेयबद्धावयंद्याजपक्षमाधृतिमिताहारशीचानि दश । तत्र हिसा नाम मनोवाकायकर्मभिः सर्वभृतेषु सर्वदा क्रेश्चजननम् । सस्यं नाम सनोवाकायकर्मिभर्भृतहिनयथार्थामिभाषणम् । अस्तेयं नाम म-नोवाकायकर्मितः परद्रव्येषु नि.स्पृहा । ब्रह्मचर्यं नाम सर्वावस्थासु सनो-वाकायकर्मीभः सर्वत्र मधुनत्यागः । द्या नाम सर्वभूतेषु सर्वत्रानुप्रहः । आर्जवं नाम मनोवाक्कायकर्मणां विहिताविहितेषु जनेषु प्रवृत्तो निवृत्तो वा एकरूपत्वम् । क्षमा नाम त्रियात्रियेषु सर्वेषु ताडनपूजनेषु सहनम् । धृति-र्नामार्थहाना स्वेष्टवन्युवियोगे तत्त्राक्षा मर्वत्र चेनःस्थापनम् । मिताहारो नाम चतुर्थाशावशेषकसुक्तिस्थमधुराहारः । शीचं नाम हिविधं बाह्यमान्तरं चेति । तत्र मृजलाम्या बाह्यम् । मनःगुद्धरान्तरम् । तद्ध्यारमविद्यया लभ्यम् ॥ १ ॥ तपःसन्तोषास्तिक्यदानेश्वरपूजनासिद्धान्तश्रवणहीमातिज्ञपो वतानि दश नियमाः । तत्र तपो नाम विध्युक्तकृष्णुनान्द्रायणादिमिः शरी-रशोपणम् । संतोषो नाम यहच्छालाभसंतुष्टिः । अमिक्षान्यं नाम बेदोक्तघ-मांधर्मेषु विश्वासः । दानं नाम न्यायार्जितस्य धनधान्यादेः श्रद्धवार्थभ्यः

१ तिः प्राणायामाः।

अदानम् । ईश्वरपूजनं नाम प्रसम्बन्धभावेन यथाशक्ति विष्णुरुद्रादिपूजनम् । सिद्धान्तश्रवणं नाम वेदान्तार्थविचारः । हीनाम वेदलीकिकमार्गकुत्सित-कर्मणि छजा। मतिनाम वेद्विहितकर्ममार्गेषु श्रद्धा। जपो नाम विधिव-द्वुक्रपदिष्टवेदाविरुद्धमन्त्राभ्यासः । तद्विविधं वाचिकं मानसं चेति । मानसं ह्य मनसा ध्यानयुक्तम् । वाचिक द्विविधमुचिरुपांशुभेदेन । उचैरुचारणं षथोक्तफलम् । उपाञ्च सहस्रगुणम् । सानसं कोटिगुणम् । वतं नाम वेदो-क्तविधिनिषेधानुष्टाननेयत्यम् ॥ २ ॥ स्वस्तिकगोमुखपद्मवीरासिहभद्भक्तम-युराल्यान्यासनान्यष्टा । स्वस्तिकं नाम-जानुवीरन्तरे सम्यक्षावा पाइतले उमे । ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥ ३ ॥ सब्वे दक्षिणगुरुफं त पृष्टपार्श्व नियोजयेन् । दक्षिणेऽपि तथा सन्यं गोमुख गोमुखं यथा ॥२॥ अङ्गष्टेन निबक्षीयाद्धस्ताभ्यां व्युक्तमेण च। ऊर्वोरुपरि शाण्डिल्य कृत्वा पाइतले उसे। पद्मासन भवेदेत सर्वेषामपि पुजितम् ॥ ३॥ एकं पादम-यकस्मिन्विन्यस्योक्ण संस्थितः । इतरस्मिन्या चोहं वीरासनम्दीरितम् ॥ ४ ॥ दक्षिणं मव्यगृरुफेन दक्षिणेन तयेतरम् । हस्ता च जान्त्रोः संस्थाप्य ्र स्वाङ्गलीश्र प्रसायं च ॥ ५ ॥ व्यक्तवक्रो निरीक्षेत नामाधं स्ममाहितः । सिंहासन अयेदेतत्पृतितं योगिभिः सदा ॥ ६॥ योनि वासेन संपीट्य मेदादुपरि दक्षिणम् । भ्रमध्ये च मनोलक्ष्यं सिद्धासनमिद भवेत् ॥ ७ ॥ गुरुकी तु बूपणस्याधः सीवन्याः पार्श्वयोः क्षिपेत । पादपार्श्वे तु पाणिभ्याः इदं बध्वा स्तिश्रष्ठम् । भद्रामनं भवेदेतासर्वव्याधिविपापहम् ॥ ८॥ संपीड्य सीविनीं सुद्रमां गुल्फेनव तु सत्यतः । सन्यं दक्षिणगृरकेन मक्ता-सनमुदीरितम् ॥ ९ ॥ अवष्टभ्य घरां सम्यक्तलाभ्यां तु करद्वयोः । हम्तयोः कुर्परी चापि स्थापयेकाभिपार्श्वयोः ॥ ५० ॥ समुक्रतक्षिरःपादो दण्डव-क्रोक्ति संस्थितः । मयुरासनमेतत् सर्वपापप्रणाशनम् ॥ ११ ॥ शरीरान्त-र्गताः सर्वे रोगा विनश्यन्ति । विषाणि जीर्थन्ते । येन केनासनेन सुख-धारणं भवत्यशक्तस्तरमाचरेत्। येनासनं विजित जगन्नयं तेन विजितं भवति । यमनियमाभ्यां संयुक्तः पुरुषः प्राणायामं चरेत् । तेन नाड्यः शदा भवन्ति ॥ ३ ॥ अथ हैनमथर्वाणं शाण्डिस्यः एप्रच्छ केनोपायेन नाड्यः शुद्धाः स्युः । नाड्यः कतिसंख्याकाः । तासामुत्पत्तिः कीदृशी । सास कान वायविक्तप्रन्ति । तेषां कानि स्थानानि । तत्कर्माणि कानि । देहे यानि यानि विज्ञातस्यानि तत्सर्व मे ब्रहीति । स होवाचाथवी । अथेदं शरीरं पण्णवत्य इलासमकं भवति । शरीरात्याणो द्वादशाङ्कुलाधिको भवति । शरीरस्यं प्राणमधिना सङ् योगाभ्यासेन समं न्यूनं वा यः करोति स योन

१ अन्यृन वा.

गिपुङ्गवो भवति। देहमध्ये शिखिस्थानं त्रिकोणं तप्तजाम्बूनदप्रभं मनु-प्याणाम् । चतुष्पदां चतुरस्रम् । विहङ्गानां वृत्ताकारम् । तन्मध्ये शुभा तन्त्री पावकी शिखा तिष्ठति । गुदाह्रयञ्चलाद्ध्यं मेहाह्रयञ्चलाद्धो देहमध्यं मनुष्याणां भवति । चतुष्पदां हन्मध्यम् । विहगानां तुन्दमध्यम् । देहमध्य नवाङ्गुल चतुरहुलमुत्सेधायतमण्डाकृति । तन्मध्ये नामिः । तत्र हादशास्यतं चक्रम् । तचक्रमध्ये पुण्यपापप्रचोदितो जीवो अमित । तन्तुपञ्चरमध्यस्थल्तिका यथा अमित तथा चासौ तत्र प्राणश्चरति । देहेऽ-सिलीवः प्राणारूढो भवेत् । नाभेन्तिर्यगधकः वै कुण्डलिनीस्थानम्। अष्टप्रकृ-तिरूपाष्ट्रधा कुण्डलीकृता कुण्डलिनी शक्तिभवति । यथावद्वायुमंचारं जला-बादीनि परितः स्कन्धः पार्श्वेषु निरुष्यनं मुखेनैव समावेष्ट्य बहारन्धं योग-काले चापानेनाग्निना च स्फुरांत । इदयाकारा महोध्वला ज्ञानरूपा भवति । मध्यस्थकुण्डलिनीमाश्रित्य मुख्या नाड्यश्चतुर्दश भवन्ति । इडा पिङ्गला सपमा मरस्वती बारुणी पूपा हस्तिजिह्ना यशस्त्रिनी विश्वोदरी कुट्टः शङ्किनी पयम्बिती अलम्बया गाम्धारीति नाड्यश्चतुर्देश भवन्ति । तत्र सुपुन्ना विश्व-वारिणी मोक्षमार्गेति चाचक्षते । गुदम्य पृष्ठभागे बीणादण्डाश्रिता मूर्भपर्यन्तं बहार-ें बे बेहेया व्यक्ता सुक्ष्मा वैष्णवी भवति । सुपुन्नायाः सव्यभागे इडा तिष्ठति । दक्षिणभागे पिद्रला इडायां चन्द्रश्वरति । पिङ्गलायां रविः । तमो-रूपश्चनद्वः । रजोरूपो रविः । विषभागो रविः । अमृतभागश्चनद्वमाः । तावेव सर्वकाल धत्ते । सुपुन्ना कालभोक्त्री भवति । सुपुन्ना पृष्ठपार्श्वयोः सरस्व-तीकुह भवतः । यशस्विनीकुहुमध्ये वारुगी प्रतिष्ठिता भवति । पूपासरस्वती-मध्ये पयस्त्रिनी भवति । गान्धारीसरस्त्रतीमध्ये यशस्त्रिनी भवति । कन्दम-येऽलम्बुमा भवति । सुपुमापूर्वभागे मेदान्तं कुटूर्भवति । कुण्डलिन्या अध-श्लोध्व वारुणी सर्वगामिनी भवति । यशस्विनी साम्या च पादाक्रुष्ठान्तमि-ज्यते । पिङ्गला चौध्वंगा याम्यनासान्तं भवति । पिङ्गलायाः पृष्ठतो याम्य-नेत्रान्तं पूपा भवति । याम्यकर्णान्तं यशन्विनी भवति । जिह्वाया अर्ध्वान्तं सरस्वती भवति । आसव्यकणीन्तम्ध्वेगा शङ्किती भवति । इडाप्रष्टभागाःस-व्यनेत्रान्तगा गान्धारी भवति । पायुमूलाद्धोर्ध्वगालम्बुसा भवति । एताश्च चतुर्दशस् नाडीप्वन्या नाट्यः संभवन्ति । तास्वन्यासास्वन्या भवन्तीति विज्ञेयाः॥ यथाश्वरथादिपत्रं शिराभिवर्यासमेव शरीर नाडीभिवर्यासम् । प्राणा-पानसमानोदानव्याना नागकुर्मकुकरदेवदत्तधन क्षया एते दश वायवः सर्वासु नाडीपु चरन्ति । आस्यनासिकाकण्ठनाभिपादाइष्टद्वयकुण्डस्यधश्रीध्वभागेषु प्राणः संचरति । श्रोत्राक्षिकटिग्रुफद्याणगलस्किन्द्दोषु व्यानः संचरति । गु :-

१ इ.इ.नाकाश. २ शानरूप. ३ रन्ध्रीत वि.

मेहोरुजानुहरवृषणकटिजङ्गानाभिगुदाध्यगारेष्वपानः संचरति । सर्वसंघिस्य उदानः । पादहस्तवोरपि सर्वगान्नेषु सर्वव्यापी समानः । भुक्ताबरसादिकं गा-त्रेप्रिना सह व्यापयन्द्रिससतिसहस्रेषु नाडीमार्गेषु चरन्समानवायुर्गाना सह साङ्गोपाङ्गकलेवरं व्यामोनि । नागादिवायवः पञ्चन्वगस्थ्यादिसंभवाः । तुन्दस्थं जलमन्नं च रसादिषु समीरितं तुन्दमध्यगतः प्रागस्तानि पृथक्ष्यात् । अग्ने-हपरि जलं स्थाप्य जलोपयंश्वादीनि संस्थाप्य स्वयमपानं संप्राप्य तेनेव सह मारुतः प्रयाति देहमध्यगतं ज्वलनम् । वायुना पाछितो बह्निरपानेन शनैर्दे-हमध्ये ज्वलति । ज्वलनो ज्वालामिः प्राणेन कोष्ठमञ्चगतं जकमस्युष्णम-करोत् । जलोपरि समर्पितव्यक्षनसंयुक्तमश्चं विद्वसंयुक्तवारिणा पक्तमकरोत्। तेन स्वेदमुत्रजलरक्तवीर्यरूपरमपुरीवादिकं प्राणः पृथक्ष्यीत् । समानवायुना सह सर्वासु नाडीपु रमं व्यापयञ्चासरूपेण देहे वायुश्वरति । नवभिन्यांमरन्धेः शरीरस्य वायवः कुर्वन्ति विष्मुत्रादिविसर्जनम् । निश्वासोच्क्रासकासश्च प्राण-कर्मोच्यते । विष्मुत्रादिविसर्जनमपानवायुकर्मे । हानोपादानचेष्टादि व्यानकर्मे । देहस्योक्तयनादिकमुदानकर्म । शरीरपोपणादिक समानकर्म । उद्गारादि नाग-कर्म । निमीलनादि कुर्मकर्म । क्षुत्करण कृकरकर्म । तन्द्रा देवः त्तकर्म । श्रेद्मादि धन अयकर्म । एवं नाडीम्थानं वाय्स्थान तत्कर्म च सम्याज्ञात्वा नाडीसशोधनं कुर्यात्॥ ४॥ यमनियमयुतः पुरुषः सर्वसङ्गविदार्जतः कृतविद्यः सह्यधर्मरतो जितकोधो गुरुगुश्रुपानिस्तः पितृमातृविधेयः स्वाश्रमोक्तसदा-चारविद्व रिछक्षितः फलमूलोद्कान्वित तपोवनं प्राप्य रम्बदेशे ब्रह्मघोपसम-न्विते स्वधर्मनिरतष्ठक्षविस्ममावृते फलमृलपुष्पवारिभिः सुमंपूर्णे देवायतने नदीतीरे प्रामे नगरे वाणि सुर्शाभनभठ नात्युचनीचायतमस्पद्वारं गोमया-दिलिसं सर्वरक्षासमन्दिनं कृत्वा तत्र वेदान्तश्रवण कुर्वन्योगं समारभेत् । भादो विनायकं संपूज्य खेष्टदेवतां नग्वा पूर्वोक्तासने स्थिग्वा प्राद्मुख उदयुखी वापि मृहासनेषु जितासनगर्ना विद्वान्समग्रीविशरोनासाग्रहम्ब्रमध्ये शश्मः द्विम्बं पश्यक्षेत्राभ्यामस्तं पिबेत् । द्वाद्शमात्रया इडया वायुमापूर्योद्रे स्थितं उवाङावलीयुनं रेफविन्दुयुक्तमक्षिमण्डलयुनं ध्यायेट्रचयेत्पङ्गलया । पुनः पिक्रलयापूर्य कुम्मित्वा रेचयेदिहया । त्रिचतुःखिचतुःसप्तत्रिचतुर्मासप्यन्तं त्रिमंषिषु तदन्तरालेषु च षदकृत्व आचरेन्नाडीशुद्धिर्भवति । ततः शरीरे लघु-र्दाप्तिविद्वविद्वनादाभिव्यक्तिभविति ॥ ५ ॥ प्राणापानसमायोगः प्राणायामो भवति । रेचकप्रकदुरभकभेदेन स त्रिविधः । ते वर्णारमकाः । तस्मास्प्रणव एव प्राणायामः पद्माचासनस्यः पुमाबासाग्रे शशभृद्धिम्बज्योत्स्राजालवि-वानिताकारमूर्ती रक्ताङ्गी इसवाहिनी दण्डहस्ता बाला गायत्री भवति । उकारमूर्तिः श्वेताङ्गी तादर्यवाहिनी युवती चक्रहस्ता सावित्री भवति । मन्

कारमृतिः कृष्णाङ्गी वृषभवाहिनी वृदा त्रिशुलधारिणी सरस्वती भवति । अकारादिश्रयाणां सर्वकारणमेकाक्षरं परंज्योतिः श्रणवं अवतीति ध्यायेत्। इस्या बाह्याद्वायुमापूर्व पोडशमात्राभिरकारं चिन्तयनपूरितं बायुं चतुःष-ष्टिमात्राभिः कुम्भयि वोकारं ध्यायनपूरितं पिङ्गळया द्वात्रिंशन्मात्रया मकार-मृतिंध्यानेनैवं क्रमेण पुनः पुनः कुर्यात् ॥ ६ ॥ अथासनदृढो योगी वशी मितहिताशनः सुपुन्नानाडीस्थमलशोषार्थं योगी बद्धपन्नासनी वायुं चन्द्रे-णापूर्व यथाशक्ति कुम्भयित्वा सूर्येण रेचयित्वा पुनः सूर्येणापूर्व कुम्भयित्वा चन्द्रेण विरेच्य यया त्यजेत्तया संपूर्व धारयेत् । तदेते श्लोका भवन्ति । प्राणं प्रागिष्टया पिवेश्नियमितं भूयोऽन्यया रेचयेत्पीत्वा पिङ्गलया समीरणमधी बध्दा त्यजेद्वामया । सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिनाऽभ्यासं सदा तन्वतां शुद्धा नाडि-गणा भवन्ति यमिनां मास्त्रयादृष्वेतः ॥ १॥ प्रातर्भध्यन्दिने सायमधेरान्ने तु कु-म्भकान् । इतिरशीनिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्॥२॥कनीयसि भवेत्स्वेदः कश्पी भवति मध्यमे । उत्तिष्टत्युत्तमे प्राणरोधे पद्मासनं महत् ॥ ३ ॥ जलेन अम-जातेन गात्रमर्दनमा वरेत्। रहता छघुता चापि तस्य गात्रस्य जायते ॥४॥अध्या-सकाले प्रथमं शस्तं शीराज्यभोजनम् । ततोऽभ्यासे स्थिरीभूते न ताविश्वय-मग्रहः ॥ ५ ॥ यथा सिंहो गजो व्याघो भवेहह्यः शनैः शनैः। तथव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम् ॥ ६ ॥ युक्तंयुक्तं त्यजेद्वायुं युक्तयुक्तं च पूर्येत् । वुक्तंत्रकं च बन्नीयादेव सिद्धिमवानुयात् ॥ ७ ॥ यथेष्टधारणाद्वायोरनलस्य प्रदीपनम् । नाडाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाहिशोधनात ॥ ८ ॥ विधिवस्प्रा-णसंयामनीडीचकं विशोधिते । स्पुन्नावटनं भिन्वा सुखाद्विशति मास्तः ॥ ९ ॥ मारुते मध्यमंचारे मनःस्थर्यं प्रजायते । यो मन सुस्थिरो भावः मैवावस्था मनोन्मर्ना ॥ १० ॥ पुरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालन्धराभिधः । 🏿 कुम्भकान्ते रेचकादी कर्तव्यस्तृहियाणकः ॥ ११ ॥ अधन्तात्कुञ्चनेनाह्य कण्ठसंकीचने वृते । मध्ये पश्चिमतानेन स्याप्प्राणी ब्रह्मनाडियः ॥ १२ ॥ अपानमृर्वमृत्याप्य प्राणं कण्ठादधो नयन् । योगी जरावितिर्मुकः पोडशो वयमा भवेत ॥ १३ ॥ सुखासनस्यो दक्षनाड्या बहिःस्यं पवन समाकृष्या-केशमानखात्रं कुम्भयिन्या सध्यनाच्या रेचयेत् । तेन कपालशोधनं वातनाडीगतसर्वरोगमर्वविनाशनं भवति । हृद्यादिकण्ठपर्यन्तं नासाभ्यां शनः पवनमाञ्चय यथाशक्ति कुम्भयित्वा इष्टया विरेज्य गच्छंसि-ष्टन्कुर्यात् । तेन श्रेष्महरं जठराग्निवर्धनं भवति । वक्कण सीस्कारपूर्वकं बायुं गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भयित्वा नासाभ्यां रेचयेन । नेन क्षुतृष्णालस्यनिद्राः न जायते । जिह्नया वायुं गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भयित्वा नासाम्यां रेच-येत्। तेन गुल्मप्रीइज्वरिपत्तश्चधादीनि नश्यन्ति ॥ अथ कुम्मकः । स

द्विचिवः सहितः केवलश्चेति । रेचकप्रकयुक्तः सहितः तद्विवर्जितः केवलः । केवछसिद्धिपर्यन्तं सहितमभ्यसेत् । केवछकुम्भके सिद्धे त्रिषु लोकेषु न तस्य दुर्छमं भवति । केवलकुरभकात्कुण्डलिनीबोघो जायते । ततः कृशवपुः प्रमध्यवद्नो निर्मछलोचनोऽभिव्यक्तनादो निर्मुक्तरोगजालो जिनबिन्दुः पट्ट-क्रिभवति । अन्तर्रुक्ष्यं बहिर्दृष्टिनिमेषोन्मेषवर्जिता । एपा सा वैष्णवी सुद्रा सर्वतचेषु गोपिता ॥ १४ ॥ अन्तर्रुक्यबिलीनचित्तपवनो योगी सदा वर्तते दृष्ट्या निश्रस्तारया बहिरधः पश्यञ्चपश्यन्नपि । मुद्रेयं खलु खेचरी भवति सा लक्ष्येकताना शिवा श्र्याश्र्यविवजितं स्फुरति सा तस्वं पदं वेष्णवी ॥ ३५ ॥ अर्थोन्मीलितलोचनः स्थिरमना नासाग्रदत्तेक्षणश्चन्द्रार्कावपि ली-नतामुपनयन्त्रिपन्द्रभावोत्तरम् । ज्योतीरूपमशेषवाद्यरहितं देर्शप्यमानं परं तस्वं तत्परमन्ति वस्तुविषयं शाण्डिस्य विद्धीष्ट्र तत् ॥ १६ ॥ तारं ज्योतिषि संयोज्य किंचितुच्चमयन्भवी । ५वीन्यासस्य मार्गोऽयमुन्मनीकारकः क्षणात् ॥ १७ ॥ तस्मारखेचरीमुद्रामभ्यसेत्। तत उन्मनी भवति । ततो योग-निद्रा भवति । रूब्धयोगनिद्रस्य योगिन कालो नाम्नि । शक्तिमध्ये मनः कृत्वा शक्ति मानसमध्यगाम् । मनमा मन आलोवय शाण्डिल्य त्यं सुखी भव ॥ १८ ॥ समध्ये कुरु चारमानमारममध्ये च व कुरु । सर्व च खमयं कृत्वा न किंचिदपि चिन्तय ॥ १९ ॥ बाह्यचिन्ता न कर्तव्या तथैवान्तरचिन न्तिका। सर्वेचिन्तां परित्यज्य चिन्मात्रपरमो भव ॥ २०॥ कपूरमनले यहासैन्धवं सिंठिछे यथा। तथा च लीयमानं स मनन्तर्वे विलीयते॥२३॥ होयं सर्वप्रतीतं च तज्ज्ञानं मन उच्यते । ज्ञान होयं समं नष्टं नान्यः पन्धा द्वितीयकः ॥ २२ ॥ ज्ञेयवस्तुपरित्यागाद्विछयं याति मानसम् । मानसे विकयं याते कवल्यमविशिष्यते ॥ २३ ॥ द्वी क्रमी चित्तनाशस्य योगी ज्ञानं मुनीश्वर । योगस्तुद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेश्वणम् ॥२४॥ तस्तिश्विरोधिते नूनमुपशान्त मनो भवेन् । मनःस्पन्दोपशान्सायं संसारः प्रविष्ठीयते ॥२५॥ सूर्यालोकपरिस्पन्दकान्तौ व्यवहतिर्यथा । शास्त्रसज्जनसंपर्कवैराग्याभ्यासयो-गतः ॥ २६ ॥ अनास्थायां कृतास्थायां पूर्व संसारवृत्तिषु । यथाभिवाञ्छित-ध्यानाचिरमेकतयोहितात् ॥ २७ ॥ एकतस्त्रहडाम्यासात्माणस्पन्दो निरुध्यते । प्रकाशनिकायामाहृहाभ्यासादखेदजात् ॥२८॥ एकान्तध्यानयोगास मनःस्प-न्दो निरुष्यते । ओक्कारोक्कारणप्रान्तशब्दतत्त्वानुभावनात् । सुपुप्ते संविदा ज्ञाते प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ २९ ॥ तालुमुलगतां यहाजिह्वयाक्रम्य घण्टिकाम् । ऊर्ध्वरन्ध्रं गते प्राणे प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥३०॥ प्राणे गछितसंविक्ती तासूर्घ द्वादकाम्तरो । अभ्यासात्र्ध्वरन्ध्रेण प्राणस्यन्दो निरुष्यते ॥ ३१ ॥ द्वादशा-कुरुपर्यम्से नासाग्रे विमलेऽम्बरे । संविद्दृशि प्रशास्यन्यां प्राणस्पन्दी

निरुध्वते ॥ ३२ ॥ भूमध्ये तारकाछोकशान्तावन्तमुपागते । चेतैनैकतने बहे प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ ३३ ॥ ओमित्येव यदुकृतं ज्ञानं क्रेयात्मकं शिवम् । असंस्पृष्टविकल्पांशं प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ ३४ ॥ चिरकाछं हृदेकान्तब्योम-संवेदनान्मने । अवासनमनोध्यानात्प्राणस्पदो निरुव्यते ॥ ३५ ॥ एमिः क्रमेस्तथान्येश्च नानासंकल्पकल्पितैः । नानादेशिकवक्कस्थैः प्राणस्पन्दो निरु-ध्यते ॥ ३६॥ आकुञ्चनेन कुण्डलिन्याः कवादमुद्धाळा मोक्षद्वारं विभेद्येत्। येन मार्गेण गन्तव्यं तद्वारं मुखेनाच्छाच प्रमुप्ता कुण्डलिनी कुटिलाकारा सर्पवहेष्टिता भवति । सा शक्तिर्येन चालिता स्थारस तु मुक्ती भवति । सा कुण्डलिनी कण्डोध्वंभागे सुप्ता चेद्योगिनां मुक्तये भवति । बन्धनागाधी मृहानाम् । इहादिमार्गहृयं विद्वाय सुयुद्धामार्गेणागच्छेत्तहिष्णोः परमं पदम् । महदभ्यसनं सर्व मनोयुक्तं समभ्यसेत् । इतरत्र न कर्तच्या मनोयुक्ति-र्मनी विणा ॥३७॥ दिवा न पूजये द्विष्णुं रात्रौ नैव प्रपूजयेत् । सततं पूजयेदिष्णुं दिवारात्रं न पूजयेत् ॥३८॥ सुविरो ज्ञानजनकः पञ्चस्रोतःसमन्वितः । तिष्ठते खेचरी मुद्रा वं हि शाण्डित्य तां भज ॥३९॥सव्यदक्षिणनाडीस्थो मध्ये चरति मारुतः । तिष्ठतः खेचरी सुद्रा तस्मिन्स्थाने न संशयः ॥ ४० ॥ इडापिङ्गक-योर्मध्ये शुन्यं चैवानिलं प्रसेत् । तिष्टनी खेचरी मुद्रा तत्र सत्यं प्रनिष्टितम् ॥ ४३ ॥ सोमसूर्यद्वयोर्मध्ये निरालम्बतले पुनः । संस्थिता ब्योमचके सा मदा नामा च खेचरी ॥ ४२ ॥ छेदनचालनदाहैः फलां परां जिह्नां कृत्वा दृष्टि भ्रमध्ये स्थाप्य कपालकुहरे जिह्ना विपरीतगा यदा भवति तदा खेचरी मदा जायते । जिह्ना चित्तं च खे चरति तेनोध्वेचिह्नः पुमानस्तो भवति । वामपादमुलेन योनि संपीड्य दक्षिणपादं प्रसार्य तं कराभ्याः एखा नासाभ्यां वायुमापूर्व कण्डनन्धं समारोध्योर्णतो (?) बायुं धारयेत् । तेन सर्वक्षेत्रहानिः । ततः पीयुषमिव विषं जीर्थते । क्षयगुरमगृदावर्तजीर्णत्व-गादिदोषा नश्यन्ति । एष प्राणजयोपायः सर्वमृत्यूपद्यातकः । वामपादपार्षण योनिस्थाने नियोज्य दक्षिणचरणं वामोरूपरि संन्थाप्य वायुमापूर्व हृदये जुबुक निधाय योनिमाकुक्ष्य मनोमध्ये यथाशक्ति धारियत्वा स्वात्मानं भावयेत् । तेनापरोक्षांसिद्धिः । बाह्यात्प्राणं समाकृष्य पुरियत्वोदरे स्थितम् । नाभिमध्ये च नासाप्रे पादाक्रुष्टे च यरनतः ॥ ४३ ॥ धारयेन्मनसा प्राणं सन्ध्याकालेषु वा सदा । सर्वरोगविनिर्मुको भवेद्योगी गतक्रमः ॥ ४४ ॥ नासाप्रे वायुवि-जयं भवति । नाभिमध्ये सर्वरोगविनाशः । पादाक्रुष्ठधारणाच्छरीरलघुताः भवति । रसनाद्वायुमाकृष्य यः पिबेत्सततं नरः । अमदाही त न स्थातां

१ संकल्पे मानसे. २ देशिकस्कैश.

मध्यन्ति स्याध्यस्तथा ॥ ४५ ॥ सन्ध्ययोर्जाहाणः काले वायुमाकृष्य यः पिवेत । त्रिमासात्तस्य कस्याणी जायते वाक् सरस्वती ॥४६॥ एवं पण्मासा-भ्यामास्तर्षरोगनिवृत्तिः । जिह्नया वायुमानीय जिह्नामुले निरोधयेत् । यः पिवेदसृतं विद्वान्सकलं भद्रमञ्जते ॥ ४०॥ आत्मन्यात्मानमिडया घारयित्वा अ्वोन्तरे । विमेश त्रिद्शाहारं व्याधिस्थोऽपि विमुच्यते ॥ ४८ ॥ नाडीभ्यां बायमारोप्य नाभी तुन्दस्य पार्श्वयोः । घटिकैकां बहेचस्तु व्याधिभिः स विमुच्यते ॥ ४९ ॥ मासमेकं त्रिसन्ध्यं तु जिह्नयारोप्य मारुतम् । विभेध त्रिद्शाहारं धारयेत्न्द्मध्यमे ॥ ५० ॥ ज्वराः सर्वेऽपि नश्यन्ति विषाणि विविधानि च । मुहुर्तमिप यो नित्यं नासामे मनमा सह ॥ ५१ ॥ सर्वे तर्ति पाष्मानं तस्य जन्मशतार्जितम् । वारमंयमात्सकलविपयज्ञानं भवति । नासाग्रे चित्तमंबमादिन्द्रलोकज्ञानम् । तद्धश्चित्तसंयमाद्ग्निलोकज्ञानम् । पश्चिष चित्रसंयमाग्सवंद्योकज्ञानम् । श्रोत्रं चित्रस्य मंयमाद्यमलोकज्ञानम्। तत्पार्धे संबमान्निर्कतिलोकज्ञानम् । पृष्ठमागे संबमाहक्वलोकज्ञानम् । वामकर्णे संबसाद्वायुलोकजानम् । कण्टे संबमान्सोमलोकजानम् । वामच-क्षुषि संयमाध्छिवलोकज्ञानम् । मृधिं मंयमाद्रहालोकज्ञानम् । पादाधोभागे संबमादतललोकज्ञानम् । पादे संयमाहितललोकज्ञानम् । पादसन्धी संब-मानितलकोकज्ञानम् । जङ्के संयमान्स्तकलोकज्ञानम् । जानौ संयमान्महा-तललोकज्ञानम् । उरी चित्तसंयमाद्रसातललोकज्ञानम् । कटी चित्तसंयमा-त्तलातलकोकज्ञानम् । नाभौ चित्तमंयमाङ्गलोकज्ञानम् । कुक्षौ मंयमाङ्गव-लींकज्ञानम् । हृद्दि चित्तस्य संयमात्स्वलांकज्ञानम् । हृद्योध्वभागे चित्तसं-यमान्महर्लोकज्ञानम् । कण्टे चित्तमंयमाजनीलोकज्ञानम् । धमध्ये चित्त-संयमात्तपोलोकज्ञानम् । मुद्धिं चित्तसंयमात्मखलोकज्ञानम् । धर्माधर्मसंय-मादतीतानागतज्ञानम् । तत्तजनतुध्वनौ चित्तसंयमास्तवेजनतुरुनज्ञानम् । संचितकर्मणि चित्रसंबमारपूर्वजानिज्ञानम् । परचिते चित्रसंबमारपरचित्र-ज्ञानम् । कायरूपे चित्तसंवमाद्न्यादश्यरूपम् । बले चित्तसंयमाद्वनुमदादि-बरुम् । सूर्यं चित्तमयमाद्भवनज्ञानम् । चन्द्रं चितसंयमात्ताराज्यहज्ञानम् । धुवे तर्रानदर्शनम् । स्वार्थसंयमान्युरुषज्ञानम् । नामिचके कायव्यृहज्ञानम् । कण्ठकुपे श्रुत्पिपासाबिवृत्तिः । कृर्मनाड्यां स्थैर्यम् । तारे सिद्धदर्शनम् । कायाकाशसंयमादाकाशगमनम्। तत्तत्त्थाने संयमात्तत्तत्त्वद्वयो भवन्ति॥७॥ अथ प्रस्याहारः । स पञ्चविधः विषयेषु चिचरतामिन्द्रियाणां बलादाहरणं प्रत्याहारः । यद्यापश्यति तस्सर्वमारमेति प्रत्याहारः । नित्यविहितकर्मफल-

१ दन्यादृश रूपम्-

त्यागः प्रत्याहारः । त्यवैविषयपराखुल्यः प्रत्याहारः । अष्टादशसु मर्भस्थानेषु क्रमादारणं प्रत्याहारः । पादाङ्गुष्ठगुल्फजङ्गाजान्द्रपायुमेदृनाभिद्धदयकण्ठकृप्रतालुनासाक्षित्रृमध्यल्लाटमूर्मा स्थानानि । तेषु क्रमादारोहावरोहक्रमेण प्रत्याहरेन् ॥८॥ अथ धारणा । सा त्रिविधा । आग्मनि मनोधारणं दृहराकाशे बाह्याकाशधारणं पृथिव्यक्षेत्रोवाच्याकाशेषु पञ्चमूर्तिधारणं चेति ॥ ९ ॥ अथ ध्यानम् । तिद्विधं सगुणं निर्गुणं चेति । सगुणं मूर्तिध्यानम् । निर्गुणमात्म-याथात्म्यम् ॥ १० ॥ अथ समाधिः । जीवात्मपरामार्ग्यस्यात्रप्रिटी-रहिता परमानन्दस्वरूपा शुद्धचैतन्यात्मिका अवित् ॥ १३ ॥ इति प्रथमो-ऽध्यायः ॥ १ ॥

अथ ह शाण्डिल्यो ह वे ब्रह्मऋषिश्रनुषु वेदेषु ब्रह्मित्वधासरूभमानः किं नामेत्यथर्वाणं भगवन्तसुपमकः पप्रच्छाचीहि भगवन् ब्रह्मित्वधां येन अयो-ऽवाप्त्यामीति । ल होवाचाथर्वा शाण्डिल्य मत्यं विज्ञानमनन्तं ब्रह्म यिम्नित्वः हमोतं च शोतं च । यस्मिन्निदं सं च विचित्तं सर्व यस्मिन्विज्ञाते सर्वसिदं विज्ञातं भवति । तदपाणिपादमचक्षुःश्रोत्रमजिह्मभशिरसम्राह्ममित्देश्यम् । यतो वाचो निवर्तन्ते । आशाष्य मनसा सह । यत्केवलं ज्ञानगम्यम् । प्रज्ञा च यस्मात्प्रस्ता पुराणी । यदेकमित्रवियम् । आकाशवत्सर्वगतं सुसूक्ष्मं निर्देशनं निष्क्रियं सन्मात्रं चिद्रानन्दैकम्मं धिवं प्रशान्तसमृतं तत्परं च ब्रह्म । तत्त्वमिन । तज्ज्ञानेन हि विज्ञानीहि य प्को देव आरमशक्तिप्रधानः सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वभूतान्तरात्मा सर्वभृताधिवासः सर्वभृतिगृत्रो भूतयोतियौँगै-काम्यः । यश्च विश्वं स्वर्जात विश्वं विभाति विश्वं सुद्धं स आत्मा । आत्मनि तं तं लोकं विज्ञानीहि । मा शोचीरात्मिवज्ञानी शोकस्थान्तं गमिष्यिति ॥ इति द्विनीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अथनं शाण्डिल्योऽथवांणं पत्रच्छ यदेकमक्षरं निष्क्रियं शिवं सन्मात्रं परंव्रह्म । तस्मात्कथमिदं विश्वं जायते कथं स्थीयते कथमस्मिल्लीयते । तन्मे संशयं छेत्तुमईसीति । स होवाचाथवां सत्यं शाण्डिल्य परंव्रह्म निष्क्रियम- क्षरमिति । अथाप्यस्थारूपस्य ब्रह्मणस्थीणि रूपाणि भवन्ति सकलं निष्क्रेलं सक्क छनिष्करं चेति । यत्सत्यं विज्ञानमानन्दं निष्क्रयं निरञ्जनं सर्वगतं सुस्इमं सर्वनोसुखमनिदेश्यममृतमन्ति तदिदं निष्कलं रूपम् । अथास्य या सहज्ञा-स्यविद्या मृलप्रकृतिर्माया छोहितशुक्करूणा । तथा सहायवान् देत्रः कृष्ण-पिङ्गलो ममेश्वर ईष्टे । तदिद्मस्य सकलनिष्कलं रूपम् ॥ अथेष ज्ञानमयेन तपसा चीयमानोऽकामयत बहु स्थां प्रजाययेति । अथेतस्यात्तप्यमानास्यस्य-

१ सहज्या.

कामाधीण्यक्षराण्यजायन्त । तिस्रो व्याष्ट्रतयिवयदा गायश्री त्रयो देदास्त्रयो देवास्त्रयो वर्णास्त्रयोऽप्रयश्च जायन्ते । योऽसौ देवो भगवानसर्वेश्वर्यसंपत्तः सर्वेद्यापी सर्वेभूतानां हृद्ये संनिविष्टो मायावी मायया कीहति स बह्या स विष्णुः स रुद्रः स इन्द्रः स सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि स एव पुरस्तात्स एव पश्चारस एवोत्तरतः म एव दक्षिणतः स एवाधस्तारस एवोपरिष्टान्स एव सर्वम् । अथास्य देवस्यात्मशक्तेरात्मकीदस्य भक्तानुकन्पिनो दत्तात्रेयरूपा मुरूपा तन्रवासा इन्दीवरद्रसम्या चनुर्वाहरघोरापापकाशिनी । तदिदमस्य सक्छं रूपम् ॥ १ ॥ अय हैनमयर्वाणं शाविदस्यः पप्रच्छ भगवन्सन्मात्रं चिदानन्देकरसं कसादुच्यते परं बहोति । स होवाचाथर्या यसाच बहैति बृंहयति च सर्व तस्मादुच्यते परंब्रह्मीत । अथ कस्मादुच्यते आत्मीत । यसारमवंगामोति सर्वमाद्ते सैर्वमति च तसादुच्यते आत्मेति । अध कसातुच्यते महेश्वर इति । यसान्महत ईदाः शब्द्ध्वन्या चारमद्यात्या च भइत ईशते तस्मायुज्यते महेश्वर इति । अथ कस्मायुज्यते दत्तात्रेय इति । यसात्मृदुश्चरं तपस्तव्यमानायात्रये पुत्रकाशायानितरां तुष्टेन भगवता उषोतिर्मयेनासम्ब दत्तो यसाचानसूयायामन्नेम्तनयोःभवत्तसादुच्यते दत्ता-ग्रेय इति । अथ योऽस्य निरुक्तानि वेद स सर्व वेद । अथ यो ह वै विचयनं परमुपान्ते सोऽहमिति स ब्रह्मविज्ञवति ॥ अत्रैते श्लोका भवन्ति ॥ द्कान्नेयं शिवं शान्त्रमिन्द्रनीलनिभं प्रभुम् । आत्ममापारतं देवमवधूनं वियम्बरम् ॥ ९ ॥ भस्मोङलिनमर्नाङ्गं जडाजूटघरं विभुम् । चतुर्वाहुमुदा-राज्ञ प्रफुलकमलेक्षणम् ॥ २ ॥ ज्ञानयोगनिधि विसग्रहे योगिजनवियम् । भक्तानुकस्पिनं सर्वसाक्षिणं सिङ्सेविनम् ॥ ३ ॥ एवं यः सततं ध्यायेहेव-देवं सनातनम् । स मुक्तः सर्वपापे वो नि श्रेयसमवामुबात् ॥ ४ ॥ इत्यों सत्यमिरयुपनिषन् ॥ इति नृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥

इति काण्डिख्योपनिषस्तमासा ॥

पैङ्गलोपनिपत् ॥ ६२॥ पैङ्गकोपनिषद्वेचं परमानन्दविग्रहम् । परितः कळवे रामं परमाक्षरवैभवम् ॥

ॐ पूर्णसद् इति शान्तिः॥

अय ह पेङ्गको याज्ञवल्क्यमुपसमेत्व हादशवर्षज्ञुश्रूपापूर्वकं परमरहस्य-कैवस्यमनुत्रूहीति पप्रच्छ । स होवाच याज्ञवल्क्यः सदेव सोम्येदमप्र आ-

१ मायार्ह्यत. २ वृह्ती बह्मयती. ३ सर्वामेल च.

सीत्। तक्षित्यमुक्तमविकियं सत्यज्ञानानन्दं परिपूर्णं सनासनमेकमेवाद्वितीयं वसः । तस्मिन्मर्शुक्तकास्थाण्स्फटिकादौ जलरौष्यपुरुषरेखादिवलोहितश-क्रवरणगुणमयी गुणसाम्यानिर्वाच्या मुळप्रकृतिरासीत् । तत्प्रतिविभिन्नतं य-त्तरसाक्षिचैतन्यमासीत् । सा पुनर्विकृति प्राप्य सस्वोद्विकाऽव्यक्तारुपावरण-शक्तिरासीत । तथितिविभिवतं यसदीश्वरचैतन्यमासीत् । स स्वाधीनमायः सर्वज्ञः मृष्टिस्थितिळयानामादिकर्ता जगदङ्कररूपो भवनि । स्वस्मिन्विलीनं सकलं जगदाविभीवयति । प्राणिकर्भवशादेय पटो यहुत्प्रसारितः प्राणि-कर्मभ्रयाखुनस्तिरोभावयात । तसिश्चेवालिलं विश्वं संकोचितपटबहुर्तते । इंशाधिष्टितावरणशक्तितो रजोद्रिका महदाख्या विक्षेपशक्तिरासीत्। तथ्प-तिबिन्वितं यत्तिद्वरण्यगभंजैतन्यमासीत् । स महत्तस्वाभिमानी स्पष्टास्यष्टव-पुर्मवति । हिरण्यगर्भाषिष्ठितविक्षेपशक्तितसमोदिकाहंकाराभिधा स्थलश-किरासीत् । तथातिबिन्वतं यत्तिहराद्येतन्यमामीत् । स तद्भिमानी स्पष्ट-वपुः सर्वस्थूलपालको विष्णुः प्रधानपुरुषो भवति । तसादारमन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अच्यः पृथिवी । तानि पञ्च तन्मात्राणि त्रिगुणानि भवन्ति । स्रष्टकामी जगद्योनिन्तमोगुणमधिष्टाय सुक्ष्मतन्मात्राणि भूतानि स्थलीकर्त् सोऽकामयत । सृष्टेः परिमितानि भू-तान्येकमेकं द्विधा विधाय पुनश्चनुर्धा कृत्वा स्वन्वेनरद्वितीयांशैः पञ्चधा संयोज्य पञ्जीकृतभूतेरनन्तकोटिब्रह्माण्डानि तत्तदण्डोचितचतुर्दशभुवनानि तत्तद्भवनोचितगोळकस्यूळशरीराण्यस्जत् । स पञ्चभूतानां रजोंशांश्चतुर्धा कृत्वा भागत्रयात्पञ्चत्रुत्वात्मकं प्राणमस्त्रत् । स तेषां तुर्यभागेन कर्मेन्द्रि-याण्यसृजन् । स तेपां सत्त्वांशं चतुर्धा कृत्वा भागत्रयसमष्टितः पञ्चक्रिया-वृत्त्वात्मकमन्तः करणमसृजत् । स तेषां सत्त्वतुरीयभागेन ज्ञानेन्द्रियाण्य-स्जत्। सन्वसमष्टित इन्द्रियपालकानस्जत्। तानि स्टान्यण्डे प्राचिक्षि-पत् । तदाज्ञ्या सम्वार्षे व्याप्य तान्यतिष्ठन् । तदाज्ञ्याहंकारसमन्वितौ विराद स्थुलान्यरक्षत् । हिरण्यगर्भस्तदाज्ञया सृक्ष्माण्यपाळयत् । अण्ड-स्थानि तानि तेन विना स्पन्दितुं चेष्टितुं वा न शेकुः । तानि चेतनी-कतुं लोऽकामयत ब्रह्माण्डब्रह्मरन्ध्राणि समस्तव्यष्टिमसकान्विदायं तदेवानु-प्राविशत् । तदा जढान्यपि तानि चेतनवत्स्वकर्माणि चकिरे । सर्वजेशी मायालेशसमन्वितो व्यष्टिदेहं प्रविश्य तथा मोहितो जीवस्वमगमत् । श-रीरत्रयतादारम्यास्कर्तृत्वभोकुत्वतामगमत् । जाग्रस्यमसुपुरिमृच्छामरण-धर्मयुक्तो घटीयत्रवदुद्विधो जातो मृत इव कुलालचक्रम्यायेन परिभ्रमतीति ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

भथ पेङ्गलो याज्ञवल्वयमुवाच सर्वलोकानां सृष्टिस्थित्यन्तकृद्विभुरीशः क्य जीवत्वमगमदिति । स होवाच याजवल्बयः स्यूकसूक्ष्मकारणदेहोद्भव-पूर्वकं जीवेश्वरस्वरूपं विविच्य कथवामीति सावधानेनैकाव्रतया श्र्यताम् । इंशः पञ्जीकृतमहाभूतलेशानादाय व्यष्टिसमध्यात्मकम्थूक्षप्ररीराणि यथाक-समकरोत्। कपाछचर्माञ्चास्थिमांसनस्वाति पृथिव्यंशाः। रक्तसूत्रलालास्वेदादि-कमबशाः । श्रुत्तृष्णोष्णमोइमेश्रुनाचा अद्रयंशाः । प्रचारणोत्तारणश्वासादिका वारवंशाः । कामकोधादयो व्योमांशाः । एतःसंघातं कर्मणि संचितं त्वगादियुक्तं बाल्याचवस्थामिमानास्पर्दं बहुदोपाश्रयं स्थूलक्षरीरं भवति ॥ अथापबीहृतमहाभूतरजीशभागत्रयसमष्टितः प्राणमसृजत्। प्राणापानव्यानी-दानसमानाः प्राणवृत्तयः । नागकृर्मकृकरदेवदत्तवनंजया उपप्राणाः। हृदास-ननाभिकण्ठसर्वाङ्गानि स्थानानि । आकाशादिरजोग्णतुरीयभागेन कर्मेन्द्रिय-मस्जत् । वाक्पाणिपाद्पामृपस्थास्तद्भयः । दचनादानगमनविसर्गानग्दास्त-द्विषयाः ॥ एवं भृतसस्वाराभागन्नयसमिष्टितोऽन्तः करणमसृजत् । अन्तः करण-मनोबुद्धिचित्ताहकारास्तहत्तयः। संकृप्यतिश्रयसारणाभिमानानुसंधानासाह्र-पयाः । गलबद्दनगभिहृदयञ्जमध्यं स्थानम् । भृतसत्वनुरीयभागेन ज्ञानेन्द्रि-यमसुजत् । श्रोत्रत्वकञ्जाजिह्वाञ्चाणामद्वनयः । शब्दस्पर्शरूपरसगन्धासद्वि-पयाः । दिग्वानार्कप्रचेतोऽश्विवह्वीन्द्रभेन्द्रमृत्युकाः । चन्द्रो विष्णुश्रनुर्वेकः शंभुध कारणाधिपाः ॥ अथासमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्द्रमयाः पञ्च कोशाः । अग्नरसेनेव भूवाबरसेनाभिवृद्धि प्राप्याबरसमयपृथित्यां यदिलीयने सोऽज्ञमयकोशः । तदंव स्यूलशरीरम् । कर्मेन्द्रियः सह प्राणादि-पञ्चकं प्राणमयकोशः। ज्ञानेन्द्रियैः सह सनो सनो भयकोशः । ज्ञानेन्द्रियैः सह विशिविज्ञानमयकोशः । पुनन्कोशत्रयं लिङ्गशरीरम् । स्वरूपाज्ञानमानन्दम-यकोशः । तत्कारणशरीरम् ॥ अथ ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं कर्मेन्द्रियपञ्चकं प्राणादि-पद्मकं वियदादिपञ्चरमन्त करणचनुष्टयं कामकर्मतमांस्यष्टपुरम् ॥ ईशाजया षिराजो व्यष्टिदेहं प्रविष्य युद्धिमधिष्टाय विश्वन्वमगमत् । विज्ञानात्मा चिदा-भामो विश्वो व्यावहारिको जाग्रन्स्यूलदेहाभिमानी कर्मभूरिति च विश्वस्य नाम भवति । ईंशाज्ञया सूत्रात्मा व्यष्टिमूहमशरीर प्रविश्व मन अधिष्ठाव तजयश्वमगमन् । तजयः प्रातिभामिकः स्वप्नकृतिपत इति तजसस्य नाम भवति । ईशाज्ञ्या मायोपाधिरव्यक्तसमन्वितो व्यष्टिकारणशरीरं प्रविश्य प्राज्ञत्वमगमत् । प्राज्ञोऽविच्डिन्नः पारमार्थिकः सुपुस्यभिमानीति प्राज्ञस्य नाम भवति । अव्यक्तलेशादानाच्छादितपारमाधिकजीवस्य तत्त्वमस्यादिवा-क्यानि ब्रह्मणकतां जगुः नेतरयोध्यांवहारिकप्रानिभासिकयोः। अन्तःकरणप्रति-विभिन्नतं चेतन्यं यसदेवावस्थात्रयभागमत्रति। स जाप्रत्स्वप्रसुषुस्यवस्थाः प्राप्य

घटीयश्रवदृद्वियो जातो मृत इव स्थितो भवति । अथ जाग्रत्स्वप्रसुपुप्तिमुर्च्छा-सरणाद्यवस्थाः पश्च भवन्ति ॥ तत्तहेवताग्रहान्वितः श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियेः श-ब्दार्चार्थविषयप्रहणज्ञानं जाप्रद्वस्था भवति । तत्र भूमध्यं गतो जीव भाषादम-सकं व्याप्य कृषिश्रवणाद्यसिलिकयाकर्ता भवति । तत्ताफलभुक् च भवति । खोकान्तरगतः कर्माजितफलं स एव अक्रे । स सार्वभागवद्यवहाराच्छान्त अन्तर्भवनं प्रवेष्टुं मार्गमाश्रित्व निष्ठति । करणोपरमे जायरसंस्कारोत्धप्रबोध-बद्राह्मप्राहकरूपस्फुरणं स्वभावस्था भवति । तत्र विश्व एव जाप्रह्मबहारछी-पाबाडीमध्यं चरंसेजसत्वमवाप्य वासनारूपकं जगद्वेचित्र्यं स्वभासा भास-यन्यथेष्मितं स्वयं भुद्धे ॥ चित्तैककरणा सुपुत्यवस्था भवति । अभविश्रान्त-शकुनिः पक्षा संह्रत्य नीडाभिमुखं यथा गच्छति तथा जीवोऽपि जाग्रत्स्व-प्रप्रपञ्चे व्यवहत्व थान्तोऽज्ञानं प्रविश्य स्वानन्दं भुक्के ॥ अकस्मान्मुद्ररदण्डाः द्येन्ताडितवद्भयाज्ञानाभ्यामिन्द्रयसंवाते कम्पन्निव सृततुस्या मुच्छा भवति । जाग्रस्वमसुप्रसिम्बर्कावस्थानामन्या बद्धादिन्तम्बर्पयन्तं सर्वेजीवभयप्रदा स्थूछद्हविसर्जनी मरणावस्था भवति । कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि तत्तद्विषयान्याणान्संहत्य कामकर्मान्यित अविद्याभूतवेष्टितो जीवो देहान्तर प्राप्य लोकान्तरं गच्छति । प्राक्कर्मफलपाकेनावर्तान्तरकीटवद्विश्वान्ति नैव गच्छित । सरकर्मपरिपाकतो बहुनां जन्मनामन्ते नृषां मोक्षेच्छा जायते । तदा सहरुमाश्रित्य चिरकालसेवया बन्ध मोक्षं कश्चित्रयाति । अविचार-कृती बन्धी विचारान्मोक्षी भवति । तसारसदा विचारयेत् । अध्यारीपाप-बादतः स्वरूपं निश्चयीकर्नं शक्यते । तसारसदा विचारयेजगजीवपरमारमनो जीवभावजगद्भावबाधे प्रत्यमभित्र ब्रह्मैयावशिष्यत इति ॥ इति द्वितीः योऽध्यायः ॥ २ ॥

सदामृतधारा वर्षति । ततो योगवित्तमाः समाधि धर्ममेषं पाहुः । वासना-जारे नि.शेषममुना प्रविकापिते कर्मसंचये पुण्यपापे समुलोनमूलिते प्राक्परोक्षमपि करतज्ञामलकवद्वाक्यमप्रतिबद्धापरोक्षसाक्षात्कारं प्रस्थते । तदा जीवनमुक्ती भवति ॥ इंशः पञ्जीकृतभूतानामपञ्जीकरणं कर्तुं सोऽका-मयत । ब्रह्माण्डतद्वत्वेकान्कार्यरूपांश्च कारणत्वं प्रापिवत्वा ततः सुक्षमाह्नं कर्मेन्द्रियाणि प्राणांश्च ज्ञानेन्द्रियाण्यन्तःकरणचनुष्टयं चैकीकृत्व सर्वाणि भातिकानि कारणे भूतपञ्चके संयोज्य भूमिं जले जलं वहाँ वाहे वाया वायमाकाही चाकाशमहंकारे चाहंकार महति महदव्यकेऽव्यक्तं पुरुषे कमेण विलीयते । विराहिरण्यगभेश्वरा उपाधिविलयात्परमाध्मनि लीयन्ते । पञ्चीकृतमहाभूतमं भवकर्ममंचितस्युलदेहः कर्मक्षयास्तरकर्मपरिपाकतोऽप-बीकरण प्राप्य सुक्षमेणैकीभून्वा कारणरूपस्वमासाद्य तस्कारणं कृटस्थे प्रत्यगारमनि विकीयने । विश्वतैजनप्राज्ञाः स्वस्वोपाधिख्यान्यन्यगारमनि लीयन्ते । अण्डं ज्ञानाग्निना दुग्धं कारणः सह परमान्मनि छीनं भवति । सतो ब्राह्मणः समाहिनो भून्वा तत्त्रपदेवयमेव सदा कुर्यात् । ततौ मेघापायेंऽग्रमानियात्माविभेवति । ध्यारवा मध्यस्यमात्मान कलशान्त-रदीपवत् । अद्वष्टमात्रमात्मानमधूमज्योतिस्वकम् ॥६॥ प्रकाशयन्तमन्तःस्यं ध्याये कृटस्थमच्ययम् । ध्यायन्नाने स्निश्चेत चास्तेरासृतेस्तु यः ॥ २ ॥ जीवन्युक्त स विजेयः स धन्यः कृतकृत्यवान् । जीवन्युक्तपदं त्यश्वा स्बदेहे कालमास्कृते । विश्वत्यदृहसुक्तस्य पवनोऽस्पन्दतामिय ॥३॥ अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं निन्यमगन्धदञ्च यत् । अनाद्यतन्तं सहतः परं ध्रुवं तदेव शिष्यत्यमलं निरामयम् ॥ ४ ॥ इति ॥ इति तृती-योऽध्यायः ॥ ३ ॥

अथ हैनं पैक्नलः प्रपच्छ याज्ञवत्त्वयं ज्ञानितः किं कमें का च स्थितिहिति। स होवाच याज्ञवत्त्वयः। अमानित्वादिमंपन्नो मुमुश्चरेकविदातिकुळं
तारयति। ब्रह्मविन्मान्नेण कुळमेकोत्तरसर्तं तारयति। आत्मानं रथिनं विद्धि हार्गार रथमेव च। बुद्धि तु सार्शि विद्धि मनः प्रमहमेव च॥।॥ इन्दि-याणि हथानाहुविषयांसेषु गोचरान्। जङ्गमानि विमानानि हृद्यानि मनी-र्मण ॥ २॥ आत्मोन्द्रियमनोथुकं भोकेत्याहुमेहप्यः। ततो नारायणः साक्षाद् थे सुप्रतिष्टितः॥ ३॥ प्रारव्धकमेपर्यन्तमहिनिमोकवद्यवहरित। चन्द्रवचरते दृष्टी स मुक्तक्षानिकेतनः॥ ४॥ तीर्थे वपच्छहे वा ततुं विहाय यात् केवस्यम्। प्राणानयकीयं याति केवस्यम्॥ तं पक्षािग्विछं कुयाद्यया खनन चरेत्। पुसः प्रवजनं प्रोक्तं नेतराय कदाचन ॥ ५॥ नाशीचं नाशिकार्थं च न पिण्डं नोदकित्या। न कुर्यारपार्वणादीन ब्रह्मभू-

ताय भिक्षवे ॥ ६ ॥ दृष्यस्य दहनं नास्ति पकस्य पचनं यथा । ज्ञानाप्ति-दरघदेहस्य न च आदं न च किया ॥ ७ ॥ यावचीपाविपर्यन्तं तावच्यु-श्रवयेद्वरम् । गुरुवद्वरुभार्यायां सत्पुत्रेषु च वर्तनम् ॥ ८ ॥ शुद्धमानसः शुद्धचिद्रपः सहिष्णुः सोऽहमस्य सहिष्णुः सोऽहमस्यीति प्राप्ते ज्ञानेन विज्ञाने जेरो परमात्मनि हादि संस्थिते देहे लब्धशान्तिपदं गते तदा प्रभा-मनोवृद्धिश्चन्य भवति। अमृतेन तृप्तस्य पयसा किं प्रयोजनम्। एवं स्वारमानं ज्ञारवा वेदै: प्रयोजनं किं भवति । ज्ञानामृततृप्तयोगिनौ न किंचिस्कर्तव्य-मस्ति तदस्ति चेश्व स तत्त्वविज्ञवनि । दुरस्थोऽपि न दुरस्थः पिण्डवर्जितः पिण्डस्थोऽपि प्रत्यगारमा सर्वव्यापी भवति । हृदयं निर्मेलं कृरवा चिन्तयिःवा-प्यनामयम् । अहमेव परं सर्वीर्मात पश्येश्परं सुखम् ॥ ९ ॥ यथा जले जलं क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम् । अविशेषो भवेत्तद्वजीवास्मपरमास्मनोः ॥ १०॥ देहे ज्ञानेन दीपिते बुद्धिरखण्डाकाररूपा यदा भवति तदा विद्वान्ब्रह्मज्ञानाग्निना कर्मबन्धं निर्देहेत् । ततः पवित्रं परमेश्वराय्यमद्वैतरूपं विमलाम्बराभम् । यथोदकं तोयमनुप्रविष्टं तथारमरूपो निरुपाधिसंस्थितः ॥ १३ ॥ आकाशवत्मृदमशरीर आत्मा न दश्यते वायुवद्ग्तरात्मा । स बाह्यमध्यन्तरनिश्चलारमा ज्ञानोरकया पश्यति चान्तरात्मा ॥ १२ ॥ यत्रयत्र मृतो ज्ञानी येन वा केन मृत्युना । यथा सर्वगनं व्योम तत्रतन्न लयं गतः ॥ १३ ॥ घटाकाशमिवात्मान विलयं वेत्ति तस्वतः । स गच्छिति निराहम्बं ज्ञानालोकं समस्ततः ॥ १४ ॥ तपेहुर्षमहस्त्राणि एकपादन्यितो तरः । एतस्य ध्यानयोगस्य कलां नार्हति पोडशीम् ॥ १५ ॥ इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं तःसर्वं ज्ञातु-मिच्छति । अपि वर्षसहस्रायुः ज्ञास्त्रान्तं नाधिगच्छति ॥ १६ ॥ विज्ञेयोऽ-क्षरतन्मात्रो जीवितं वापि चञ्चलम् । विहाय शास्त्रजालानि यत्सत्यं तदु-पास्यताम् ॥ १७ ॥ अनम्तकर्मशौचं च जपो यज्ञस्यैव च । तीर्थयात्राभि-गमनं यावत्तत्त्वं न विन्दति ॥ १८ ॥ अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुर्महात्म-नाम् । द्वे पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च ॥१९॥ ममेति बध्यते जन्तु- 🎷 र्निर्ममेति विमुच्यते । मनयो ह्यन्मनीभावे द्वैतं नैवोपलम्यते ॥ २० ॥ यदा यात्युन्मनीभावस्तदा तत्परमं पदम् । यत्रयत्र मनो याति तत्रतत्र पर पदम् ॥ २१ ॥ तत्रतत्र परं ब्रह्म सर्वत्र समवस्थितम् । हन्यानमृष्टिभिराकार्श श्चार्तः खण्डयेनुषम् ॥ २२ ॥ नाहं ब्रह्मात जानाति तस्य मुक्तिनं जायते । य एतद्रपनिपदं नित्यमधीते सोऽप्तिपृतो भवति । स वायुपृतो भवति । स आदित्यपूनो भवति । स ब्रह्मपूनो भवति । स विष्णुपूनो भवति । स रुद्र-पूनो भवति । स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति । स सर्वेषु वेदेण्वपीतो भवति । स सर्वयेदवतचर्यास चरितो भवति । तेनेतिहासपुराणानां रुद्राणां

शातसहस्राणि जसानि फकानि भवन्ति । प्रणवानामयुतं जसं भवति । दश्च पूर्वान्दशोत्तरान्पुनाति । स पङ्किपावनो भवति । स महान्भवति । वश्चहत्या-सुरापानस्वर्णन्तवगुरुतस्यगमनतस्संयोगिपातकेम्यः पूतो भवति । तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्चिन्त सूरयः । दिवीव चक्षुशत्ततम् ॥ तद्विष्रासो विपन्यवो जागृवांसः सिमन्धते । विष्णोर्यत्यसं पदम् ॥ ॐ सत्यमित्युपनिषन् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥

इति पङ्गलोपनिषरसमाक्षा ॥

### भिक्षुकोपनिषत् ॥ ६३ ॥

मिक्षूणां पटलं यत्र विश्वान्तिमगमस्तदा । सञ्जेपदं ब्रह्मनस्वं ब्रह्ममात्र करोतु माम् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्ति ॥

ॐ अध भिक्षणां मोक्षार्थिना कुटीचकवहत्रकहंसपरमहंगाश्रेति बत्वारः। कुटीचका नाम गीतमभरद्वाजयाज्ञयहत्रयवसिष्ठप्रभृतयोऽष्टी प्रासाध्यन्ती योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थवन्ते । अव बहुद्का नाम विदण्डकमण्डलुविन्याय-ज्ञोपवीतकापायवस्त्रधारिणो ब्रह्मापिगृहे सञ्ज्ञासं वर्जविग्वार्थः प्राप्तानेभक्षा-चरणं कृत्वा बोगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते । अथ हमा नाम ग्राम एकरात्रं नगरे पञ्चरात्रं क्षेत्रे सप्तरात्रं नदुपरि न वसेयु. । गोमृत्रगोमयाहारिणो नित्यं चान्द्रायणपरायणा योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते । अय परमहंसा नाम संवर्तकारुणिश्वेतकेतुजदभरतद्तात्रेयक्कारमद्वहारीतकप्रसृतया ऽष्टी प्रामां-अरन्तो योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते । वृक्षमूळे शून्यगृहे इमशानवामिन्। वा साम्बरा वा दिगम्बरा वा। न तेषां धमीधमी लाभालाभी शुद्राशुद्धी <mark>ईतवर्जिता समलोशक्समकाञ्चनाः सर्ववर्णेषु भैक्षाचरणं कृत्वा सर्वत्र</mark>ार्सपेनि पश्यन्ति । अथ जातरूपधरा निर्देन्द्वा निष्परिग्रहाः शुक्तध्यानपरायणा आत्म-निष्ठाः प्राणमंघारणार्थं ययोक्तकारुं सैक्षमाचरन्तः शुन्यासारदेवगृहतृणकृट-षल्मीकवृक्षमूलकुळालशालाशिहोत्रशाळानदीपु्रांलनगिरिकन्दरकुहरकोटरनि-र्भरस्थ<sup>ि</sup>डले तत्र ब्रह्ममार्गे सम्यक्संपन्नाः शुद्धमानसाः परमहंसाचर-णेन संन्यासेन देहत्यागं कुर्वन्ति ते प्रमहंसा नामेत्युपनिषत् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥

इति भिक्षुकोपनिषत्समासा ॥

#### महोपनिषत् ॥ ६४॥

यन्महोपनिषद्वेशं चिदाकाशतया स्थितम् । परमाद्वैतसाम्राज्यं तद्दाममद्वा मे गतिः ॥ ॐ आप्यायन्तितति शान्तिः ।

अथातो महोपनिपदं व्याख्यास्यामन्तदाहरेको ह वै नारायण आसीना ब्रह्मा नेशानी नापी नाशीपोमी नेमे धावापृथिवी न नक्षत्राणि न सूर्यो न चन्द्रमाः । स एकाकी न रमते । तस्य ध्यानान्तःस्थस्य यज्ञस्तोममुच्यते । तस्मिन्पुरुषाश्चतुर्दश जायन्ते । एका कन्या । दशेन्द्रियाणि मन एकादशं तेजः । द्वादशोऽहंकारः । त्रयोदशकः प्राणः । चतुर्दश आत्मा । पञ्चदशी बुद्धिः । भूतानि पञ्च तन्मात्राणि । पञ्च महाभूतानि । स एकः पञ्चविंशतिः पुरुषः । तःपुरुषं पुरुषो निवेदय नास्य प्रधानसंवत्सरा जायन्ते । संवत्सरा-द्धिजायन्ते । अथ पुनरेव नारायणः सोऽन्यत्कामी मनसाध्यायत । तस्य ध्यानान्तःस्थस्य छलाटाइयक्षः शुरूपाणिः पुरुषो जायते । बिश्रव्छियं यशः सत्यं जहाचर्यं तपो वंशाग्यं मन ऐश्वर्यं सप्रणवा व्याहृतय ऋग्यज्ञःसामाथर्या-क्रिरसः सर्वाणि छन्दांसि तान्यके समाधिनानि । तस्मादीशानी महादेवी महाद्वः । अथ पुनरेव नारायणः सोऽन्यन्कामी मनसाध्यायत । तस्य ध्यानान्त.स्थस्य ललाटात्म्वेदोऽपतत् । ता इमाः प्रतता भाषः । नतस्तेजो हिरण्मयमण्डम् । तत्र बह्या चतुर्मुखोऽजायत । सोऽध्यायत् । पूर्वामिमुखो भूत्वा भूरिति व्याहातगां यत्रं छन्द ऋग्वेदोऽप्तिदेवना । पश्चिमामिमुखो भूत्वा भुवरिति व्याहृतिखेष्ट्रभं छन्दो यजुर्वेदो वायुर्देक्ता । उत्तराभिभुखो भूका स्वरिति व्याहतिजीगर्न छन्दः सामवेदः सूर्यो देवता । दक्षिणामिमुखो सूखा महिर्गत व्याहर्तिरानुष्ट्रभं छन्दोऽथर्ववेदः सोमो देवता । सहस्रशीर्व देवं 🏲 सहस्राक्षं विश्वशंभुवम् । विश्वतः परमं नित्यं विश्वं नारायणं हरिम् । विश्व-मेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति । पति विश्वेश्वरं देवं समुद्रे विश्वरूपिणम् । पद्मकोशप्रतीकाशं लम्बलाकोशसंनिभम् । हृद्यं चाप्यधोमुलं संतत्वे (१) सीत्कराभिश्र । तस्य मध्ये महानचिर्विश्वचिर्विश्वतोमुखम् । तस्य मेध्ये बह्नि-शिखा भणीयोध्वां व्यवस्थिता। तस्याः शिखाया मध्ये परमारमा व्यवस्थितः। स ब्रह्मा स ईशानः सेन्द्रैः सोऽक्षरः परमः स्वराटिति महोपनिषत् ॥ इति प्रथ-मोऽध्यायः ॥ १ ॥

शुको नाम महातेजाः स्वरूपानन्दतत्परः। जातमात्रेण मुनिराइ यसस्यं तदवासवान्॥ १॥ तेनासौ स्वविवेषेन स्वयमेव महामनाः। प्रविचार्य विरं

<sup>।</sup> मध्ये पुरुष:. २ सेन्द्र इति छान्दसं स इन्द्र इति स्यात्.

साधु स्वात्मनिश्चयमास्रवान् ॥ २ ॥ अनाल्यत्वाद्गम्यत्वान्मनःषष्ठेनिद्रय-स्थितेः । चिन्मात्रमेवमारमाणुराकाशाद्यि सूक्ष्मकः ॥ ३ ॥ चिदणोः परम-स्यान्तः कोटित्रह्माण्डरेणवः। उत्पत्तिस्थितिमभ्येत्व लीयन्ते शक्तिपर्ययात् ॥४॥ आकाशं बाह्यश्रून्यत्वादनाकाशं तु चित्ततः। न किंचिद्यदनिर्देश्यं वस्तु सत्तेति किंचन ॥५॥ चेतनोऽसी प्रकाशत्वाद्वेचाभावाच्छिकोपमः। स्वास्मनि ब्योमनि खस्ये जगदुनमेपचित्रकृत् ॥६॥ तद्भामात्रमिदं विश्वमिति न स्यात्ततः पृथक् । जगद्भेदोऽपि तज्ञानमिति मेदोऽपि तन्मयः ॥ ७ ॥ सर्वगः सर्वसंबन्धो गत्यभावाच्य गच्छति । नास्त्यसावाश्रयाभावात्सद्परवाद्यास्ति च ॥ ८ ॥ विज्ञानमानन्तं बद्धा रातेर्दातुः परायणम् । सर्वसंकल्पसंन्यासश्चेतसा यरपरि-प्रदः॥ ९ ॥ जाग्रतः प्रत्ययाभावं यस्याहुः प्रत्ययं बुधाः । यस्तंकोचविका-साभ्यां जगम्ब्रळयसृष्ट्यः॥ १० ॥ निष्ठा वेदान्तवाक्यानामथ वाचामगोचरः। अहं सिचित्परानन्दवहीवास्मि न चेतरः ॥ १६ ॥ स्वयेव सुक्ष्मया बुखा सर्व विज्ञातवाञ्चकः । स्वयं प्राप्ते परे वस्तुन्यविश्वान्तमनाः स्थितः ॥ १२ ॥ इदं वस्थिति विश्वामं नामावात्मन्युपायया । केवलं विररामास्य चेतो विषय- 🗠 चापळम्। भौगेभ्यो भूरिभङ्गेभ्यो घाराभ्य इव चातकः ॥ १३ ॥ एकदा सोऽमळप्रज्ञो मेरावेकान्तमंग्यितः । पप्रच्छ पितर भक्तया कृष्णद्वेपायनं मुनिम् ॥ १४ ॥ संसाराष्टम्बरमिदं कथमभ्युरियतं मुने । कशं च प्रशमं याति किं यस्कस्य कदा वद् ॥ १५ ॥ एवं पृष्टेन सुनिना व्यासेनाखिलमा-स्मजे। यथावद्खिलं शोक्तं वक्तव्यं विदितात्मना ॥ १६ ॥ अज्ञानिष पूर्वमे-वसहमित्यथ तन्पितुः । स शुकः स्वकया बुद्धाः न वाक्यं बहु मन्यते ॥ १७ ॥ व्यासोऽपि भगवान्बुद्धा पुत्रामिपायमीटशम् । प्रत्युवाच पुनः पुत्रं नाहं जानामि तस्वतः ॥ १८ ॥ जनको नाम भूपालो विद्यते मिथिलापुरे । यथावद्वेश्यसौ वेशं तसात्मर्वमवाप्यसि ॥ १९॥ पित्रत्युक्तः ग्रुकः प्राया-रसुमेरोर्वसुधातलम् । विदेहनगरीं प्राप जनकेनामिपालिताम् ॥ २०॥ भावेदितोऽसी याष्टीकेर्जनकाय महास्मने । द्वारि व्याससुतो राजव्युकोऽत्र स्थितवानिति ॥ २१ ॥ जिज्ञासार्थं ग्रुकस्यासावास्तामेवेत्यवज्ञया । उक्त्वा बभूव जनकस्तूव्णीं सप्त दिनान्यथ ॥ २२ ॥ ततः प्रवेशयामास जनकः शुक्रमक्रणे । तत्राहानि स सप्तैव तथैवावसदुन्मनाः ॥ २३ ॥ ततः प्रवेशः यामास जनकोऽन्तःपुराजिरे । राजा न दश्यते तावदिति सप्त दिनानि तम् ॥ २४ ॥ तत्रोन्मदामिः कान्तामिर्भोजनैर्भोगसंचयैः । जनको लाह्रयामास शुकं शक्षिनिभाननम् ॥ २५ ॥ ते भोगासानि मोत्रवानि व्यासपुत्रस्य तन्यनः। नाजहुर्मन्दपवनो बद्धपीठमिदाचलम् ॥ २६ ॥ केवछं सुसमः खच्छो मौनी सुदितमानसः । संपूर्ण इव शीतां खुरतिष्ठद्मकः क्षुकः ॥ २७ ॥ परिशात-

स्वभावं तं शुकं स जनको तृषः । भानीय सुदितात्मानमब्छोक्य ननाम ह ॥ २८ ॥ निःशेषितजगत्कार्यः प्राप्तास्त्रिक्मनोरथः । किमीप्सितं तवेखाह कृतस्वागत आइ तम् ॥ २९ ॥ संसारादम्बरमिदं कथमभ्युत्यितं गुरो । कथं प्रश्नमायाति स्थावत्कथयागु मे ॥ ३० ॥ यथावद्खिलं प्रोक्तं जनकेन महारमना । तदेव तत्पुरा प्रोक्ट तस्य पित्रा महाधिया ॥ ३१ ॥ स्वयमेव मया पूर्वमभिज्ञातं विशेषतः । एतदेव हि पृष्टेन पित्रा मे समुदाहृतम् ॥३२॥ भवताप्येष एवार्थः कथितो वाग्विदां वर । एप एव हि वाक्यार्थः शासेषु परिदृश्यते ॥ ३३ ॥ मनोदिकरूपमंजातं तद्विकरूपपरिक्षयात् । क्षीयते दृग्ध-संसारो निःसार इति निश्चितः ॥ ३४ ॥ तत्किमेतन्महाभाग सर्वं बृहि ममाचलम् । त्वत्तो विश्रममाम्रोमि चेतसा भ्रमता जगत्॥ ३५॥ ऋणु तावदिदानीं स्वं कथ्यमानमिदं मया । श्रीशुकं ज्ञानविस्तारं बुद्धिसारान्तरा-न्तरम् ॥ ३६ ॥ यहिज्ञानारपुमान्मद्यो जीवन्मुक्तत्वमामुपाए ॥ ३७ ॥ इश्यं नासीति बोधेन मनसो दश्यमार्जनम् । संपन्न चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनि-र्वृतिः ॥ ३८ ॥ भशेषेण परिस्थागी वासनायां य उत्तमः । मोक्ष इत्युच्यते सिंद्रः स एव विसङ्क्रमः ॥ ३९ ॥ ये शुद्धवासना भूयो न जन्मानधैभा-गिनः । ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्युक्ता महाधियः ॥ ४० ॥ पदार्थभाव-नादार्ख्यं बन्ध इत्यभिषीयते । वासनातानवं ब्रह्मन्मोक्ष इत्यभिषीयते ॥४९॥ तपःप्रभृतिना यस्म हेतुनैव विना पुनः । भोगा इह न रोचन्ते स जीवन्सुकः उच्यते ॥ ४२ ॥ आपतस्यु यथाकाळं सुखदुःखेष्वनारतः । न हृष्यति ग्लायति यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ४३ ॥ इर्पामर्थभयक्रोधकामकार्पण्य-दृष्टिभिः । न परामृश्यते योऽन्तः स जीवनमुक्त उच्यते ॥ ४४ ॥ अहंकारमयीं राक्ता वासनां ठीलयेव यः । तिष्ठति ध्येयसंखागी स जीवनमुक्त रच्यते ॥ ४५ ॥ ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्मान्तर्विदृष्टिपु । सुपुतिवद्यश्चरति स जीवनमुक्त उच्यते ॥ ४६ ॥ अध्यारमरतिरासीनः पूर्णः पावनमानसः। प्राप्तानुत्तमविश्वान्तिर्न किंचिदिह बाञ्छति । यो जीवनि गतस्रोहः स जीव-न्मुक्त उच्यते ॥ ४७ ॥ संवेद्येन हृदाकाशे मनागपि न हिप्यते । यस्यासा-वजहा संवित्स जीवनमुक्त उच्यते ॥ ४८ ॥ रागद्वंपी सुखं दुःखं धर्माधर्मी फकाफले । यः करोस्पनपेक्ष्येव स जीवन्युक्त उच्यते ॥ ४९ ॥ भीनवास्तिर-इंभावो निर्मानी मुक्तमस्तरः । यः करोति गतोद्वेगः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ ५० ॥ सर्वत्र विगतकोहो यः साक्षिवद्वस्थितः । निरिच्छो वर्तते कार्ये स जीवन्युक्त उच्चते ॥ ५१ ॥ बेन धर्ममधर्मे च मबोमननमीहितम् । सर्व-मन्तः परित्यक्तं स जीवन्युक्त उच्यते ॥ ५२ ॥ यावती इत्यक्कना सक्छेपं विकोक्यते । सा येव सुष्टु संस्थका स जीवन्सुक उच्चते ॥ ५३ ॥ कट्टम्ब्डवणं

तिक्तममृष्टं मृष्टमेव च । सममेव च यो मुङ्के स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ५४ ॥ जरामरणमापच राज्यं दारिह्यमेव च । रम्यमित्येव यो भुङ्के स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ५५ ॥ धर्माधर्मी सुखं दुःखं तथा मरणजन्मनी । धिया येन सुसंत्यक्तं स जीवन्स्रक उच्यते ॥ ५६ ॥ उद्वेगानन्दरहितः समया खच्छवा थिया । न शोचते न चोदेति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ५७ ॥ सर्वेच्छाः सक्छाः शङ्काः सर्वेहाः सर्वनिश्चयाः । धिया येन परित्यक्ताः स जीवन्युक्त रुष्यते ॥ ५८ ॥ जनमस्थितिविनाशेषु सोद्यासमयेषु च । सममेव मनो यस स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ५९॥ न किंचन द्वेष्टि तथा न किंचिदिप काङ्कृति। भुक्के यः प्रकृतान्भोगान्स जीवनमुक्त उच्यते ॥ ६० ॥ शान्तमंसार्कलनः कलावानपि निष्कलः। यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६१ ॥ यः समसार्थजालेषु व्यवहार्यपि निःस्पृहः । परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६२ ॥ जीवन्युक्तपर्वं त्यक्तवा स्वदेहे कालसारकृते । विशस्तदेहमू-क्तरवं पवनोऽस्पन्टतामिव ॥ ६३ ॥ विट्हमुक्तो नोदेनि नास्तमेति न शास्यति । न सञ्चासञ्च दरस्थो न चाहं न च नेतरः ॥ ६४ ॥ ततः स्तिमि-तराम्भीरं न तेजो न तमस्ततम् । अनाष्ट्रयमनभिच्यक्तं सिक्किचिद्वशिष्यते ॥ ६५ ॥ न शुन्यं नापि चाकारो न दृश्यं नापि दर्शनम् । न च भूतपदान थोंबसदनन्ततया स्थितम् ॥ ६६ ॥ किमप्यव्यपदेशाःमा पूर्णात्पूर्णतराकृतिः । न सन्नासन सदमन भावो भावनं न च ॥ ६७ ॥ चिन्मात्रं चैत्यरहितमः नन्तमजरं शिवम् । अनादिमध्यपर्यन्तं यदनादि निरामयम् ॥ ६८ ॥ इष्टद-र्शनदृश्यानां मध्ये यहर्शनं स्मृतम् । नानः परतर किंचिनिश्चयोऽस्यपरो मुने ॥ ६९ ॥ स्वयमेव त्वया ज्ञातं गुरुतश्च पुनः श्रुतम् । स्वसंकरपवधाः-हुद्धी तिःसंकल्पाद्विमुच्यते ॥ ७० ॥ तेन स्वयं त्वया ज्ञातं ज्ञेयं यस्य महा-त्मनः । भोगेभ्यो ब्रार्शतर्जाता इत्यादा सकलादिह ॥ ७१ ॥ प्राप्तं शासव्यम-बिलं भवता पूर्णचेतसा । स्वरूपे तपसि ब्रह्मन्मुकस्त्वं आन्तिमुत्सूज ॥७२॥ अतिबाद्धं तथा बाह्यमन्तराभ्यन्तरं धियः । शुक्र पश्यस्र पश्येस्त्वं साक्षी संपूर्णकेवरुः ॥ ७३ ॥ विशशाम शुक्रस्तूर्णी स्वस्थे परमवस्तुनि । वीतशो-कमयायासी निरीहदिछक्तसंशयः ॥ ७४ ॥ जगाम क्रिस्तरं मेरोः समाध्यर्थम-खण्डतम् ॥ ७५ ॥ तत्र वर्षसङ्खाणि निर्विकल्पसमाधिना । देशे स्थित्वा श्रशामासावात्मन्यचेहदीपवत् ॥ ७६ ॥ व्यपगतकळनाकळङ्कश्रदः स्वयममः कात्मनि पावने पदेऽसौ । सिल्लकण इवास्त्रधौ महात्मा विगलितवासनमे-कतां जगाम ॥ ७७ ॥ इति महोपनिषत् । इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

निदाघी नाम मुनिराद गाप्तविश्वश्व बास्तकः । विद्यतस्तीर्थयात्रार्थ पित्रा-तुत्रातवास्त्वयम् ॥ १ ॥ सार्थत्रिकोटितीर्थेषु खास्वा गृहसुपागतः । स्वीदस्तं

कथवामास ऋशुं नत्वा महायक्षाः ॥ २ ॥ सार्धत्रिकोटितीर्थेषु सानपुण्यप्र-भावतः । प्रादुर्भृतो मनिस में विचारः सोध्यमीदशः ॥ ३ ॥ जायते स्नियते छोको ब्रियते जननाय च । अस्थिताः सर्व प्रवेमे सचराचरखेष्टिताः । सर्वी-पदां पदं पापा भावा विभवभूमगः ॥ ४ ॥ अयःशकाकासदृशाः परस्परम-सङ्गिनः । शुष्यन्ते केवला भावा मनःकरुपनयानया ॥ ५ ॥ भावेष्वरतिरा-याता पथिकसा मरुष्विव । शाम्यतीदं कथं दुःलमिति तसोऽसि चेतसा ॥ ६ ॥ चिन्तानिचयचकाणि नानन्दाय धनानि मे । संप्रसूतकलत्राणि गृहा-ण्युमापदामिव ॥ ७ ॥ इयमसि स्थितोदारा संसारे परिपेछवा । श्रीमुंने परिमोहाय सापि नृनं न शर्मदा ॥ ८ ॥ आयुः पछवकोणाप्रक्रम्बाम्बुकणम-कुरम् । उन्मत्त इव संदाज्य याम्यकाण्डे शरीरकम् ॥ ९ ॥ विषयाशीविषा-सङ्गपरिजर्जरचेतसाम् । अप्राहात्मविवेकानामायुरायासकारणम् ॥ १० ॥ युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम् । प्रन्थनं च तरङ्गाणामास्या नायुषि युज्यते ॥ ११ ॥ प्राप्यं संप्राप्यते येन भूयो येन न शोष्यते । पराया निर्वृतेः स्थानं यसजीवितमुच्यते ॥ १२ ॥ तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति सुग्वक्षिणः । स जीवति मनो यस्य मननेनोपजीवति ॥ १३ ॥ जातास्त एव जगति जन्तवः साधुजीविताः । ये पुनर्नेह जायन्ते शेषा जरठगर्दभाः ॥ १४ ॥ भारो विवेकिन, शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिणः । अज्ञान्तस्य भनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः ॥ १५ ॥ अहंकारवज्ञादापदहंकाराहुराधयः। अहंकारवज्ञादीहा नाहकारात्परो रिपुः ॥ १६ ॥ अहंकारवज्ञाचचनमया अक्तं चराचरम् । तत्तरसर्वमवस्त्वेव वस्त्वहंकारिकता ॥ १७ ॥ इतश्चेतश्च सुद्यप्रं व्यर्थमेवाभिधावति । मनो दूरतरं याति ब्रामे कौलेयको यथा ॥ १८ ॥ क्ररेण जहतां याता तृष्णाभावांनुगामिना । वशः कोलेयकेनेव ब्रह्मन्सुकोऽस्मि चैतला ॥ १९ ॥ भव्यन्त्रिपानात्महतः सुमेहत्मुळनादपि । भपि बह्वयश-नाइहान्विषमश्चित्तनिग्रहः ॥ २० ॥ चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्सति जगन्न-यम् । तस्मिन्क्षीणे जगत्क्षीणं तिचिकित्स्यं प्रयक्षतः ॥ २१ ॥ यां यामहं मुनि-श्रेष्ठ संश्रवामि गुणिश्रवस् । तां तां कृत्तति मे तृष्णा तन्त्रीमिव कुमृषिका ॥ २२ ॥ पदं करोत्यळङ्कवेऽपि तृप्ता विफलमीहते । चिरं तिष्ठति नैकत्र तृष्णा चपलमर्कटी ॥ २३ ॥ क्षणमायाति पातालं क्षणं याति नभस्थलम् । क्षणं अमित दिक्को तृष्णा हत्पद्मषदपर्दा ॥ २४ ॥ सर्वसंसारदु:सानां तृष्णेका दीर्चदुः सदा । अन्तः पुरस्थमपि या योजयत्यत्तिसंकटे ॥ २५ ॥ तृष्णाविपृचि-कामश्रिष्टिनतात्यागी हि स द्वित । स्तोकेनानन्दमायाति स्तोकेनायाति स्रोद्-ताम् ॥ २६ ॥ नास्ति देइसमः शोष्यो नीचो गुणविवर्जितः ॥ २७ ॥ कलेवरमहंकारगृहस्यस्य महागृहस् । लुळवम्येतु वा स्थेर्य किमनेव गुरो

मम ॥ २८ ॥ पङ्किबद्धेन्द्रियपशुं बलासुष्णागृहाङ्गणम् । चित्तमृत्यजनाकीर्ण नेष्टं देहगृहं सम ॥ २९ ॥ जिह्नामकंटिकाकान्तवदनहारमीपणस् । इष्टद-न्तास्विधकः नेष्टं देहगृहं मम ॥ ३० ॥ रक्तमांसमयस्यास्य सबाह्याभ्यन्तरे मुने। नाशैकधर्मिणो जूहि कैव कायस्य रम्यता ॥ ३१ ॥ तिहत्सु शरदश्रेषु गन्धर्वनगरेषु च। स्थ्यं येन विनिर्णातं स विस्वसितु विप्रहे ॥ ३२ ॥ शैशवे गुरुतो सीनिमानृतः पितृतस्तथा । जनतो ज्वेष्ठवासास शैशवं भयमन्दिरम् ॥ ३३ ॥ स्वचित्तविलसंस्थेन नानाविज्ञमकारिणा । वलाकामपिशाचेन विवसः परिभूयते ॥ ३४ ॥ दासाः पुत्राः स्त्रियश्चैव वान्धवाः सुहृदस्तथा । इसन्युन्मत्तकमिव नर वार्धककिंगतम् ॥ ३५ ॥ दैन्यदोपमयी दीर्घा वर्धते बार्षके स्पृष्टा । सर्वापदामेकससी हिंद दाहप्रदायिनी ॥ ३६ ॥ कचिद्वा विद्यते येषा संसारे सुखमावना । आयुः स्तम्बर्मिवासाद्य काळस्तामपि कुम्नति ॥ ३७ ॥ तृणं पासुं महेन्द्र च सुवणं मेरुपर्षपम् । आग्मंभरितया सर्वमात्मसान्कर्नुमुखतः । कालोऽयं सर्वसंहारी तेनाकान्तं जगत्रयम् ॥ ३८ ॥ मांमपाञ्चालिकायास्तु यञ्चलोलेऽङ्गपञ्जरे । खाय्वस्थिप्रनिथशालिन्याः स्त्रियः किमिव शोभनम् ॥ ३९ ॥ त्वद्धांमरक्तबाय्याम्बु पृथकृत्वा विलोचनं । समा-होक्य रम्य चेन्कि मुधा परिमुद्धांति ॥ ४० ॥ मेन्स्यूङ्गतटोह्यामिगङ्गाचलर-बोपमा । इष्टा यस्मिन्मुनं मुक्ताहारस्योलासशालिता ॥ ४१ ॥ इमशानेपु दिगम्नेषु स एव रूछनामनः । श्वभिराम्बाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्यसः ॥ ४२ ॥ केशकज्ञलचारिण्यो दुःम्पर्शा लोचनप्रियाः । दुष्कृताशिक्षा नार्यो दहन्ति नृणवन्नरम् ॥ ४३ ॥ ज्वलतामतिद्रेऽपि सरसा अपि नीरसाः। क्रियो हि नरकाझीनामिन्धनं चारु दारुणम् ॥ ४४ ॥ कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्यचेतसः । नार्यो नरविहङ्गानामङ्गबन्धनवागुराः ॥ ४५ ॥ जन्म-पल्वलमस्यानां चित्तकर्दमचारिणाम् । पुंसां दुर्वासनारञ्जुर्नारी बिडशपि-**ण्डिका ॥ ४६ ॥ सर्वेषां दोपरतानां मुसमुद्रिक्यानया । दुःखश्रङ्करया** नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया ॥ ४७ ॥ यस स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क भोगभूः । स्त्रियं स्वक्त्वा जगस्यकं जगस्यक्त्वा सुखी भवेत् ॥ ४८ ॥ दिशोऽपि नहि इत्यन्ते देशोऽप्यन्योपदेशकृत् । शैला अपि विशीर्यन्ते शीर्यन्ते तारका अपि ॥ ४९ ॥ शुज्यन्त्यपि समुद्राश्च श्रुवोऽप्यश्चवजीवनः । सिद्धा अपि विनक्ष्यन्ति जीर्यन्ते दानवाद्यः ॥ ५०॥ परमेष्ठ्यपि निष्ठावा-म्हीयने हरिरप्यजः। भावोऽप्यभाषमायाति जीर्यन्ते वै दिगीसराः॥ ५९ ॥ बद्धा विष्णुश्च रद्धव सर्वा वा भूतजातयः । नाशमेवानुधावन्ति सलिलानीव वाष्ट्रवम् ॥ ५२ ॥ आपदः अणमावान्ति क्षणमावान्ति संपदः । क्षणं जन्माय भरणं सर्वं नश्वरमेव नत् ॥ ५३ ॥ अञ्चरेण इताः शूरा एकेनापि

त्रातं हतम्। विषं विषयंवेषम्यं न विषं विषमुत्त्राते ॥ ५४ ॥ जनमान्तरात्रा विषया एकजनमहरं विषम् । इति मे दोषदावाभिद्राचे संप्रति चेतसि ॥५५॥ स्फुरिन हि न मोगाद्या मृगतृष्णासरः स्वपि । अतो मां वोधवाशु त्वं तस्व-ज्ञानेन वै गुरो ॥ ५६॥ नो चेन्मोनं समास्वाय निर्मानो गतमत्सरः । भावयनमनसा विष्णुं लिपिकर्मापितोषमः ॥ ५७॥ इति महोपनिषत् । इति नृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥

निवाध तव नास्त्यन्यञ्हेयं ज्ञानवतां वर । प्रज्ञया खं विजानासि ईश्वरा-नगृहीतया । चित्तमालिन्यसंजानं मार्जयामि भ्रमं मुने ॥ १ ॥ मोभद्वारे द्वारपालाश्चरवारः परिकीर्तिताः । शमो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधुमङ्गमः ॥ २ ॥ एकं वा सर्वयत्नेन सर्वमुत्सूज्य संभ्रयेत् । एकसिन्वशरे यान्ति चन्वारोऽपि वशं गताः ॥ ३ ॥ शास्त्रेः सज्जनसंपर्कपृत्रीकेश्च सपोद्मेः । आदौ संसारमुक्तवर्थं प्रज्ञामेवाभिवर्धवेत् ॥ ४ ॥ स्वानुभूतेश शास्त्रव गुरोश्चेवैकः वाक्यता । यस्याभ्यासेन तेनात्मा सततं चावलोक्यते ॥ ५ ॥ संकल्पाशान-मंधानवर्जनं चेन्प्रतिक्षणम् । करोषि तद्चित्तस्वं प्राप्त प्वासि पावनम् ॥६॥ चेतसो यदकर्तृत्वं तत्समाधानमीरितम्। तदेव केवलीभावं साहुभा निर्वृतिः परा ॥ ७ ॥ चेतसा संपरिखज्य सर्वभावारमभावनाम् । यथा तिष्ठसि तिष्ठ त्वं मृकान्धविधरोपमः ॥ ८॥ सर्वे प्रशान्तमजमेकमनादिमध्यमाभास्वरं म्बदनमात्रमचैत्यचिद्वम् । सर्वं प्रशान्तमिति शब्दमयी च दृष्टिबांधार्थमेव हि सुधेव तदोमिनीदम् ॥ ९ ॥ सर्वं किंचिदिदं दृश्यं दृश्यते चिजगद्रतम् । चित्रिप्पन्दांशमात्रं तम्रान्यदस्तीति भावय ॥ १०॥ नित्यप्रबद्धचित्तस्त्वं कवेंन्वापि जगरिक्रयाम्। आस्मैकत्वं विदित्वा त्वं निष्ठाञ्चरूधमहार्विधवत् ॥३१॥ तस्वावबोध एवासौ वासनातृणपावकः । प्रोक्तः समाधिशब्देन नतु तृष्णीम-वस्थितिः ॥ १२ ॥ निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा छोकः प्रवर्तते । सत्तामात्रे पर तस्वे तथैवायं जगदुणः ॥ १३ ॥ अतश्रात्मनि कर्नृत्वमकर्नृत्वं च वे सुने । निरिच्छरवादकर्तासी कर्ता संनिधिमात्रतः ॥ १४ ॥ ते हे ब्रह्मणि विन्देति कर्तताकर्रते सुने । यत्रैवैष चमत्कारस्तमाश्रिष्य स्थिरो भव ॥ १५ ॥ तस्माशित्यमकर्ताहमिति भावनयेद्धया। परमामृतनाशी सा समतेवावशि-ष्यते ॥ १६ ॥ निदाध श्रणु सस्वस्था जाता भुवि महागुणाः । से नित्यमे-वाम्युदिता सुदिताः स हवेन्द्वः ॥ १७ ॥ नापदि ग्लानिमायान्ति निक्रि हेमाम्बुजं यथा । नेहन्ते प्रकृताद्व्यद्रमन्ते शिष्टवर्शनीन ॥ १८ ॥ आकृत्येव विराजन्ते मैन्यादिगुणवृत्तिभिः । समाः समरसाः सौम्य सततं साधुवृत्तयः ॥ १९॥ अध्यवद्रतमर्यादा मवन्ति विशदाशयाः । नियति न विमुखन्ति महान्ती भास्करा इव ॥ २० ॥ कोऽहं कवितदं चेति संसारमकमात्त्वस ।

प्रविचार्यं प्रयवेन प्राज्ञेन सहसाधुना ॥ २१ ॥ नाकर्मसु नियोक्तव्यं नानार्येण सहावसेत् । द्रष्टव्यः सर्वसंहर्ता न मृत्युरवहेळया ॥ २२ ॥ शरीरमस्यि मांसं च स्वतःवा रक्ताचन्नोभनम् । भूतमुक्तावलीतन्तुं चिन्मात्रमवलोकयेत् ॥२३॥ उपादेया तुपतनं हेयेकान्तविसर्जनम् । यदेतन्मनसी रूपं तद्वाद्वां विद्धि नेतरत्॥ २४ ॥ गुरुक्षास्त्रोक्तमार्गेण स्वानुभूत्या च चिद्धने । ब्रह्मैवाहमिति ज्ञाखा वीतशोको भवेन्सुनिः॥ २५ ॥ यत्र निम्नितासिशतपातनसुरपछनाड- 🕐 नवस्तोढव्यमग्रिना दाहो हिमसेचनग्रिवाङ्गारावर्तनं चन्दनचर्चेव निरवधिना-राचविकिरपातो निदावविनोदनधारागृहशीकरवर्षणमिव स्वशिरश्छेदः सुख-निवेब मुकीकरणमाननमुद्रेव वाषियं महानुपचय इवेदं नावहेळनया भवि-तस्यमेवं दृहवराग्याहोधो भवति ॥ गुरुवाक्यसमुद्भृतस्वानुभूत्यादिशुद्धया । बस्याभ्यासेन तेनारमा सततं चावलोक्यते ॥ २६॥ विनष्टदिग्ध्रमस्यापि यथापूर्वं विभाति दिक्। तथा विज्ञानविध्वमं जगसासीति भावय ॥ २०॥ न धन। न्युपकुर्वनित न मित्राणि न बान्धवाः । न कायक्षेत्रावेषुर्यं न तीर्थाय-तनाश्रयः । केवकं तन्मनोमात्रमयेनायाद्यते पदम् ॥ २८ ॥ यानि दुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये दुराधयः । शान्तचेत सु तस्सर्वं तमोऽर्किव्वित नइयनि ॥ २९ ॥ मातरीव पर यान्ति विषमाणि सुदूनि च । त्रिश्वासमिह भृतानि सर्वाणि शमशालिनि ॥ ३० ॥ न रसायनपानेन न सहम्यालिहितेन च । न तथा सुखमामोति शमेनान्तर्यथा जनः ॥ ३१ ॥ श्रुखा स्पृष्टा च भुक्या च इष्टा ज्ञात्वा क्रुमाक्यमम् । न हृष्यति ग्लायति यः स ज्ञान्ते इति कथ्यते ॥ ३२ ॥ तुपारकरविम्बाच्छं मनो यस्य निराकुलम् । मरणोत्सवयुद्धेषु स शान्त इति कथ्यते ॥ ३३ ॥ तपस्तिषु बहुशेषु याजकेषु नृषेषु च । बळवत्सु गुणाक्येषु शमदानेव राजते ॥ ३४ ॥ संतोपामृतपानेन ये शान्तास्तृप्तिमा-गताः । आत्मारामा महात्मानस्ते महापदमागताः ॥ ३५ ॥ अन्नासं हि परिखज्य संप्राप्ते समतां गतः । भटष्टखेदाखेदो यः संतुष्ट इति कथ्यते ॥ ३६ ॥ नाभिनन्दत्यसंप्राप्तं प्राप्तं भुद्धे यथेप्सितम् । यः स साम्यसमाचारः संतुष्ट इति करवते ॥ ३७ ॥ रमते घीर्यथापाते साध्वीवाऽन्तःपुराजिरे । सा जीव-नमुक्ततोदेति स्वरूपानन्दक्षयिनी ॥ ३८ ॥ यथाक्षणं यथात्रासं यथादेशं यशासुक्षम् । यथासंभवसःसङ्गामिमं मोक्षपथकमम् । तावद्विचारयेश्राज्ञो याबद्विश्वान्तिमात्माने ॥ ३९ ॥ तुर्थविश्वान्तियुक्तस्य निवृत्तस्य भवार्णवात् । जीवतोऽजीवतश्चेव गृहस्थस्याथवा यतेः॥ ४०॥ नाकृतेन कृतेनार्थो न श्रुतिस्मृतिविश्रमैः । निर्मन्दर इवाम्मोधिः स तिष्ठति यथास्थितः ॥ ४१ ॥ सर्वारमवेदनं शुद्धं यदोदेति तवासम्बम् । भानि प्रमृतिदिकालवाद्यं चिद्रूप-देहकम् ॥ ४२ ॥ एवमारमा यथा यत्र समुखासमुपागतः । तिष्ठत्वाचु तया

तन्न तद्भपक्ष विराजते ॥ ४३ ॥ यदिदं दश्यते सर्वं जगस्यावरजङ्गमम् । तरसुषुप्ताविव स्वमः कल्पान्ते प्रविनद्यति ॥ ४४ ॥ ऋतमात्मा परंत्रद्वा सत्यमित्यादिका वृष्टेः । कश्चिता व्यवहारार्थे यस्य संज्ञा महास्मनः ॥ ४५ ॥ यथा कटकशब्दार्थः पृथाभावी न काञ्चनात् । न हेमकटकात्तदृज्जगच्छ-ब्दार्थता परा ॥ ४६ ॥ तेनेयमिन्द्रजालक्षीर्जगति प्रवितन्यते । द्वष्टद्वयस्य सत्तान्तर्बन्ध इत्यभिषीयते ॥ ४७ ॥ द्रष्टा दृश्यवशाद्वाद्वी दृश्यामाचे विमु-च्यते । जगरवसहमित्यादिसर्गातमा दश्यमुच्यते ॥ ४८ ॥ मनसेवेन्द्रजास-श्रीजगिति प्रवितन्यते । यावदेतरसंगर्वातं तावन्मोक्षो न विद्यते ॥ ४९ ॥ ब्रह्मणा तन्यते विश्वं मनसँव स्वयंभुवा । मनोमवमतो विश्वं यशाम परिध-इयते ॥ ५० ॥ त बाह्ये नापि हृद्ये सद्पं विद्यते मनः । यद्थं प्रतिभानं तन्मन इत्यभिषीयते ॥ ५३ ॥ संकल्पनं मनो विद्धि संकल्पन्तम विद्यते । बन्न संबद्ध्यनं तन्न सनोऽस्तीत्ववगम्यताम् ॥ ५२ ॥ संबद्ध्यमनसी सिद्धे न कदाचन केनचित्। संकल्पजाते गलिते खरूपमवशिष्यते ॥ ५३ ॥ अहं खं जगदित्यादौ प्रशान्ते दृश्यमंभ्रमे । स्वातादृशी केवलता दृश्ये सत्तामुपागते ॥ ५४ ॥ महाप्रक्रयसंपत्ती हासत्तां समुपागते । अशेयदृश्ये सर्गादी बान्तमे-वावशिष्यते ॥ ५५ ॥ अस्त्रनसामिती भाष्वानजी देवी निरामयः । सर्वता सर्वकृत्सर्वः परमारमेत्युदाहृतः ॥ ५६ ॥ यतो वाची निवर्तन्ते यो मुक्तरव-गम्यते । यस्य चात्मादिकाः मंज्ञाः कल्पिता न स्वभावतः ॥ ५७ ॥ चित्ता-काशं चिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम् । द्वाभ्यां शून्यतरं विद्वि चिदाकाशं महामने ॥ ५८ ॥ देशादेशान्तरप्राप्ती संविदी मध्यमेव यत् । निमेषेण विदाकाशं तद्विति सुनिपुक्रव ॥ ५९ ॥ तस्मिश्निरस्तनिःशेषसंकल्पस्थितिमेषि चेत् । सर्वात्मकं पदं शान्तं तदा प्रामोध्यसंशयः ॥ ६० ॥ उदितौदायसा-न्दर्यवैराग्यरसगर्भिणी । आनन्दस्यन्दिनी येषा समाधिरमिश्रीयते ॥ ६१ ॥ इत्यासंभवबोधेन रागद्वेषादितानवे । रतिबँछोदिता यासी समाधिरभिधा-यते ॥ ६२ ॥ इत्यासंभवबोधो हि ज्ञानं हैयं चिदात्मकम् । तदेव केवली-भावं ततोऽन्यत्सकळं सृषा ॥ ६३ ॥ मत प्रावतो बद्धः सर्पपीकोणकोटरे । मशकेन कृतं युद्ध सिंहाँवैरेणुकोटरे ॥ ६४ ॥ पद्माक्षे स्थापितो मेरुनिंगीणी भृक्तस्तुना । निदाध विद्धि ताद्दल्यं जगदेसद्भारमकम् ॥ ६५ ॥ चित्तमेव हि संसारो रोगादिक्केशद्षितम् । तदेव तैर्विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥ ६६ ॥ मनसा भाष्यमानो हि देहतां याति देहकः । देहवासनया मुक्तो देहधरोंने लिप्यते ॥ ६७ ॥ कहपं श्रणीकरोत्यन्तः क्षणं नयति कल्पताम् ।

१ मनस्तेनेन्द्रजाङ्गीर्जागती प्रवितन्यते. २ घैरणुकोटरे. ३ रागादि.

मनोविद्यानसंसार इति मे निश्चिता मतिः ॥ ६८ ॥ नाविरतो दुश्चरिताचा-शास्त्रो नासमाहितः । नाशान्तमनसो वापि प्रज्ञानैनैनमापुराष् ॥ ६९ ॥ तहसानन्दमहर्न्द्र निर्गणं सहाचिद्धनम् । विदिखा स्वारमनो रूपं न विमेति कटाचन ॥ ७० ॥ परात्परं यन्महतो महान्तं स्वरूपतेजोमयशास्त्रतं शिवम् । कवि पुराण पुरुषं सनातनं सर्वेश्वरं सर्वदेवरुपास्यम् ॥ ७१ ॥ अहं ब्रह्मेति नियतं मांश्रहेतुर्मेहात्मनाम्। द्वं पदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति ममेनि च। ममेनि बध्यते जन्तुनिर्ममेनि विमुच्यते ॥ ७२ ॥ जीवेश्वरादिरूपेण चेतना-चेतनामकम् । इंक्षणादिप्रवेशान्ता मृष्टिरीशेन कव्यिता । जाप्रदादिविमी-क्षान्तः संमारो जीवकिएतः ॥ ७३ ॥ त्रिणाचिकादियोगान्ता ईश्वरभ्रान्ति-माधिताः । छोकायतादिसांख्यान्ता जीवविश्वान्तिमाधिताः ॥ ७४ ॥ तस्रा-न्मुसुधुभिनेव मतिजीवेशवादयोः । कार्या किंतु ब्रह्मतस्यं निश्चलेन विचार्य-ताम् ॥ ७५ ॥ अविशेषेण सर्वे तु यः पश्यति चिदन्वयात् । स एव साक्षा-हिजानी म शिवः स हरिविधिः ॥ ७६ ॥ दर्लमो विषयत्यागो दर्लमं तस्व-दर्भनम् । दर्लमा सहजावस्था सहरोः करुणां विना ॥७०॥ उत्पन्नशक्तिवीधस्य स्वक्तनिःशेषकर्मणः । योगिनः महजावस्था स्वयमेवोपजायते ॥ ७८ ॥ यहा क्षेत्रंप एनस्मिन्नरूपमप्यन्तरं नरः । विजानाति तदा तस्य भयं स्वानात्र संशयः ॥ ७९ ॥ सर्वगं सचिदानन्द ज्ञानचक्षनिरीक्षते । अज्ञानचक्षनिक्षेत आस्वन्तं भानुसम्बन्त ॥ ८० ॥ प्रज्ञानमेन तहस्य सत्यप्रज्ञानकक्षणम् । एवं ब्रह्मपरि-ज्ञानादेव मत्योंऽसूतो भवेत् ॥ ८१ ॥ भिष्यते हृदयप्रन्थिशिष्ठधन्ते सर्वसं-श्रयाः । क्षीयन्ते चास्य कमोणि तम्मिन्द्दष्टे परावरे ॥ ८२ ॥ अनात्मतां परि त्यज्य निर्विकारो जगरिस्थनी । एकनिष्ठनयान्तस्थः संविन्मात्रपरो भव ॥८३॥ मरुभूमी जरूं सर्व मरुभूमाश्रमेव तत् । जगश्रवमिदं सर्व चिन्मान्न स्वविचारतः ॥ ८४ ॥ लक्ष्यालक्ष्यमति त्यक्त्वा यस्तिष्ठेरकेवलात्मना । शिव एव स्वयं साक्षांदयं ब्रह्माबदुत्तमः ॥ ८५ ॥ अधिष्ठात्तमनीपम्यमवाकानसगी-चरम् । नित्यं विभु सर्वगतं सुसुक्ष्मं च तदव्ययम् ॥ ८६ ॥ सर्वशकेर्मेहे-शस्य विलासो हि मनो जगत । संयमासंयमाभ्यां च संसारं शान्तिमन्द-गात्॥ ८७ ॥ मनोब्याचेश्विकित्सार्थमुपायं कथयामि ते । यद्यत्वामिमतं वस्तु तस्यजनमाक्षमभते ॥ ८८ ॥ स्वायत्तमेकान्तहितं स्वेप्सितत्यागवेदनम् । यस्य तुरकातां वातं धिकं पुरुषकीटकम् ॥ ८९ ॥ स्वपौरुपैकसाध्येन स्वेप्सित यागरूपिणा । मनःप्रश्नममात्रेण विना नास्ति शुभा गति ॥ ९०॥ असंकद्यनशक्षेण छित्र चित्तमिद यदा । सर्वे सर्वेगतं शान्तं वहा संप्रधते तदा ॥ ९९ ॥ भव भावनया मुक्तो मुक्तः परमया धिवा । धारवासानम-व्यमो प्रसचित्तं चितः पदम् ॥ ९२ ॥ परं पौरुषमाश्रित्व नीत्वा चित्तमचि-

सताम् । ध्यानतो हृदयाकाशे चिति चित्रकथारया ॥ ९३ ॥ मनो मारय नि:शक्टं त्वां प्रवानित नारयः ॥ ९४ ॥ अयं सोऽहमिदं तनम एतावस्मात्रकं मनः । तदभावनसान्नेण दान्नेणेव विकीयते ॥ ९५ ॥ क्रिन्नाश्चमण्डलं ब्योक्नि यथा शरदि भूयते । वातेन कल्पकेनेव तथान्तर्भूयते मनः ॥ ९६ ॥ कल्पा-न्तपवना वान्तु यान्तु चैकत्वमर्णवाः । तैपन्तु द्वादशादित्या नास्ति निर्मनसः क्षतिः ॥ ९७ ॥ असंकल्पनमात्रैकसाध्ये सक्छासिद्धिदे । असंकल्पातिसा-म्राज्ये तिष्ठावष्टव्यतत्पदः ॥ ९८ ॥ न हि चञ्चलताहीनं ममः कचन दश्यते । चञ्चलखं मनोधमों बहेर्धमीं यथोष्णता ॥ ५९ ॥ एषा हि चञ्चलास्यन्दश्च-किश्चित्तत्वसंस्थिता । तां विद्धि मानसीं शक्तिं जगदाहम्बरात्मिकाम् ॥१००॥ यत चन्नळताहीनं तन्मनोऽसृतसुच्यते । तदंव च तपः शास्त्रसिद्धान्ते मोक्ष उच्यते ॥ १०१ ॥ तस्य चञ्चलता येषा त्वविद्या वामनात्मिका । वासना-परनाम्नी तां विचारेण विनाशय ॥ १०२ ॥ पौरुषेण प्रयवेन यसिम्बंब पटे मनः । योज्यने तम्पदं प्राप्य निविकल्पो भवानघ ॥ १०३ ॥ अतः पौरुष-माश्रिय चित्तमाक्रम्य चेतसा । विशोकं पदमालम्ब्य निरातङ्कः स्थिरो भव ॥ १०४ ॥ मन एव समर्थ हि मनमो हदनियहे । भराजकः समर्थः खाद्वाज्ञो निम्रहकर्मणि ॥ ३०५ ॥ तृष्णाम्राहगृहीतानां संसारार्णवपातिनाम् । आवर्तै-रूखमानानां दुरं स्वमन एव नीः॥ १०६ ॥ मनसैव मनश्चिस्वा पाशं परमवन्धनम् । भवादुत्तास्यात्मानं नासावन्येन नार्यते ॥ १०७ ॥ या यो-देति मनोनान्त्री वासना वामितान्तरा । तां तां परिहरेत्प्राज्ञस्ततोऽविद्याक्षयो भवेत्॥ १०८ ॥ भोगैकवासनां त्यक्ता त्यक्षं भेदवासनाम् । मादा-भावी ततस्त्रक्त्या निर्विकल्पः सुन्ती भव ॥ १०९ ॥ एव एव मनोनाश-स्विविद्यानाम एव च । यत्तत्मंबेयते किंचित्तप्रास्थापरिवर्जनम् ॥ ११० ॥ अनास्थेव हि निर्वाणं दुःखमास्थापरिग्रहः ॥ १९१॥ अविद्या विद्यमानैव नष्टप्रतेषु दृश्यते । नाम्नवाङ्गीकृताकारा सम्यक्प्रज्ञस्य सा कुतः ॥ १९२ ॥ तावत्मंमारभृगुषु स्वात्मना सह देहिनम् । आन्दोक्षयति नीरन्ध्रं दुःषकण्ट-कशालिए ॥ ११३ ॥ अविद्या यावदस्यास्तु नीत्पन्ना क्षयकारिणी । स्वयमा-रमावलोकेच्छा मोहसंक्षयकारिणी ॥ ११४॥ अस्याः परं प्रपत्यन्त्याः स्वात्म-माशः प्रजायने । दृष्टे सर्वगते बोधे स्वयं होषा विलीयते ॥ ११५ ॥ हृच्छा-मात्रमविद्यं तक्षाशो मोक्ष उच्यते । स चासंकल्पमात्रेण सिद्धो भवति बै मुने ॥ ११६ ॥ मनागपि मनोब्योक्ति वासनारजनीक्षवे । कालिका सन्-तामेति चिदादित्यप्रकाशनात् ॥ १९७ ॥ चैत्यानुपातरहितं सायाः । च सर्वगम् । यश्चित्रश्वमनान्येयं स आत्मा परमेश्वरः ॥ ११८

१ विन्द्यते. २ पतन्तु.

स्रात्वदं ब्रह्म नित्यविद्धनमक्षतम् । करुपनान्या मनोनाम्नी विश्वते नहि काचन ॥ ११९ ॥ न जायते न श्रियते किंचिदत्र जगन्नये । न च भाववि-काराणां सत्ता कचन विद्यते ॥ १२० ॥ केवलं केवळाभासं सर्वसामान्यम-क्षतम् । चैलानुपातरहितं चिन्मात्रमिह विद्यते ॥ १२१ ॥ तस्मिक्षित्रं तते शुद्धे चिन्मान्ने निरुपद्वे । शान्ते वामसमाभोगे निर्विकारे चिदारमनि ॥ १२२ ॥ येषा स्वभावाभिमतं खर्यं संकल्प्य धावति । विश्वेत्यं स्वयमम्ब्रानं माननान्मन उच्यते । भतः संकल्पसिद्धंयं संकल्पेनेव नइपति ॥ १२३ ॥ नाहं ब्रह्मेति संबद्धात्स्यद्वाद्वध्यते मनः । सर्वे ब्रह्मेनि संबद्धात्सुद्वान्युच्यते मनः ॥ १२४ ॥ क्रशोऽहं दुःखबद्धोऽहं इस्तपादादिमानहम् । इति भाषानुरूपेण व्यवहारेण वध्यते ॥ १२५ ॥ नाहं दुःखी न मे देहो बन्धः को अयारमति स्थितः । इति भावानुहरोण व्यवहारेण मुच्यते ॥ १२६ ॥ माहं मांभं न चास्थीनि देहादन्यः परोऽन्स्यहम् । इति निश्चितवानन्तः क्षीणाविद्यो विमुच्यते ॥ १२७ ॥ कल्पितेयमविद्ययमनात्मन्यात्मभावनात् । परं पाँरुपमाश्रित्व बद्धात्परमया थिया । भोगेच्छां द्रतस्यक्वा निर्विकल्पः सुखी भव ॥ १२८ ॥ मम पुत्रो मम धनमहं सोऽवामदं मम । इतीयमि-न्द्रजालेन बासनैब विवल्गात ॥ १२९ ॥ मा भवाजों भव जरूनं जहि संसारभावनाम् । अनारमन्यारमभावेन किमज्ञ इव रादिषि ॥ १३० ॥ कन्त-वायं जडो मुको देहो मांसमयोऽज्ञुचिः । यद्थं सुखदु खाम्यामवशः परि-भूयसे ॥ १३१ ॥ अहो न चित्र यत्सत्यं ब्रह्म तद्विस्मृत नृणाम् । निष्ठनस्तव कार्येषु मान्तु रागानुरक्षना ॥ १३२ ॥ अहो नु चित्रं पद्मोर्ध्यर्थद्यान्तन्तुभिर-इयः। भविद्यमाना या विद्या तया विश्वं खिलीकृतम् ॥ १३३ ॥ इदं तह-क्रतां यातं तृणमात्रं जगत्रयम् ॥ इत्यूपनिषत् ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ऋभुः ॥ अथापरं प्रवह्यामि शृणु तात यथायथम् । अज्ञानभूः सप्तपदा

ऋसुः ॥ अयोपर प्रवद्ध्याम शृणु तात वयाययम् । अज्ञानमूः सप्तपद्रा ज्ञभः सप्तपदेव हि ॥ १ ॥ पदान्तराण्यसंख्यानि प्रभवन्त्यन्यथेतयोः । स्वरूपविश्वितिर्मुक्तिस्तंद्रशोऽहंस्ववेदनम् ॥२॥ ज्ञुद्ध्यम्मात्रसंवितेः स्वरूपविश्व-चल्ति ये । रागद्वेषादयो भावास्तेषां नाज्ञत्वमंभवः ॥३॥ यः स्वरूपपिश्व-श्रश्चेत्यार्थे चिति मज्जनम् । एतस्याद्यरो मोहो न भृतो न भविष्यात ॥४॥ अर्थादर्थोम्तरं चित्तं याति मध्ये तु या स्थितिः । सा ध्वस्तमननाकारा स्वरूप्यातिरुक्तरते ॥ ५ ॥ संशान्तसर्वसं रूप्या या शिलावद्वस्थितिः । जाप्रांश्व-प्रस्थितिरुक्ता सा स्वरूपिथितिः परा ॥ ६ ॥ अहन्ताको क्षते शान्ते मेदनि-ष्यन्द्वितता । अज्ञहा या प्रचलतं तस्बरूपिमिनिरितम् ॥ ७ ॥ बीजं जाप्रत्या जाप्रन्महानाग्रतथेव च । जाग्रत्स्वप्रस्था स्वप्नः स्वप्नजाः

१ ययातमम्.

प्रस्तुपुप्तिकम् ॥ ८ ॥ इति सप्तविधो मोहः पुनरेष परस्परम् । शिष्टो भव-स्रानेकाइयं श्रुण सक्षणमस्य तु ॥ ९ ॥ प्रथमं चेतनं यत्यादनास्यं निर्मेखं चितः । भविष्यश्वित्तजीवादिनामशब्दार्थमाजनम् ॥ १० ॥ बीजरूपस्थितं जाप्रद्वीजजाप्रसदुच्यते । एषा शर्मनेवावस्था त्वजाप्रत्संस्थिति ऋणु ॥ १९ ॥ ल्बप्रसृतस्य पराद्यं चाहमिदं मम । इति यः प्रत्ययः स्वस्थताजाप्रधागभा-बनात् ॥ १२ ॥ अयं सोऽहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः । पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाप्रदिति स्फुटम् ॥ १३ ॥ अरूढमथवा रूढं सर्वथा तन्मयारम-कम् । यजाप्रतो मनोराज्यं यजाप्रत्स्यम उच्यते ॥ १४ ॥ द्विचनद्रशुक्तिकारू-प्यस्गतृष्णादिभेदतः । अभ्यामं प्राप्य जाव्रत्तत्स्वमो नानाविधो भवेत्॥१५॥ अश्यकाळं मया दृष्टमेतन्नोदेति यत्र हि । प्रामर्शः प्रबुद्ध्य स स्वम इति कथ्यते ॥ १६ ॥ चिरं संदर्भनाभावादप्रफुहं बृहद्वचः । चिरका-ळानुवृत्तिस्तु स्वमो जाम्रदिवोदितः ॥ १० ॥ स्वमजामदिति मोक्तं जामस्यपि परिस्फरत् । पडवस्थापरित्यागो जडा जीवस्य या स्थितिः ॥ १८॥ भविष्यदःखबोधाद्या सापुप्तिः सोच्यते गतिः । जगत्तस्यामवस्थायामन्त-समसि ठीयते ॥ १९ ॥ सप्तावस्था हमाः प्रोक्ता मया ज्ञानस्य वै द्विज । पुर्कका शतसंख्यात्र नानाविभवरूपिणी ॥ २० ॥ इमां सप्तपदां ज्ञानभूमि-माकर्णयानघ । नानया ज्ञातया भूयो मोहपद्ध निमजाति ॥ २१ ॥ वदन्ति बहुभेदेन वादिनो योगभूमिकाः । सम स्वभिमता नृनमिमा एव शुभप्रदाः ॥ २२ ॥ अवयोधं विदेशांनं तदिदं साप्तभूमिकम् । मुनिस्तु शैयमिखुका भूमिकासप्तकात्परम् ॥ २३ ॥ ज्ञानभूमि. शुभेच्छारुया प्रथमा समुदाहृता । विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥ २४ ॥ सस्वापत्तिश्रतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । पदार्थभावना पर्धा सप्तमी तुर्यगा स्पृता ॥२५॥ आसामन्तः स्थिता मुक्तिर्यस्यां भूयो न शोचित । एतासां भूमिकानां त्विमिदं निर्वचनं शुणु ॥ २६ ॥ स्थितः किं मृढ एवास्मि प्रेक्षेऽहं शास्त्रसञ्जनैः । वैराग्यपूर्वमिच्छेति अमेच्छेत्युच्यते बुधः ॥ २७ ॥ शास्त्रसजनसंपर्कवे-राग्याभ्यासपूर्वकम् । सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥ २८ ॥ विचारणाशुभेच्छाभ्यामिनिद्यार्थेषु रक्तता । यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते द्यनुमानसी ॥ २९ ॥ भूमिकात्रितयाभ्यासाधिते तु विरतेर्वशात् । सस्वा-त्मनि स्थिते शुद्धे सच्वापत्तिरुदाहृता ॥ ३०॥ दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गकका तु या । रुष्टसत्त्वचमत्कारा श्रोका संसक्तिनामिका ॥ ३१ ॥ भूमिकापश्चका-भ्यासात्स्वात्मारामतया इढम् । आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात्

१ हि दुर्शानं.

॥ ३२ ॥ परप्रयुक्तेन चिरं प्रयक्षेनावबोधनम् । पदार्थभावना नाम वष्टी भवति भूमिका ॥ ३३ ॥ भूमियद्गचिराभ्यासाक्रेदस्यानुपक्षमानात् । यस्त-भावकनिष्ठत्वं सा श्रेया तुर्यंगा गतिः ॥ ३४ ॥ एषा हि जीवनमुक्तेषु तुर्याव-स्थेति विद्यते । विदेहमुक्तिविषयं तुर्यानीतमतः परम् ॥ ३५ ॥ ये निदाध महाभागाः साप्तमीं भूमिमाश्रिताः । अत्मारामा महात्मानसे महत्वद-मागताः ॥ ३६ ॥ जीवन्युक्ता न मजनित सुखदुःखरसस्थिते । प्रहृतेनाथ कार्येण किंचिरकुर्वन्ति वा न वा ॥ ३७ ॥ पार्श्वस्थवीश्रिताः सन्तः पूर्वा-चारक्रमागतम् । आचारमाचरन्त्येव सुप्तबुद्धवदुव्धिताः ॥ ३८ ॥ भू-मिकासप्तकं चैतदीमतामेव गोचरम् । प्राप्य ज्ञानद्वामेतां पशुम्लेच्छाद-योऽपि ये॥ ३९॥ सदेहा वाष्यदेहा वा ते मुक्ता नाल संभयः। ज्ञिसिहि प्रनिथिषिक्छेदस्तस्मिन्सति विमुक्तता ॥४०॥ मृगतृष्णाम्बुबुद्धादिनान्तिमात्रा-त्मकस्वसी । ये तु मोहार्णवात्तीणांनीः प्राप्तं परम पदम् ॥ ४३ ॥ ते स्थिता भूमिकास्वासु स्वात्मलाभपरायणाः । मनःप्रशमनोपायो योग इत्यमिधीयते ॥ ४२ ॥ सप्तभूमिः स विजेयः कथितासाध भूमिकाः । एतासां भूमिकानां तु गम्य ब्रह्मामिषं पदम् ॥ ४३ ॥ स्वसाहन्तात्मता यत्र परता नान्ति का-चन । न कचिद्रावकङ्ना न भावाभावगोचरा ॥ ४४ ॥ सर्व शान्तं तिरालम्बं व्योमस्यं शाश्वतं शिवम् । भनामयमनाभासमनामकमकारणम् ॥ ४५ ॥ न सबसब मध्यान्तं न सर्वं सर्वमेव च । मनोवचोभिरग्रह्म पूर्णारपूर्णं सुखाःसुखम् ॥ ४६ ॥ असंवेदनमाशान्तमाःमवेदनमानतम् । सत्ता सर्वपदार्थानां नान्या संवेदनाहते ॥ ४०॥ संबन्धे द्रष्टृदश्यानां मध्ये दृष्टिहि यद्वपुः । द्रष्टृदर्शनदश्यादिवजितं तदिदं पदम् ॥ ४८॥ देशाहेशं गते चित्ते मध्ये यश्चेतमो वपुः । अजाड्यसंविन्मननं तन्मयो भव सर्वदा ॥ ४९ ॥ अजाप्रत्यप्रतिद्वस्य यत्ते रूपं सनातनम् । अचेतनं चाजडं च तन्मयो भव सर्वदा ॥ ५०॥ जडतां वर्जयिखेकां शिलाया हृद्यं हि तत् । अमनस्क्रस्यरूपं यत्तनमयो भव सर्वदा । चित्तं द्रे परित्यज्य योऽसि सोऽसि स्थिरो भव ॥ ५१ ॥ पूर्व मनः समुद्धितं परमात्मतस्था-त्तेनाततं जगदिदं सविकल्पजालम् । शुन्येन शुन्यमपि वित्र यथाम्बरेण नीङस्वमुद्धसति चार्तराभिधानम् ॥ ५२ ॥ संकर्ष्यसंक्षयवशाद्वछिते तु चित्तं संसारमोइमिहिका गलिता भवन्ति । स्वच्छं विभाति शरदीव समागताया चिन्माश्रमेकमजमाद्यमनन्तमन्तः ॥ ५३॥ अक-र्तृकमरक्तं च गगने चित्रमुख्यितम् । अद्गष्टकं खानुभव गनिद्रस्वप्नदर्शनम् ॥ ५४ ॥ साक्षिमूते समे खच्छे निर्विकस्पे निदासनि । निरिच्छं प्रतिबि-म्बन्ति जगन्ति मुकुरे यथा ॥ ५५ ॥ एकं महा चिदाकाशं सर्वात्मकम-

खण्डिशम् । इति भावय यक्षेन चेत्रभाद्यस्यशान्तये ॥ ५६ ॥ रेखोप-रेसावलिता यथेका पीवरी शिका । तथा श्रेलोक्यवलितं बह्यकमिह दश्यताम् ॥ ५७ ॥ द्वितीयकारणाभावाद्नुत्पवासिदं जगत् । ज्ञातं ज्ञातव्यमधुना दृष्टं इष्ट्यमञ्जतम् ॥ ५८ ॥ विधान्तोऽसि चिरं आन्तिधिन्मात्रासासि किंचन । पश्य विश्वान्तसंदेहं विगताशेषकातुकम् ॥ ५९ ॥ निरस्तकल्पनात्राख्म-बित्तस्वं परं पद्मः । त एव भूमतां प्राप्ताः संशान्ताशेषकित्विषाः ॥ ६० ॥ महाधियः शान्तिथियो ये याता विमनस्कताम् । जन्तोः कृत-विचारस्य विगलद्वत्तिचेतसः ॥ ६१ ॥ मनमं त्यजतो नित्यं किंचित्परिणतं मनः । दृश्यं संत्यजतो हेयसुपादेयसुपेयुषः ॥ ६२ ॥ दृष्टारं पश्यतौ नित्यमद्रष्टारमपश्यतः । विज्ञातब्ये परे तस्ये जागरूकस्य जीवतः ॥ ६३ ॥ सुसस्य धनसंमोहमये संसारवर्त्मनि । अखन्तपक्रवैराग्यादरसेषु रसेष्वपि ॥ ६४ ॥ संसारवासनाजाले खगजाळ इवाधुना । त्रोटिते हृद्यप्रन्था क्षये वैराग्यरंहसा ॥ ६५ ॥ कातकं फलमासाच यथा वारि प्रसीद्ति । तथा विज्ञानवद्यतः स्वभावः संप्रसीदति ॥ ६६ ॥ नीरागं निरुपासङ्ग निर्दृश्दं निरुपाश्रयम् । विनिर्याति मनो मोहाद्विहङ्गः पञ्चरादिव ॥ ६७ ॥ शान्तसंदेहदौरात्म्यं गतकौतुकविभ्रमम् । परिपूर्णान्तरं चेतः पूर्णेन्दुरिव राजते ॥ ६८ ॥ नाहं न चान्यदम्तीह ब्रह्मैवास्मि निरामयम् । इत्थं सद-सतोर्मध्यांचः प्रथति स प्रथति ॥ ६९ ॥ अयबोपनतेध्वक्षिद्धन्द्रस्येषु यथा मनः । नीरागमेव पतिन तद्वरकार्येषु धीरधीः ॥ ७० ॥ परिज्ञा-योपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्ट्ये । विज्ञाय सेवितश्रोरो मैत्रीमैति न चौरताम् ॥ ७१ ॥ अशक्तितापि संप्राप्ता व्यामवात्रा यथाध्वर्गः । प्रेक्यते तद्वदेव ज्ञैभींगश्रीरवलोक्यते ॥ ७२ ॥ मनसो निगृहीतस्य लीला-भोगोऽल्पकोऽपि यः । तमेवाकब्धविम्तारं क्षिष्टत्वाद्वह मन्यते ॥ ७३ ॥ बद्धमुक्तो महीपालो ग्रासमात्रेण तुष्यति । परैरवद्धौ नाक्रान्तो न राष्ट्रं बहु मन्यते ॥ ७४ ॥ इस्तं इस्तेन संपीट्य दन्तेर्दन्तान्विच्एर्य च । भक्रान्यक्रिरवाकस्य जयेदादी स्वकं मनः ॥ ७५ ॥ मनसो विजयासान्या गतिरम्ति भवार्णवे । महानरकसाम्राज्ये मत्तद्दकृतवारणाः ॥ ७६ ॥ आशाशस्त्रकाकाच्या दुर्जया हीन्द्रियास्यः । प्रश्लीणचित्तद्रपस्य निगृहीने-न्द्रियद्विषः ॥ ७७ ॥ पश्चिन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः । ताविश्ववीव वेताका वसन्ति हृदि वासनाः । एकत्त्वरहाम्यासाधावश्व विजितं मनः ॥ ७८ ॥ भूत्योऽभिमतकर्तृत्वास्मन्त्री सर्वार्थकारणात् ।

१ मध्ये गः.

सामन्तश्रेन्द्रियाकान्तेर्मनो मन्ये विवेकिनः ॥ ७९ ॥ खाळनात्स्वग्धळलना पाळनात्पाळकः पिता । सुद्धवुत्तमविन्यासान्मनो मन्ये मनीविणः ॥ ८० ॥ स्वालोकवः शास्त्रदशा स्ववुद्धा स्वावुभावतः । प्रयच्छति परां सिद्धि स्यक्तवात्मानं मनःपिता ॥ ८१ ॥ सुद्वष्टः सुद्रवः स्वच्छः सुक्रान्तः सुप्रबो-वितः । खगुणेनोर्जितो भाति हृदि हृद्यो मनोमणिः ॥ ८२ ॥ एनं मनोमणि ब्रह्मन्बहुपहुरुछद्वितम् । विवेकवारिणा सिन्धे प्रक्षास्याछोकवान्भव ॥ ८३ ॥ विवेक परमाश्रित्य बुद्धा सत्यमवेक्ष्य च । इन्द्रियारीनछं छित्वा नीणों भव भवाणंवान् ॥ ८४ ॥ आस्थामात्रमनन्तानां दु:खानामाकरं विदुः । भनास्थामात्रमभितः सुन्धानामालयं विदुः ॥ ८५ ॥ वासनाः तन्तुचद्धोऽयं लोको विपरिवर्तने । सा प्रमिद्धातिदुःखाय सुखायोच्छेदमा-गता ॥ ८६ ॥ चीरोऽप्यतिबहजोऽपि कुलजोऽपि महानपि । तृष्णवा बध्यते जन्तुः सिह शुङ्कलया यथा ॥ ८० ॥ परमं पौरुषं यद्ममास्थापादाय स्वमम् । यथाशास्त्रमनुदेगमाचरन्को न सिद्धिभाक् ॥ ८८ ॥ सर्वमिद विश्वं परमाध्माहमच्युतः । नान्यद्सीति संवित्त्या परमा सा **इ**र्ह्कृतिः ॥ ८९ ॥ सर्वसाद्यानिरिक्तोऽहं बालाग्राद्प्यह् तनुः । इति या संविद्ये ब्रह्मन्द्रितीयाहकूतिः शुभा ॥ ९०॥ सोक्षायेपा न बन्धाय जीवनमुक्तस्य विद्यते ॥ ९१ ॥ पाणिपादादिमात्रोऽयमहमित्येष निश्चयः। अहंकारस्तृतीयोऽसा छाकिकस्तुच्छ एव स. ॥ ९२ ॥ जीव एव दुरा-त्मासौ कन्दः संमारदुन्तरोः । अनेनाभिहतो जन्तुरघोऽघः परिधावति ॥९३॥ अनया दुरहंकृत्या भावान्मंत्यक्तया विरम् । शिष्टाहंकारवाअन्तुः शमवा-न्याति सुक्तनाम् ॥ ९४ ॥ प्रथमौ द्वावहंकारावङ्गीकृत्य स्वलाँकिका । तृतीयाहं कृतिस्त्याज्या लाकिकी दु.सदायिनी ॥ ९५ ॥ अथ ते अपि संत्यज्य सर्वाहंकृतिवर्जितः । स तिष्ठति तथात्युचाः परमेवाधिरोहति ॥ ९६ ॥ भागेच्छामात्रको बन्धस्तरयागो मोक्ष उच्यते । नाशो मनोनाशो महोदयः ॥ ९० ॥ जमनो नाशमभ्येति मनोऽ-जस्य हि शुक्कुछा । नानन्दं न निरानन्दं न चलं न्यचलं स्थिरम् । न सन्ना-सञ्च चेतेषां मध्यं ज्ञानिमनो निदुः ॥ ९८ ॥ यथा सौक्ष्म्याचिदाभास्य आकाशो नोपलक्ष्यते । तथा निरंशश्चिद्धावः सर्वगोऽपि न छक्ष्यते ॥ ९९ ॥ सर्वसंकल्परहिता सर्वसंज्ञाविवार्जिता । सपा चिद्विनाशारमा स्वाध्मेखादि-कृताभिधा ॥ १०० ॥ माकाशशतभागाण्या श्रेषु निष्कळरूपिणी । सक्छा-मलसंसारसक्पैकारमदर्शिनी ॥ १०१ ॥ नास्तमेति न चोदेति नोत्तिष्ठति न तिष्ठति । न च याति न चायाति न च नेह न चेह चित् ॥ १०२ ॥ सेषा चियमछाकारा निर्विकल्पा निरास्पदा ॥ १०३ ॥ आदी शमदममायैशुंणैः

शिष्यं विशोधयेत् । पश्चात्सर्वमिदं ब्रह्म शुद्धस्त्वमिति बोधयेत् ॥ १०४ ॥ अज्ञसार्धप्रवृद्धस्य सर्व बद्धेति यो बदेव । महानरकजालेषु स तेन विविधी-जितः ॥ १०५ ॥ प्रबुद्धबुद्धेः प्रक्षीणभोगेच्छत्य निराशिषः । नास्यविद्याम-कमिति प्राज्ञस्तपदिशेहरुः ॥ १०६ ॥ सति दीप इवालोकः सत्यर्क इव वासरः । सति पुष्प इवामोदश्चिति सत्यं जगत्तथा ॥ १०७ ॥ प्रतिभासत एवेदं न जनत्परमार्थतः । ज्ञानदृष्टा प्रसन्नायां प्रबोधविततोद्ये ॥ १०८ ॥ यथावज्ज्ञास्यसि स्वम्थो महाग्वृष्टिवलाबलम् । भविद्ययेवोत्तमया स्वार्थना-शोद्यमार्थया ॥ ५०९ ॥ विद्या संप्राप्यते मह्यस्पर्वदोषापहारिणी । शास्यति द्धसम्मेग मलेन क्षान्यने मलम् ॥ ११०॥ शमं विपं विपेणैति रिपुणा हन्यते रिपुः । ईटशी भूतमायेयं या स्वनाशेन हर्पदा ॥ १११ ॥ न लक्ष्यते स्वभावोऽस्या वीध्यमाणेव नइयति । नास्येषा परमार्थेनस्येवं भावनयेद्धवा ॥ १६२ ॥ सर्वं ब्रह्मेति यन्यान्तर्भावना सा हि सुक्तिदा । भेद्दष्टिरविधेयं सर्वथा तां विमर्कयेत् ॥ ११३ ॥ सुने नासायनं तद्धि पदमक्षयसुच्यते । कतो जातेयसिनि ते हिज मास्तु विचारणा ॥ ११४ ॥ इमां कथमहं हन्मी-त्येषा तेऽस्त विचारणा । अस्तं गतायां क्षीणायामस्यां ज्ञास्यसि तत्पदम् ॥ ११५ ॥ यत पुषा यथा चपा यथा नप्टेत्यलिंडतम् । तदस्या रोगशास्त्राया यतं कह चिकित्सने ॥ ११६ ॥ यथेपा जन्मतुःखेषु न भूयस्त्वां नियो-ध्यति । स्वारमति स्वपरिस्पन्दः स्फुरस्यच्छेश्चिद्णवः ॥ ११७ ॥ पुकारमकम-खण्डं तदिन्यन्तर्भाव्यतां दृतम् । किंचित्क्षुभितरूपा मा चिच्छकिश्चिनमयाः र्णचे ॥ ११८ ॥ नन्मप्रैव स्फुरत्यच्छा तत्रैवोर्मिरिवार्णवे । आत्मन्येवात्मना च्योन्नि यथा मरसि मारुतः ॥ ११९ ॥ तथैवारमारमशक्तयैव स्वारमन्येवैति लोलताम् । क्षणं रफुरित सा देवी सर्वशक्तिया तथा ॥ १२० ॥ देशकाङ-कियाशिकर्त यसाः संप्रकर्षणे । म्बम्बभावं विदित्वो बरप्यनन्तपदे स्थिता ॥ १२१ ॥ रूपं परिमिनेनामी भावयत्यविभाविना । यदेवं भावितं रूपं तया परमकान्तया ॥ १२२ ॥ तदेवैनामनगता नामसंख्यादिका हृशः । विकल्पकलिताकारं देशकालिक्यास्पवम् ॥ १२३ ॥ चितो रूपमिदं वस-न्क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते । वासनाः कल्पयन्सोऽपि यात्यहंकारतां प्रनः ॥ १२४॥ अहंकारो विनिणंता कलङ्की बुद्धिरुच्यते । बुद्धिः संकल्पिताकारा प्रयाति मननास्पदम् ॥ १२५ ॥ मनो घनविकर्षं तु गच्छतीन्द्रयतां शनैः। पाणिपादमयं देहमिन्द्रियाणि विदुर्बुधाः ॥ १२६ ॥ एवं जीवो हि संकल्पवासनारज्ञवेष्टितः । दुःखजालपरीतारमा क्रमादायाति नीचताम् ॥ १२७ ॥ इति शक्तिमयं चेतो धनाइंकारतां गतम् । कोशकारिकमिरिव स्वेच्छया वाति बन्धनम् ॥ १२८ ॥ स्वयं कव्पिततन्मात्राजाकाम्यन्तस्वर्ति

🖥 । परां विवशतासेति शुक्काबद्धसिंहबत् ॥१२९॥ कविस्मनः कविद्वद्धिः क्रविज्ञानं कविकिया । कविदेतदृहंकारः कविविक्तमिति स्वृतम् ॥१३०॥ क्रविरप्रकृतिरित्युक्तं कविन्मावेति कल्पितम् । कविन्मलमिति प्रोक्तं कविरकमेति संस्मृतम् ॥१३ १॥ कचिद्वन्य इति स्थातं कचित्पर्यष्टकं रमृतम् । प्रोक्तं कचि-दविद्यति कचिदिच्छेति संगतम् ॥ १३२ ॥ इमं संसारमखिकमाशापाश्चि-भायकम् । द्वादन्तः फलैहीनं वटभाना वटं यथा ॥ १३३ ॥ चिन्तानछशि-साराधं कोपाजगरचर्वितम् । कामाव्धिकङ्कोलरतं विस्मृतात्मपितामहम् ॥ १३४ ॥ समुद्धर मनो ब्रह्मन्मातङ्गमिव कर्दमात् । एवं जीवाश्चिता भावा भवभावनयाहिताः॥ १३५॥ बद्धाणा कल्पिताकारा सक्षक्षोऽप्यथ कोटिशः। संख्यातीताः पुरा जाता जायन्तेऽधापि चाभितः ॥ १३६ ॥ उत्पत्स्यन्तेऽपि बेबान्ये क्णांघा इव निर्झरात् । केचित्प्रथमजन्मातः केचिजन्मशताधिकाः ॥ १३७॥ केविश्वासंख्यजन्मानः केचिहित्रिभवान्तराः। केचित्किब्ररगन्धर्व-विद्याधरमहोर्गाः ॥ १३८॥ केचिद्केन्दुवरुणारुयक्षाधीक्षञ्पद्यजाः । केचि-द्राह्मणभूपाळ्वेदयगुद्रगणाः स्थिताः ॥ १३९॥ केचित्रणौषमीवृक्षफरुम्-छपतङ्काः । केचित्कद्रम्बजम्बीरसाछतालतमालकाः ॥ १४० ॥ केचिन्महे-न्द्रमख्यसद्यमन्दरमेरवः । केचिरक्षारोद्धिक्षीरपृतेश्चजलराशयः॥ १४१ ॥ केचिद्विशालाः ककुभः केचिन्नचो महारयाः । विदायस्युचकैः केचिन्निपत-स्युत्पतन्ति च ॥ १४२ ॥ कन्तुका इव हम्तेन सृखुनाऽविरतं हताः । अस्ता जन्मसङ्खाणि मृयः संसारमंकटे ॥१४३॥ पतन्ति केचिद्वुधाः सप्राप्यापि विवेकताम् । दिकालाग्रनविच्छन्नमात्मतस्यं स्वशक्तितः ॥ १४४ ॥ लीलप्येव बदादत्ते दिक्कालकलितं वयुः । तदेव जीवपर्यायवासनावेशतः परम् ॥१४५॥ मनः संपद्यते लोलं कलनाकलनोन्मुखम् । कलयन्ती मनःशक्तिरादौ भाव-र्वात क्षणात् ॥ १४६ ॥ आकाशभावनामच्छां शब्दवीजरलोन्मुखीम् । ततम्बद्धनतां यातं घनस्पन्दक्रमान्मनः ॥ १४७ ॥ भावयत्यनिकस्पन्दं स्पर्शन बीजरसोन्मुसम् । ताभ्यामाकाशवाताभ्यां दृढाभ्यासवशास्तः ॥ १४८॥ शब्दरपर्शस्त्र रूपाम्यां संघर्षाजन्यतेऽनलः । रूपतन्मात्रसहितं त्रिमिसीः सह संमितम् ॥ १४९ ॥ मनस्ताहरगुणगतं रसतन्मात्रवेदनम् । क्षणाश्चेतस्यपां शैखं जलसंबित्ततो भवेष् ॥ १५०॥ ततसारम्युणगतं मनो भावयति क्षणात् । गम्धतम्मात्रमेतसाञ्ज्ञासंवित्ततो भवेत् ॥ ३५१ ॥ अथेरयंमृतत-म्मात्रवेष्टितं तनुतां जहत् । वपुर्वह्निकणाकारं स्फुरितं ब्योन्नि पञ्चति ॥ १५२ ॥ अहंकारकछायुक्तं बुद्धिबीजसमन्वितम् । तत्पुर्यष्टकमित्युक्तं भूत-इत्पन्नबद्वदम् ॥ १५३ ॥ तस्मिन्तु तीवसंवेगाद्वावयद्वासुरं वयुः । स्थूल-तामेति पाकेन मनो विल्वफर्ड यथा ॥ १५४ ॥ मुबास्यहतहेमामं स्फुरितं

विमकाम्बरे । संनिवेशमधावने तत्तेजः स्वस्वभावतः ॥ १५५ ॥ कर्ष्व विरः-पिण्डमयमधः पादमयं तथा । पार्श्ववोईसासंस्थानं मध्ये बोदरधर्मिणम् ॥ १५६ ॥ कालेन स्फूटतामेत्य भवत्यमक्रविग्रहम् । बुद्धिसत्त्ववकोत्साहवि-ज्ञानैश्वर्यसंस्थितः ॥ १५७ ॥ स एव मगवान्त्रद्या सर्वेकोकिपतामहः। बबलोक्य वपुर्वक्षा कान्तमारमीयमुत्तमम् ॥ १५८ ॥ विन्तासम्येख भग-बांश्विकाकामकदर्शनः । एतश्विन्परमाकाशे विन्मान्नैकारमरूपिणि ॥ १५९॥ अद्रष्ट्रपारपर्यन्ते प्रथमं किं भवेदिनि । इति चिन्तितवान्त्रद्धाः सधी जाताम-ळात्महक् ॥ १६० ॥ अपस्यत्सर्गवृत्वानि समतीतान्यनेककः । सारस्ययो स सक्छान्सर्वधर्मगुणकमात् ॥ १६१ ॥ लीख्या कल्पयामास चित्राः संबद्धपतः प्रजाः । नानाचारसमारम्भा गन्धवैनगरं यथा ॥ १६२ ॥ तासां स्वर्गापव-र्गार्थं धर्मकामार्थसिद्धये । अनन्तानि विचित्राणि शास्त्राणि समकल्पयत् ॥ १६३ ॥ विरश्चिरूपान्मनसः कल्पितत्वाज्जगरित्यतेः । तावरित्यतिरियं श्रोका तक्काही नाहामाग्रुयात् ॥ १६४ ॥ न जायते न ख्रियते कविश्किवित्क-दाचन । परमार्थेन विभेनद्र मिथ्या सर्वे तु दश्यते ॥ १६५ ॥ कोशमाशाभु-जङ्गानां संसारादम्बरं त्यज । असदेतदिति ज्ञारवा मातृभावं निवेशव ॥ १६६ ॥ गन्धर्वनगरत्यार्थे भूषितेऽभूषिते तथा । अविद्यारी सुतादी वा कः क्रमः सुखदुःखयोः ॥ १६७ ॥ धनदारेषु वृद्धेषु दुःखयुक्तं न तुष्टता । बृद्धायां मोहमायायां कः समाश्वासवातिह ॥ १६८ ॥ येरेव जायते रागो मुर्खस्याधिकतां गतः। तैरेव मागैः प्राज्ञस्य विराग उपजायते ॥ १६९ । अतो निदाघ तस्वज्ञ व्यवहारेषु संस्तेः । नष्टं नष्टमुपेक्षस्व प्राप्तं प्राप्तसुपाहर ॥ १७० ॥ अनागतानां भोगानामवाञ्छनमकुत्रिमस् । आगतानां च संभोग इति पण्डितलक्षणम् ॥ १७१ ॥ शुद्धं सदसतोर्मध्यं पदं बुद्धावलम्बय च । सबाह्याभ्यन्तरं दृद्यं मा गृहाण विमुख्य मा ॥ १७२ ॥ यस्य चेच्छा तथा-निच्छा ज्ञस्य कर्मणि तिष्ठतः । न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पद्मपत्रमिवास्त्रुसिः ॥१७३॥ यदि ने नेन्द्रियार्थश्रीः स्पन्दते हृदि वै द्विज । तदा विज्ञातिवज्ञेया समुत्तीणी भवाणवात् ॥ १७४ ॥ उद्यापदाय परवा प्रज्ञया वासनागणात् । पुरवाहुन्धमपोद्धारं चेतोवृत्ति पृथक्क ॥१७५॥ संसाराम्बुनिधावस्मिन्वासना-म्बुपरिक्षते । ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णाः पण्डिताः परे ॥१७६॥ न स्वजन्ति न वाञ्छन्ति व्यवहारं जगद्रतम् । सर्वमेवानुवर्तन्ते पारावारविदो जनाः ॥ १७७ ॥ अनन्तस्यात्मतस्यस्य सत्तासामान्यरूपिणः । वितश्रेस्योग्मुखःबं यत्तत्तंकरुपाङ्करं विदुः ॥ १७८ ॥ लेबीतः प्राप्तसत्ताकः स एव घनतां ज्ञनैः । याति चित्तत्वमापूर्य दृढं जाड्याय मेघवत् ॥ १७९ ॥ भावयम्ति चितिश्रीत्थं

१ वेशतः. २ चाकाशमेघः

स्वितिरक्तिमात्मवः । संकल्पतामिवायाति बीजमङ्करतामिव ॥ १८० ॥ संकल्पनं हि संकल्पः स्वयमेव प्रजायते । वर्षते स्वयमेवाछु दुःखाय न मुखाय यत् ॥ १८२ ॥ मा संकल्पय संकल्पं मा मावं भावय स्थितौ । मंकल्पनाशने यत्तो न भूयोऽननुगच्छति ॥ १८२ ॥ भावनाभावमात्रेण मंकल्पः क्षीयते स्वयम् । संकल्पेनेव संकल्पं मनसेव मनो मुने ॥ १८३ ॥ छित्ता स्वात्मिनि तिष्ठ त्वं किमेतावित दुष्करम् । यथेवेदं नभः शून्यं जगच्छन्यं तथेव हि ॥ १८४ ॥ तण्डुलस्य यथा चर्म यथा ताम्रस्य कालिमा । नश्यित कियया वित्र पुरुषस्य तथा मलम् ॥ १८५ ॥ जीवस्य तण्डुलसेव मलं सहजमप्यलम् । नश्यत्येव न संदेहस्तसादुद्योगवान्मवेत् ॥ १८६ ॥ इति महोपनिषत् ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

भन्तरास्थां परिन्यज्य भावश्रीं भावनामयीम् । योऽसि सोऽसि जगत्य-सिंहीलया विहरानव ॥ १ ॥ सर्वत्राहमकर्तेनि दृढभावनयानया । परमास्तनान्नी सा समतैवावशिष्यते ॥ २ ॥ खेदोल्लामविलासेषु स्वात्म-कर्तृत्यंकया । स्वसंकरुपे क्षयं याते समतैवाव्जिप्यते ॥ ३ ॥ समता सर्वभावेषु वासौ सत्यपरा स्थितिः । तत्यामवस्थितं चित्तं न भूयो जन्म-भाग्भवेत् ॥ ४ ॥ अथवा सर्वकर्तृत्वमकर्तृत्वं च के मुने । सर्व त्यक्तवा मनः पीखा योऽसि सोऽसि स्थिरो भव ॥ ५ ॥ द्वापस्थिरसमाधानी बेन स्पजसि तस्यज । चिन्मनःकलनाकार प्रकाशनिमिरादिकम् ॥ ६ ॥ वासनां वासितारं च प्राणस्पन्दनपूर्वकम् । समूलमिखलं त्यक्तवा व्योमसाम्यः प्रशान्तवीः ॥ ७ ॥ हृद्याःसंपरित्यज्य सर्ववासनपङ्गयः । यस्तिष्ठति गतव्यग्रः स मुक्तः परमेश्वरः ॥ ८ ॥ दष्टं द्रष्टव्यमिलर्डे भ्रान्तं भ्रान्ता दिशो दश । युक्तया व चरतो इस्य संसारो गोष्पदाकृतिः ॥ ९ ॥ सबा-ह्याभ्यन्तरे देहे हाध अर्थ्व च दिक्ष च । इत आत्मा ततोऽप्यात्मा नास्त्य-नारममयं जगत् ॥ १० ॥ न तदस्ति न यन्नाहं न तदस्ति न तन्मयम् । किमन्यद्भिवान्छासि सर्वं सिचन्मयं ततम् ॥ ११ ॥ समस्तं खल्विदं ब्रह्म सर्वमात्मेदमातृतम् । अहमन्य इदं चान्यदिति आर्नित त्यजानघ ॥ १२ ॥ तते ब्रह्मघने नित्ये संभवन्ति न किएपताः । न शोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न जरास्ति न जन्म वा ॥ १३ ॥ यदसीह तदेवास्ति निज्वरो भव सर्वदा । यथाप्राप्तानुभवतः सर्वत्रानभिवाञ्छनात् ॥ १४ ॥ त्यागा-दानपरित्यागी विज्वरो अव सर्वदा । यस्येदं जन्म पाश्चात्यं तमाश्वेव महामते ॥ १५ ॥ विशन्ति विद्या विमका मुक्ता वेणुमिवोत्तमम् । विर-क्तमनसां सम्यक्त्वप्रसङ्खादुदाहृतम् ॥ १६ ॥ द्वष्ट्रदेशपरमायोगारप्रस्थया-नन्दनिश्चयः । वस्तं स्वमात्मतस्वीत्थं निष्पन्दं समुपास्महे ॥ १७ ॥

इष्ट्रर्शनदृश्वानि त्यक्त्वा वासनया सह । दर्शनप्रत्यवामासमात्मानं समु-पासाहे ॥ १८ ॥ द्वयोर्भश्यगतं नित्यमस्तिनास्तीति पक्षयोः । प्रकाशनं प्रकाशानामात्मानं समुपासाहे ॥ १९ ॥ संत्राज्य हृद्वहेशानं देवमन्यं प्रयान्ति ये । ते रक्षमियान्छन्ति त्यकहस्तस्यकौस्तुभाः ॥ २०॥ उत्थि-तानुत्थितानेतानिनिवयारीन्युनः पुनः । इन्याद्विवेकदण्डेन बज्रेणेव हरि-गिरीन् ॥ २१ ॥ संसाररात्रिदुःस्वमे श्रून्ये देहमये भ्रमे । सर्वमेवाप-वित्रं तहुष्टं संस्तिविश्रमम् ॥ २२ ॥ अज्ञानोपहतो बाह्ये योवने वनि-ताहतः। रोवे कलत्रचिन्तार्तः किं करोति नराधमः ॥ २३ ॥ सतोऽसत्ता स्थिता मूर्ति रम्याणां मूध्न्यंरम्यता । सुखानां मूर्शि दुःसानि किमेकं मंश्र-याम्यहम् ॥ २४ ॥ येषां निमेपणीनमेषा जगतः प्रक्रयोदयौ । ताइज्ञाः पुरुषा यान्ति मादशां गर्णनेव का ॥ २५ ॥ संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते । तन्मध्ये पतिते देहे सुखमासाचते कथम् ॥ २६॥ प्रश्न-द्धीऽस्मि प्रबुद्धोऽस्मि दुष्टश्चीरोऽयमास्मनः । मनो नाम निहन्ध्येनं मन-ं सास्मि चिर हृतः ॥ २७ ॥ मा खेदं भज हेयेषु नोपादेयपरो भव । हेयादे-यद्दशौ त्यवस्वा दोपस्थः सुस्थिरो भव ॥ २८ ॥ निराज्ञता निर्भयता निस्तता समता ज्ञता । निरीहता निष्कियता सौम्यता निर्विकरूपता ॥ २९॥ धृतिमैंत्री मनस्तुष्टिमृदुता सृदुभाषिता । हेयोपादेयनिर्मुके हे तिग्रनस्यपवा-सनम् ॥ ३० ॥ गृहीततृष्णाशवरीवासनाजालमाततम् । संमारवारि-प्रसृतं चिन्तातन्तुभिराततम् ॥ ३१ ॥ अनया नीक्ष्णया तात छिन्धि बुद्धिशलाक्या । वात्ययेवाम्बुदं जालं छिस्वा तिष्ट तते पदे ॥ ३२॥ मनसैव मनश्चिरवा कुठारेणेव पादपम् । पदं पावनमासाध सद्य एव स्थिरो भव ॥ ३३ ॥ तिष्ठनगच्छन्स्वपञ्जाबिवसबुत्पतन्पतन् । असदेवेद-मित्यन्तं निश्चित्यास्यां परित्यज ॥ ३४ ॥ दृश्यमाश्रयसीदं चेत्तस्ति चत्तेऽसि बन्धवान् । इत्यं संत्यजसीदं चेत्तदाऽचित्तोऽसि मोक्षवान् ॥३५॥ नाहं नेद-मिति घ्यायंन्तिष्ठ स्वमचलाचलः । आस्मनो जगतश्रान्तर्र्षष्ट्रश्यदशान्तरे ॥ ३६ ॥ दर्शनाख्यं स्वमात्मानं सर्वदा भावयन्भव । स्वाद्यस्वादकमंत्यकं स्वाद्यस्वाद्कमध्यगम् ॥ ३७ ॥ स्वद्नं केवलं ध्यायन्परमारममयो भव । श्रवलम्बय निरालम्बं मध्येमध्ये स्थिरो भव ॥ ३८ ॥ रजबद्धा विमु-च्यन्ते तृष्णाबद्धा न केनचित्। तसाञ्चिद्धाः तृष्णाः त्व त्यज संकल्पवजेनात ॥ ३९ ॥ एतामहंभावमयीमपुण्यां छित्वानहंभावशस्यव । स्वभा-वजां भव्यभवान्तम्मौ भव प्रशान्ताम्बरुभृतभीनिः ॥ ४० ॥ अहमेपां पदार्थानामेते च मम जीवितस् । नाहमेसिर्विना किंचित्र मयैते विना किल ॥ ४१ ॥ इत्यन्तर्निश्चयं त्यक्त्वा विचार्य मनसा सह । नाहं पदार्थस्य

न मे पदार्थ इति साबिते ॥ ४२ ॥ अन्तैःशीतस्त्रपा बुच्या कुर्वतो लीस्रपा कियास । यो जुनं वासनात्यागो ध्येयो ब्रह्मन्प्रकीर्तितः ॥ ४३ ॥ सर्व समतवा बुचा यः कृत्वा वासनाक्षयम् । जहाति निर्ममो देहं नेयोऽसौ वासनाक्षयः ॥ ४४ ॥ अहंकारमयीं त्यक्ता वासनां लीख्यैव यः । तिष्टति ध्येयसंत्यागी स जीवन्युक्त उच्यते ॥ ४५ ॥ निर्मूर्छ कठनां त्यक्तवा वासनां यः समं गतः । हेवं त्यागिममं विद्धि मुक्तं तं ब्राह्मणो-समम् ॥ ४६ ॥ द्वावेतौ ब्रह्मतां वातौ द्वावेतौ विगतव्यते । आपतत्सु यथाकाळं सुखदु:खेष्यनारती । संन्यासियोगिनी दान्ती बिद्धि शान्ती मुनीश्वर ॥ ४७ ॥ इंत्यितानीव्सितं न स्तो यस्यानतर्वतिदृष्टिषु । सुवृप्तवयः अर्ति स जीवन्युक्त उच्चते ॥ ४८ ॥ हर्पामर्पमयकोधकामकार्पण्य-इष्टिभिः । न हृष्यति ग्छायति यः परामशीवविजितः ॥४९॥ बाह्यार्थवामनी-ऋता तृष्णा बद्धेति कथ्यते । सर्वार्थवासनोन्युक्ता तृष्णा युक्तेति मण्यते ॥ ५० ॥ इदमस्त ममेत्यन्तमिच्छां प्रार्थनयान्विताम् । तां तीक्ष्णां श्रञ्जलां विद्धि दुःखजन्मभयप्रदाम् ॥ ५१ ॥ तामेतां सर्वमावेषु सन्स्व-सस्यु च सर्वदा । संत्यज्य परमोदारं पदमेति महामनाः ॥ ५२ ॥ बन्धास्थामय मोक्षास्थां सुखदुःखदशामपि । त्यक्तवा सदसदास्थां त्वं तिष्ठा-क्षरचमहाव्यिवत् ॥ ५३ ॥ जायते निश्चयः साधी पुरुषस्य चतुर्विधः ॥५४॥ आपाइमस्तकमहं मातापितृविनिर्मितः । इत्येको निश्रयो ब्रह्मन्बन्धायास-विक्रोकनात् ॥ ५५ ॥ अतीतः सर्वभावेभ्यो वाकाम्राद्प्यहं तनुः । इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम् ॥ ५६ ॥ जगजाळपदार्थारमा सर्व एवाइमक्षयः । तृतीयो निश्चयश्रोक्तो मोक्षायैव द्विजोक्तम ॥ ५७ ॥ अहं जगहा सक्छं शून्यं व्योम समं सदा । एवमेष चनुर्थोऽपि निश्चयो मोक्षतिद्धिदः ॥ ५८ ॥ एतेषां प्रथमः प्रोक्तस्तृष्णया बन्धयोग्यया । श्रुद्धतुष्णास्त्रयः स्वच्छा जीवन्युका विकासिनः ॥ ५९ ॥ सर्व चाप्यहमे-वेति निश्चयो यो महामते । तमादाय विषादाय न भूयो जायते मनिः ॥ ६० ॥ शूर्त्यं तत्प्रकृतिर्माया अक्षविज्ञानमिलपि । शिवः पुरुष ईशानी निखमारमेति कथ्यते ॥ ६१ ॥ द्वैताद्वैतसमुद्भतैर्जगन्निर्माणलीख्या । परमात्ममयी शक्तिरद्वेतेव विश्वन्भते ॥ ६२ ॥ सर्वानीतपदाकम्बी परि-पुर्वेकिचिन्मयः । नोद्रेगी व च तुष्टात्मा संसारे नावसीद्ति ॥ ६३ ॥ शासकर्मकरो नित्यं शत्रुमित्रसमानदक् । ईहितानीहितैर्मुको न शोचित न काक्कति ॥ ६४ ॥ सर्वेस्वाभिमतं वक्ता चोदितः पेशलोक्तिमान् । आश-

१ अतः श्रीतकयाः

यश्रश्र भृतानां संसारे नाषसीदति ॥ ६५ ॥ पूर्वी दृष्टिमबष्टभ्य ध्येय-त्यागविज्ञासिनीम् । जीवन्मकतया स्वस्थो कोके विहर विज्वरः ॥ ६६ ॥ अन्तःसंत्यक्तसर्वाशो बीतरागो विकासनः । वहिःसर्वसमाचारो छोके विहर विज्वरः ॥ ६७ ॥ बहिःकृत्रिमसंरम्भो हृदि संरम्भवर्जितः । कर्ता बहिरकर्तान्तलोंके विहर शुद्धाः ॥ ६८ ॥ स्यक्ताहंकृतिराश्वस्त्रमतिराकाशशी-भनः । अगृहीतकलङ्काङ्की छोके विहर ग्रुद्चीः ॥ ६९ ॥ उदारः पेशलाचारः सर्वाचारानुवृत्तिमान् । अन्तःसङ्गपरित्यागी बहिःसंभारबा-निव । अन्तवेराग्यमादाय बहिराशोन्मुखेडितः ॥ ७० ॥ अयं धन्धु-रयं नेति गणना लघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् भावाभावविनिर्मुक्तं जरामरणवर्जितम् । प्रशान्तकळनार्भ्यं नीरागं पदमाश्रय ॥ ७२ ॥ एषा बाह्यी स्थितिः स्वच्छा निष्कामा विगतामया । आदाय विहरतेवं संकटेषु न मुद्यति ॥ ७३ ॥ वैराग्वेणाथ शास्त्रेण महस्वादिगुणैरपि । बैत्संकलपहरार्थं तत्स्वयमेवोन्नवेन्मनः ॥ ७४ ॥ वैराग्याल्पूर्णतामेति मनो नाञ्चवज्ञानुगम् । आशया रक्ततामेति शरदीव सरोऽमलम् ॥ ७५ ॥ तमेव अक्तिविरसं व्यापारौधं पुनः पुनः । दिवसेदि-वसे कुर्वन्त्राज्ञः कसाम्र लजते ॥ ७६ ॥ चिचैत्यकलितो बन्धस्तन्मुकौ मुक्तिरुच्यते । चिद्रचैत्या किछारमेति सर्वेसिद्धान्तसंप्रहः ॥ ७७ ॥ एतक्रिश्चयमादाय विक्रोकय धियेईया । स्वयमेवारमनारमानमानन्दं पदमाप्यास ॥ ७८ ॥ चिद्दं चिदिमे लोकाश्चिदाशाश्चिदिमाः प्रजाः । इश्यदर्शननिर्मुकः केवलामलरूपवान् ॥ ७९ ॥ नित्योदितो निरामासो द्रष्टा साक्षी चिदारमकः ॥ ८० ॥ चेत्रनिर्मुकचिद्रूपं पूर्णज्योतिःसकप-कम् । संशान्तसर्वसंवेद्यं संविन्मात्रमहं महत् ॥ ८१ ॥ संशान्तस-वैसंकरपः प्रशान्तसक्छेपणः । निर्विकरपपदं गरवा स्वस्थो सुनीधर ॥ ८२ ॥ इति । य इमां महोपनिषदं जाक्षणो नित्यमधीते । अश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति । अनुपनीत उपनीतो भवति । सोऽग्निपुसी भवति । स वायुप्तो भवति । स सोमप्तो भवति । स सह्यपतो भवति । स सर्वपूतो भवति । स सर्वेदेवैर्जातो भवति । स सर्वेषु तीर्थेषु खातो भवति । स सर्वेदेंबैरनुध्यातो भवति । स सर्वकतुसिरिष्ट-वान्भवति । गायन्याः षष्टिसङ्खाणि जप्तानि फलानि भवन्ति । इतिहा-सप्रराजानां शतसहस्राणि जसानि फढानि सवन्ति । प्रणवानामयुतं असं

१ समारोः २ वकोपिद्वहरार्थं (१). ३ नाशदशानुगं. ४ विवेष्क्या, यथेष्क्या. ५ पुराणरुद्राणां.

भवति । आचक्षुपः पर्क्ति पुनाति । आसप्तमान्युरुषयुगान्युनाति । इत्याह भगवान्हिरण्यगर्भः । जप्येनामृतस्वं च गच्छनीस्युपनिषत् ॥ इति पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॐ आप्यायन्त्विति शान्तिः ॥ ॐ तस्सत् ॥ इति महोपनिषत्समासा ॥

## शारीरकोपनिपत् ॥ ६५ ॥

तस्वब्रामोपायसिद्धं परतस्वस्वरूपकम् । शरीरोपनिपद्वेचं श्रीरामबद्धा मे गतिः॥ ॐ सह नाववन्त्रितं शान्तिः॥

🕉 क्षधातः पृथिच्यादिमहाभूनानां समवायं शरीरम् । यस्कठिनं सा प्रथिबी यह वं तदापो यदुष्ण तत्तेजो यन्संचरित स वायुर्यत्सुपिरं तदाका-शम् । श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि । श्रोत्रमाकाही वायो त्वरामा चक्षरप्त जिह्ना पृथिच्यां ब्राणमिनि । एवमिन्द्रियाणां यथाक्रमेण शब्दस्पर्शरूपरसग-न्धाश्चिति विषयाः पृथिव्यादिमहासूतेषु क्रमेणोत्पन्नाः । वाक्याणिपादपायुव-स्याख्यानि कर्मेन्द्रियाणि । नेषां ऋमेण वचनादानगमनविमर्गानन्दार्श्वेने विषयाः पृथिच्यादिमहाभृतेषु क्रमेणोत्पताः । मनोवुद्धिरहंकारश्चित्तमित्यन्तः करणचतुष्टयम् । तेषां क्रमेण संकल्पविकल्पाध्यवसायाभिमानावधारणास्त्रहः-पाक्षेते विषयाः । मनःस्थानं गलान्तं बुद्धेवेदनमहंकारस्य हृद्यं चित्तस्य नाभिरिति । अस्थिवर्मनाडीरोममांसाश्चिति पृथिब्यशाः । मूत्रश्रेटमरक्त्युक्र-स्वेदा अवंशाः । धुत्तृष्णालसमोहमधुनान्यग्नेः । प्रचारणविलेखनस्यूलासु-स्मेयनिमेषादि वायोः। कामकोधलोभमोहभयान्याकाश्चरः। शब्दस्पर्शेरूपः रसगम्धाः पृथिवीगुणाः । त्राब्दस्पर्शरूपरसाश्चापां गुणाः । शब्दस्परीरूपाण्य-ग्निगुणाः । शब्दस्पर्शाविति वायुगुणौ । शब्द एक आकाशस्य । सारिवकरा-जसतामसकक्षणानि त्रयो गुणाः ॥ अहिंसासत्यमलेयवद्यचर्यापरिप्रहाः। अक्रोधो गुरुश्रुश्या शीचं संतोष आर्जवम् ॥ १ ॥ अमानित्वसद्भित्वमा-सिक्त्वमहिंसता । एते सर्वे गुणा जेयाः सास्विकस्य विशेषतः ॥ २ ॥ अहं कर्तासम्यहं भोक्तासम्यहं वक्ताभिमानवान् । एते गुणा राजसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मिक्समै: ॥ ३ ॥ निदालस्य मोहरागी मैथुनं चीयमेव च । एते गुणा-सामसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ ४ ॥ अध्वे सास्त्रिको मध्ये राजसोऽध-सामस इति । सत्यज्ञानं सास्विकम् । धर्मज्ञानं राजसम् । तिमिरान्धं ताम-समिति । जामरसम्मुपुरितुरीयमिति चतुर्विधा अवस्थाः । ज्ञानेन्द्रियकर्मे-िट्रधान्त:करणचतुष्टमं चतुर्दशकरणयुक्तं जाप्रत् । अन्तःकरणचतुष्टयैरेव

संयुक्तः स्वप्तः । चित्तंककरणा सुषुप्तिः । केवळजीवयुक्तमेव तुरीयमिति । उम्मीलितनिमीलितमध्यस्थजीवपरमात्मनोर्मध्ये जीवास्मा क्षेत्रज्ञ इति विज्ञायते । वृद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपञ्चकर्मनसा थिया । शरीरं सप्तद्रश्नमिः सुसूक्ष्मं लिक्कमुष्यते ॥ ५ ॥ मनो बुद्धिरहंकारः खानिकाश्चिजलानि मूः । एताः प्रकृत्यस्वष्टां विकाराः पोढशापरे ॥ ६ ॥ श्रोत्रं त्वकक्षुपी जिह्ना प्राणं चैव तु पद्ममम् । पायूपस्थो करो पादौ वाकैव द्रशमी मता ॥ ७ ॥ शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धस्वयेव च । त्रयोविंशतिरेतानि तत्त्वानि प्रकृतानि तु ॥ ८ ॥ चतुविंशतिरव्यक्तं प्रधानं पुरुषः परः ॥ ९ ॥ इत्युपनिषत् ॥ ॐ सह नाववित्वति शान्तिः ॥ ॐ तत्सत् ॥

इति शारीरकोपनिपत्समाप्ता ॥

## योगशिक्वोपनिपत् ॥ ६६ ॥

योगज्ञाने यस्पदासिसाधनस्वेन विश्वते । तत्रेपदं ब्रह्मतस्वं स्वमात्रमवशिष्यते ॥ ॐ सह नाववस्विति शान्तिः॥

सर्वे जीवाः सुर्वेदुंःवंभीयाजालेन वेष्टिताः । तेषां मुक्तिः कथं देव कृषया वद शंकर ॥ १ ॥ सर्वसिद्धिकरं मार्गं मायाजालनिकृन्तनम् । जन्मसृत्युज-राज्याधिनाशनं सुर्वदं वद ॥ २ ॥ इति हिरण्याभेः पप्रच्छ स होवाच महे-भरः । नानामार्गेस्तु दुष्प्रापं कैवल्यं परमं पदम् ॥ ३ ॥ सिद्धिमार्गेण लभने नान्यया पश्चसंभव । पतिताः शास्त्रजालेषु प्रज्ञया तेन मोहिताः ॥ ४ ॥ स्वात्मप्रकाशरूपं तिकं शास्त्रणं प्रकारयने । निष्कलं निर्मेलं शान्तं सर्वातीतं निरामयम् ॥ ५ ॥ तदेव जीवरूपेण पुण्यपापफलेर्वृतम् । परमात्मपदं नित्यं तत्क्यं जीवतां गतम् ॥ ६ ॥ तस्वातीतं महादेव प्रसादात्कथयेश्वर । सर्वेश्वावपद्यातीतं ज्ञानरूपं निरञ्जनम् ॥ ७ ॥ वायुवत्यपुरितं स्वस्तिव्यवहं कृति-रूप्यता । पञ्चात्मकममृत्यिण्डं धानुवद्धं गुणात्मकम् ॥ ८ ॥ सुर्वदुःश्वेः समायुक्तं जीवभावनया कुरु । तेन जीवामिधा प्रोक्ता विशुद्धे परमात्मनि ॥ ९ ॥ कामकोधभयं चापि मोहलोभमंथो रजः । जन्म मृत्युश्च कार्यण्यं शोकसन्द्रा श्रुधा तृपा ॥ १० ॥ तृष्णा लज्जा भयं दुःस्वं विषादो हर्ष एव च । एमिर्दोपेर्विनिर्मुक्तः स जीवः शिव उच्यते ॥ ११ ॥ तस्माहोपविनाशार्थ-मुपायं कथयामि ते । ज्ञानं केविद्वदन्त्यत्र केवर्लं तक्क सिद्धये ॥ १२ ॥

१ मदा रजः.

बोगहीनं कर्य ज्ञानं मोक्षदं मक्तीह भोः । योगोऽपि ज्ञानहीनस्त न क्षमो मोक्षकर्मणि ॥ १३ ॥ तसाज्ज्ञानं च योगं च मुसुश्चर्टतमभ्यसेत् । ज्ञानस्त-रूपमेवादी होयं जानैकसाधनम् ॥ १४ ॥ अज्ञानं कीदशं चेति प्रविचार्य मुमक्षणा । ज्ञातं येन निजं रूपं कैवस्यं परमं पदम् ॥ १५ ॥ असी दोषैर्वि-जुडुँ निर्मुक्तः कामकोधभयादिभिः। सर्वदोषैर्दृतो जीवः कथं ज्ञानेन मुच्यते ॥ १६ ॥ स्वात्मरूपं यथा ज्ञानं पूर्णं तत्थापकं तथा । कामकोधादिदोषाणां स्बरूपाद्यासि भिन्नता ॥ १७ ॥ पश्चात्तस्य विधिः किंनु निषेधोऽपि कथं भवेत् । विवेकी सर्वेदा मुक्तः संसारभ्रमवर्जितः ॥ १८ ॥ परिपूर्णस्वरूपं तस्मर्थं कमलमंभव । सकलं निष्कलं चैव पूर्णस्वाच तदेव हि ॥ १९ ॥ कलिना स्फूर्तिरूपेण संसारभ्रमतां गतम् । निष्कलं निर्मलं साक्षात्सकलं गगनोपमम् ॥ २० ॥ उत्पत्तिस्थितिसंहारस्कृतिज्ञानविवर्जितम् । पृतदूर्प समायातः स कथं मोहमागरे ॥ २१ ॥ निमज्जित महाबाही त्यक्तवा विद्यां पुनःपुनः । सुखदुः लादिमोहेपु यथा संसारिणां स्थितिः ॥ २२ ॥ तथा ज्ञानी येदातिष्ठेद्वासनावासितसदा । तयोर्नानि विशेषोऽत्र समा संसार-भावना ॥ २३ ॥ ज्ञानं चेदीदशं ज्ञातमज्ञानं कीदशं प्रनः । ज्ञाननिष्टो बिर-फ़ोऽपि धर्मजो विजितेन्द्रियः ॥ २४ ॥ विना देहेन योगेन न मोक्षं लभते विधे । अपकाः परिपकाश्च देहिनो द्विविधाः स्मृताः ॥ २५ ॥ अपका योग-श्रीनास्त पका योगेन देहिनः। सर्वो योगाप्तिना देही बाजदः श्रोकवर्जितः ॥ २६ ॥ जडस्तु पार्थिवो शेयो हापको दुःखदो भवेत् । ध्यानस्योऽसौ तथा-प्वेबमिन्द्रियविवशो भवेत् ॥ २७ ॥ तानि गाढं नियम्यापि तथाप्यन्यः प्रबाध्यते । शीतोष्णसुखदुःखाद्येर्व्याधिमिमीनसैम्तथा ॥ २८ ॥ अन्यैनीना-विधेजीवैः शस्त्राग्निजलमारुतैः । श्वरीरं पीड्यते तैस्तैश्चित्तं संश्चम्यते ततः ॥ २९ ॥ तथा प्राणविपत्ती तु क्षीभमायाति मारुतः । तती दुःलशतैन्यासं वित्तं क्षुरुषं भवेकुणाम् ॥ ३० ॥ देहावसानसमये चित्ते बद्यद्विभावयेत् । तत्तदेव भवेजीय इत्येवं जन्मकारणम् ॥ ३१ ॥ दहान्ते किं भवेजन्म तक्ष जानन्ति मानवाः । तस्माज्ज्ञानं च वैराम्यं जीवस्य केवलं श्रमः ॥ ३२ ॥ पिपीलिका यथा सन्ना देहे ध्यानाहिमुख्यते । असी किं वृश्चिकैर्देशे देहान्ते वा कथं सुखी ॥ ३३ ॥ तस्राम्मुदा न जानन्ति मिथ्यातर्केण वेष्टिताः । अहं कृतिर्यदा यस्य नष्टा भवति तस्य वै ॥ ३४ ॥ देहस्स्वपि भवेखष्टो ब्योध-यश्रास्य कि पुनः । जलाग्निशक्तकातादिवाधा कस्य भविष्यति ॥ ३५ ॥ यदा यदा परिश्लीणा पुष्टा चाइंकृतिभवेत् । तमनेनास्य नश्यन्ति प्रवर्तन्ते रुगा-

१ यथा तिष्ठेत्. २ देशन्त. ३ व्याधिभिश्वास्त्र.

दयः ॥ ३६ ॥ कारणेन विना कार्यं न कहाचन विद्यते । अहंकारं विना तह-हेहे दुः लं कथं भवेत् ॥ ३७ ॥ शरीरेण जिताः सर्वे शरीरं बोगिमिजितम् । तरकथं कुरुते तेषां सुखतुः सादिकं फलम् ॥ ३८ ॥ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः कामकोधादिकं जिलम् । तेनैव विजितं सर्वं नासौ केनापि बाध्यते ॥ ३९ ॥ महाभूतानि तस्वानि संहतानि क्रमेण च । सप्तधातुमयो देहो दृग्धो बोगा-भिना शनैः ॥ ४० ॥ देवैरपि न लक्ष्येत योगिदेहो महाबलः । भेदबन्धवि-निर्मुक्ती नानाशक्तिधरः परः ॥ ४१ ॥ ययाकाशस्त्रया देह आकाशाद्प निर्मेकः । सुक्ष्मात्सुक्ष्मतरो दृश्यः स्थुलात्स्थुलो जढाज्ञढः ॥ ४२ ॥ इच्छा-रूपो हि योगीन्द्रः खतश्ररःवजरामरः । कीडते त्रिषु लोकेषु लीख्या यत्रक-अचित् ॥ ४३ ॥ अचिन्त्यशक्तिमान्योगी नानारूपाणि धारयेत् । संहरेच पुनस्तानि स्वेच्छया विजितेन्द्रियः ॥ ४४ ॥ नासौ मरणमामोति पुनर्योग-बलेन तु । इटेन सूत एवासी सूतस्य मरणं कुतः ॥ ४५ ॥ मरणं यत्र सर्वेषां तत्रासौ परिजीवति । यत्र जीवैन्ति मुढास्तु तत्रासौ सृत एव वै ॥ ४६ ॥ कर्तव्यं नैव तत्यासि कृतेनासी न लिप्यते । जीवन्युक्तः सदा स्वच्छः सर्व-दोषविवर्जितः ॥ ४७ ॥ विरक्ता ज्ञानिमधान्ये देहेन विजिताः सदा । ते क्यं योगिभिस्तस्या मांसपिण्डाः कुदेहिनः ॥ ४८ ॥ देहान्ते ज्ञानिभिः पुण्यात्पापाच फलमाप्यते । ईदशं तु भवेत्तत्तञ्जल्या ज्ञानी पुनर्भवेत् ॥४९॥ पश्चारपुण्येन छमते सिद्धेन सह सङ्गतिम् । ततः सिद्धस्य कृपया योगी भवति नान्यथा ॥ ५० ॥ ततो नश्यति संसारो नान्यथा शिवभावितम । बोरोन रहितं ज्ञानं न मोक्षाय भवेदिधे ॥ ५१ ॥ ज्ञानेनैव विना बोगों न सिध्यति कदाचन । जन्मान्तरैश्च बहुमिर्योगो ज्ञानेन खम्यते ॥ ५२ ॥ ज्ञानं तु जन्मनैकेन योगादेव प्रजायते । तस्माद्योगात्परतरो नास्ति मार्गस्त मोक्षदः ॥ ५३ ॥ प्रविचार्यं चिरं ज्ञानं मुक्तोऽहमिति मन्यते । किमसौ मन-मादेव मुक्तो भवनि तस्क्षणात् ॥ ५४ ॥ पश्चाजनमास्तरशतैयादिव विमु-च्यते । त तथा भवतो योगाजन्मसृत्यु पुनःपुनः ॥ ५५ ॥ प्राणापानसमा-योगाचन्द्रस्येंकता भवेत् । सप्तधातुमयं देहमग्निना रश्लयेद्रवस् ॥ ५६ ॥ व्याध्यसस्य नश्यन्ति च्छेदलातादिकास्या । तदासौ परमाकाश्वरूपो देशव-तिष्ठति ॥ ५७ ॥ किं पुनर्बहुनोक्तेन मरणं नास्ति तस्य वै । देहीब इत्यते लोके राधकपूरवत्स्वयम् ॥ ५८ ॥ चित्तं प्राणेन संबद्धं सर्वजीवेषु संस्थि-तम् । रज्या यहत्सुसंबद्धः पक्षी तहदिदं मनः ॥ ५९ ॥ मानाविधेर्विचारेस्त न बाध्यं जायते सनः । तसात्तस्य जयोपायः प्राण एव हि नान्यया ॥ ६०॥

१ जीवति मूहरतु.

तर्कें जेल्पेः शास्त्रजाले युंकिभिर्मश्रमेषकः । न वशो जायते प्राणः सिद्धोपार्य विना विश्व ॥ ६१ ॥ उपायं तमविज्ञाय योगमार्गे प्रवर्तते । खण्डज्ञानेन सहसा जायते हेशवत्तरः ॥ ६२ ॥ यो जित्वा पवनं मोहाद्योगमिन्छति योगिनाम् । सोऽपकं कुम्भमारुद्धा सागरं ततुंमिच्छति ॥ ६३ ॥ यस्य प्राणो विलीनोऽन्तः साधके जीविते सनि । पिण्डो न पतितस्तस्य चित्तं दोषैः प्रबाधते ॥ ६४ ॥ शहे चेतिस तस्येव स्वात्मज्ञानं प्रकाशने । तस्माञ्ज्ञानं भवेद्योगाजनमनेकेन पद्मज्ञ ॥ ६५ ॥ तस्माद्योगं तमेवादी साधको तित्यम-भ्यसेत् । समक्षामः प्राणजयः कर्तस्यो मोक्षहेतचे ॥ ६६ ॥ योगायरतरं पुण्यं योगात्परतरं शिवम् । योगात्परतरं सुक्षमं योगात्परतरं नहि ॥ ६७ ॥ योऽपानप्राणयोरीस्यं स्वरजारेतमोस्तथा । सूर्याचन्द्रमसोयोंगो जीवात्मपर-मात्मनोः ॥ ६८ ॥ एवं तु हन्द्वजालस्य संयोगो योग उच्यते । अथ योग-शिक्तां वक्ष्ये सर्वज्ञानेषु चोत्तमाम् ॥ ६९ ॥ यदानुध्यायते मन्नं गात्रक-स्पोऽथ जायने । आसन पद्मकं बद्धा यञ्चान्यद्पि रोचते ॥ ७० ॥ नामान्रे हृष्टिमारोज्य हृस्तपादा च संवर्ता । मनः मर्वत्र संगृह्य क्ष्यकारं तत्र चिन्त-येत् ॥ ७३ ॥ ध्यायने सततं प्राज्ञो हुन्कृत्वा परमेश्वरम् । पुकस्तम्भे नवहारे ब्रिस्थुणे पञ्चदेवते ॥ ७२ ॥ ईटरो तु शरीरे वा मनिमासोपलक्षयेतु । भादि-स्प्रमण्डलाकारं रिक्रवालासमाकुलम् ॥ ७३ ॥ तस्य मध्यगतं वहि प्रवेशके-द्दीपवर्तिवन् । दीपशिखा नु या मात्रा सा मात्रा परमेश्वरे ॥ ७७ ॥ मिन्दन्ति योगिनः सूर्यं योगाभ्यासेन व पुनः । द्वितीयं सुपुन्नाद्वारं पैरिशुभ्रं समर्पितम् ॥ ७५ ॥ कपालसंपुरं पीत्वा ततः पश्यति तत्पदम् । अथ न ध्यायते जन्तुरालसाच प्रमादनः ॥ ७६ ॥ यदि त्रिकालमागव्छेरस गव्छेरपु-ण्यमंपदम् । पुण्यमेतस्समामाच संक्षिप्य कथितं मया ॥७७॥ लब्धयोगोऽथ बुष्येत प्रसन्न परमेश्वरम् । जनमान्तरसहस्रेषु यदा शीणं तु किल्बिपम् ॥७८॥ तदा पश्यति योगेन संसारोच्छेद्रनं महत् । अधुना संप्रवस्यामि योगाभ्या-सस्य लक्षणम् ॥ ७९ ॥ मरुज्ञयो यस्य मिद्धः सेवयेत्तं गुरुं सदा । गुरुवस्न-प्रसादेन कुर्यात्प्राणजयं बुधः ॥ ८० ॥ वितस्तिप्रमितं देव्यं चतुरङ्ग्छविस्तृ-तम् । सृद्रुळ धवलं प्रोत्तंः वेष्टनाम्बरलक्षणम् ॥ ८१ ॥ निरुष्य मारुनं गाढं शक्तिचालनयुक्तितः । अष्ट्रधा कुण्डलीभृतासृत्र्वी कुर्यात् कुण्डलीम् ॥ ८२ ॥ पायोराकुञ्चनं कुर्यात्कुण्डलीं चालयेसदा । मृत्युचकगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः ॥ ८३ ॥ एतदेव पर गुह्मं कथितं तु मया तव । बज्रासनगती नित्य-मुर्थाकुञ्चनमभ्यसेत् ॥ ८४ ॥ वायुना उबलितो बह्धिः कुण्डलीमनिशं दहेत्।

१ सिद्युपायं विना. २ ज्वालयेदीप. ३ परशुक्रं.

संतम्म साम्निना जीवनक्षिक्षेकोक्यमोहिनी ॥ ८५ ॥ प्रविशेषाँनवृतुपडे तु सुषुन्नावदनाम्तरे । वायुना वह्निना सार्धे ब्रह्मप्रनिध भिनसि सा ॥ ८६ ॥ विष्णुय्रभिध ततो भिरवा रुद्र्यन्थी च तिष्ठति । ततस्तु कुम्भकैर्गाढं पूर्वित्वा पुनःपुनः ॥ ८७ ॥ अथाभ्यसेत्सूर्यमेदमुजार्यी चापि जीतलीम् । असा च महिनो नाम स्याचनुष्टयकुम्भकः ॥ ८८ ॥ वन्धत्रयेण संयुक्तः केवक-प्राप्तिकारकः । अथास्य रूक्षणं सम्यद्भययामि समासतः ॥ ८९ ॥ एका-किना समुपगम्य विविक्तदेशं प्राणादिरूपममृतं परमार्थतस्वम् । रूष्वाशिना ष्ट्रिमता परिभावितव्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् ॥ ९० ॥ सूर्यनाच्या समाङ्गरेष वायुमभ्यासयोगिना । विधिवत्कुम्भकं कृत्वा रेचयेच्छीतरिहमना ॥ ९१ ॥ उद्रे बहुरोगशं किमिदोपं निहन्ति च । सुहुर्मुहुरिदं कार्य सूयभेदमुदाहृतम् ॥ ९२ ॥ नाडीभ्यां वायुमाकृष्य कुण्डल्याः पार्श्वयोः क्षिपेत् । धारयेदुदरे पश्चादेचयेदिडया सुघीः ॥ ९३ ॥ कण्ठे कफादि-दोपन्नं शरीराभिविवर्धनम् । नाडीजलापद्दं धातुगतदोपविनाशनम् ॥ ९४ ॥ गच्छनन्तिष्टतः कार्यमुजाय्यास्यं तु हुम्भकम् । मुखेन वायुं संगृह्य प्राण-रम्प्रेण रेचयेत् ॥ ९५ ॥ शीतलीकरणं चेदं हन्ति पित्तं क्षुघां तृपम् । स्तनयोरथ भस्नेव लोहकारस्य वेगतः ॥ ९६ ॥ रेचयेत्पूरयेद्वायुमाश्रमं देहरां धिया । यथा श्रमो भवेहेहे तथा सूर्येण पूरवेत् ॥ ९७ ॥ कण्डसंको वनं कृत्वा पुनश्चन्द्रेण रेचयेन् । वातपित्तश्चेष्महरं शरीराझिविवर्धनम् ॥ ९८ ॥ कुण्डलीबोधकं वऋदोपन्नं शुभदं मुखम्। ब्रह्मनाडीमुखान्तःस्थकफार्याकः नाशनम् ॥ ९९ ॥ सम्यग्वन्धसमुद्धतं ग्रन्थित्रयविभेदकम् । विशेषेणैव कर्तरयं भस्नात्र्यं कुम्भकं त्विदम् ॥ १०० ॥ बन्धत्रयमथेदानीं प्रवक्ष्पामि यथात्रमम् । नित्य कृतेन तेनासा वायोर्जयमवायुवात् ॥ १०१ ॥ चतुः र्णामपि मेदानां कुम्मके समुपस्थिते । बन्धत्रयमिदं कार्यं वश्यमाणं मय-हि तत् ॥ ३०२ ॥ प्रथमो मृलवन्धस्तु द्वितीयोड्डीयनामिधः । जालम्धा रस्तृतीयस्तु लक्षणं कथयाम्यहम् ॥ १०३ ॥ गुदं पाष्ण्यां नु संपीका पायुमाकुञ्जयेद्वलात् । वारंवारं यथा चोध्वं समायाति समीरणः ॥ १०४ ॥ प्राणापानी नादयिन्दु मूलबन्धन चैकताम् । गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशयः ॥ १०५ ॥ कुम्भकान्ते रेचकादी कर्तव्यस्तुङ्खियानकः । बन्धो येन सुपुद्भायां प्राणस्त् ड्वीयते यतः ॥ ६०६ ॥ तस्मानुङ्कीयनास्योऽयं योगिभिः समुदाहतः । उड्डियानं तु सहजं गुरुणा कथितं सदा ॥ १०७ ॥ अभ्यसेत्तदतन्द्रस्तु बुद्धोऽपि तरुणो भवेत् । नामेरूर्ध्वमधश्चापि त्रीणं

१ चन्द्रखण्डे तु. २ ताण कुर्यात्.

**क्र**योरप्रयक्षतः ॥ १०८ ॥ षाण्मासमस्यसेन्धृत्युं जयत्येव न**ः संश्रयः । प्**र-कान्ते त कर्तच्यो बन्धो जालन्धरामिधः ॥ १०९ ॥ कण्डसंकोचरूपोऽसौ बायमार्गनिरोधकः । कण्डमाकुक्षय हृद्ये स्थापवेहुहमिष्छया ॥ ११० ॥ बन्धो जाकन्धराष्ट्रयोऽयमसृताप्यायकारकः । अधसारकुश्चनेनाशु कण्ठसंको-चने करो ॥ १११ ॥ मध्ये पश्चिमतानेन स्याध्याणी बद्धानाविगः। बज्रा-सनस्थितो योगी चाक्रविस्वा तु कुण्डलीम् ॥ ११२ ॥ कुर्यादनन्तरं मर्खी कुण्डलीमाञ्च बोधयेत् । मिचन्ते प्रन्थयो विशे तप्तलोहरालाकया ॥११३॥ तथैव पृष्टेवशः साह्रन्थिभेदस्तु वायुना । पिपीलिकायां स्वप्नायां कण्डसात्र प्रवर्तते ॥ ११४ ॥ सुवुद्धायां तथाम्यासारसवतं वायुना भवेत्। रुद्रग्रन्थि ततो मिरवा ततो याति शिवास्मकम् ॥ ११५ ॥ चन्द्रसूर्यो समौ कृत्वा तयोर्थोगः प्रवर्तते । गुणत्रयमतीतं स्याद्गन्धित्रयवि-मेदनात् ॥ ११६॥ शिवशक्तिसमायोगे जायते परमा स्थितिः । यथा करी करेणैव पानीयं प्रपिनेत्सदा ॥ ११७ ॥ सुपुद्धावञ्चनालेन पवमानं असेत्तथा । बञ्चदण्डसमुञ्जूता मणपश्चकविशक्तिः ॥ ११८ ॥ सुपुन्नायां -स्थिताः सर्वे सुत्रे मणिगणा इव । मोक्षमार्गे प्रतिष्टानात्सुपुन्ना विश्वरूपिणी ॥ ११९ ॥ यथेव निश्चितः कालश्चन्द्रसूर्यनिबन्धनात् । आपूर्य कुन्मितौ बायुर्वहिनों याति साधके ॥ १२० ॥ पुनःपुनस्तद्वदेव पश्चिमद्वारङक्षणम् । पूरितस्तु स तहूरिरीपरकुम्भकतां गतः ॥ १२१ ॥ प्रविशेखर्वगात्रेषु वायुः पश्चिममार्गतः । रेचितः क्षीणतां याति पृरितः पोपयेत्ततः ॥ १२२ ॥ यत्र्व जात सकलेवरं मनस्तत्रैव लीन कुरुते संयोगात्। स एव मुक्ती निरहंकृतिः सुखी मुढा न जानन्ति हि पिण्डपातिनः ॥ १२३ ॥ चित्तं विनष्टं यदि भागितं स्वात्तत्र प्रतीतो मरुतोऽपि नाद्याः । न चेदादि स्वास तु तस्य शास्त्रं नात्मवतीतिर्न गुरुर्न मोक्षः ॥ १२४ ॥ जैलुका रुधिरं यह्नडस्राकपीत स्वयम् । ब्रह्मनाडी तथा घातुन्संतताम्यासयोगतः ॥ १२५ ॥ अनेनाभ्यास-योगेन नित्यमासनबन्धतः । चित्त विलीनतामेति बिन्दुर्नो यात्रधस्तथा ॥ १२६ ॥ रेचकं पूरकं मुक्तवा वायुना स्थीयते स्थिरम् । नाना नादाः प्रवर्तन्ते संस्रवेशन्त्रमण्डलम् ॥ १२७ ॥ नश्यन्ति श्रुत्पिपासाद्याः सर्वदोषा-सौतसादा । स्वरूपे सिश्चदानन्दे स्थितिमाम्रोति केवलम् ॥ १२८ ॥ कथितं तु तब शीला झेतद्भ्यासकक्षणम् । मञ्जो लयो हृदो राजयोगोऽन्तर्भामकाः कमात् ॥ १२९ ॥ एक एव चर्तुर्घाऽयं महायोगोऽभिषीयते । हकारेण बहि॰ र्याति सकारेण विशेशपुत्रः ॥ १६० ॥ इंसइंसेति मझोऽवं सर्वेजीवैश्व जप्यते।

१ वंशतम् २ प्रथवशे स्यातः ३ जम्मुको रुषिरः ४ स्ततः सदाः

गुरुवाक्यारसुषुन्नायां विपरीतो भवेजपः ॥ १३१ ॥ सोऽहंसोऽहमिति प्रोक्तो सम्बरोगः स उच्यते । प्रतितिर्मेषयोगाच जायते पश्चिमे पणि ॥ १३२ ॥ हकारेण त सर्यः स्वात्सकारेणेन्द्ररुच्यते । सूर्याचन्द्रमसोरैक्यं हठ इत्यमिषी-यते ॥ १३३ ॥ इटेन प्रस्वते जाढ्यं सर्वदोषसमुद्रवम् । क्षेत्रज्ञः परमास्मा-च तयोरैक्यं यदा भवेत् ॥ १३४ ॥ तदैक्ये साधिते ब्रह्मंश्चित्तं याति विकी-नताम । पवनः स्थैर्यमायाति जययोगोद्ये सति ॥ १३५ ॥ क्याप्संप्राप्यते सौरूवं स्वारमानन्दं परं पदम् । योनिमध्ये महाक्षेत्रे जपाबन्ध्कसंनिभम् ॥ १३६ ॥ रजो वसनि जन्तुनां देवीतस्वं सँमावृतम् । रजसो देतसो योगा-द्वाजयोग इति स्मृतः ॥ १३७ ॥ अणिमादिपदं प्राप्य राजते राजयोगतः । प्राणापानसमायोगो ह्रेयं योगचतुष्टयम् ॥ १३८ ॥ संक्षेपारकथितं ब्रह्मसा-न्यथा शिवभाषितम् । क्रमेण प्राप्यते प्राप्यमभ्यासादेव नान्यथा ॥ १३९ ॥ पुकेनेव शरीरेण योगाभ्यासाच्छनैःशनैः । चिरारसंप्राप्यते मुक्तिर्मकंटकम एव सः ॥ १४० ॥ योगसिद्धिं विना देहः प्रमादाचिदि नश्यति । पूर्ववास-नया युक्तः शरीरं चान्यदाप्रयात् ॥ १४१ ॥ ततः पुण्यवशास्तिद्धो गुरुणा सह संगतः। पश्चिमद्वारमार्गेण जायते स्वरितं फलम् ॥ १४२ ॥ पूर्वजन्म-कृताभ्यासास्तरवरं फलमभूने। एतदेव हि विशेयं तरकाकमतसुच्यते॥ १४३॥ नास्ति काकमतादन्यदभ्यासारुयमतः परम् । तेनैव प्राप्यते सुक्तिनीन्यथा श्चिमापितम् ॥ १४४ ॥ हठयोगक्रमारकाष्ट्रासहजीवक्रयादिकम् । नाकृतं मोक्षमार्गं स्यात्प्रसिद्ध पश्चिमं विना ॥ १४५ ॥ आदौ रोगाः प्रणश्यन्ति पश्चाजाढ्यं शरीरजम् । ततः समस्यो भूत्वा चन्द्रो वर्षत्यनारतम् ॥ १४६ ॥ धातुंश्व संग्रहेद्वृद्धिः पवनेन समन्ततः । नाना नादाः प्रवर्तन्ते मार्दवं स्थात्कः लेवरे ॥ १४७ ॥ जित्वा बृष्ट्यादिकं जाड्य खेचरः स भवेशरः । सर्व-शोऽसी भवेत्कामरूपः पवनवेगवान् ॥ १४८ ॥ क्रीडते बिल् होकेपु जायन्ते सिखयोऽखिलाः। कर्पूरे लीयमाने किं काठिन्यं तत्र विद्यते॥ १४९॥ अहंकारक्षये तह हे हे कठिनता कतः । सर्वकर्ता च योगीन्द्रः स्वतन्त्रोऽनन्त-रूपवान् ॥ १५० ॥ जीवन्मुको महायोगी जायते नात्र संबायः । द्विविधाः सिद्धयो लोके कल्पिताऽकल्पितास्तथा ॥ १५१ ॥ रसीपिशिकयाजालमञ्रा-भ्यासादिसाधनात् । सिध्यन्ति सिद्धयो यास्तु कल्पितासाः प्रकीर्तिताः ॥ १५२ ॥ अनित्या अस्पवीयांसाः सिद्धयः साधनोद्धवाः । साधनेन विना-प्येवं जायन्ते स्वत एव हि ॥ १५३ ॥ स्वात्मयोगक्रिकेषु स्वातक्रवादीश्वर-प्रियाः । प्रभूताः सिद्धयो यास्ताः कल्पनारहिताः स्पृताः ॥ १५४ ॥ सिद्धा

१ समाहितम्. २ न्यथाप्रयात्.

तिला महावीर्या इच्छारूपाः स्वयोगजाः । चिरकालात्मजायन्ते वासनारहि-सेप च ॥ १५५ ॥ तास्तु गोप्या सहायोगात्परमात्मपदेऽध्यवे । विना कार्य सदा गृतं योगसिद्धस्य छक्षणम् ॥ १५६ ॥ यथाकाशं समुद्दिश्य गच्छद्भिः पथिकः पथि । नाना नीर्थानि दृश्यन्ते नानामार्गास्तु सिद्धयः ॥ १५७ ॥ स्वयमेव प्रजायन्ते कामालामविवर्जिते । योगमार्गे तैयवेदं सिद्धिजाकं प्रव-नंते ॥ १५८ ॥ परीक्षकः स्वर्णकारहीम मंत्रोच्यते यथा । मिद्धिमिर्लक्षयेत्सिद्धं जीवन्मुक्तं तथैव च ॥ १५९ ॥ भर्लाकिकगुणम्तस्य कदाचिद्रइयते ध्रुवम् । सिद्धिभः परिहीनं तु नरं बढ्ढं तु लक्षयेत् ॥ ३६० ॥ अजरामरपिण्डो यो जीवन्मुक्तः स एव हि । पशुकुकटकीटाचा सृति संप्राप्नवस्ति वै ॥ १६३ ॥ तेषां कि पिण्डपातेन मुक्तिभवान पद्मज । न वहिः प्राण आयानि पिण्डस्य पतनं कतः ॥ १६२ ॥ पिण्डपातेन या मुक्तिः सा मुक्तिनं तु हन्यते । देहे प्रसारवमायाते जलानां सैन्धवं यथा ॥ १६३ ॥ अनम्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते । विमतानि शरीराणि इन्द्रियाणि तथैव च ॥ १६४ ॥ ब्रह्म वेहरवमापर्क बारि बुद्धदत्तामित । दशहारपुरं देहं दशनाडीमहापथम् ॥ १६५ ॥ दश्भिर्वायुभिन्यांसं दशेन्द्रियपरिच्छदम् । पदाधारापवरकं पड-न्वयमहायमम् ॥ १६६ ॥ चतु-पीठममाकीणं चतुराक्चायदीपकम् । बिन्दु-नादमहालिक्कं शिवशक्तिनिकेतनम् ॥ १६७ ॥ देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम् । गृदमेहान्तरालस्यं मुलाधारं त्रिकोणकम् ॥ १६८ ॥ शिवस्य जीवरूपस्य स्थानं तिह् प्रचक्षते । यत्र कुण्डलिनीनाम परा शक्तिः प्रतिष्ठिता ॥ १६९ ॥ यसाद्त्यचने वायुर्यसाहितः प्रवर्तने । यसाद्त्यचते बिन्दुर्यः साम्नादः प्रवर्तते ॥ १७०॥ यसादुः वचते हंमो यसादुः वचते मनः । तदेत-कामहपाख्यं पीठं कामफलप्रदम् ॥ १७१ ॥ स्वाधिष्टानाञ्चयं चत्रं लिङ्गमूले पडसके। नाभिदेशे स्थितं चकं दक्षारं मणिपुरकम् ॥ १७२ ॥ द्वादशारं महाचक्रं हृद्ये चाप्यनाहृतम् । तदेतत्पूर्णगिर्याख्यं पीठं कमलसंभव ॥१७३॥ कण्ठकृपे विशुखास्यं यश्चकं पोडशास्त्रकम् । पीठं जालन्धरं नाम तिष्ठस्यत्र सुरेश्वर ॥ १७४ ॥ आज्ञा नाम अवोर्मध्ये द्विद्छं चक्रमुत्तमम् । उड्यानास्यं महापीठमुपरिष्टास्प्रतिष्टितम् ॥ १७५ ॥ चतुरस्रं धरण्यादी ब्रह्मा तत्राधिदे-वता । अर्थचन्द्राकृति चलं विष्णुस्तत्वाधिदेवता ॥ १७६ ॥ त्रिकोणमण्डलं वक्की रुद्रस्तस्याधिदेवता । वायोबिंग्वं तु पदकोणमीश्वरोऽस्याबिदेवता ॥ १७० ॥ आकाशमण्डलं वृत्तं देवतास्य सदाशिवः । नादरूपं भुवोमेध्वे मनसो मण्डलं विदः॥ १७८॥ इति प्रथमोऽध्यायः॥ १॥

१ ताः सुगीप्या महायोगाः पर, २ तते चेद.

पुनर्वोगस्य माहारम्यं श्रोतुमिच्छामि शंकर । यस विज्ञानमात्रेण लेकरी-समतां व्रजेत् ॥ १ ॥ शृणु ब्रह्मन्त्रवश्यामि गोपनीयं प्रयक्तः । द्वादशास्त्रं तु शुश्रूषां यः क्रुर्योद्शमादतः ॥ २ ॥ तसी वैष्ट्यं यथातथ्यं दान्ताय व्रह्म-चारिणे । पाण्डित्यादर्थलोभाद्वा प्रमादाद्वा प्रयच्छति ॥ ३ ॥ तेनाषीतं श्चतं तेन तेन सर्वमन्धितम् । मूलमञ्चं विजानाति यो विद्वान्गुरुद्शितम् ॥ ४ ॥ शिवशक्तिमयं मन्नं मुलाधारात्समुत्थितम् । तस्य मन्नस्य वै ब्रह्मच्योता बक्ता च दुर्लभः ॥ ५ ॥ एतत्पीठमिति प्रोक्तं नाद्धिकं चिदास्मकम् । तस्य विज्ञा-नमात्रेण जीवन्युक्तो भवेजनः ॥ ६ ॥ अणिमादिकमैत्रर्थमचिरादेव जायते । मननात्प्राणनाचेव मद्र्पस्यावबोधनान् ॥ ७ ॥ मन्नमित्युच्यते त्रह्मन्मद्धि-ष्ठानतोऽपि वा । मूल्खात्सर्वमञ्जाणां मूलाधारसमुद्भवात् ॥ ८ ॥ मूलस्वरू-पलिङ्गःवान्मूलमञ्ज इति स्पृतः । सुक्ष्मत्वारकारणत्वाच लवनाद्गमनादपि ॥ ९ ॥ लक्षणाः रस्मेशस्य लिक्रमित्यभिषीयते । संनिधानात्समस्तेषु जन्तु-प्विप च संततम् ॥१०॥ सूचकत्वाच रूपस्य सूत्रमिस्यभिधीयते । महामाया सहारुक्ष्मीमेहादेवी सरस्वती ॥ ११॥ आधारशक्तिरव्यक्ता यया विश्वं प्रवर्तते । सुक्षमाभा बिन्दुरूपेण पीठरूपेण वर्तने ॥ १२ ॥ बिन्दुपीठं विनिर्भिद्य नाद-लिक्रमुपस्थितम् । प्राणनोचार्यते ब्रह्मन्यणमुखीकरणेन च ॥ १३ ॥ गुरूपदे-दामार्गेण सहसैव प्रकाशते । स्थुलं सुद्दमं परं चेति त्रिबिधं ब्रह्मणो बदुः ॥ १८ ॥ पञ्चब्रह्ममयं रूपं स्थूछ वैराजमुच्यते । हिरण्यगर्भं सूक्ष्मं तु नादं बीजन्नयात्मकम् ॥ १५ ॥ परं ब्रह्म परं सत्यं सचिदानन्दलक्षणम् । अप्रमेय-मनिर्देश्यमवाद्यानसगोचरम् ॥ १६ ॥ शुद्धं सुक्ष्मं निराकारं निर्विकारं मिर-अनम्। अनन्तमपरिच्छेद्यमन्यममनामयम् ॥ १७ ॥ आत्ममञ्जसदाभ्यासा-त्परतस्त्रं प्रकाशने । तद्भिव्यक्तिचिह्नाने सिहिद्वाराणि मे शुणु ॥ १८ ॥ दीपज्यालेन्द्रखद्योतविद्युबक्षत्रभास्वराः । दृश्यन्ते सुक्षमरूपेण सदा युक्तस्य योगिनः ॥ १९ ॥ अणिमादिकमैश्वर्यमविरात्तस्य जायते । नास्ति नादात्परो मस्रो न देवः स्वात्मनः परः ॥ २० ॥ नानुमंधेः परा पूजा न हि सृप्तेः परं सुखम् । गोपनीयं प्रयक्षेन सर्वदा सिद्धिमिच्छता । मज्ञक एतद्विज्ञाय कृत-कृत्यः मुखी भवेत ॥ २१ ॥ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गरी । तस्येते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ २२ ॥ इति ॥ इति हिती-बोऽध्यायः ॥ २ ॥

यसमस्यं चिदास्त्यातं बत्सिद्धीनां च कारणम् । येन विश्वातमात्रेण जनम-बन्धात्ममुख्यते ॥ १ ॥ अक्षरं परमो नादः शब्दबक्केति कथ्यते । मूलाधार-

१ तसी वकाः २ यदास्मकं. ३ पण्मुखे करणेपु.

अ. इ. २६

गता शक्तिः स्वाधारा विन्तुरूपिणी ॥ २ ॥ तस्यामुत्पचते नादः सुक्ष्मभीजा-दिवाह्नरः । तां पश्यन्मीं बिदुर्विश्वं यथा पश्यन्ति योगिनः ॥ ३ ॥ हृद्ये व्यज्यते घोषो गर्जरपर्जम्यसंनिमः । तत्र स्थिता सुरेशान मध्यमेत्यमिषीयते ॥ ४ ॥ प्राणेन च स्वराख्येन प्रयिता वैखरी पुनः। शाखापश्चवरूपेण ताल्या-दिस्थानबद्दनात् ॥ ५ ॥ अकारादिक्षकारान्तान्यक्षराणि समीरयेत् । अक्ष-रेभ्यः पदानि स्यः पदेभ्यो वाक्यसंभवः ॥ ६ ॥ सर्वे वाक्यात्मका सम्रा वेदशास्त्राणि कृत्स्त्रशः। पुराणानि च काव्यानि भाषाश्च विविधा अपि ॥७॥ सप्तस्वराश्र गाथाश्र सर्वे नादसमुद्रवाः । एपा सरस्वती देवी सर्वभूतगृहा-अया ॥ ८ ॥ वायुना विद्वयुक्तेन प्रेथमाणा शनैः शनैः । तहिवतेपदेवीन्यै-रिखेवं वर्तते सदा ॥ ९ ॥ य इमां वैखरीं शक्ति योगी स्वारमनि पश्यति । स वाक्मिद्धिमवामोति सरस्वत्याः प्रमादतः ॥ १० ॥ वेदशास्त्रपुराणानां स्त्रयं कर्ता भविष्यति । यत्र विन्दुश्च नादश्च सोमसूर्याप्तिवायवः ॥ ११ ॥ इन्द्रियाणि च सर्वाणि लयं गच्छन्ति सुत्रत । वायवो यत्र लीयन्ते मनी यत्र विलीयते ॥ १२ ॥ यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तनः । ४ यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यने ॥ १३ ॥ यत्रोपरमने चित्रं निरुद्धं योगसेवया । यत्र चेवारमनाः प्रान प्रयक्तारमनि तुष्यनि ॥ १४ ॥ स्खमात्यन्तिकं यत्तद्वृद्धिप्रश्चम रान्द्रियम् । एनःश्वराक्षरानीतमनक्षरमिर्नाः र्यते ॥ १५ ॥ क्षरः सर्वाणि भूतानि सुत्रात्माऽश्वर उच्यने । अक्षरं परमं ब्रह्म निविज्ञेष निरञ्जनम् ॥ १६ ॥ अलक्षणमलक्षं तद्यतक्यमन्पमम् । अपारपारमच्छेद्यमचिन्त्यमितिनिर्मेकम् ॥ १७ ॥ आधार सर्वभूतानामनाबा-रमनामयस् । अप्रमाणमनिर्देश्यमप्रमेयमनीन्द्रयम् ॥ १८ ॥ अस्यलमनण्-हम्बमर्दार्घमजमव्ययम् । अञ्चब्दमस्पर्शरूपमचक्षुःश्रोत्रतामकम् ॥ १९ ॥ सर्वज्ञं सर्वगं शान्तं सर्वपां हृदये स्थितम् । सुसर्वेद्यं गुरुमताःसुद्वोधमधनः साम् ॥ २० ॥ निष्कलं निर्मुणं शान्तं निर्विकारं निराध्ययम् । निर्खेपकं निरा पायं कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ २१ ॥ ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमःपारे प्रतिष्टिः तम् । भावाभावविनिर्मक्तं भावनामात्रगोचरम् ॥ २२ ॥ भक्तिगम्यं पर तरवमन्तर्लीनेन चेतसा । भावनामात्रमेवात्र कारणं पद्मसंभव ॥ २३ ॥ यथा देहान्तरप्राप्तेः कारणं भावना नृणाम् । विषयं ध्यायतः पुंसो विषये रमते मनः ॥ २४ ॥ मामनुसारतिश्चनं मध्येवात्र विकीयते । सर्वज्ञस्व परेशाःवं सर्वसंपूर्णशक्तिसा । अनन्तशक्तिमत्त्वं च मदनुसारणाद्भवेत् ॥ २५ ॥ इति ॥ इति कृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

चैतन्यस्पैकरूपस्वाजेदो युक्ती न कर्हिचित् । जीवस्त्रं च तथा शेयं रजवां सर्पग्रहो यथा ॥ १ ॥ रजवज्ञानास्क्षणेनैव बद्रवृज्युर्हि सर्पिणी ।

माति ततुचितिः साक्षाद्विधाकारेण केवका ॥ २ ॥ वपादानं प्रपञ्जस्य बद्दाणोऽन्यक विचते । तस्मात्सर्वप्रपञ्चोऽयं बद्धीवास्ति व बेतरत ॥ ३ ॥ व्याप्यव्यापकता मिथ्या सर्वमारमेति शासनात्। इति ज्ञाते परे तस्वे मेदस्यावसरः कृतः ॥ ४ ॥ ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते प्रमास्मनः। तसादेतानि ब्रह्मेव भवन्तीति विचिन्तय ॥ ५ ॥ ब्रह्मेव सर्वनामानि क्रपाणि विविधानि च । कर्माण्यपि समग्राणि विभेनीति विभावय ॥ ६ ॥ सुवर्णाजायमानस्य सुवर्णस्यं च शाश्वतम् । ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मस्यं च तथा भवेत् ॥ ७ ॥ स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवारमपरमारमनीः । यस्ति-ष्ठति विमुढातमा भयं तस्यापि भाषितम् ॥ ८॥ यदज्ञानाञ्जवेद्वैतमितर-लत्प्रपद्यति । आत्मत्वेन तदा सर्वं नेतरसम्र चाण्वपि ॥ ९ ॥ अनुभू-तोऽप्ययं लोको व्यवहारक्षमोऽपि सन् । असद्पो यथा स्वम उत्तरक्षणवा-धितः ॥ १० ॥ स्वमे जागरितं नाम्ति जागरे स्वमता नहि । हयमेव क्ये नास्ति लयोऽपि हानयोर्न च ॥ १९ ॥ त्रयमेव भवेन्मिथ्या गुणत्र-यविनिर्मितम् । अस्य द्रष्टा गुणानीतो नित्यो होष चिदारमकः ॥ १२ ॥ बद्रनमृदि घटभ्रान्तिः शुक्तौ हि रजतस्थितिः । तद्वद्रह्मणि जीवश्वं वीक्षमाणे विनइयति ॥ १३ ॥ यथा सृदि वटो नाम कनके कुण्डलासिधा । भूकी हि रजतस्यातिर्जीवशब्दम्नथा परे ॥ १४ ॥ यथेव ब्योक्नि नीलस्वं यथा नीरं मरुखाटे । पुरुषावं यथा स्थाणी तहहिश्वं चिदारमनि ॥ १५॥ यथेव जन्यो वेतालो गन्धर्वाणां पुरं यथा । यथाकाको हिचनद्वत्वं तहस्सत्ये जगरिस्थानः ॥ १६ ॥ यथा तरङ्गकहोछैर्जलमेव स्फुरस्यलम् । घटनामा यथा पृथ्वी पटनाञ्चा हि तन्तवः ॥ १० ॥ जगन्नान्ना चिदाभाति सर्वे ब्रह्मेव केवलम् । यथा वन्ध्यासुनी नास्ति यथा नास्ति मरी जलम् ॥ १८॥ यथा नाम्ति नभोवक्षस्तथा नाम्ति जगन्धितिः । गृह्यमाणे घटे यहन्मृत्तिका भाति वै बलात् ॥ १९ ॥ वीस्यमाणे प्रपन्ने तु बहोबाभाति भास्रम् । सदैवातमा विश्वद्धोऽस्मि हाशुद्धो भाति वै सदा ॥ २० ॥ यथैव द्विविधा रज्जर्जानिनोऽज्ञानिनोऽनिशम् । यथैव मृन्मयः कुम्भस्तद्वहेहोऽपि चिन्सयः ॥ ३१ ॥ आत्मानारमविवेकोऽयं सुधैव क्रियते बुधैः ॥ सर्पत्वेन यथा रज्जू रजतत्वेन शक्तिका ॥ २२ ॥ विनिर्णीता विस्तृदेन देहरवेन तथा-रमता । घटत्वेन यथा पृथ्वी जलत्वेन मरीचिका ॥ २३ ॥ गृहत्वेन हि काष्टानि खद्भारवेनेव लोहता । तद्भद्रास्मनि देहत्वं पद्मयस्प्रज्ञानयोगतः ॥ २४ ॥ इति । इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ६ ॥

१ भासंतीवेति भावय.

पुनर्योगं प्रवक्ष्यामि गुशं ब्रह्मस्वरूपकम् । समाहितमना भूत्वा शृणु ब्रह्मन्यथाक्रमम् ॥ १ ॥ दशहारपुरं देहं दशनाडीमहापथम् । दश-भिर्वायुभिर्याप्तं दहोन्द्रियपरिच्छद्म् ॥ २ ॥ पदाधारापवरकं पढन्वय-महावनम् । चतुःपीठसमाकीर्णं चनुराम्नायदीपकम् ॥ ३ ॥ बिन्दु-नादमहालिङ्गविष्णुलक्ष्मीनिकेतनम् । देहं विष्णवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्व-देहिनाम् ॥ ४ ॥ गुद्मेदान्तरालस्थं मुलाधारं त्रिकोणकम् । शिवस्य जीवरूपस्य स्थानं तद्धि प्रचक्षते ॥ ५ ॥ यत्र कुण्डलिनी नाम परा शक्तिः प्रतिष्ठिता । यसादुत्पचते वायुर्यसाद्वद्धिः प्रवर्तते ॥ ६ ॥ यसादुत्पचते बिनेदुर्यसाद्यादः प्रवर्तते । यसादुरपद्यते हंसो यसादुरपद्यते मनः ॥ ७ ॥ तदेतस्कामरूपारुपं पीटं कामफरूपदम् । स्वाधिष्ठानाद्वयं चकं लिङ्गमूले पडसकम् ॥ ८ ॥ नाभिदेशे स्थितं चकं दशास्त्रं मणिपुरकम् । हादशारं महाचकं हृद्ये चाप्यनाहतम् ॥ ९ ॥ तदेतःपूर्णगिर्याख्यं पीठं कमलसं-भव । कण्ठकृपे विशुद्धाल्यं यचकं पोडशास्त्रकम् ॥ १० ॥ पीटं जाल-म्थरं नाम तिष्ठत्यत्र चतुर्मुख । आज्ञा नाम भूवोर्मध्ये द्वित्लं चक्रमुत्तमम् ॥ ११ ॥ उड्यानारुवं महापीठमुपरिष्टारत्रनिष्टितम् । स्थानान्येतानि देदेऽसिन्छक्तिरूपं प्रकाशते ॥ १२ ॥ चतुरस्र प्ररण्यादा सहा। तत्राषि-देवता । अर्धचन्द्राकृति जलं विष्णुम्तस्याधिदेवता ॥ १३ ॥ त्रिकोण-मण्डलं वही रुद्रसास्याधिदेवता । वायोर्थिम्वं नु पट्ट होणं संकर्पे। ज्ञाधिदेवता ॥ १४ ॥ आकाशमण्डलं वृत्तं श्रीमैन्नारायणोऽन्नाधिदेवता । नादरूपं अवोर्मध्ये मनसो मण्डलं बिद्धः ॥ १५ ॥ शांभवस्थानमेतत्ते वर्णितं पद्मसंभव । अतः परं प्रवक्ष्यामि नाडीचकस्य निर्णयम् ॥ १६ ॥ मूला-धारित्रकोणस्था सुपुना द्वादशाङ्गुला । मुलार्धच्छिन्नतंशामा ब्रह्मनाडीति सा स्मृता ॥ ३७ ॥ इडा च पिङ्गका चैव तस्याः पार्श्वद्वये गते । बिक-भ्यिन्यामनुस्युते नासिकान्तमुपागते ॥ १८ ॥ इहायां हेमरूपेण वायु-वीमेन गच्छति । पिङ्गलायां तु सूर्यात्मा याति दक्षिणपार्श्वतः ॥ १९ ॥ विकाम्बनीति या नाडी व्यक्ता नाभी प्रतिष्ठिता । तत्र नाड्यः समुत्पनाः निर्यगृध्वेमधोमुखाः ॥ २० ॥ तमाभिचक्रमित्युक्तं कुक्टाण्डमिव स्थि-तम्। गान्धारी हस्तिजिह्ना च तस्माक्षेत्रह्वं गते ॥ २१ ॥ पूषा चा-रुम्बुया चैव ओन्नद्वयसुपागते । शूरा नाम महानाडी तस्माद्रमध्यमाश्रिता ॥ २२ ॥ विश्वोदरी तु या नाडी सा अुङ्केडकं चतुर्विधम् । सरस्वती तु या नाडी सा जिह्नान्तं प्रसर्पति ॥ २३ ॥ राकाह्मचा तु या नाडी पीत्वा

१ इसो यस्मात्. २ यरिमन्विकीयेत. ३ विशुक्राख्य. ४ श्रीमत्परवस्त्विः. ५. दादशान्तमाः,

च सिळिलं क्षणात् । श्चतमुत्पादवेद् ज्ञाणे श्रेष्माणं संचिनोति च ॥ २४ ॥ कण्डक्पोद्भवा नाडी शक्किन्याख्या स्वधोमुखी । अवसारं समादाय मूर्सि संचित्रते सदा ॥ २५ ॥ नामेरघोगतास्तिस्रो नाडयः स्युरघोमुखाः । मछं त्यजेत्कुहुनीडी मूत्रं मुद्धति वारुणी ॥ २६ ॥ चित्रास्या सीविनी बाडी ग्रुह्ममोचनकारणी । नाडीचक्रमिति श्रोक्तं निन्दुरूपमतः ॥ २७ ॥ स्थूलं सुहमं परं चेति त्रिविधं महाणो वपुः । स्थूलं ग्रुह्वात्मकं बिन्दुः सूक्ष्मं पञ्चाग्निरूपकम् ॥ २८॥ सोमात्मकः परः प्रोक्तः सदा साक्षी सदाच्युतः। पाताळानामधीभागे कालाग्निर्यः प्रतिष्ठितः ॥ २९ ॥ समुलाग्निः शरीरेऽग्निर्यस्मान्नादः प्रजायते । वडवाग्निः शरीरस्यो ग्रास्थिमध्ये प्रवर्तते ॥ ३० ॥ काष्ट्रपायाणयोर्वह्निर्द्धास्थिमध्ये प्रवर्तते । काष्ट्रपायणजो बह्निः पार्थिवो ग्रेहणीगतः॥ ३१ ॥ अन्तिनिक्षगतो विद्वेवें युतः स्वान्तरात्मकः। नभःम्यः सूर्यरूपोऽभ्रिनाभिमण्डलमाश्रितः ॥ ३२ ॥ विषं वर्षति सूर्योऽसौ स्रवत्यमृतम्बन्मुखः । तालुमूले स्थितश्चनदः सुधां वर्षत्यधोमुखः ॥ ३३ ॥ भूमध्यनिकयो बिन्दुः ग्रुद्धस्कटिकमंतिभः। सहाविष्णोश्च देवस्य तस्युद्धं रूपमुच्यते ॥ ३४ ॥ एतत्पञ्चाग्निरूपं यो भावयेद्धदिमान्धिया । तेन भुकं च पीतं च हुतमेव न संशयः॥ ३५॥ सुन्तसंसेवितं स्वप्नं सुजीर्णमिर्तमोज-नम् । शरीरश्चद्धिं कृत्वादी सुखमासनमास्थितः ॥ ३६ ॥ प्राणस्य शोधये-न्मार्ग रेचपुरककुम्भकः । गुद्माकुम्य यत्नेन मुख्यार्कि प्रपूजयेत् ॥ ३७ ॥ नाभी लिङ्गस्य मध्ये तु उड्यानास्यं च बन्धयेत्। सङ्कीय याति तेनैव शक्तितोड्यानपीठकम् ॥ ३८ ॥ कण्ठं संकोचये स्किचिद्रन्थो जालन्धरी झ-यस् । बन्धयेरखेचरीमुद्रां दृढचित्तः समाहितः ॥ ३९ ॥ कपालविवरे जिङ्का प्रविद्या विपरीतगा । अवोरन्तर्गता दृष्टिमुदा भवति खेचरी ॥ ४० ॥ खेच-र्या मुद्रित येन विवर छम्बिकोध्वेतः। न पीयूपं पनत्यप्री न च वायुः प्रधा-विति ॥ ४१ ॥ न क्षुघा न तृषा निद्रा नैवालस्यं प्रजायते । न घ मृत्युर्भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेवरीम् ॥ ४२ ॥ ततः पूर्वापरे ब्योम्नि द्वादः शान्तेऽच्युतारमके । उड्यानपीठे निर्द्धन्द्वे निरालम्बे निरञ्जने ॥ ४३ ॥ ततः पङ्कजमध्यस्थं चन्द्रमण्डलमध्यगम् । नारायणमनुध्यायेत्स्रवन्तमसृतं सद्दा ॥ ४४ ॥ भिद्यते हृद्यग्रन्थिदिछद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माण तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ ४५ ॥ अध सिद्धिं प्रवक्ष्यामि सुस्नोपायं सुरेश्वर । जितेन्द्रियाणां शान्तानां जितशासविचेतसाम् ॥ ४६ ॥ नादे मनोक्तयं ब्रह्म-न्दूरश्रवणकारणम् । बिन्दी मनोछयं कृत्वा दूरदर्शनमाध्रयात् ॥ ४७ ॥ कालात्मनि मनो लीनं त्रिकालज्ञानकारणम् । परकायमनोयोगः परकाय-

१ शुक्रमोचन. २ थेसिन्नादः, ३ यहणं गतः. ४...मिन भोजनम्.

अवेशकृत् ॥ ४८ ॥ असृतं चिन्तचेनसूर्भि अनुषाविचयान्तवे । प्रविद्यां धार-बेश्चित्तं पाताकगमनं भवेत् ॥ ४९ ॥ सिलेले घारयेश्चित्तं नाम्भसा परिभू-यते । अग्री संधारयेचित्तमग्रिना दृह्यते न सः ॥ ५० ॥ वायौ मनोख्यं कुर्यादाकाशगमनं भवेत् । आकाशे धारयेचित्तमणिमादिकमाशुयात् ॥ ५१॥ विराहरूपे मनो युअन्महिमानमवामुयात् । चतुर्धुखे मनो युअअगःसृष्टिकरो भवेत्॥५२॥ इन्द्ररूपिणमात्मानं भावयन्मर्यभोगवान् । विष्णुरूपे महायोगी पालचेद्खिलं जगत् ॥५३॥ रुद्रस्वे महायोगी संहरत्येव तेजसा । नारायणे मनो युआवारायणमयो भवेत्। वासुदेवे मनो युअन्सर्वसिद्धिमवाप्रुयात् ॥ ५४ ॥ यथा संकल्पवेद्योगी योगयुक्तो जितेन्द्रियः । तथा तत्तद्वामोति भाव एवात्र कारणम् ॥ ५५ ॥ गुरुर्वका गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवः सदाच्युतः । न गुरोरधिकः कश्चिश्चिपु लोकेषु विद्यते ॥ ५६ ॥ दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरम् । पूजवेत्परया भक्तया तस्य ज्ञानफर्ल भवेत् ॥ ५७ ॥ यथा गुरु-स्तर्थेत्रेशो यथैवेशस्तथा गुरुः । पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विध-तेऽनयोः ॥ ५८ ॥ नाद्वैतवादं कुर्वीत गुरुणा सह कुत्रचित् । भद्वेतं भावये-द्वत्तया गुरोदेवस्य चात्मनः ॥ ५९ ॥ योगेशिखां महागुद्धं यो जानाति महा-मतिः । न तस्य किंचिद्कातं त्रिपु लोकेपु विद्यते ॥ ६० ॥ न पुण्यपापे नास्वस्थो न दुः सं न पराजयः । न चास्ति पुनरावृत्तिरस्मिन्संसारमण्डले ॥ ६१ ॥ सिद्धौ चित्तं न कुर्वीत चञ्चलस्वेन चेतसः । तथा विज्ञानतस्त्रोऽसौ मुक्त एव न संवायः ॥ ६२ ॥ इत्युपनिषद् ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः॥ ५ ॥

उपासनाप्रकारं में ब्रुहि त्वं परमेश्वर । येन विज्ञातमात्रेण मुक्तो भवति संस्तेः ॥ १ ॥ उपासनाप्रकारं ते रहस्यं श्रुतिसारकम् । हिरण्यामे वस्त्रामि श्रुत्वा सम्यगुपासय ॥ १ ॥ सुपुद्धाये कुण्डलीन्ये सुधाये चन्द्रमण्डलात् । मनोन्मन्ये ममस्तुम्यं महाशक्तये चिद्रात्मने ॥ ३ ॥ शतं चैका च हृद्यस्य नाह्यसासां मूर्यानमभिनिःस्तेका । तयोर्थ्वमायश्रम्तत्वमेति विष्वहृन्या उपक्रमणे भवन्ति ॥ ४ ॥ एकोक्तरं नाह्यस्तं तासां मध्ये परा स्मृता । सुपुद्धा तु परे लीना विरक्ता ब्रह्मरूपिणी ॥ ५ ॥ हृडा तिष्ठति वामेन पिकृता वृक्षिणेन तु । तयोर्मध्ये परं स्थानं यसद्भेद् स वेद्वित् ॥ ६ ॥ प्राणान्संघा-स्थेत्तिस्यासाम्यन्तर्थारिणः । भूत्वा तत्रायत्राणः शनैरेव समम्यसेत् ॥७॥ गुद्ध पृष्ठभागेऽस्थिन्दीणादण्डः स देहमृत् । दीर्घास्थिदेहपर्यन्तं ब्रह्मना-डीति कण्यते ॥८॥ तस्वान्ते सुविरं सुक्षं ब्रह्मनाडीति सूरभिः । इडापिकृत्व-

१ मानयन्भोगवानभवेत् १ मनो युजन्. ३ वोयशीर्थ.

योर्मध्ये सुषुम्ना सुर्यरूपिणी ॥ ९ ॥ सर्वे प्रतिष्ठितं तस्मिन्सर्वगं विश्वतोसुसम् । तस्य मध्यराताः सूर्यसोमाप्रिपरमेश्वराः॥१०॥ भूतकोका दिशः क्षेत्राः समुद्राः पर्वताः शिकाः । द्वीपाश्च निकृता वेदाः शास्त्रविद्याकलाक्षराः ॥११॥ स्वरम-ब्रपुराणानि गुणाश्चेते च सर्वशः। बीजं बीजात्मकस्तेषां क्षेत्रज्ञः प्राणवासयः ॥१२॥ सुप्रभानतर्गतं विश्वं तस्मिन्सर्वे प्रतिष्ठितम् । नानानाडीप्रसवगं सर्वभू-तान्तरात्मति ॥१३॥ अर्थमूलमधःशाखं वायुमार्गेण सर्वगम् । द्विसप्ततिसह-स्त्राणि नाट्यः स्युर्वायुगोचराः ॥ १४ ॥ सर्वमार्गेण सुविरास्त्रियेद्धः सुविरा-रमताः । अध्यक्षोध्वं च कुण्डल्याः सर्वद्वारनिरोधनात् ॥ ६५ ॥ वायुना सह जीवी ध्वेज्ञानान्मोक्षमवाप्रयात् । ज्ञात्वा सुषुम्नां तहेरं कृत्वा पायुं च मध्य-गम् ॥१६ ॥ कृत्वा नु चेन्द्रवस्थाने ब्राणरन्धे निरोधयेत् । द्विसप्तांतसहस्राणि नाडीद्वाराणि प तरे ॥ १०॥ सुपुद्धा शास्त्रवी शक्तिः शेपास्त्रक्ये निर-र्थकाः । हुँहेखे परमानन्दे तालुमूले व्यवस्थिते ॥ १८ ॥ अत अर्थ्व निरोधे नु मध्यम मध्यमध्यमम्। उचारयेत्परां शक्ति ब्रह्मरन्ध्रनिवासिनीम्। यदि अमरसृष्टिः स्वारसंसारअमणं खजेत् ॥ १९ ॥ गमागमस्यं गमनादिश्चन्यं चिद्रपदीपं निमिरान्धनाशम् । पश्यामि तं सर्वजनान्तरस्यं नमामि हसं पर-मान्मरूपम् ॥ २० ॥ अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः । ध्व-ज्योतिज्योतिषोऽन्तर्गतं मनः । तन्मनो तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ २१ ॥ केचिद्वदन्ति चाधारं सुपुन्ना च सरस्वनी । आधाराजायते विश्वं विश्वं तत्रैव छीयते ॥ २२ ॥ तस्मात्सर्वप्रयक्षेत्र गुरुपाइं समाश्रयेत्। भाषारशक्तिः निद्रायां विश्वं भवति निद्रया ॥ २३ ॥ तस्यां शक्तिः प्रबोधेन ब्रेक्टोक्यं प्रतिबुध्यते । आधारं यो विजानाति तमसः परमधते ॥ २४ ॥ तस्य विज्ञानमात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ २५ ॥ आधारचक्रम-इसा विष्युत्रसमयभा । तदा मुक्तिनं संदेही यदि तुष्टः स्वयं गुरुः॥ २६॥ आधारचक्रमहसा पुण्यपापे निक्रन्तयेत् । आधारवातरोधेन लीयते गगना-न्तरे ॥ २७ ॥ आधारवातरोधेन शरीरं कम्पते यदा । आधारवातरोधेन योगी नृत्यति सर्वदा ॥ २८ भाधारवातरोधेन विश्वं तत्रेत इस्यते । सृष्टि-राधारमाधारमाधारे सर्वदेवताः । आधारे सर्ववेदाश्र तस्मादाधारमाश्रवेत ॥ २९ ॥ आधारे पश्चिमे भागे त्रिवेणीसङ्गमो भवेत् । तत्र स्नात्वा ध पीत्वा च नरः पापारप्रमुच्यते ॥ ३० ॥ आधारे पश्चिमं लिङ्गं कवाटं तत्र विद्यते । तस्योद्धाटनमात्रेण मुख्यते भवबन्धनात् ॥ ३१ ॥ आधारपश्चिमे भागे चन्द्र-सुर्यों स्थिरी यदि । तत्र बिद्धति विश्वेशो ध्याखा अद्यमयो सवेत् ॥ ३२ ॥ भाषारपश्चिमे भागे मूर्तिस्तिष्ठति संज्ञया। यह चकाणि च निर्भिद्य महार-

१ जीवोध्वंगामी मोश्व. २ बाय च. ३ इतेखि. ४ स्थिती सदा.

न्ध्राह्रहिर्गतम् ॥ ३३ ॥ वामदक्षे निरुन्धन्ति प्रविशन्ति सुषुन्नया । बहारन्त्रं त्रीविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ३४ ॥ सुषुम्नायां यदा इंसस्त्वध ऊर्ध्व प्रधावति । सुषुम्नायां यदा प्राणं भ्रामयेची निरन्तरम् ॥ ३५ ॥ सुषुम्नायां यदा प्राणः स्थिरो भवति धीमताम् । सुपुन्नायां प्रवेशेन चन्द्रसूर्यौ छयं गती ॥ ३६ ॥ तदा समरसं भावं यो जानाति स योगवित् । सुबुन्नायां बदा यस्य भ्रियते मनमो रयः ॥ ३७ ॥ सुपुन्नायां यदा योगी क्षणकमपि तिष्ठति । सुपुन्नायां यदा योगी क्षणार्थमापे तिष्ठति ॥ ३८ ॥ सुपुन्नायां यदा योगी सुलक्षो खबणाम्बनत् । सुपन्नायां यदा योगी लीयते श्रीरनीरवत ॥ ३९ ॥ भिद्यते च तदा प्रनिथिश्छिदान्ते सर्वसंशयाः । श्रीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ४० ॥ गद्वायां सागरे चात्वा नत्वा च मणिकणि-काम । मध्यनाडीविचारस्य कलां नाईन्ति पोडशीम् ॥ ४१ ॥ श्रीशैलदर्श-नान्मक्तिर्वाराणस्यां मृतस्य च । केदारोदकपानेन मध्यनाडीप्रदर्शनात् ॥४२॥ अश्वमेश्वसहस्राणि वाजपेयशतानि च । सप्ताध्यानयोगस्य कलां नाहीनत षोडशीम् ॥ ४३ ॥ स्पुन्नायां सद्यागोष्टीं यः कश्चिकुरुने नरः। स मुक्तः सर्वपापेभ्यो निश्रेयसमवाग्रुयात् ॥ ४४ ॥ सुपुन्नीय परं तीर्थ सुपुन्नीय परो जपः । सपुद्धेत परं ध्यानं सपुद्धेत परा गतिः ॥ ४५ ॥ अनेकयज्ञदानाति व्यतानि नियमास्त्रथा। सुपन्नान्यानलेशस्य कलां नाईन्ति पोडशीम् ॥ ४६॥ बबारन्ध्रे महास्थाने वर्तने सततं शिवा । चिच्छक्तिः परमादेवी मध्यमे सुप्र-तिष्ठिता ॥ ४७ ॥ मायाशनिः र्लंखाटामभागे व्योमाम्बुजे तथा । नाटकपा पश क्रिक्लिट्य तु मध्यमे ॥ ४८ ॥ भागे विन्द्रमयी शक्तिर्छ्छादस्यापरां-इकि । बिन्द्रमध्ये च जीवाध्मा सुक्ष्मरूपेण वर्तते ॥ ४९ ॥ हृद्ये स्थूल-रूपेण मध्यमेन तु मध्यमे ॥ ५० ॥ प्राणापानवशो जीवो द्वाधश्चोध्य च धावति। वामदक्षिणमार्गेण चन्नळत्वाच इत्यते॥ ५१॥ आक्षिमी अज-दण्डेन यथोश्वर्धात कःदुकः। प्राणापानसमाक्षिप्तस्तथा जीवो न विश्रमेत ॥ ५२ ॥ अपानः कर्षात प्राणं प्राणोऽपानं च कर्पति । हकारेण बहियोति सकारेण विशेखनः ॥ ५३ ॥ इंसइंसेल्पमं मन्नं जीवो जपति सर्वदा । तहि-द्वानक्षरं नित्यं यो जानाति स योगवित् ॥ ५४ ॥ कैन्द्रोध्वें कुण्डली शक्तिर्मु-कि रूपा हि योगिनाम् । यन्धनाय च मुहानां यस्तां वेत्ति स योगवित् ॥ ५५ ॥ भूर्भेव स्वरिमं लोकाश्वन्दसूर्योऽग्निदेवताः । यासु मात्रासु तिष्टन्ति तरपरं ज्योतिरोमिति ॥ ५६ ॥ त्रयः कालाख्यो देवाख्यो लोकाख्यः स्वराः। श्रुयो वेदाः स्थिता यत्र तत्त्वरं ज्योतिरोमिति ॥ ५७ ॥ चित्ते चलति संसारो निश्रष्टं मोक्ष उच्यते। तसाचित्तं स्थिरीकुर्यात्पञ्चया परर्था विश्वे ॥५८॥ चित्तं

र प्रविदयन्ति ते. २ तनुमध्ये च मध्यमा. ३ कण्ठोध्वे. ४ परे.

कारणमर्थानां तस्मिन्सति जगन्नयम्। तस्मिन्श्रीणे जगत्श्रीणं तश्चिकित्स्यं प्रयक्षतः ॥ ५९ ॥ मनोहं गगनाकारं मनोहं सर्वतो मुखम् । मनोहं सर्व-मारमा च न मनः केवलः परः ॥ ६० ॥ मनः कर्माणि जायन्ते मनौ लिप्यति पातकैः । मनश्रेद्रनमनीभूयात्र पुण्यं न च पातकम् ॥ ६१ ॥ मनसा मन आलोक्य वृत्तिश्चन्यं यदा भवेत् । ततः परं परवदा इत्यते च सुद्र्लभम् ॥ ६२ ॥ मनसा मन आलोक्य मुक्तो भवति योगवित् । मनसा मन आलोक्य उन्मन्यन्तं सदा सरेत् ॥ ६३ ॥ मनसा मन आलोक्य योगनिष्ठः सदा भवेत्। मनमा मन आलोक्य दश्यन्ते प्रत्यया दश ॥ ६४॥ यदा प्रत्यया इड्यन्ते तदा योगीश्वरो भवेत् ॥ ६५ ॥ बिन्दुनादकलाज्योतीरवीन्दु-ध्रवतारकम् । ज्ञान्तं च तदनीतं च परंबद्ध तदुच्यते ॥ ६६ ॥ इसस्युखसित प्रीत्या कीडते मोदने तदा। तनोनि जीवनं बुखा बिभेति सर्वतोभयात् ॥६७॥ रोध्यते बुध्यते शोके मुद्धाने न च संपदा । कम्पने शत्रुकार्येषु कामेन रमते हसन् ॥६८॥ स्मृत्वा कामरतं चित्तं विजानीयारकलेवरे । यत्र देशे वसेद्वायु-श्चित्तं तद्वसति ध्रुवम् ॥६९॥ मनश्रन्दो रविर्वायुर्दष्टिरग्निरुदाहृतः। विन्दुनाद्-कला ब्रह्मन् विष्णुब्रह्मेशदेवताः ॥८०॥ सदा नादानुसन्धानात्मंक्षीणा वासनाः भवेत । निरञ्जन विलियेत मरुन्मनसि पद्मज ॥ ७१ ॥ यो वै नादः स वै बिन्दुसाई चित्तं प्रकीर्तितम् । नादो बिन्दुश्च चित्तं च बिमिरैक्यं प्रैसाद्वेत् ॥७२॥ मन एव हि बिन्दुश्च उत्पत्तिस्थितिकारणम् । मनसोत्पद्यते बिन्दु-र्यथा क्षीरं घृतात्मकम् ॥ ७३ ॥ पर चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशे सुलमण्ड-लम्। प्रविशेद्वायुमाकृष्य तथेवोध्वं नियोजयेत् ॥ ७४ ॥ वायु बिन्दुं तथा चकं चित्तं चैव समभ्यसेत्। समाधिमेकेन समममृतं यान्ति योगिनः ॥७५॥ यथाप्रिर्वाहमध्यस्यो नोत्तिष्टेन्मथनं विना । विना चाम्यासयोगेन ज्ञानदीप-स्तथा नहि ॥ ७६ ॥ घटमध्ये यथा दीपो बाह्ये नेव प्रकाशने । मिन्ने तस्मिन् घटे चैव दीपज्वाला च भासते ॥ ७७ ॥ स्वकायं घटामिन्युक्तं यथा जीवो हि तरपदम् । गुरुवाक्यसैमामिको ब्रह्मज्ञानं प्रकाशते ॥ ७८ ॥ कर्णधारं गुरुं प्राप्य तहाक्यं अवबहुदम् । अभ्यासवासनाशक्तया तरन्ति भवसागरम् ॥ ७९ ॥ इत्युपनिषत् । इति योगशिखोपनिषदि पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॐ सह नाववस्विति शान्तिः ॥ ॐ सत्सत् ॥

इति योगशिखोपनियत्समाप्ता ॥

१ हय याति. २ प्रसाधयेत्, ३ ममामाते.

## तुरीयातीतोपनिषत् ॥ ६७ ॥

ॐ तुरीयातीतोपनिषद्वेषं यत्परमाश्चरम् । तत्तुर्यातीतत्विनमात्रं स्वमात्रं चिन्तयेऽन्वहम् ॥ १ ॥ तुरीयातीतसंन्यासपरिवाजाश्चमात्विका । अव्यक्तेकाश्चरं पूर्णा सूर्यास्यप्यात्मकुण्डिका ॥ २ ॥ हरिः ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ।

अध तुरीयानीतावधूतानां कोऽयं मार्गस्तेषां का स्थितिरिति पितामहो भगवन्तं पितरमादिनारायणं परिसमेत्योवाच । तमाह भगवानारायणो योऽयमवधूतमार्गस्थो लोके दुर्लभतरो नतु बाहुल्यो यद्येको भवति स एव नित्यपुतः स एव वैराग्यमूर्तिः स एव ज्ञानाकारः स एव वेदपुरुप इति ज्ञानिनो सन्यन्ते । सहापुरुपो यस्तवित्तं मध्येवार्वातष्टते । अहं च तस्मिने-वावस्थितः सोऽयमार्दं। तावस्क्रमेण कुटीचको बहुदक्तवं प्राप्य बहुदको हंस-स्वमवलस्य हसः परमहंसी भूवा स्वरूपानुसंधानेन सर्वप्रपत्र विदित्वा दण्डकमण्डलुकटिसूत्रकीपीनाच्छादनं स्वविष्युक्तित्रादिकं सर्वमप्सु संन्यस्य दिसम्बरो भूत्वा विवर्णजीणेवस्कलाजिनपरिश्रहमधि संत्यन्य तद्ध्वंममञ्जन दाचरन्क्षीराभ्यक्षक्षानीर्ध्वपुण्डादिकं बिहाय लाकिकवैदिकमप्यपसंहत्य सर्वत्र पुण्यापुण्यवर्जितो ज्ञानाज्ञानमपि विहाय शीतोष्णसुखदुःखमानावमानं निर्जित्य वासनाम्रयपूर्वकं निन्दानिन्दागर्वमासरदम्भद्रपद्वेपकामकोधलोभमो-इहपीमपीस्यारमसंरक्षणादिकं दरध्वा स्ववपुः कुणपाकारमिव पश्यक्षयक्षेत्रा-नियमेन लाभाकाभी समी कृत्वा गोवृत्या प्राणसंधारणं कुर्वन्यत्प्रासं तेनेव निर्लोलुपः सर्वविद्यापाण्डित्यप्रपर्ध भस्तीकृत्य स्वरूपं गोपयित्वा ज्येष्टाज्येष्ट-रवानपकापकः सर्वेरकृष्टस्वसर्वात्मकस्वाद्वैतं कल्पियस्वा मत्तो व्यतिरिक्तः कश्चित्रान्योऽस्तीति देवगुद्धादिर्धेनमात्मन्युपसंहत्य दुःखेन नोहिन्न. सुस्रेन नानुमोदको रागे नि.स्पृष्टः सर्वत्र श्रुभाशुभयोरनभिस्नेहः सर्वेन्द्रियोपैरमः स्वपूर्वापन्नाश्रमाचारविद्याधर्मप्राभवमन नुसारन्त्यक्तवर्णाश्रमाचारः सर्वदा दिवानसःसमःवेनास्वमः सर्वदा संचारशीलो देहमात्रावशिष्टो अष्ठस्थलकम-ण्डलुः सर्वदानुनमत्तो बाल्डोन्मत्तविशाचवदेकाकी संवरक्रसंभाषणपरः स्वरू-पध्यानेन निरालम्बमवङम्बय खालानिष्टानुकुलेन सर्वे विस्पृत्य तुरीयातीता-

१ इमामेवाबधूतोपनिवरवेन व्याहरन्ति. २ वैराग्यमुक्तिः. ३ निर्भिवः ४ निन्दाः वर्गः ५ गुझादीन्थनमाः ६ परमश्च पूर्वाः

वर्षूतवेषेणाद्वैतनिष्ठापरः प्रणवास्मकत्वेन देहत्वागं करोति यः सोऽवधूतः स इतकृत्वो भवनीत्युपनिषन् ॥ ॐ तस्तत् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥ ॥ इति तुरीयानीतोपनिषत्समासा ॥

## संन्यासोपनिषत्॥ ६८॥

संन्यासोपनिपद्वेद्यं संन्यासिपटकाश्रयम् । सत्तासामान्यविभवं स्वमात्रमिति भावये ॥ १ ॥ ॐ भाष्यायन्तिति ज्ञान्तिः ॥

हरि: ॐ अधातः संन्यासोपनिपदं व्याख्यासामो योऽनुक्रमेण संन्यस्यनि स संन्यन्तो भवति । कोऽयं मंन्यास उच्यते कथं मंन्यस्तो भवति । य आह्मानं कियासिर्वसं करोति मातरं पितरं भार्यौ प्रकारबन्धनन्मोदयित्वा ये चास्यध्विजसारमयोश्व पूर्ववर्धपाणित्वा वश्वानरेष्टि निर्वपेशसर्वस्य दशासज्जन मानस्य गा ऋत्विजः सर्वैः पात्रैः समारोप्य यदाहृवनीये गाईपत्ये वान्वाहा-र्यपचने सभ्यावसध्योश्च प्राणापानव्यानोदानसमानान्सर्वान्सर्वेषु समारोप-येत् । सशिखान्केशान्विस्ज्य यज्ञोपवीत छित्वा पुत्रं द्यू । स्वं यज्ञस्त्वं सर्व-मित्यनुमन्नयेतः । यद्यपुत्री भवत्यारमानमेथेमं ध्यात्वाऽनवेक्षमाणः प्राचीमु-दीचीं वा दिशं प्रवतेच । त्रिपुं वर्णेषु भिक्षाचर्य चरेत् । पाणिपाचेणास्वनं क्यात् । औपधवदशनमाचरेत् । आपभवदशनं प्राभीपात् । यथालाभमभी-बात्प्राणसंधारणार्थं यथा मेदोवृद्धिन जायते । कृशो भूत्वा प्राप्त एकरान्नं नगरे पञ्चरात्रं चतुरो मासान्वार्षिकान्यामे वा नगरे वापि वसेन्। पक्षा वै मासो इति हूँ। मासी वा वसेत्। विशीर्णवस्त्रं वल्कलं वा प्रतिगृक्षीयाना-न्याग्रातिगृद्धीयाचयशक्तो भवति हेशसस्य स्थे तप इति। यो वा एवं क्रमेण संन्यस्पति यो वा एवं पश्यति किमस्य यज्ञोपवीतं कास्य शिखा कथं बास्यो-परपर्शनमिति । तं होवाचेदमेवास्य तच्छोपवीतं यदाःमध्यानं विधा शिखा नीरैं: सर्वत्रावस्थितः कार्य निर्वर्तयमदरपात्रेण जलतीर निकेतनम् । व्यावा-दिनो वदनयस्तमित आदित्वे कथं वास्योपस्पर्शनमिति । तान्होवाच यथाइति तथा रात्री नास्य नकं न दिवा तद्य्येतद्दिणोक्तम् । संकृदिवा हैवासी भवति य प्वंबिद्वानेतेनात्मानं संघत्ते ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

ॐ चःवारिंशरसंस्कारसंपन्नः सर्वतो विरक्तश्चित्तशुद्धिमेत्याशास्येव्याई-कारं दरधा साधनचतुष्टयसंपन्न एव संन्यस्तुमर्हति । संन्यासे निश्चयं कृत्वाः

१ पूर्वनदृत्वा. २ चर्तुर्पु. ३ विवात्सा शिखा. ४ निर्वेरः. ५ सकृषिना.

पुनर्न च करोति यः । स कुर्वारकृष्क्रमात्रं तु पुनः संन्यस्तुमहेति ॥ १ ॥ सैन्यासं पातवेशस्तु पतितं न्यासयेतु यः । संन्यासविव्यकर्ता च त्रीनेतान्य-तिलान्विद्वः ॥ २ ॥ इति ॥ अथ पण्डः पतिलोऽङ्गविकसः स्रेणो विधिरोऽ-भंको मुकः पाषण्डश्रकी लिली कुष्टी वैसानसहरद्विजी सृतकाध्यापकाः शिपिबिष्टोऽनिधको नास्तिको वैराग्यवन्तोऽप्येते न संन्यासार्हाः । संन्यासा यद्यपि महावाक्योपदेशे नाविकारिणः ॥ आरूदपतितापत्यं कनली श्याव-दन्तकः । शीर्वस्तथाङ्गविकलो नैव संन्यस्तुमईति ॥ ३ ॥ मंप्रत्यवसितानां च महापातकिनां तथा । बात्यानामसिशन्तानां मंन्यासं नैव कारयेत् ॥ ४ ॥ व्रतयज्ञतपोदानहोमस्वाध्यायवर्जितम् । सत्यशीचपरिश्रष्टं संन्यासं ेनेव का-रखेत् ॥ ५ ॥ एते नाईन्ति मंन्यासमात्ररेण विना क्रमम् । ॐ भूः स्वाहेति क्षिखाम्रायाद्या यज्ञोपवीतं बाँहर्ने निवसेत्। यशो बलं ज्ञानं वैराग्यं मेधां प्रयच्छेति यज्ञोपवीतं छिस्वा ॐ भुः म्बाहेत्यप्त् वस्तं कटिस्त्रं च विस्ज्य सं-म्बस्तं मयेति त्रिवारमिमञ्जयेत्। मंन्यामिनं द्वित्रं दृष्टा स्थानाञ्चलति भास्क-रः । एव मे मण्डलं भिरवा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ६ ॥ पष्टि कुलान्यतीतानि पष्टिमागामिकानि च । कुछान्युद्धरते प्राजः संन्यस्तमिति यो बदेन् ॥७॥ ये च संतानजा दोषा ये दोषा देहमंभवा । प्रेपाधिर्निर्दहेस्सर्वास्त्रपाधिरिव काञ्च-नम् ॥ ८ ॥ सम्बा मा गोपायेति दण्डं परिग्रहेत् । दण्डं तु वैणवं सौस्य सन्वर्च समपर्वकम् । पुण्यस्थलसमुत्पन्नं नानाकलमपशोधितम् ॥ ९ ॥ अद्यथमहतं कीटै: पर्वप्रनिथविराजितम् । नामाद्मं शिरस्तुस्यं अवीर्वा विश्वयाद्यति: ॥ १० ॥ दण्डात्मनोस्तु संयोगः सर्वथा तु विधीयते । न दण्डेन विमा गच्छेदिपुक्षेपत्रयं बुधः ॥ ११ ॥ जगजीवन जीवनाधारभूतं माते मामन्नयस्व सर्वसीम्येति कमण्डलुं परिगृद्ध योगपट्टाभिषिको भूत्वा यथासुखं विहरेत्॥ स्रज धर्ममधर्म च उमे सत्यानृते त्यज्ञ । उमे सत्यानृते त्यक्ता येन त्यजिस तरयज्ञ ॥ १२ ॥ वैशायसंन्यासी ज्ञानसंन्यामी ज्ञानवैशायसंन्यासी कर्मसं-न्यासीति चातुर्विध्यमुपागतः । तद्यथेति द्रष्टानुश्रविकविषयवैतृष्यमेख प्राक्षण्यकर्मविशेषारसंन्यस्तः स वैराग्यसंन्यासी । शास्त्रज्ञानात्पापपुण्यलोका-नुभवश्रवणात्त्रपञ्चोपरतो देहवासनां शास्त्रवासनां लोकवासनां त्यश्रवा बमनाक्रमिव प्रवृत्ति सर्वे हेर्य मध्वा साधनचतुष्ट्यसंपद्धो यः संन्यन्यति स एव ज्ञानसंन्यासी । क्रमेण सर्वमस्य सर्वमनुभूय ज्ञानवेरात्यास्या स्वरू पात्रसभानेन देहमात्रावशिष्टः संन्यस्य जातरूपधरो भवति स ज्ञानवराग्य-संन्यासी । ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भूत्वा वानप्रस्थाश्रममेत्व वैराग्याभावेऽ-

१ क्षयी तथा. २ सर्वदा सोम्येनि.

प्याश्रमक्रमानुसारेण यः संन्यस्पति स कर्मसंन्यासी । स संज्यासः पित्रुची भवति इटीचक्रबहद्कदंसपरमहंसतुरीयातीतावधृताश्चेति । कुटीचकः शिखा-यज्ञोपचीनी दण्डकमण्डलघरः कौपीनशाटीकन्थाधरः पितमातगूर्वाराधनपरः पिठरखनित्रशिक्यादिमात्रसाधनपर एकत्राबादनपरः श्रेतोध्वयुण्ड्धारी त्रि-दण्डः । बहुद्कः शिखादिकन्थाधरिखपुण्ड्धारी कुटीचकवःसर्वसमी मधुक-रवृत्त्याष्टकवलाशी । इंसी जटाधारी त्रिपुण्डोध्वेपुण्ड्धारी असंक्रुप्तमाधूकरा-बाबी कापीनखण्डतुण्डधारी । परमहंसः शिखायज्ञोपत्रीतरहितः पञ्चगृहेषु करपात्री एककापीनधारी शाटीमेकामेकं वैणवं दण्डमेकशाटीधरो वा अस्रो-दुलनपरः सर्वत्यागी तुरीयानीतो गोमुखबूत्या फळाहारी अबाहारी चेहूह-त्रये देहमात्रावद्याष्ट्री विगम्बरः कुणप्यच्छरीरवृत्तिकः। अवधृतस्विनयमः पतिनाभिशस्तवर्जनपूर्वकं सर्ववर्णेष्वजगरवृत्त्वाहारपरः स्वरूपानुसंधानपरः। जगसावदिदं नाहं सबुक्षत्रगपर्वतम् । यद्वाद्धं जडमत्यन्तं तात्यां कथमहं बि-् भः ॥ १३ ॥ कालेनाल्पेन विलयी देहो नाहमचेतनः । जडया कर्णशष्कस्या करुपमानक्षणस्थया ॥ १४ ॥ शुन्याकृतिः शुन्यभवः शब्दो नाहमचेतनः । स्वचा अण्विनाहिन्या प्राप्त्रोऽप्राप्त्रोऽयमन्यथा॥ १५ ॥ चित्रमाहोपल-वधारमा स्पर्शी नाहमचेतनः । लब्धारमा जिह्नया नैच्छो लोलया लोजसत्तर या ॥ १६ ॥ स्वरूपस्यन्द्रो द्वस्यनिष्ठो रस्यो नाहमचेतनः । दृश्यदर्शनयोर्लीनं क्षयिक्षणविनाशिनोः ॥ ३७ ॥ केवले द्रष्टरि क्षीणं रूपं नाहमचेतनम् । ना-सया गन्धजड्या क्षयिण्या परिकल्पितः ॥ १८ ॥ पेल्यो नियताकारो गन्धो नाहमचेतनः । निर्ममोऽमननः शान्तो गतपञ्चेन्द्रियभ्रमः ॥ १९ ॥ शहचे-तन एवाहं कळाकळनवर्जितः। चैत्यवर्जितचिन्मात्रमहमेपोऽवभासकः ॥२०॥ सबाह्याभ्यन्तरव्यापी निष्कलोऽहं निरञ्जनः । निर्विकरुपचिदाभास एक आ-स्मास्मि सर्वेगः ॥ २१ ॥ मयंव चेतनेने मे सर्वे घटपटाद्यः । सूर्यान्ता अवभास्यन्ते दीपेनेवात्मतेजसा ॥ २२ ॥ मयंवेताः स्फुरन्तीह विचित्रेन्द्रिय-वृत्तयः । तेजसान्तःप्रकाहोन वथाग्निकणपञ्जयः ॥ २३ ॥ अनन्तानन्दसंभी-गा परोपशमशालिनी । शुद्धेयं चिन्मयी दृष्टिर्जयस्यविलदृष्टिषु ॥ २४ ॥ सर्वभावान्तरस्थाय चैत्यमुक्तचिदारमने । प्रत्यकैतन्यरूपाय महामेव नमी नमः ॥ २५ ॥ विचित्राः शक्तयः खच्छाः समा या निर्विकारया । चिता कियन्ते समया कलाककनमुक्तया ॥ २६ कालत्रयमुपेक्षिण्या हीनायाधै-ष्ट्राबन्धनः । चितश्रेत्यसुपेक्षित्र्याः समतैवावशिष्यते ॥ २७ ॥ सा हि वाचा-मगम्यत्वादसत्तामिव शाश्वतीम् । नैरात्मसिद्धारमदशासुपवातैव शिष्यतै

१ मन्दी लोख्या, २ सिद्धान्तदशा.

॥ २८ ॥ ईहानीहामवैरन्तर्या चिदाबलिता मछैः। सा चित्रोत्पादितं शका पाशबद्धेव पक्षिणी ॥ २९ ॥ इच्छाद्वेपसमुख्येन द्वन्द्वमोहेन जन्तवः । धरा-विवरमञ्जानां कीटानां समतां गताः ॥ ३० ॥ आत्मनेऽस्तु नमो मञ्जमवि व्छिमचिदारमने । परामृष्टोऽसि कन्दोऽसि श्रोदितोऽस्म्यचिरादहम् । उ-बृतोऽसि विकल्पेम्यो योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते ॥ ३१ ॥ तम्यं महा-मनन्ताय महां तुम्यं चिदात्मने । नमस्तुम्यं परेशाय नमी महां शिवाय च ॥ ३२ ॥ तिष्टक्रपि हि नासीनो गच्छक्रपि न गच्छति । शान्तोऽपि व्यवहा-रस्थः कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ३३ ॥ सुरूमश्चायमत्यन्तं सुन्नेयश्चासवन्युवत् । शरीरपश्चरहरे सर्वेपामेव पट्रपदः ॥ ३४ ॥ न मे भोगस्थिती बाल्छा न मे भोगविमर्जने । यदायाति तदायातु यखयाति प्रयातु तत् ॥ ३५ ॥ मनसा मनिस च्छिन्न निरहंकारना गते। मादेन गलिते आवे स्वस्थितिष्ठामि केवलः ॥ ३६ ॥ निर्भावं निरहंकारं निर्मनस्कमनीहितम् । केवलास्पन्दशुद्धारमन्येव तिष्ठति में रिपुः ॥ ३० ॥ तृष्णाराजुगणं क्रिया मच्छरीरकप झरात् । न जाने क गतोष्ट्रीय निरहंकारपक्षिणी ॥ ३८ ॥ यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियंख न लिप्यने । यः समः सर्वभूतेषु जीवितं तन्य शोभने ॥ ३९॥ योऽन्तः-शीतलया बुद्धा रागद्वेपविमुक्तया । साक्षिवणस्यतीदं हि जीवितं तस्य शोभने ॥ ४० ॥ येन सम्यक्परिज्ञाय हैयोपादेयमुद्भतः । चित्तस्यान्तेऽपि-तं चित्त जीवितं तस्य शोभते ॥ ४१ ॥ ग्राह्मग्राहकसंबन्धे क्षीण शान्तिरुदे-व्यलम् । स्थितिमभ्यागता वान्तिमीक्षनामाभिशीयते ॥४२॥अप्रवीजीपमा भू-यो जनमाङ्करविजिता । हृदि जीवद्विमुक्तानां शुद्धा भवति वासना ॥ ४३ ॥ पावनी परमोदारा शुद्धमस्वानुपानिनी । आत्मध्यानमयी नित्या सर्पाप्तस्थेव तिष्ठति ॥ ४४ ॥ चेतनं चित्तरिकं हि प्रत्यकेतनमुख्यते । निर्मनस्कस्त्रभाव-खान तत्र कलनामलम् ॥ ४५ ॥ सा सत्यता सा शिवता सावस्था पारमा-िमकी । सर्वज्ञता सा संतृतिर्नतु यत्र मनः क्षतम् ॥ ४६ ॥ प्रलपन्वसृज-न्गृह्मजुन्मिपश्चिमिषञ्चपि । निरस्तमननानन्दः संविन्साञ्चपरोऽस्स्यहम् ॥ ४०॥ मलं संवेद्यसन्यज्य मनो निर्मळयन्परम्। आशापाशानलं छित्वा संविन्मान्नपरोऽ-स्यहम् ॥४८॥ अञ्चभाश्मसंकरुपः संशान्तोऽस्मि निरासयः। नष्टेष्टानिष्टकलनः संविन्मात्रपरोऽस्म्यहम् ॥४९॥ आत्मतापरते त्यक्त्वा निर्विभागो जगत्स्थिता । वज्रसम्भवदात्मानमवलम्ब्य स्थिरोऽस्म्यहम् ॥ ५० ॥ निर्मकायां शायां खसंबित्ती स्थितोऽसम्यहम् । ईहितानीहितैर्भुको हेयोपादेयवर्जितः ॥ ५१ ॥ कदान्तस्तोषमेष्यामि स्वयकाशपदे स्थितः। कदोपशान्तमननो घर-णीवरकन्दरे ॥ ५२ ॥ समेष्यामि ज्ञिकासाम्यं निर्विकल्यसमाविता निरंश-

ध्यामविश्वान्तिमुक्स्य मम मस्तके ॥ ५३ ॥ कदा तीर्णं करिष्यन्ति कुकायं समप्रत्रिकाः । संकरपपादपं तृष्णास्त्रं स्थिताः अवमासाद्य विहरामि यथासुलम् । पदं तदनु यातोऽस्मि केवलोऽस्मि जया-म्यहम् ॥ ५५ ॥ निर्वाणोऽसि निरीहोऽसि निरंशोऽसि निरीप्सितः। खच्छतोजितता सत्ता हचता सत्यता ज्ञता ॥५६॥ आनेन्द्रितोपशमता सदा प्रमुदितोदिता । पूर्णतोदारता सत्या कान्तिसत्ता सदैकता ॥ ५७ ॥ इत्येवं चिन्तयन्भिक्षः खरूपस्थितिमञ्जसा । निर्विकल्पखरूज्ञो निर्विकल्पो बभव ह ॥ ५८ ॥ आतुरो जीवति चेक्कमसंन्यासः कर्तव्यः । न श्रद्धापिततो-दक्या संभाषणम् । न यतेर्देवपूजनोत्सवदर्शनम् । तस्मान्न संन्यासिन एप , होकः । आतुरकृटीचकयोर्भूलोकसुवलीको । बहुद्कस्य स्वर्गलोकः । हंसस्य तपोलोकः । परमहंपस्य सत्यलोकः । तुरीयातीतावधृतयोः स्वात्मन्येव कैवस्यं स्वरूपानुसंधानेन अमरकीटन्यायवत् । स्वरूपानुसंधानव्यतिरिकाः न्यशास्त्राभ्यास उष्ट्रकुद्धपभारवद्यर्थः । न योगशास्त्रप्रवृत्तिः । न सांख्यशा-स्राभ्यासः । न मन्त्रतंत्रस्यापारः । नेतरशास्त्रप्रवृत्तिर्यतरन्ति । अन्ति चेच्छवा-लंकार्वत्कर्माचारविद्यादुरः । न परिज्ञाण्नामसंकीर्तनपरी यद्यकर्म करोति तत्तरफलमनुभवनि । प्रण्डतेलफेनवस्तर्व परिस्ततेन् । न देवताप्रसादमहरू णम् । न बाह्यदेवाभ्यर्चनं कुर्यात् । म्बच्यतिरिक्तं सर्वे त्यस्त्वा मधुकरवस्यान हारमाहरन्क् शीभूत्वा मेदोवृद्धिमकुर्वन्विहरेत् । माधूकरेण करपात्रणास्यपा-त्रेण वा काल नयेत्। आत्ममंमितमाहारमाहरेदाश्मवान्यतिः। आहारस्य च भागी द्वा तृतीयमुद्रकस्य च । वायोः संचरणार्थाय चतुर्थमवद्दोपयेत् ॥ ५९॥ भैक्षेण वर्तयेक्तित्वं नैकालाशी भनेकचित्। निरीक्षन्ते स्वनुद्विशास्तद्गृहं यलनी वजेन् ॥६०॥ पञ्चमसगृहाणां नु मिक्षामिच्छे कियावताम् । गोदोहमात्रमाकाः ह्वे किन्कान्तो न पुनर्वजेन् ॥६३॥ नकादृरश्चोपवास उपवासाद्याचितः। अया-चिताद्वरं मेश्रं तस्मारमेश्रेण वर्धयेत् ॥ ६२ ॥ नैव सव्यापसध्येनं भिक्षाकाले विशेद्धहान्। नानिकामेद्रहं मोहाचत्र दोषो न विचते ॥ ६३ ॥ श्रोत्रियासं न भिल्लेत श्रदाभक्तिवहिष्कृतम् । बात्यस्यापि गृहे भिल्लेच्छ्रदाभक्तिपुरस्कृते ॥ ६४ ॥ माधूकरमसंक्रुसं प्राक्पणीतमयाचितम् । तात्काळिकं चोपपन्नं भेक्षं पञ्चविधं स्मृतम् ॥ ६५ ॥ मनःसंकल्परहितांस्नीन्गृहान्पञ्च सप्त वा । मधुम-क्षिकवरकृत्वा माधूक्रामिति स्पृतम् ॥ ६६ ॥ प्रातःकाले च पूर्वेद्युर्यक्रकैः प्रार्थितं सुद्दः। तद्रीक्षं प्राक्प्रणीतं स्थान्थितिं कुर्यात्तथापि वा॥ ६७॥ मिक्षाटनसमुधीमाधेन केन निमन्नितम् । अयाचितं तु तद्रैक्षं भोकव्यं च मुमुक्षुमिः ॥ ६८ ॥ उपस्थानेन यत्रोक्तं मिक्षार्यं ब्राह्मणेन तत् । तारकालि-

१ तर्ण. २ अनादिती.

कमिति रुपातं भोकाव्यं यतिभिस्तदा ॥ ६९ ॥ सिद्धमनं बदानीतं बाह्मणेन सरं प्रांत । उपपन्नसिति प्राह्मुंनयो मोक्षकाङ्गिणः ॥ ७० ॥ चरेन्माधूकरं मेश्रं यतिम्लेच्छक्कादपि । एकामं नतु भुन्नीत बृहस्पतिसमादपि । याचि-तायाचिताभ्यां च भिक्षाभ्यां कल्पयेग्स्थितिस् ॥ ७६ ॥ न वायुः स्पर्शदोषेण नामिन्हनकर्मणा । नापो मुत्रपुरीपाभ्यां नामदोषेण सस्करी ॥ ७२ ॥ विभमे सम्मुसले व्यक्तारे भुक्तवज्ञते । कालेऽपराह्ये भूयिष्ठे भिक्षाचरणमा-चरेत् ॥७३॥ अभिशमं च पतितं पाषण्डं देवपूजकम् । वर्जयिता चरेर्द्वैक्षं सर्ववर्णेषु चापति ॥७४॥ वृतं सम्त्रसदशं मधु खारसुरया समम् । तेलं स्कर-मुत्रं स्यात्सुपं रुश्वनमंभितम्॥ अपामाचापुरादि गोमांसं क्षीरं मुत्रसमं अवेत् । तस्माग्मर्त्रप्रयक्षेन पृतादीन्व जेयेचितिः । पृतसूपादिसंयुक्तमञ्च नाचारकदाचन ॥ ७६ ॥ पात्रसम्य अवेन्पाणिस्तेन नित्यं स्थिति नयेत । पाणिपात्रश्चरस्योगी नामक्रफ्रेश्रमाचरेत् ॥ ७० ॥ आस्येन तु यदाहारं गोवन्स्गयते सुनिः। तदा समः स्थाप्तर्वेषु सोऽमृत्राय करुपते ॥ ७८ ॥ आज्यं क्षिशीम् त्यजेदेक-श्रामं पळलमिव गन्धलेपनमञ्ज्ञलेपनमिव आरमन्यतमिव वस्त्रमृच्छिष्टपा-त्रमिवास्यक्रं खीसक्रमिव मित्राह्मादकं सूत्रमिव स्पृहां गोमांसामेव ज्ञातचर-चेशं चण्डालवाटिकादिन खियमहिमिन सुवर्णे कालकृशीम्ब सभास्यकं धमशानम्बरूमिव राजधानी कुम्भीपाकमित्र शवपिण्डवदेकप्रान्नं न देवतार्थः नम् । प्रपञ्चवृत्ति परित्यज्य जीवन्युक्तो भवेत ॥ आमनं पात्रलोपश्च संचयः शिष्यसंचय । दिवान्वापो व्यालापो यतेर्यन्धकराणि पट ॥०९॥ वर्षाभ्योऽन्यन्न यास्थानमासनं तर्दाहतम् । उक्तलाब्बादिपात्राणासेकस्यापीह संग्रहः॥८०॥ यतेः संव्यवहराय पात्रलोपः स उच्यते । गृहीतस्य त तृण्डादिहिनीयस्य परिप्रहः ॥ ८१ ॥ कालान्तरोपभोगार्थं संचयः परिकीतितः । ग्रुश्र्पालाभः पुनार्थं यशोर्थं वा परिग्रहः ॥ ८२ ॥ शिष्याणां नतु कारूण्याच्छिप्यसंग्रह इंदितः । विद्या दिवा प्रकाशस्वादविद्या राज्ञिरुच्यते ॥ ८३ ॥ विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवास्वाप उच्यते । आध्यान्मिकी कथां सुकता मिक्षावार्ता विना तथा ॥ ८४ ॥ अनुमहं परिमध वृधाजस्पोऽन्य उच्यते । एकासं मद-मासर्थ गम्धपुरपविभूषणम् ॥ ८५ ॥ ताम्बृलाम्य तने कीडा भोगाकाङ्का रसायनम् । कथ्यनं कृत्सनं स्वस्ति ज्योतिश्च क्रयविक्रयम् ॥ ८६ ॥ क्रियाकर्मः विवादश्च गुरुवाक्यविरुद्धनम् । संधिश्च विमहो यानं मञ्जकं गुद्धनस्त्रम् u ८७ u श्रक्कोत्सर्गो दिवास्वापो भिक्षाधारस्तु तैजसम् । विषं चैवायुषं बीजं हिंसां तैक्ष्मं च मेधुनम् ॥ ८८ ॥ त्यक्तं संन्यासयोगेन गृहधर्मादिकं व्रतम् । गोन्नादिषरणं सर्वे पिनृमातृकुछं धनम् । प्रतिविद्धानि चैतानि सेवमानो वजे-

१ ऽपराक्रभृथिष्ठे. २ मलाभेऽ-यपरिश्रहः.

द्यः ॥ ८९ ॥ सुत्रीणोंऽपि सुत्रीणांसु विद्वासीयु व विश्वसेत् । सुत्रीणां-स्वपि कन्थासु सजाते जीर्णसम्बरम् ॥ ९० ॥ स्थावरं जक्रमं बीजं तैजसं विषमायुषम् । पडेतानि न गृह्णीवाद्यतिर्भृत्रपुरीववत् ॥ ९१ ॥ नैवाददीतः पाथेयं यतिः किंचिवनापदि । पक्रमापत्सु गृह्धीयाद्यावदश्चं न कम्मते॥ ९२ ॥ नीरुजश्च युवा चैव भिश्चनीवसथे वसेत्। परार्थं न प्रतिप्राह्मं न दद्याच कपं-श्वन ॥ ९३ ॥ दैन्यभावात्त् भृतानां सौभगाय यतिश्वरेत् । एकं वा चदि वाऽपकं याचमानी अजेदघः ॥ ९४ ॥ अन्नपानपरी भिक्षकंसादीनां प्रति-प्रही । आविकं वानाविकं वा तथा पट्टपटानपि ॥ ९५ ॥ प्रतिगृह्य यति-श्रेतान्यतत्येव न संशयः। अहेतं नावभाश्रित्य जीवन्युक्तत्वमाम्यात् ॥ ९६॥ बाग्दण्डे मीनमातिष्ठेत्कायदण्डे त्वभोजनम् । मानसे तु कृते दण्डे प्राणा-यामो विचीयते ॥ ९७ ॥ कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । तसा-त्कर्म न कुर्वन्ति यतय पारदर्शिनः ॥ ९८ ॥ रध्यायां बहुवकाणि मिक्षा सर्वत्र लभ्यते । भूमिः शच्यास्ति विस्तीर्णा यतयः केन दुःखिताः ॥ ९९ ॥ प्रपञ्चमित्रकं यस्तु ज्ञानाग्री जुहुयाद्यतिः । आत्मन्यश्रीनसमारोप्य सोऽग्नि-होत्री महायतिः॥ १००॥ प्रवृत्तिद्विधा प्रोक्ता साजीरी चैव वानरी। ज्ञानाभ्यासवतामोतुर्वानरीभाक्त्वमेव च ॥ १०१ ॥ नापृष्टः कस्यचित्रयान चान्यायेन पृष्कृतः। जानन्नपि हि मेधावी जढवल्लोकमाचरेत्॥ १०२॥ सर्वेषामेव पापानां सङ्गते समुपस्थिते । तारं द्वादशसाहस्रमभ्यसेच्छेत्तं हि तत् ॥ १०३ ॥ यस्तु द्वादशसाहस्रं प्रणवं अपतेऽन्वह्रम् । तस्य द्वादशिम-र्मामै परं ब्रह्म प्रकाशते ॥ ३०४ ॥ इत्युपनिषत् ॥ इतिः ॐ तस्तन् ॥ इति हितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ॐ भाष्यायन्तिकति शान्तिः ॥

इति संन्यासोपनिपत्समाप्ता ॥

## परमहंसपरिवाजकोपनिषत् ॥ ६९ ॥

पारिवाज्यधर्मवन्तो यञ्जानाह्मस्तां ययुः। तह्मस्र प्रणवेकार्यं तुर्यतुर्ये हरिं भजे॥ अभवं कर्णेभिरिति ज्ञान्तिः॥

हरिः के अथ पितामहः स्विपतरमादिनारायणमुपसमेत्व प्रणम्य प्रप्रध्य भगवंस्वन्मुखाद्वर्णाश्रमधर्मेकमं सर्वे श्वतं विदितमवगतम्। इदानीं परम-हसपरिवाजकलक्षणं वेदितुमिष्छामि कः परिवजनाधिकारी कीहरां परिवाज-कलक्षणं कः परमहंसः परिवाजकत्वं कथं तस्तर्वं मे बृहीति। स होवाध

१ अन्नदानपरो. २ मार्जाकी.

भ. स. २७

भगवानादिनारायणः । सद्वुरुसमीपे सक्छविचापरिश्रमञ्जो भूत्वा विद्वानसर्व-मेहिकासुष्मिकसुस्रश्रम् ज्ञात्वैपणात्रयवासनात्रयम्मत्वाहंकारादिकं वमना-इसिव हेयमजिग्रस्य मोक्षमार्गेकसाधनी बद्धाचर्य समाप्य गृही भवेत्। गुहाहनी भूत्वा प्रवजेत् । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेत्रहाद्वा वनाद्वा । अथ पुनरवती वा वती वा सातको वाडसातको बोत्सवाप्रिरनप्रिको वा बदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवजेदिति बुद्धा सर्वसंसारेचु विरक्तो बहाचारी गृही बानप्रस्थो वा पितरं मातरं कछत्रपुत्रमासवन्धुवर्गं तदभावे शिष्यं सहवासिनं बाजुमोद्यिका तर्दके प्राजापत्मामेवेष्टिं कुर्वन्ति तदु तथा न कुर्यात् । आग्नेक्यामेव कुर्यात् । अग्निहिं प्राणः प्राणमेवतया करोति श्रैधातवीयामेव कुर्यात्। एतयेव त्रयो धातवो यदुत सन्वं रजसाम इति । अवं ते बोनिर्कत्-त्वियो बतो जातो भारोचधाः। तं जानस्य आरोहाधानो वर्षया रियमि-खनेन सम्रेणाग्निमाजिन्नेत् । एप वा अग्नेपीनिर्यः प्राणं गच्छ स्वां योनि गच्छः साहेलोवमेवैतदाह । आमाच्छोत्रियागाराद्विमाहत्य स्वविध्युक्तकमेण पूर्वव-दक्षिमाजिन्नेत् । बचातुरो बाग्निं न बिन्देद्द्यु जुहुवात् । आपो व सर्वा देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि खाहेनि हुत्वोद्ध्य प्राभीयान् साव्यं हविरनाम-बस्। एव विधिवीराध्वाने वाऽनाशके वा संप्रवेशे वाक्षिप्रवेशे वा महाप्र-स्थाने वा । यद्यातुरः स्थानमनता वाचा वा संन्यसे देव पन्थाः । स्वस्थकमेणैव चेदारमधादं विरजाहोमं कृत्वाप्रिमास्मन्यारोप्य जाकिकवैदिकसामध्यं स्वच-तुर्दशकरणप्रवृत्ति च पुत्रे समारोप्य तद्भावे शिष्ये वा तद्भावे स्वात्मन्येव वा ब्रह्मा खं यञ्चरत्वमित्यभिमक्य ब्रह्मभावनया ध्यात्वा सावित्रीप्रवेशपूर्वकम-प्तु सर्वविद्यार्थस्वरूपां ब्राह्मण्याधारां वेदमातरं क्रमाबाहृतिषु त्रिषु प्रविकाप्य ब्याहृतित्रयमकारोकारमकारेषु प्रविकाप्य तत्सावधानेनापः प्राइय प्रणवेन शिखामुरकृष्य यञ्चोपवीतं छिरवा वस्त्रमपि भूमी वाष्मु वा विस्च्य 🤲 भूः स्वाहा 🌣 भुवः स्वाहा 🥗 सुवः स्वाहेत्यनेन जातक्रपंत्ररो भूत्वा स्त्रं रूपं ध्यायन्तुनः पृथक् प्रणवच्याहृतिपूर्वकं मनसा वचमापि संन्यस्तं मया संन्यस्तं मया संन्यसं मयेति मन्द्रमध्यमतारध्वनिमिश्चिवारं त्रिगुणीकृतप्रेषोश्चारणं कृत्वा प्रणवेकथ्यानपरायणः सञ्चभयं सर्वभूतेम्यो मत्तः स्वाहेत्युर्ध्वबाहुर्भूत्वा वद्याहमस्रीति तस्वमस्यादिवान्यार्थस्वक्ष्यानुसंघानं कुर्वसूदीची गच्छेत् । जातरूपधरश्चरेत् । एव संन्यासः । तद्धिकारी न भवेद्यदि गृह-स्बप्रार्थनापूर्वकमभव सर्वभूतेम्बो मक्तः सर्वं प्रवर्तते सस्ता मा गोपायीजः ससा योऽसीन्त्रस्य बजोऽसि वार्त्रज्ञः शर्म मे भव बत्पापं सन्निवारयेत्यनेन मग्रेण प्रणवपूर्वकं सलक्षणं वैकवं दण्डं कटिस्वं कौपीनं कमण्डलुं विवर्णव-क्रमेकं परिगृह्य सङ्कुरुभुपगम्य नत्वा गुरुभुकाचत्वमसीति महावाक्यं प्रणव-

पूर्वकमुपक्रम्याथ जीर्णवश्ककात्रिवं श्वताथ जकावतरणमूर्थ्वगमनमेकसिक्षां परियाज्य त्रिकाळखाममाचरन्वेदान्तश्रवणपूर्वकं प्रणवानुष्ठावं कुर्वन्त्रह्ममार्गे सम्बद्ध संपन्नः स्वासिमतमास्मनि गोपयित्वा निर्ममोऽस्वात्मनित्वः काम-कोघलो भमोहमदमात्सर्य दम्भदर्पाई कारासूचागर्वेच्छा द्वेषहर्पामर्थममत्त्रादीं स हित्या ज्ञानवैरान्ययुक्ती वित्तकीपराक्षुतः शुद्धमानसः सर्वोपनिषद्धमालीच्य बद्धाचर्यापरिप्रहार्हिसासत्यं यक्षेत्र रक्षितिन्द्रयो बहिरन्द्रः स्नेहवर्जितः शरी-रसंधारणार्थं वा त्रिर्षे वर्णेष्वभिश्वसपतितवर्जितेषु पशुरद्रोही भैक्षमाणी बद्धभूयाय भवति । सर्वेषु कालेषु काभाकामौ समी कृत्वा परपात्रमाधकरे-णासमभनमेदोवृद्धिमकुर्वन्कृशीभूता ब्रह्माहमस्मीति भावसम्मुर्वर्थे प्रामम्पेत ध्रवशीलोऽष्टी मास्येकाकी चरेह्नावेवाचरेत् । बदाछंबुद्धिभवेत्तदा इटीनको वा बहुदको वा हंसो वा परमहंसी वा तसमाश्रपूर्वकं कविसूत्रं कौपीनं एण्डं कमण्डलुं सर्वमप्यु विस्त्याथ जातरूपधरश्ररेत् । प्राम एकरात्रं तीर्थे त्रिरीत्रं पत्तने पञ्चरात्रं सेत्रे सप्तरात्रमनिकेतः स्थिरमतिरनप्रिसेवी निर्विकारी नियमा-विवास्तरसञ्च प्राणसंचारणार्थमवमेव लाभाकाभी समी कृत्वा गोवुरवा मैक्ष-माचरबुद्दस्यङकमण्डलुरवाधकरहत्यस्थलवासी न पुनर्काभालाभरतः श्रुभा-श्चमकर्मनिर्मूलनपुरः सर्वत्र भूतलशयनः शीरकर्मपरित्यको युक्तचानुर्मात्यत्र-गुक्क्ष्यानपरायणोऽर्थकीपुरपराश्चालोऽनुन्मत्तोऽप्युन्मत्तवदाचरत्त-व्यक्त लिक्नोऽज्यक्ता चारो दिवानिकसमत्वेनास्वमः स्वरूपानुसंधानवस्थापणवृक्षा-नमार्गेणावहितः संन्यासेन देइत्यागं करोति स परमहंसपरिवाजको अवति ! भगवन् ब्रह्मप्रणवः कीरता इति ब्रह्मा पुरछति । स होवाच नारायणः । ब्रह्मप्रणवः पोदशमात्रात्मकः सोऽवस्थाचतुष्टयचतुष्टयगोचरः । जाप्रदवस्थायां जाप्रदादिचरस्रोऽवस्थाः स्वमे स्वमादिचतस्रोऽवस्थाः सुपुर्शो सुपुरयादिचत-्लोऽवस्थास्तुरीये तुरीबादिचतस्रोऽवस्था भवन्तीति । जाप्रदवस्थायां विश्वस्थ चातुर्विध्यं विश्वविश्वो विश्वतैज्ञस्रो विश्वप्राञ्चो विश्वतुरीय इति । स्वप्नावस्थाया तेजसस्य चातुर्विध्यं तेजसविश्वसैजसतेजसम्सेजसमाञ्चसैजसतुरीय इति । सुतु-ध्यवस्थायां प्राज्ञस्य चातुर्विभ्यं प्राज्ञविश्वः प्राज्ञतंत्रसः प्राज्ञप्राज्ञः प्राज्ञतुरीय इति।तुरीयावस्थायां तुरीयस्य चातुर्विध्यं तुरीयविश्वस्तुरीयतेञ्चसस्तुरीयप्राज्ञस्तु-रीयतुरीय इति । ते क्रमेण पोडशमात्राख्डाः अकारे जामहिश्व उकारे आम्नी-जसो मकारे जाग्रत्माञ्च अर्थमात्रायां जाग्रत्तुरीयो बिन्दी स्वस्त्रियोगादे स्वस्ते-जसः कळायां स्त्रप्राज्ञः कळातीते स्त्रप्रदूरीयः शान्तौ सुबुस्विधः शान्त्यनीते सुपुप्ततेजस उन्मन्यां सुपुप्तवाक्षो मनोन्मन्यां सुपुप्ततुरीयः पुर्या तुरीयविश्रो

१ जीर्णवस्त्राजिनं. २ चतुर्धु. ३ वीरे त्रिरात्रं. ४ दिवा नक्तमपि.

मध्यमायां तुरीयतेजसः पर्यन्त्यां तुरीयप्राज्ञः परावां तुरीयतुरीयः । जाप्र-न्मान्नाचन्द्यमकारांशं स्वप्नमात्राचनुष्टयमुकारांशं सुषुतिमात्राचनुष्टयं मका-रांशं त्रीयमात्राचतुष्टयमधेमात्रांशम् । अयमेव ब्रह्मप्रणवः । स परमहंसतु-रीयानीतावधूतैरुपास्यः । तेनैव ब्रह्म प्रकाशते तेन विदेहमुक्तिः । भगवन् क्यमयज्ञोपत्रीत्यशिखी सर्वकर्मपरित्यक्तः कथं ब्रह्मलिष्टापरः कथं ब्राह्मण इति हहा। प्रस्कृति । स होवाच विष्णुर्भोभोऽर्भक यस्यास्यहैतमात्मज्ञानं तदेव यज्ञोपवीतम् । तस्य ध्याननिष्ठैव शिखा । तत्कर्म स पवित्रम् । स सर्वकर्म-कत्। सब्बाह्मणः । सब्बानिष्ठापरः । सदेवः । सक्रियः । सतपस्वी । स श्रेष्ठः । स एव सर्वज्येष्ठः । स एव जगद्गुरुः । स एवाहं विद्धि । लोके परम-इंसपरिवाजको दुर्रुभतरो यथेकोऽम्ति । स एव नित्यपृतः। स एव वेदपुरुषो महापुरुषो यस्तवितं भरयेवावनिष्ठते । अह च तस्मिन्नवावस्थितः । स एव निखन्तः। स शीतोष्णसुखनुःखमानावमानवर्जितः। स निन्दामर्वसहिष्णुः। स पद्वर्मिवर्जितः। पर्मावविकारश्चन्यः । स ज्येष्ठाज्येष्ठव्यवधानरहितः। स स्बब्धतिरेकेण नान्यद्रष्टा। भाशास्त्ररी ननमस्कारी नस्वश्राकाररे नस्बधान कारश्च नविसर्जनपरी निन्दास्तुनिव्यनिरिक्ती नमञ्चतन्नोपासको द्वान्तर-ध्यानज्ञून्यो लक्ष्यालक्ष्यनिवर्तकः सर्वापरतः समज्ञिदानन्दाहुयचिह्ननः संपू-र्णानन्दैकबोधो ब्रह्मैवाइमस्मीत्यनवरतं ब्रह्मप्रणवानुमंधानन यः कृतकृत्यो भवति म ह परमहंसपरिमान्तियुपनिवन् ॥ हरिः 🕉 तत्सत् । 🕉 भदं कर्णेभिदिनि शान्तिः॥

इति परमहंसपरिवाजकोपनिषसमासा ॥

## अक्षमालिकोपनिषत् ॥ ७०॥

अकारादिक्षकारान्तवर्णजातकलेवरम् । विकलेवरकेवरकं रामचन्द्रपरं भजे ॥ १ ॥ ॐ बाओ मनसीति वान्तिः ।

हरिः ॐ । अथ प्रजापतिर्गृहं पप्रच्छ भी महासक्षमालाभेद्विधि बूहीति । मा फिंक्क्षणा कति मेदा अस्याः कति स्वाणि कथं घटनाप्रकारः के वर्णाः का प्रतिष्ठा केषाधिदेवता किं फलं चेति । तं गुहः प्रत्युवाच प्रवालमीतिक-स्फटिकशङ्करजताष्टापदचन्दनपुत्रजीविकाके रुद्राक्षा हति । आदिक्षान्तमूर्तिः सावधानभावा । सीवर्णं राजतं ताम्नं चेति स्वत्रत्रयम् । तहिवरे सीवर्णं तह-क्षपार्भे राजतं तहामे ताम्नं तन्मुखे मुखं तत्पुच्छे पुच्छं तदन्तरावर्तनक्रमेण योजयेत् । यदन्तान्तरं स्वं तहा । यहक्षपार्थे तच्छेवम् । यहामे तहैक्षवस् ।

यन्मुखं सा सरस्वती । यत्पुच्छं सा गायत्री । यत्युविरं सा विद्या या । प्रनिधः सा प्रकृतिः । ये स्वरास्ते भवकाः । ये स्वर्शास्ते पीताः । ये परास्ते रकाः । अध तां पञ्चमिर्गन्धैरमृतः पञ्चमिर्गन्धेसनुभिः शोधयित्वा पञ्चमिर्गन ब्येरीन्थोदकेन संस्ताप्य तसात्सोक्कारेण पत्रकृर्वेन खपयित्वाष्ट्रीमर्गन्धैशास्त्रिप्य सुमनः खले निवेद राक्षतपुष्पैराराध्य प्रत्यक्षमादिक्षान्तेर्वणैर्भावयेत् । श्रोम-द्वार मृत्यं जय सर्वेच्यापक प्रथमे असे प्रतितिष्ठ । ओमाङ्काराकर्पणात्मक सर्वे-गत द्वितीयेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओमिक्कार पुष्टिदाक्षोभकर तृतीयेऽक्षे प्रतिनिष्ठ । ओमीङ्कार वाक्यसादकर निर्मल चतुर्थे औ प्रतितिष्ठ । ओमुङ्कार सर्वबलप्रद सारतर पञ्चमेऽसे प्रतिनिष्ठ । ओमुक्कारोखाटनकर दुःमह पष्ठेऽसे प्रतितिष्ठ । ओस्ट्रार संक्षोभकर चञ्चल सप्तमें श्री प्रतितिष्ट । ओमुद्धार संमोहनकरोजन-ळाष्ट्रमेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओम्ल्ड्रार विद्वेषणकर मोहेक नवमेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओम्ल्ड्रार मोहकर दशमेऽसे प्रतितिष्ठ । ओमेङ्वार सर्ववश्यकर शुद्धसर्थै-काइहोऽझे प्रतिनिष्ठ । ओमेड्रार शुद्धसारिक पुरुषवश्यकर हादशेऽझे प्रति-तिष्ठ । ओमोक्राराखिलवाज्ञाय नित्यगुद्ध त्रयोदरोऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओमोक्कार सर्ववाकाय बदयकर चतुर्देशेऽक्षे प्रतिनिष्ठ । आमञ्जार गजादिवस्यकर मोहन पञ्चदशेऽसे प्रतिनिष्ट । ओमःकार मृथ्यनाशनकर राँड पोडशेऽसे प्रतिनिष्ट । ॐ कङ्कार सर्वेबियहर कल्याणद् सप्तरशेऽझे प्रतिनिष्ठ । ॐ खङ्कार सर्वेक्षो-भकर व्यापकाष्टादरोऽसे प्रतिनिष्ठ । अ गङ्कार सर्वविवशमन महत्तरेकोन-विंदोऽक्षे प्रतितिष्ठ । अ घष्ट्रार संभाग्यद स्तम्भनकर विंदोऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ इङ्कार सर्वविषनाशकरं। प्रकविदोऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ चङ्काराभिचारम कर द्वाविशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ छद्वार भृतनाशकर भीपण त्रयोविशेऽक्षे प्रतितिष्ट । के जङ्कार कृत्यादिनाशकर दुर्धर्प चतुर्विशेऽक्षे प्रतिनिष्ठ । अश्वक्षकार भूत-नाइकर पञ्चविशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ प्रज्ञार मृत्युप्रमधन पर्द्धिशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ टङ्कार सर्वव्याधिहर सुभग सप्तविद्रोऽझे प्रतितिष्ठ । ॐ ठङ्कार चन्द्ररूपाष्टा-विंदोऽले प्रतितित्र । ॐ डक्कार गरुहारमक विषय शोभनेकोन्धिं हो औ प्रति-तिष्ठ । ढङ्कार सर्वमंपत्प्रद् सुभग त्रिहोऽसे प्रतितिष्ठ । ॐ णङ्कार सर्वति छिप्रद मोहकरैक्त्रिशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ तङ्कार धनधान्यादिसंपत्पद् प्रसन्न द्वात्रि-बोडसे प्रतितिष्ठ । ॐ थक्कार धर्मप्राप्तिकर निर्मेख त्रयाखिकोडसे प्रतितिष्ठ । ॐ दङ्कार पुष्टिवृद्धिकर प्रियदर्शन चतुः(संदोऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ घङ्कार विषवनरनिष्ठ बिपुर पञ्चित्रेशेऽझे प्रतितिष्ठ । ॐ नङ्कार भुक्तिमुक्तिपद् शान्त बद्धिंशेऽझे प्रतितित्र । ॐ प्रकार विषवित्रनाज्ञान सच्य सप्तत्रिज्ञेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ प्रक्रा-

१ गृहक.

राणिमादिसिविपद व्योतीरूपाष्टर्तिशेऽझे प्रतितिष्ठ । ॐ बहार सर्वदोषहर शोभनेकोनचरवारिशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ मङ्कार भूतप्रशान्तिकर भयानक श्वासाहिकोऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ महार बिद्रेषिमोहनकरैकचरवारिकोऽक्षे प्रतितिष्ठ । क्षेत्र सर्वेद्यापक पावन द्विचावारिंगेऽसे प्रतितिष्ठ । ॐ रङ्कार दाहकर बिकत त्रि वरवारिंगेऽक्षे प्रतितिष्ठ । उँ छक्कार विश्वं मर सासुर चतुन्नरवारिंगेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ वक्कार सर्वाप्यायनकर निर्मेख पञ्चचत्वारिंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ शहार सर्वफलपद पवित्र पदचरवारिंशेऽहे प्रतितिष्ठ । ॐ पङ्कार भर्मार्थ-कामर धवल सप्तचत्वारिंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ सङ्कार सर्वकारण सार्ववर्णिका-ष्ट्रचार्वार्रिशेऽझे प्रतितिष्ठ । ॐ हक्कार सर्ववास्त्रय निर्मलैकोनपञ्चाशदक्षे प्रति-लिए । ॐ सकार सर्वशक्तियद प्रधान पद्माशदक्षे प्रतितिष्ट । ॐ अकार पराप-रतश्वजापक परंज्योनीरूप शिलामणी प्रतितिष्ठ। अधोवाच ये देवाः पृथिवीय-इस्तेम्बो नमो भगवन्तोऽनुमदन्तु शोभाव पितरोऽनुमदन्तु शोभाव ज्ञानमयी-मक्षमालिकाम् । अयोवाच ये देवा अन्तरिक्षसदक्षेत्रय धन् नमी भगवन्तोऽन्-मदन्तु शोभाये पितरोऽनुमदन्तु शोभाये ज्ञानमयीमक्षमालिकाम् । अधोवाच बे देवा दिविषदक्षेत्रयो नमी भगवन्तोऽनुमदन्तु शोभार्थ पितरोऽनुमदन्तु शोभाग ज्ञानमयीमक्षमालिकाम् । अथोवाच वे मन्ना या विद्यास्तेम्यो नम-साभ्यश्रोक्रमस्तरलक्तिरस्याः प्रतिष्टापयति । अथोवाच ये ब्रह्मविष्णुरुद्धास्तेभ्यः सगुणेम्य ॐ नमसद्वीर्थभस्याः प्रतिष्ठापर्यात । अधीवाच वे सांख्यादितस्य-भेदान्तेभ्यो नमो वर्तध्वं विरोधेऽनुवर्तध्वम् । अथोवाच वे ज्ञावा वैष्णवाः शाकाः श्रतसहस्रवास्त्रभयो नमोनमो भगवन्तोऽनुमद्रस्यनुगृह्णस्य । अधी-बाच पाक्ष स्रायोः प्राणवत्यसाभ्यो नमोनमस्तेनतं सृदयत सुदयत । पुनरे-तस्यां सर्वात्मकावं भाववित्वा भावेन पूर्वमालिकामुत्पाद्यारम्य तन्मयीं मही-पहारिकपहत्त्व आदिक्षान्तरक्षरैरक्षमालामष्टीचरशतं स्पृशेत् । अथ पुनस्त्थाप्य प्रदक्षिणीकृत्योनमस्ते भगवति मन्नमातकेऽक्षमाले सर्ववशंकयौनमस्ते भग-वित सम्मानकेऽक्षमालिके रोचलिमन्योनमस्ते भगवति सम्मानकेऽक्षमाले उचारम्पोनमस्ते भगवति मध्यमातुकेऽक्षमाले विश्वासूत्यो सृत्यंजयस्वरूपिण सहलकोकोहीपिनि सहललोकाकाकि सहललोकोजीविके सहललोकोत्पा-दिके दिवाप्रवर्तिके राश्रिप्रवर्तिके नचन्तरं बास्ति देशान्तरं बासि द्वीपान्तरं यासि कोकाम्सरं यासि सर्वदा स्फ्रश्से सर्वहृदि वाससि । नमस्ते पराक्रपे नमस्ते पश्यन्तीरूपे नमस्ते मध्यमारूपे नमस्ते वैश्वरीरूपे सर्वतस्वारमके सर्वविद्या-सिके सर्वशक्तयात्मके सर्वदेवात्मिके बसिष्ठेन मुनिनाराधिते विश्वामित्रेण मु-निनोपजीव्यमाने नमस्ते नमस्ते। प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सा-यमधीयानी दिवसकृतं पापं नाशयति । तत्सायंप्रातः प्रयुक्तानः पापोऽपापो मवति । एवमक्षमाछिकवा वसते मकः सद्यः सिद्धिकरो भवतीताह मनवा-म्युहः प्रजापतिमित्युपनिषत् ॥ ॐ वाको मनसीति शान्तिः ॥ इरिः ॐ तरसम् ॥

इत्यक्षमालिकोपनिक्समासा ॥

### अव्यक्तोपनिषत् ॥ ७१ ॥

खाज्ञानासुरराङ्गासस्वज्ञाननरकेसरी । प्रतियोगिविनिर्मुक्तं ब्रह्मात्रं करोतु मास् ॥ १ ॥

👺 आप्यायन्तित्वति शान्तिः ॥

हरिः 👺 । पुरा किलेदं न किंचन्नासीन चौर्नान्तरिक्षं न पृथिवी केवलं ज्योतीरूपमनाधनन्तमनण्यस्थूलरूपमरूपं रूपवद्विशेयं ज्ञानरूपमानन्दम-बमासीत्। तदनन्वसद्वेषाभृद्धरितमेकं रक्तमपरम् । तत्र पद्गकं तत्पुंसी क्ष्यमभूत् । यद्धरितं तन्मायायाः । तौ समगच्छतः । तयोवीर्वमेवमनन्दत् । तद्वर्धत । तदण्डमभू हैमम् । तस्परिणममानमभूत् । ततः परमेष्ठी व्यकाः यत । सोऽभिजिज्ञासत किं में कुछं किं में कृत्यमिति । तं इ वागद्दयमाना-श्युवाच भोभो प्रजापने स्वमञ्यकादुराक्षोऽसि स्यकं ते कृत्यमिति । किम-ब्यक्तं यसाद्द्रमासिवम् । किं तम्यक्तं यन्मे कृत्यमिति । साववीदविज्ञेयं हि तस्सीस्य तेमः । यदविशेषं तदव्यक्तम् । तचे जिज्ञाससि मादगच्छेति । स होवाच केपा स्वं ब्रह्मवाग्यदास शंसारमानमिति । सा स्वब्रवीचपसा मां विजिज्ञासस्वेति । स इ सहस्रं समा बहाचर्यमध्युवामाध्युवास ॥ १ ॥ अथा-पश्यदचमान्ष्टभी परमां विद्यां यस्याङ्गान्यन्ये मञ्जाः । यत्र ब्रह्म प्रतिष्ठितम् । विश्वेदेवाः प्रतिष्ठिताः । यस्तां न वेद किमन्यवेदैः करिप्यति । तां विदित्वा स च रक्तं जिज्ञासयामाम । तामेवमन् चानां गायवासिष्ट । सहस्रं समा आश्चन्तनिष्ठितोङ्कारेण पदान्यगायत् । सहस्रं समान्तर्थवाक्षरशः । ततोऽपद्य-क्योतिर्मयं श्रियालिक्कितं सुपर्णस्यं शेषकणाच्छादितमीकिं सुगमुखं नस्वपुर्य शशिसुर्यहच्यवाह्रनात्मकनयनत्रयम् । ततः प्रजापतिः प्रणिपपात ममोनम इति । तथैवर्चाथ तमसीत् । उग्रमिलाह उग्रः खलु वा एव सृगरूपःवात् । बीरमित्याह बीरो वा एव बीर्यवस्वात् । महाविष्णुमित्याह सहतां वा अवं महात्रोदसी व्याप्य स्थितः। ज्वलन्तमित्याह ज्वलक्षिव सम्बद्धाववस्थितः। सर्वतो मुखमित्याह सर्वतः सञ्चयं मुखवान्विश्वरूपत्वात्। नृसिंहमित्याह यथा यज्ञरेवैतल्। मीषणमित्याह भीषा वा गसादादित्व उदेति भीतश्रनद्वमा भीतो

१ मामवगच्छेति.

बायबीति भीतोऽग्निर्वहति भीतः पर्जन्यो वर्षति । भद्रमित्याह भद्रः सस्वयं श्रिया जुष्टः । मृत्योमृंख्यमित्याह मृत्योर्वा अवं मृत्युरमृतत्वं प्रजानामञ्जादा-नाम् । नमामीत्याह यथा यजुरेवैतत् । अहमिस्राह यथा यजुरेवैतत् ॥ २ ॥ अथ भगवांसमाववीत्प्रजापते प्रीतोऽहं कि तवेष्मितं तदाशंसेति । स होवाच भगवस्त्रव्यक्तादुरपञ्चोऽस्मि स्यक्तं मम कृत्यमिति पुराश्रावि । तत्राव्यकं भवा-निर्ह्यज्ञायि व्यक्त मे कथयेति । व्यक्तं वै विश्वं घराचरात्मकम् । यद्यज्यते तबक्तस्य व्यक्तत्वमिति । स होवाच न शक्तोमि जगन्त्रष्टमुपायं मे कथयेति । तमुवाच पुरुषः प्रजापने शुणु सृष्टेरुपायं परमं यं विदिश्वा सर्व ज्ञास्यसि । सर्वत्र शक्यित सर्वे करिष्यमि। मय्यग्नी खारमानं हविष्यीयेत्तयैवानुष्टभर्चा। ध्यात्रवज्ञोऽयमेव । एतद्वै महोपनिषदेवानां गुह्मम् । न ह वा एतस्य साम्ना नर्जा न यत्रुवार्थो नु विद्यते। ये इमा वेद् स सर्वान्कामानवाप्य सर्वोछ्लो-काञ्जित्वा मामेवाम्यूर्पात न स पुनरावर्गते य एवं वेदेति ॥ ३ ॥ प्रजाप-तिसं यज्ञाय वसीयांसमात्मानं मन्यमानी मनोयज्ञेनेजे। सत्रणवया नथैवर्चा इबिर्ध्याखात्मानमात्मन्यमा जुहुयात । सर्वमजानात्मवैत्राशकत्सर्वमकरोत् । य पुर्वविद्वानिमं ध्यानयज्ञमनुनिष्ठेत्स सर्वजोऽनन्तशक्ति सर्वकर्नः भयति।स सर्वोद्योकातित्वा बहा परं प्रामीति ॥ ४ ॥ अथ प्रजापतिलीकानियम् क्षमाण-सारवा एव विद्याया यानि त्रिवादक्षराणि तेश्यका लोकान् । अध हे हे अक्षरे ताभ्यामुभयतो द्धार । नत्या एवची द्वात्रिशदिरक्षरैम्नान्देवाश्विमेमे । सर्वै-रेव सङ्ग्द्रोऽभवत् । तसादिन्द्रो देवानामधिकोऽभवत । य एवं वेद समा-नानामधिको भवेत् । तस्या एकादशिमः पाद्रकादश रहाक्रिमेसे । तस्या एकादशमिरेकादशाहित्यात्रिमेमे । सर्वेरेव स विष्णुरभवत् । तसाद्विष्णुरा-दिसानामिकोऽभवत् । य एवं वेद समानानामधिको भवेत्।स चतुः भिश्रत्भिरक्षरेरष्टी वसूनजनयत् । स तस्या आरोद्वीद्शभिरक्षरेर्वाद्यणमः जनयत् । दशमिर्दशभिविद्धत्रे । तस्माद्वाह्मणो मुख्यो भवति । एवं तन्मुक्यो भवति य एवं बेद । तूर्णी शुद्रमजनयसमाच्छुद्रो निर्विद्यो-ऽभवत्। न वेदं दिवा न नक्तमासीदव्याद्वतं। स प्रजापितरानुष्टुभाभ्या-मर्धर्चाभ्यामहोरान्नावकल्पयत् । ततो व्येच्छत् व्येवासा उच्छति । अथो तम एवापहते । ऋग्वेदमस्या आद्यात्पादादकल्पयत् । यजुर्द्वितीयात् । साम तृनीयात् । अथवं क्रिरसम्बतुर्थात् यद्षाक्षरपदा तेन गायत्री । यदेकादश-पदा तेन त्रिष्टुप्। यश्रतुष्पदा तेन जगती यहू त्रिंशदक्षरा तेनानुष्टुप्। सी षा एषा सर्वामि अन्दांसि । य इमां सर्वाणि अन्दांसि वेद । सर्व जगदानु-

१ निस्वाद्यापयः २ य इइ नेदः १ अञ्चादृत्तम्, ४ स वा.

ष्ट्रभ एवोत्पन्नमजुष्टुप्पतिष्ठितं प्रतितिष्ठति यश्चैवं वेद ॥ ५ ॥ अथ यदा प्रजाः सृष्टा न जावन्ते प्रजापतिः कथं न्विमाः प्रजाः सृजेयमिति विन्तयसुप्रमि-तीमामृचं गातुमुपाकामत् । ततः प्रथमपादाबुप्ररूपो देवः पादुरभूत् एकः श्यामः पुरतो रक्तः पिनाकी क्रीपुंसरूपतं विभज्य क्रीपु तस्य क्रीरूपं पुंसि च पुंरूपं व्यवात् । उभाभ्यामंशाभ्यां सर्वमादिष्टः । ततः प्रजाः प्रजायन्ते । य एवं वेद प्रजापतेः सौऽपि अपम्बक इमामृचमुद्रायबुद्धधितजटाक-छापः प्रत्यक्योतिष्यात्मन्येव रन्तारमिनि । इन्द्रो वै किछ देवानामनुजाबर आसीत् । तं प्रजापतिरववीद्गच्छ देवानामधिपतिभवेति । सोआच्छत् । तं देवा उचुरचुजावरोऽसि स्वमसाकं कुतन्तवाधिपत्यमिति । स प्रजापतिमभ्ये-त्योवाचैवं देवा अचुरनुजावस्य कुतम्बवाधिपत्यमिति । तं प्रजापतिरिन्दं त्रिकलशैरमृतपूर्णरानुष्टभामिमञ्जितरमिषिच्य तं सुदर्शनेन दक्षिणतो ररक्ष पाञ्जनयेन वामतो हुयेनेव सुरक्षितोऽभवत् । राक्से फलके सुर्ववर्चास मन्रमानुष्टमं विन्यस्य तदस्य कण्टे प्रत्यमुञ्जन् । ततः सुदुर्निरीक्षोऽभवत् । तसं विद्यामानुष्टभी प्रादात । ततो देवास्तमाधिपत्याबानुमेनिरे । स स्वराडभूत् । य एवं वेद स्वराद्ध भवेत् । सोऽमन्यत पृथिवीमपि कथमपां जयेयमिति । स प्रजापतिसुपाधावत् । तसारप्रजापतिः कमठाकारमिन्द्रनागभुजगेन्द्राधारं भद्रासनं प्रादात् । स पृथिवीमभ्यजयत् । ततः स उभयोर्लोकयोरिषपति-रभूत्। य एवं वेदोभयोलोंकयोरधिपतिभवति । स पृथिवीं जयति यो वा अप्रतिष्ठितं शिथिलं आतृब्येभ्यः परमात्मानं मन्यते । स एतमासीनमधिति-ष्टेत् । प्रतिष्ठितोऽशिथिलो भ्रानृष्येभ्यो वमीयान्भवति यश्चेवं वेद यश्चेवं वेद ॥ ६ ॥ य इमां विद्यामधीते स सर्वान्वेदानधीते । स मर्थैः ऋतुमिर्यजते । स सर्वतीर्थेषु स्नाति । स महापातकोपपातकैः प्रमुख्यते । स बद्धावर्थसं महद्दा-प्रयात् । आब्रह्मणः पूर्वानाकल्पांश्रोत्तरांश्रः वंश्यान्युनीते । ननमपस्मारादयो रोगा आदिधेयुः । सयक्षाः सप्रेतपिशाचा भव्येनं स्पृष्टा रष्टा श्रुखा वा पापिनः पुण्याँ छोकानवाग्नयः । चिन्तितमात्रादस्य सर्वेऽधाः सिद्धेयुः । पित-रमिवेनं सर्वे मन्यन्ते । राजानश्चास्यादेशकारिणो भवन्ति । न चाचार्यस्यातः रिक्तं श्रेयांसं हट्टा नमस्कुर्यात् । न चासादुपावरोहेत् । जीवन्युक्तश्र भवति । देहान्ते तमसः परं धाम प्राप्नुयात् । यत्र विराण् नृतिहोऽवभासते तत्र खलूपासते । तत्स्वरूपध्यानपरा मुनय भाकल्पान्ते तस्मिन्नेवात्मनि लीयन्ते । म च पुनरावर्तन्ते । न चेमां विद्यामश्रद्धानाय ब्र्याकास्यावते नान्चा-नाय नाविष्णुभक्ताय नानृतिने नातपसे नादान्ताय नाशान्ताय नार्वाक्षि-

१ अघिदेयुः.

साव नाश्रमेत्रीकाय न हिंसकाय नामक्रचारिण इत्येवोपनिवत् ॥ ॐ आप्या-वम्स्वित ज्ञान्तिः ॥ इरिः ॐ तत्सत् ॥

इत्यव्यकोपनिवत्समाप्ता ॥

## एकाक्षरोपनिषत् ॥ ७२ ॥

पुकाक्षरपदारूउं सर्वास्मकपत्राव्यक्तम् । सर्ववर्जितविन्मात्रं त्रिपात्रारायणं भजे ॥ १ ॥ ॐ सह नाववरिवर्ति सान्तिः॥

हरि: ॐ एकाक्षरं त्वक्षेरेऽत्रास्ति सोमे सुयुम्नावां चेह हती स एक । त्वं विश्वभूभृतपतिः पुराणः पर्जन्य एको भुवनस्य गोहा ॥ १ ॥ विश्व निमन्नपः द्ववीः कवीनां त्वं जातवेदो अवनत्य नायः । अजातमग्रे स हिरण्यरेता बक्तस्वमेवैकविभुः पुराणः ॥ २ ॥ प्राणः प्रसृतिर्भवनस्य योनिव्यप्ति त्वया एकपदेन विश्वम् । स्वं विश्वभूयों निपारः स्वार्भे कुमार एको विशिषः सुधनवा ॥ 3 ॥ वितत्व बाणं तरुणार्कवर्णं व्योमान्तरे भासि हिरण्यगर्भः । भासा स्वया ग्योज्ञि कृतः सुताक्ष्यस्यं व कुमारस्यमिष्टनेमिः ॥ ४ ॥ स्वं वज्रभू-कृतपतिस्वमेव कामः प्रजानां निहितोऽिम सोमे । स्वाहा स्वधा यच वषद करोति रुद्रः पश्चनां गुँहया निमग्नः ॥ ५ ॥ धाता विधाता पवन विष्णुवराही रजनी रेंहश्र । भूनं भविष्यस्प्रभवः फियाश्र कालः क्रमर्रैन्वं परमाक्षरं च ॥ ६ ॥ ऋचो यजूंपि प्रसवन्ति बक्रास्तामानि सम्राहुसुरन्तरि-क्षम् । त्वं यज्ञनेता इत्युग्विभुश्च रुद्रास्तथा दैत्यगणा बसुश्च ॥ ७ ॥ स पुप देवोऽभैतरमश्च चक्रे अन्येऽभ्यषिष्टेत तमो निरुम्धः । हिरण्मयं यस्य विभाति सर्वे व्योमान्तरे रहिममिबांशुनामिः ॥ ८ ॥ स सर्ववेशा भुवनस्य गोप्ता सामिः प्रजानां निहिता जनानाम् । प्रोता त्वमोता विचितिः क्रमाणां प्रजा-पित्रछन्द्रमयो विगर्भः ॥ ९ ॥ सामिश्चदुन्तो विरज्ञश्च बाहुं हिरण्मयं बेद-विदां वरिष्टम् । यमध्वरे ब्रह्मविदः स्तुवन्ति सामैर्यक्रभिः ऋतुमिस्त्वमैव ॥ १० ॥ त्व स्त्री प्रमास्त्वं च कुमार एकस्त्वं वै कुमारी हाथ भूस्त्वमेव । स्वमेव धाता वरुणश्च राजा रवं वस्सरोऽप्रयर्थम एव सर्वम् ॥ ११ ॥ मित्रः सुवर्णश्चन्द्र इन्द्रो बरुणो रुद्रस्त्वष्टा बिच्लुः सविसा गोपतिस्त्वम् । त्वं विच्लु-र्भूतानि तु त्रासि देशांस्तवयावृतं जगतुन्नवगर्भः ॥ १२ ॥ त्वं सूर्भुवः स्वस्त्वं

१ तोऽसि सोमे. २ आजात. ३ खरोसि. ४ गृहयोनि. ५ हरश्च. ६ कतुस्त्वं । ७ ग्वरयानचके अन्यानिषष्ठाय तपोनिरुज्या. ८ दैत्वास्त्वयापतनिवदुर्भवगर्भम् ।

हि स्वयंभूरथ विश्वतोमुखः । व एवं नित्वं नेद्यते गुहाश्चं मभुं पुराणं सर्वे-भूतं हिरवमवस् ॥ १३ ॥ हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गतिं स बुद्धिमान्बंदि-मतीत्म तिहतीत्युपनिषत् ॥ ॐ सह नाववस्विति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्सत् ॥

इत्येकाक्षरोपनिषत्समाहा ॥

## अन्नपूर्णोपनिषत् ॥ ७३ ॥

सर्वायह्वसंसिद्धवामात्रतयोज्यसम् । त्रैयदं श्रीरामतस्यं स्वमात्रमिति मावये ॥ १॥ ॐ भद्रं कर्णेमिरिति शान्तिः॥

हरि: ॐ निदाघो नाम योगीन्द्र ऋभुं ब्रह्मविदां वरम् । प्रणम्य दृश्हवद्भूः माबुत्थाय स पुनर्मुनिः॥ १॥ भारमतस्वमनुबृहीत्येवं पप्रच्छ सादरम्। क्योपासनया बहाबीदशं प्राप्तवानाम ॥ २ ॥ तां में बृहि महाविद्यां मोक्ष-साम्राज्यदायिनीम् । निदाघ त्वं कृतार्थोऽसि ऋणु वियो सनातनीम् ॥ ३ ॥ यसा विज्ञानमात्रेण जीवन्युक्तो भविष्यसि । मृत्वशृहाटमध्यस्या विन्तृना-दक्काश्राया ॥ ४ ॥ नित्यानन्दा निराधारा विख्याता विक्सरकचा । विष्टपेशी महालक्ष्मीः कामसारी नतिस्तथा ॥ ५ ॥ भगवत्यसपूर्णेति समाजिल्लितं ततः। अनं देहि ततः स्वाहा मग्रसारेनि विश्वता ॥ ६ ॥ सप्तविंशतिव-र्णात्मा योगिनीगणसेविता ॥ ७ ॥ ऐ हीं सौं श्री क्लीमोद्रमी भगवत्वनपूर्ण ममामिलवितमञ्ज देहि स्वाहा । इनि पित्रोपदिष्टोऽस्मि तदादिनियमः स्थितः । कृतवान्स्वाश्रमाचारो मञ्चानुष्ठानमन्वहम् ॥ ८ ॥ एवं गते बहुदिने बादुरासीन्ममाव्रतः । अञ्चपूर्णा विशालाशी सायमानसुखान्युजा ॥ ९ ॥ तां इष्टा दण्डवन्ह्रमी नत्वा प्राञ्जलिशस्थितः । भडो वस्स इतार्थेऽसि वरं वरय मा चिरम् ॥ १० ॥ एवमुक्ती विशासाध्या मयोक्तं सुनिपुह्नव । आत्मतस्वं समसि मे प्रादुर्भवतु पार्वित ॥ ११ ॥ तथवास्तिति मासुक्तवा तप्रैवान्तर-षीयत । तदा में मातिरूत्पन्ना जगहैं चित्र्यदर्शनात् ॥ १२ ॥ अमः पञ्चविश्वो भाति तदेवेह समुच्यते । जीवेश्वरौ भिन्नरूपाविति प्राथमिको भ्रमः ॥ १३ ॥ आस्मितिष्ठं कर्तृगुणं बास्तवं वा द्विनीयकः । शरीरश्रयसंयुक्तजीवः सङ्गी तृनी-यकः ॥ १४ ॥ जगरकारणक्रपस्य विकारित्वं चतुर्थकः । कारणाद्विश्वजगतः सस्यत्वं पञ्चमो अमः। पञ्चश्रमनिवृत्तिश्र तदा स्युरांत चेतान ॥ १५ ॥ बिम्बप्रतिबिम्बद्धीनेन सेद्भमो निवृत्तः । स्फटिक्छाहितदर्शनेन पारमाधि-

१ बुद्धिमत्सुः

कक्तृंखश्चमो निवृत्तः । घटमठाकासदर्शनेन सङ्गीतिश्रमी निवृत्तः । रज्जुस-पंदर्शनेन कारणादिश्वजगतः सत्तात्वभ्रमो निवृत्तः। कनकर्षकदर्शनेन विकारित्वभ्रमो निवृत्तः । तदाप्रभृति मिश्वतं त्रहाकारमभूत्वयम् । निदाध रबमपीरथं हि तश्वज्ञानमवाप्रहि॥ १६॥ निदाघः प्रणतो भूरवा ऋभं पप्रच्छ सादरम् । ज्ञहि से श्रष्टधानाय ब्रह्मविद्यामनुत्तमाम् ॥ १७ ॥ तथे-त्याह ऋभुः श्रीतस्तत्वज्ञानं वदामि ते । महाकर्ता महाभोका महात्यागी भवानघ । स्वस्त्रक्षपानुमंधानमेवं कृत्वा सुखी भव ॥ १८ ॥ निरयोदितं विमलमाद्यमनन्तरूपं ब्रह्मास्मि नेनर्कलाकलनं हि किंचिए । इत्येव भावय निरञ्जनतामुपेतो निर्वाणमेहि सक्छामछशान्तवृत्तिः ॥ १९ ॥ यदिदं दृश्यते किंचित्तत्रसामीति भावय । यथा गुरुधवैनगरं यथा वारि महम्थले ॥ २०॥ यत् नो दृश्यने किं विद्युत्व किं चिद्रिय स्थितम् । मनः पष्टेन्द्रियानीतं तन्मयो भव वे मुने ॥ २१ ॥ अविनाहि चिद्रकाशं सर्वायकमखण्डितम् । नीरन्ध्रं भूरिवाहोपं तदस्मीनि विभावय ॥ २२ ॥ यटा संशीयने चित्तमभावात्यन्त-भावनात् । चिन्यामान्यस्वरूपस्य सत्तासामान्यता तदा ॥ २६ ॥ नृतं चेत्यां-शरहिता चिरादारमनि लीयते । असद्भवद्यव्हा सत्तामामान्यता तदा ॥ २४ ॥ दृष्टिरेषा हि परमा सदेहादेहयो समा । मृक्तयोः संभवत्येव तुर्या-तीतपदाभिधा ॥ २५ ॥ व्यन्धितस्य भवश्येषा समाधिस्थस्य चानव । इस्य केवलमज्ञस्य न भवायेव बोधजा। अनानन्दसमानन्दसुग्धसुग्धमुखधुनिः ॥ २६ ॥ चिरकालपरिक्षीणमननादिपरिश्रमः । पदमामाखते पुण्यं प्रज्ञयंवै-कया तथा ॥ २० ॥ इमं गुणसमाहारमनाःमत्वेन पश्यनः । अन्तःशीतलया यासी समाधिरिति कथ्यते ॥२८॥ अवासनं स्थिरं ब्रोक्त मनोध्यानं तदेव च । तदेव केवलीभानं ज्ञान्ततेव च तत्सदा ॥२९॥ तनुवासनमध्युचैः पदायोग्रत-मुन्यते । अवासगं भैनोऽकर्तृपदं तस्मादवाप्यते ॥ ३०॥ धनवासनमेतस चैतःकर्तृत्वभावनम् । सर्वेदु खप्रदं तस्माद्वासनां तनुतां नयेत्॥ ३१॥ चेतमा मंपरित्यज्य सर्वभावात्मभावनाम् । सर्वमाकाशतामेति नित्यमन्तर्मु-खस्थितेः ॥ ३२ ॥ यथा विपणमा लोका विहरन्तोऽप्यसत्समाः । असंबन्धाः त्तया शस्य वामोऽपि विपिनोपमः ॥ ३३ ॥ अन्तर्मुखतया नित्यं सुप्तो बुद्धो वजनपठन् । पुरं जनपदं प्राप्तमरण्यमिव पश्यति ॥ ३४ ॥ अन्तःशीतलतायां तु सन्धायां शीतल जगत् । अन्तस्तृष्णीपतसानां दावदाह्मयं जगत् ॥ ३५ ॥ भवत्यसिकजन्तुनां यद्न्तस्तद्वहिः स्थितम् ॥ ३६ ॥ यस्त्वात्मरतिरे-वान्तः कुर्वन्कर्मेन्द्रियैः कियाः। न वशो हर्पशोकास्त्रां स समाहित उच्यते र मनोबक्कपट

॥ ३७ ॥ आत्मवासर्वभूतानि परवच्याणि छोष्ठवत् । स्वभावादेव न भयाचः पश्यति स पश्यति ॥ ३८ ॥ अधैव सृतिरागातु कल्पान्तनिचयेन वा । नासी कलक्कमाम्रोति हेम पक्कगतं यथा ॥ ३९ ॥ कोऽहं कथमिदं कि बा क्यं मरणजन्मनी । विचारयान्तरे वेर्यं महत्तरफलमेव्यति ॥४०॥ विचारेण परिज्ञातस्वभावस्य सतस्तव । मनः स्वरूपमृश्युज्य शममेष्यति विज्वरम् ॥ ४१ ॥ विज्वरत्वं गतं चेतस्तव संसारवृत्तिषु । न निमञ्जति तद्वद्वानगोष्प-देप्विव वारणः ॥ ४२ ॥ कृपणं तु मनो ब्रह्मस्योप्पदेऽपि निमञ्जति । कार्ये गोष्पदतोयेऽपि विशीर्णो मशको यथा ॥ ४३ ॥ याववावन्सुनिश्रेष्ठ स्वयं, संत्यज्यतेऽखिलम् । तावत्तावत्परालोकः परमारमैव शिष्यते ॥ ४४ ॥ याव-स्मर्वं न संत्यकं तावदारमा न छभ्यते । सर्ववस्तुपरित्यागे होप भारमेति कथ्यते ॥ ४५ ॥ आन्मावलोकनार्थं तु तस्मारसर्वे परित्यजेत् । सर्व संत्यज्य हुरेण यन्छिष्टं तन्मयो भव ॥ ४६ ॥ सर्वं किंचिदिदं दृश्यं दृश्यते यज्ञगद्र-तम् । चिक्रिप्पन्दांशमात्रं तज्ञान्यन्त्रिचन शाश्वतम् ॥ ४०॥ समाहिता े नित्यतृप्ता यथाभूतार्थदर्शिनी । ब्रह्मन्समाधिशब्देन परा प्रज्ञोच्यते ब्रुपैः ॥ ४८ ॥ अक्षुड्या निरहंकारा द्वन्द्वेष्वन नुपानिनी । प्रोक्ता समाधिशब्देन मेरोः स्थिरतरा स्थितिः ॥ ४९ ॥ निश्चिता विगताभीष्टा हेबोपादेयवर्जिता। अह्मनसमाधिशब्देन परिपूर्णा मनोगितः ॥ ५०॥ केवलं चित्मकाशांशक-हिपता स्थिरतां गता । तुर्यो सा प्राप्यते दृष्टिर्महृद्धिर्वेदवित्तमेः ॥ ५९ ॥ अनुरगतसाटस्या सुबुष्तस्योपलक्ष्यते । मनोहंकारविखये सर्वभावान्तरस्थिता ॥ ५२ ॥ समुदेनि परानन्दा या ततुः पारमेश्वरी । मनसैव मनदिख्या सा स्वयं छभ्यते गतिः ॥ ५३ ॥ तद्नु विषयवासनाविनाशस्तद्नु ह्येभः परमः स्फटप्रकाशः । तदन च समतावशात्त्वरूपे परिणमनं महतामचिन्सरूपम् ॥ ५४ ॥ अखिल्प्रिदमनन्तमात्मतस्वं दृढपरिणामिनि चेतसि स्थितोऽन्तः । बहिरुपशमिते चराचरात्मा स्वयमनुभूयत एव देवदेवः ॥ ५५ ॥ असक्तं निर्मेलं चित्तं युक्तं संसार्यविस्फुटम् । सक्तं नु दीर्घतपसा मुक्तमप्यतिबद्धवत् ॥ ५६ ॥ अन्तःसंसिक्तिर्मुको जीवो मधुरवृत्तिमान् । बहिः कुर्वश्रकुर्वन्वा कर्ता भोक्ता न हि क्रिक्ति ॥ ५७ ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

निदान उवाच ॥ सङ्गः कीदश इत्युक्तः कश्च बन्धाय देहिनाम् । कश्च मोक्षाय कथितः कथं त्वेच चिकित्स्यते ॥ १ ॥ देइदेहिविभागैकपरित्यागेन भावना । देइमात्रे हि विश्वासः सङ्गो बन्धाय कथ्यते ॥२॥ सर्वमात्मेदमत्राहं कि बाव्छामि त्यजामि किम्। इत्यसङ्गस्थिति विद्धि जीवन्युक्ततनुस्थिताम् ॥३॥

१ चित्तः परम. २ निश्चल.

बाहमिसा न चान्योखि न चार्य न च नेतरः । सोऽसङ्ग इति संशोक्तो ब्रह्मर-स्मीत्येव सर्वदा ॥ ४ ॥ नामिनन्दति नैक्कर्यं न कर्मस्वनुष्णते । सुसमी यः वित्यागी सोऽसंसक्त इति स्यूतः ॥ ५ ॥ सर्वकर्मफलादीनां मनसैव न कर्मणा । निप्रणो यः परित्यागी सोऽसंसकः इति स्मृतः ॥ ६ ॥ असंकल्पेन सक्काश्रेष्टा नाना विजिम्मताः । चिकित्सिता भवन्तीह श्रेयः संपादयनित हि॥ ७॥ न सक्तमिह चेष्टासु न चिन्तासु न बस्तुपु । न गमागमचेष्टासु न कालकलनासु च ॥ ८ ॥ केवलं चिति विभ्रम्य किंचिश्वंत्यावलम्ब्यपि । सर्वत्र नीरसमिष्ठ विष्ठत्यात्मरसं मनः ॥ ९ ॥ व्यवहारमिदं सर्वं मा करोत करोत वा । अक्ववंस्थापि क्वंस्वा जीवः स्वारमरतिकियः ॥ १० ॥ अधवा तमपि त्यवस्वा चैत्यांशं भारतचिद्धनः । जीवशिष्ठनि संशास्तो जवस्मणि-रिवासिन ॥ ११ ॥ चित्ते चैखद्शाहीने या स्थितिः श्लीणचेतसाम् । सीच्यते शास्तककृता जामत्येव सुपुप्तना ॥ १२ ॥ एवा निदाव सीपुप्तस्यितिरभ्यास-योगतः। प्रीता सनी नुरीयेनि कथिता नस्वकोविदेः ॥ १३ ॥ अस्यां नुरीया-बस्यायां स्थिति प्राप्याचिनाशिनीम् । आनन्दैकान्तशीलत्वादनानन्द्रपदं गतः ॥ १४ ॥ अनानन्दमहानन्दकालानीतम्त्रतोऽपि हि । मुक्तः इत्युच्यते योगी त्रयानीतपदं गतः ॥ १७ ॥ परिगलितसमस्रजन्मपाशः सक्कविलीनतमोस-वाभिमानः । परमरममयी परात्मसत्तो जलगतसैन्धवखण्डवनमहारमा ॥ १६ ॥ जडाजहरकोर्मध्ये यत्त्वं पारमार्थिकम् । अनुभूतिमयं तस्मारमारं बद्धेति कप्यते ॥ १७ ॥ इइयसंविलतो बन्धसन्मुकी मुक्तिरुच्यते । द्वव्यद्-शैनमंबन्धे यानुभूतिरनामया ॥ १८ ॥ तामवष्टम्य तिष्ठ त्वं सौषुतीं भजते स्थितिम् । सेव तुर्यत्वमामोति तस्रां इष्टिं स्थितां कुरु ॥ १९ ॥ आत्मा स्थलों न चैवाणुर्न प्रत्यक्षों न चेतरः । न चेतनों न च जड़ों न चैवासन्न सन्मयः ॥ २० ॥ नाई नान्यो न चैवैको न चानेकोऽद्वयोऽज्ययः । यदीदं दृश्यतां प्राप्तं मनः सर्वेन्द्रियास्परम् ॥ २१ ॥ दृश्यद्रश्नसंबन्धे यस्मुखं पारमाधिकम् । तदनीतं पदं यस्मासन्न किंचिदिवैव तत् ॥ २२ ॥ न मोक्षो नमसः पृष्टे न पाताले न अतले। सर्वाशासंक्षये चेतःक्षयो मोक्ष इतीष्यते ॥ २३ ॥ मोक्षो मेऽस्वित चिन्तान्तर्जाता चेद्धितं मनः । मननोत्थे मन-स्येप बन्यः सांमारिको हटः ॥ २४ ॥ आत्मन्यनीते सर्वस्यात्सर्वरूपेऽथ वा तते । को बन्धः कम वा मोक्षो निर्मृतं मननं कुरु ॥ २५ ॥ अध्यातमरति-राशास्तः पूर्णपावनमानसः । प्राप्तानुत्तमविक्रान्तिनं किंचिदिष्ठ वाष्ट्रिति ॥ २६ ॥ सर्वाधिष्ठानसम्मात्रे निर्विकको चिटारमनि । यो जीवति गतस्रेष्टः स जीवनमुक्त उच्यते ॥ २७ ॥ नापेकाते सविष्यक वर्तमाने न तिष्रति । म संस्मरत्यतीतं च सर्वमेव करोति च ॥ २८ ॥ अनुबन्धपरे अन्तावसंसर्ग-

मनाः सदा । अक्ते भक्तसमाचरः शठे शठ इव स्थितः ॥ २९ ॥ बार्डो बालेषु वृद्धेषु वृद्धो धीरेषु धैर्यवान् । युवा यौवनवृत्तेषु तुःश्वितेषु सुदुःसधीः ॥ ३० ॥ चीरचीरुदितानन्दः पेशकः पुण्यकीर्तनः । प्राज्ञः प्रसम्भाभुरो दैन्बाद्पगताद्ययः ॥ ३१ ॥ अम्पासेन परिस्पन्दे प्राणानां क्षयमागते । मनः प्रशासमायाति निर्वाणमविषय्यते ॥ ३२ ॥ यतो वाचो निवर्तन्ते विकलपक--कनान्विताः । विकल्पसंक्षयाज्ञन्तोः पदं तद्वशिष्यते ॥ ३३ ॥ अनाधन्ता-वभासात्मा परमात्मेव विद्यते । इत्येतिक्षिश्चयं स्फारं सम्याह्यानं विदुर्बधाः ॥ ३४ ॥ यथाभूतार्थद्शित्वमेतावद्भवनत्रये । यदासीव जगत्सर्वमिति निश्चित्य पूर्णता ॥ ३५ ॥ सर्वमारमैव की दशै भावाभावी क वा स्थिती । क बन्धमोक्षकलने ब्रह्मवेदं बिजुम्भते ॥ ३६ ॥ सर्वमेकं परं ब्योम को मोक्षः कस्य बन्धता । मक्षेदं बृंहिताकारं बृहबृहैदवस्थितम् ॥ ३७ ॥ तूरावसामित-द्विरवं भवारमैव स्वमारमना । सम्यगालोकिते रूपे काष्ट्रपापाणवाससाम् ॥ ३८॥ मनागपि न भेदोऽस्ति कासि संकल्पनोन्मुखः । आदायन्ते च े संशान्तस्वरूपमविनाशि यत् ॥ ३९ ॥ वस्तुनामारमनश्चेतत्तनमयो भव सर्वदा । द्वेताद्वेतसमुद्रेदेर्जरामरणविश्रमः॥ ४० ॥ स्फुरत्यात्मभिरात्मेव विसेरव्यीव वीचिभिः । आपस्करञ्जपरशुं पराया निर्वृतेः पदम् ॥ ४१ ॥ शुद्धमारमानमा-लिङ्गय नित्यमन्तस्थया घिया । यः स्थितसं क आत्मेह भोगो बाधियतुं क्षमः ॥ ४२ ॥ कृतस्फारविचारस्य मनोभोगादयोऽस्यः । मनागपि न भिन्दन्ति शैक्षं मन्दानिला इव ॥ ४३ ॥ नानाःवमस्ति कक्रनासु न वस्तुतोऽन्तर्नाना-विधास सरमीव जलादिवान्यत् । इत्येकनिश्रयमयः पुरुषो विसक्त इत्युच्यते समबलांकितसम्बगर्थः॥ इति द्वितीयोऽध्यायः॥ २ ॥

विदेहमुकंः किं रूपं तद्वान्को वा महामुनिः । कं योगं समुपस्थाय प्राप्त-वान्परमं पदम् ॥ १ ॥ सुमेरोर्वसुवापीठे माण्डव्यो नाम वे मुनिः । काण्डि-व्याक्तरमास्थाय जीवन्मुको भवत्यसी ॥ २ ॥ जीवन्मुक्तिद्दशां प्राप्य कदा-चिद्रहावित्तमः । सर्वेन्द्रियाणि संहतुं मनश्रके महामुनिः ॥ ३ ॥ बद्धप्राप्त-नस्तिष्ठकार्थोन्मीलितलोचनः । बाह्यानाम्यन्तरांश्रेव स्पर्शान्परिहरञ्जनैः ॥४॥ ततः स्मनसः स्थ्यं मनसा विगतेनसा । अहो नु चञ्चलमिदं प्रस्याहनमपि स्फुटम् ॥ ५ ॥ पटाइटमुपायाति घटाच्छक्टमुस्क्टम् । चित्तमर्थेषु चरति पादपेन्वित मर्कटः ॥ ६ ॥ पञ्च द्वाराणि मनसा चञ्चरादीच्यमृत्यकम् । दुदी-निद्रयाभिधानानि तान्येवालोक्याम्यहम् ॥ ७ ॥ इन्तेन्द्रियाणा यूपं स्यज-ताङ्कतां शनैः । चिद्रास्मा भगवान्सर्वसाक्षित्वेन स्थितोऽस्म्यहम् ॥ ८ ॥

१ द्वृहदिव.

तेनात्मना बहुत्रेन निर्जाताश्रञ्जरादयः । परिनिर्वामि ज्ञान्तोऽस्मि दिख्यासि विगतज्वरः ॥ ९ ॥ स्वास्मन्येवावतिष्टेऽहं तुर्यरूपपदेऽनिशम् । अन्तरेव श्रामास्य क्रमेण प्राणसन्ततिः ॥ १० ॥ ज्वाकाजाकपरिस्पन्दी द्रयेन्धन इवानलः । तदितोऽन्तं गत इव झन्तं गत इवोदितः ॥ ११ ॥ समः समर्-साभासिनप्रामि स्वच्छतां गतः। प्रवृद्धोऽपि सुप्रिस्थः सुपुप्तिस्थः प्रवृद्धवान् ॥ १२ ॥ तुर्यमालम्ब्य कायान्तस्तिष्टामि न्तम्भितस्थितिः । सबाद्धाभ्यन्तरा-श्भावान्स्यूलान्सुक्ष्मतरानपि ॥ १३ ॥ त्रैकोक्यसंभवांस्वक्त्वा संकल्पैकवि-निर्मितान् । सह प्रणवपर्यन्तदीर्घनिःस्वनतन्तुना ॥ १४ ॥ जहाविन्द्रयत-श्मात्रजालं स्वरा इवानिकः । ततोऽङ्गसंविदं स्वच्छा प्रतिभासमुपागताम् ॥ १५ ॥ सधोजानशिशुकान प्राप्तवानमुनिपुक्षवः । जही चित्तं चैत्यदशां रपन्दशक्तिमिवानिलः ॥ १६ ॥ विस्मामान्यमधामाच सत्तामात्रात्मकं ततः। सुपुतपद्मालम्ब्य तन्या गिरितियाचलः ॥ १७ ॥ सुपुतर्ख्यमामास तुर्य-क्रपमपाययो । निरानन्दोऽपि सानन्दः सम्रायच यभूव सः ॥ १८ ॥ ततस्त संबभ्वासी यहिरामप्यगोचरः । यच्छन्यवादिनां छन्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां च यत् ॥ १९ ॥ विज्ञानमात्रं विज्ञानविदां यदमलान्मकम् । पुरुषः सांन्यदृष्टी-नामीश्वरो योगवादिनाम् ॥ २०॥ शिवः शैवागमस्थानां कालः कालेकवा-दिनाम् । यन्सर्वशास्त्रसिद्धान्तं यत्सर्वहृद्यानुगम् ॥ २१ ॥ यस्तर्वं सर्वगं बस्तु यसस्य तद्मी स्थितः । यदनुक्तमनिष्यन्ड दीपक तेजसामपि ॥ २२ ॥ स्वानुभूत्येकमान च यत्तस्वं तदसौ स्थितः । यदेकं चाप्यनेकं च साञ्जनं च निर्भनम् । यत्मवै चाप्यमवे च यत्तस्वे तदसे। स्थितः ॥ २३ ॥ अजममरम-नाधमाधमेकं पदममलं सकलं च निष्कलं च। स्थित इति सतदा नभःस्वरू-पादपि विमकस्थितिरीधरः क्षणेन ॥ २४ ॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

जीवनमुक्तस्य कि छक्षम झाकाशगमनादिकम् । तथा चेन्मुनिशार्व् तत्र नेव प्रछक्ष्यते ॥ १ ॥ अनारमविद्युक्तोऽपि नमोबिहरणादिकम् । द्रव्यमञ्चन्त्रियाकाछशक्त्याम्रोत्येव स द्वितः ॥ २ ॥ नारमञ्जलैप विषय आरमञ्जो झाग्ममात्रह् । आरमनारमनि संनुष्तो नाविधामनुषावति ॥ ३ ॥ ये ये भावाः स्थिता छोके तानविधामयान्विदुः । त्यक्ताविधो महायोगी कथं तेषु निमज्जति ॥ ४ ॥ यस्तु मूदोऽस्पबृद्धियां सिद्धिजाछानि वाण्छति । सिद्धिन साधनैयोगैस्तानि साधयति क्रमात् ॥ ५ ॥ द्रव्यमञ्जक्षियाकाळयुक्तयः साधुनिस्तिद्धाः । परमारमपद्रप्रासो नोपकुवैन्ति काश्चन ॥ ६ ॥ वस्येच्छा विधते काचित् सिद्धिन सिद्धि साधयस्यहो । निविच्छोः परिपूर्णस्य नेच्छा संभवति कवित्

१ गन्धमिबानिल:.

🛊 ७ ॥ सर्वेच्छाबाखसंज्ञान्सावात्मकाभी भवेन्युने । स कर्ष सिद्धिजाकाति नूनं वाञ्छत्यचित्तकः ॥ ८ ॥ अपि शीतरुचावर्के सुतीक्ष्णेऽपीम्युमण्डले । अप्याधः प्रसरस्यक्षी जीवन्युक्ती न विस्मयी ॥ ९॥ अधिष्ठाने परे तावे कविपता रज्जुसर्पवत् । कविपताश्रयंजालेषु नाभ्युदेति कृत्हसम् ॥ १० ॥ बे हि विज्ञातविज्ञेषा वीतरागा महाधियः । विव्धिश्वत्रन्थयः सर्वे ते स्वत-क्रासनी स्थितः ॥ ११ ॥ सुसदुः सद्शापीरं साम्याच प्रोहरन्ति यम् । निश्वासा इव शैलेन्द्रं चित्तं तस्य सूतं बिदुः ॥ १२ ॥ आपस्कार्पण्यसुरसाही मदो मान्धं महोत्सवः। यं नवन्ति न वैरूप्यं तस्य नष्टं मनो विदुः ॥ १३ ॥ द्विविधिश्वसनाशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च । जीवन्युका सरूपः स्नादरूपो देडमुक्तिगः ॥ १४॥ चितसत्तेह दुःखाय चित्रनाशः सुस्राय च । चित्त-सत्तां क्षयं नीत्वा चित्तं नाशमुपानवेत् ॥ १५ ॥ मनस्तां मृहतां विद्धि यहा नइयति सामध । विजनाशामिधानं हि तत्स्वरूपमितीरितम् ॥ १६॥ मैज्यादिभिर्गुर्णर्युक्तं भवत्युक्तमवासनम् । भूयो जन्मविनिर्मुक्तं जीवन्युक्तस्य नुन्मनः ॥ १७ ॥ सरूपोऽसी मनोनाशो जीवन्मुक्तस्य विद्यते । निदाबाऽहर-पनाशस्त वर्तते देहमुक्तिके ॥ १८ ॥ विदेहमुक एवासी विधते निष्कका-रमकः । समग्राध्यगुणाधारमपि सरवं प्रलीयते ॥ १९ ॥ विदेहसुक्ता विसले पदे परमपावने । विदेहमुक्तिविषये तस्मिन्त्सस्वक्षयात्मके ॥ २०॥ विश्व-नाही विरूपारुये न किंचिदिह विद्यते । न गुणा नागुणासाम् न श्रीनीशीर्म क्षोकता ॥ २१ ॥ न चोदयो नास्तमयो न हर्षामर्थसंबिदः । न तेज्ञो न तमः किंचित्र संध्यादिनरात्रयः । न सत्तापि न चासत्ता न च मध्यं हि तरपदम् ॥ २२ ॥ वे हि पारं गता बुदेः संसारादम्बरस्य च । तेषां तवास्पर्व स्फारं पवनानामिवास्वरम् ॥ २३ ॥ संशान्तदुःसमजदारमकमेकसुसमान-न्द्रमन्थरमपेतरज्ञस्तमो यत् । आकाशकीशतनवो अतनवो महान्तसाक्षान्यदे ग्रितिवित्तकवा भवन्ति ॥ २४ ॥ हे निदाघ महाप्राज्ञ निर्वासनमना भव । बकाचेतः समाधाय निर्विकल्पमना भव ॥ २५ ॥ यजगदासकं भानं निर्ध भाति स्वतः स्फुरत् । स एव जगतः साक्षी सर्वात्मा विमक्षाकृतिः ॥ २६ ॥ प्रतिष्ठा सर्वभूतानां प्रज्ञानघनलक्षणः । तद्विचाविषयं बहा सत्यज्ञानसुसाद्ध-यस् ॥ २७ ॥ एकं ब्रह्माहमसीति कृतकृत्यो भवेन्स्निः ॥ २८ ॥ सर्वाधिष्ठा-नमहुन्द्वं परं ब्रह्म सनातनम्। सचिदानन्दरूपं तद्वाद्यनसगोचरम् ॥ २९॥ न तत्र चन्द्रार्कवपुः प्रकाशते न वान्ति वाताः सक्काश्च देवताः । स एव देवः कृतमावभूतः स्वयं विशुद्धो बिरजः प्रकाशते ॥ ३० ॥ भिष्यते इदय-अन्धिरिज्ञचन्ते सर्वसंशयाः । श्रीयन्ते चात्य कर्माणि तक्सिन्दष्टे परावरे ॥३ १॥ द्वी सुवर्णा शरीरे आ अविशास्त्री सह स्थिती । तयोजीवः फलं अक्रे अ. उ. २८

कर्मणी न महेश्वरः ॥ ३२ ॥ केवछं साक्षिक्ष्पेण बिना कीगी महेश्वरः । प्रकाशते स्वयं भेदः किशतो मायवा तयोः । विश्विदाकारतो भिन्ना व भिन्ना चित्रवहानितः ॥ ३३ ॥ तर्कतश्र प्रमाणाच चिदेकत्वस्यवस्थितेः । चिटकरवपरिज्ञाने न शोचित न मुद्धाति ॥ ३४ ॥ अधिकानं समसस्य जगतः सलिद्धनम् । अहमसीति निश्चित्र वीतशोको भवेन्स्मिः ॥ ३५ ॥ स्वश-तिरे स्वयज्योतिःस्वरूरं सर्वसाक्षिणम् । श्लीगदीपाः प्रपश्यन्ति नेतरे माय-बाबुताः ॥ ३६ ॥ तमेव चीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वति व्याझणः । नानुध्याया-इहम्लुड्यान्याची विग्लापनं हि तत् ॥ ३७ ॥ बास्येनैव हि तिष्ठासे-क्षितिंच ब्रह्मवेद्नम् । ब्रह्मविद्यां च बाल्यं च निर्विद्य मुनिरात्मवान् ॥ ३८ ॥ अन्तर्लीनसमारम्भः शुमाशुममहाक्करम् । संस्रुतिवततेवींजं शरीरं विद्धि भातिकम् ॥ ३९ ॥ भावाभावदशाकोशं दुःखरत्रसमुद्रकम् । बीजमस्य शरी-रस्य चित्तमाशावशानुगम् ॥ ४० ॥ इं वीजे चित्तकृक्षस्य वृत्तिव्रतिधारिणः । एकं प्राणपरिस्वन्दो द्विनीया इडभावना ॥ ४३ ॥ यदा प्रस्तन्दने प्राणी नाडी-संस्पर्शनोद्यतः । तदा संवेदनमयं चित्तमाशु प्रतायते ॥ ४२ ॥ सा हि सर्व-राता संवित्याणस्पन्देन बोध्यते । संवित्संरोधन श्रयः प्राणादिस्पन्दनं वरम् ॥ ५३ ॥ योगिनश्चित्तशास्त्यर्थं कुर्वन्ति प्राणरोधनम् । प्राणायामेन्त्रथा ध्यानैः व्यवीगर्विककिष्यतेः ॥ ४४ ॥ चित्तोषशान्तिफलदं परमं विद्धि कारणम् । सखद संविदः स्वास्थ्यं प्राणमंत्रोधन विदुः ॥ ४% ॥ इडभावनया स्वक्तपूर्वाः परिवचारणम् । यदादानं पदार्थस्य वामना सा प्रकीतिता ॥ ४६ ॥ यदा न भाव्यते किंचिद्धयोपादेयरूपि यत्। स्थीयते सक्छं खक्का तहा चित्तं न जायते ॥ ४० ॥ अवायनत्वास्त्रतत यदा न मनुते मनः । अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा ॥ ४८ ॥ यदा न भाव्यते भावः कविज्ञगति वस्तुनि । तदा हृद्रवर शुन्ये कथ चित्तं प्रजायते ॥ ४९ ॥ यद्भावनमास्थाय यद्भावस्य भावतम् । यद्यथा बस्तुद्रशिखं तद्वित्तक्ष्वमुच्यते ॥ ५० ॥ सर्वमन्तः परित्यज्य शीतलाशयवर्ति यत् । वृत्तिस्थमपि तश्चित्तमसद्द्रपमुदाहृतम् ॥ ५१॥ अष्टबी-जीपमा येषां पुनर्जननवर्जिता । वासनारसनाहीना जीवनसुक्ता हि ते स्पृताः ॥ ५२ ॥ सस्त्ररूपपरिप्राप्तचित्तास्ते ज्ञानपारगाः । अचिता इति कथ्यन्ते देहान्ते व्योमरूपिणः॥ ५३ ॥ संवेद्यमंपरित्यागाःप्राणस्पन्दनवासते । समूकं नर्यतः क्षित्रं मूलच्छेदादिव द्वमः ॥ ५४ ॥ पूर्वदप्टमद्यं यदस्याः प्रतिभासने । मंबिदसारप्रयक्षेत मार्जनीयं विजानता ॥ ५५ ॥ तट-मार्जनमात्रं हि महासंसारतां गतम् । तथामार्जनमात्रं तु भोक्ष इत्यभिषीः

१ भौगेन दतंते. २ प्राप्तिभासिक बीवस्तु.

यते ॥ ५६ ॥ अजहो गलितानन्यस्थक्तसंवेषनी भव ॥ ५७ ॥ सीविद्वतेतुद्-शास्त्रमः सा यस्येह न विधते । सोऽसंविद्जडः शोकः कुर्वन्कार्यशासाम्बपि ॥ ५८ ॥ संबेधेन हदाकाशे मनागपि न लिप्यते । वस्यासावजवा संबिक्षी-बन्मुक्तः स कथ्यते ॥ ५९ ॥ बदा न मान्यते किंचिश्विवासनतवासमि । . बाह्यमुकादिविज्ञानमिव च स्थीयते स्थिरम् ॥ ६० ॥ तदा जाड्यविनिर्मुक्तः मसंवेदनमाततम् । आधितं भवति प्राज्ञो बस्माद्भूयो न लिप्यते ॥ ६९ ॥ समसा वासनास्त्रका निर्विकल्पसमाधितः । तन्मयत्वादनाद्यन्ते तद्यम न्तर्विलीयते ॥ ६२ ॥ तिष्ठनाच्छन्स्पृशक्तिप्रश्रपि तह्नेपवजितः । अजडो गलितानन्दस्यक्रमंवेदनः सुस्री ॥ ६३ ॥ एतां दृष्टिमबष्टभ्य कष्ट्रचेष्टायु-तोऽपि सन् । तरेदुःसाम्बुधेः पारमपारगुणसागरः ॥ ६४ ॥ विशेषं संपरि-ह्यज्य सन्मात्रं बदलेपकम् । एकरूपं महारूपं सत्तावास्तरपदं विदुः ॥ ६५ ॥ कालसत्ता कलासत्ता वस्त्रमत्तेयमित्यपि । विभागकलनां स्वक्त्वा सन्मात्रैक-परो भव ॥ ६६ ॥ सत्तासामान्यमेवैकं भावयन्केवलं विभुः । परिपूर्णः परा-उन्दि निष्ठापुरितदिग्भरः ॥ ६७ ॥ सत्तासामान्यपर्यन्ते यत्तरकलनयोजिल-तम् । पदमाद्यमनाद्यन्तं तस्य बीजं न विद्यते ॥ ६८ ॥ तत्र संलीयते संबि-क्रिबिंकरुपं च तिष्ठति । भूयो न वर्तने दुःखे तत्र खब्बपदः पुमान् ॥ ६९ ॥ तहेतुः सर्वभूतानां तस्य हेतुर्न विद्यते । स सारः सर्वसाराणां तस्मात्मारो न बिद्यने ॥ ७० ॥ तस्मिश्चिद्पंणे स्कारे समस्ता वस्तुदृष्टयः । हमास्ताः प्रतिविम्बन्ति सरसीव तटब्र्माः ॥ ७१ ॥ तद्मखमरजं तद्शमतस्वं तद्वग-ताबुपशान्तिमेति चेतः । अवगतविगतैकतःस्वरूपो भवभगमुक्तपदोऽसि सम्यगेव ॥ ७२ ॥ एतेपां दुःखबीजानां प्रोक्तं बद्यन्मयोत्तरम् । तस्य तस्य प्रयोगेण शीव्र तथाप्यते पर्म् ॥ ७३ ॥ सत्तासामान्यकोटिस्थं द्रागित्येव पदे यदि । पारुषेण प्रयवेन बलात्संत्यज्य वामनाम् ॥ ७४ ॥ स्थिति बञ्चासि तस्वज्ञ क्षणमध्यक्षयात्मिकाम् । क्षणेऽस्मिन्नेच तस्साधु पदमामादयस्य छम् ॥ ७५ ॥ सत्तासामान्यरूपे वा करोषि स्थितिमाद्रात् । तर्त्किचिद्धिकेनह यक्षेनाप्तोषि तत्पदम् ॥ ७६ ॥ संवित्तत्त्वे कृतभ्यानो निदाध यदि निष्ठसि । तथलेनाधिकेनो बरासादयसि तरपदम् ॥ ७० ॥ वासनासंपरित्यागे यदि यसं करोषि भोः। यावद्विलीनं न मनी न सावद्वासनाक्षयः ॥ ७८ ॥ न क्षीणा वासना यावचित्तं तावश शाम्यति । यावश तस्वविज्ञानं तावधित्तरामः कृतः ॥ ७९ ॥ यावन्न चित्तोपरामो न तावत्तरत्रचेदनम्। बाबच वासनानाशस्तावसारवागमः कृतः । बावच तस्वसंप्राप्तिनं ताबद्वा-सनाक्षयः ॥ ८० ॥ तत्त्वज्ञानं मनोनाशो बासनाक्षय एव च । मिथः

१. बशालम्बः

कारणवां शस्त्रा हु:साधानि स्थिताययतः ॥ ८३ ॥ मोगेच्छां दूरतस्यक्तरः श्रवमेतस्त्रमायर ॥ ८२ ॥ वासनाक्ष्रविज्ञानमनोनाञ्चा महामते । समकालं विराध्यसा भवन्ति फलदा मताः ॥ ८३ ॥ त्रिभिरेभिः समस्यसैहंदय-प्रन्ययो हतः । निःशेषमेव श्रुक्यन्ति विसच्छेदाहुणा इव ॥ ८४ ॥ वासनासंपरित्योगासमं प्राणनिरोधनम् । विदुक्तस्वविद्रस्त्रसास्तद्व्येवं समार् हरेत् ॥ ८५ ॥ वासनासंपरित्योगास्ति गण्डस्यविक्तताम् । प्राणस्पन्दनिरोधाः वथेच्छिति तथा कुरु ॥ ८६ ॥ प्राणायामहदाध्यासैर्युक्तया च गुरुद्त्रया । आस्त्रवाश्वयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ ८७ ॥ निःसङ्गव्यवहारस्वाङ्गवमा-वश्वजेनात् । शरीरनाशद्वित्त्वाद्वासना न प्रवर्तते ॥ ८८ ॥ वः प्राणपवनस्यम्ब्रिक्तस्पन्दः स एव हि । प्राणस्पन्दज्ञये यकः कतेव्यो धीमतोषकैः ॥ ८९ ॥ न शक्यने मनो जेनुं विना युक्तिमनिन्दताम् । श्रुद्धां संविद्माध्यः वितरागः स्थिते भव ॥ ९० ॥ संवेद्यविज्ञतमनुस्त्रमाद्यमेकं संविद्धाः पद्वां किक्तनं कृत्यस्पन्दारम् । हरोव निष्ठ कलनारहितः कियां तु कुर्वज्ञ-कर्ण्यद्रमेत्व श्रमोदित्थाः ॥ ९२ ॥ मनागपि विचरेण चतसः स्वस्य निप्रहः । पुरुषेण कृतो येन तेनासं ग्रन्यनः फलम् ॥ ९२ ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥धा

गच्छतक्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा।न विचारपरं चेतो यस्यासी मृत उच्यते ॥ १ ॥ सम्याज्ञानसमालोकः पुमान्ज्ञेयसमः स्वयम् । न विमेति न चादते वैवश्यं न च दीनताम् ॥ २ ॥ अपवित्रमप्थ्यं च विषसंमर्गदृषि-तम्। भुक्तं जरयति ज्ञानी क्रिनं नष्टं च मृष्टवत् ॥ ३॥ सङ्गत्यागं विद्मीक्षं सङ्गत्यागादजन्मता । सङ्गं त्यज त्वं भावानां जीवन्युक्तो भवानघ ॥ ४ ॥ भावाभावे पदार्थानां इपामर्पविकारदा । मलिना वासना वैषा साउसङ्ग इति कथ्यते ॥ ५ ॥ जीवन्युक्तशरीराणामपुनर्जन्मकारिणी । युक्ता हैर्वविषादाश्यां गुद्धा भवति वासमा ॥ ६ ॥ दुःसैर्न ग्छानिमायासि हृदि हृष्यसि नो सुसैः । भाशावैवश्यमुःस्रज्य निदावाऽसङ्गतां त्रज्ञ ॥ ७ ॥ दिकाळाद्यनदव्छिन्नमद्देशे-भयकोटिकम् । चिन्मात्रमक्षयं शान्तमेकं ब्रह्मास्मि नेतरत् ॥ ८ ॥ इति मःवाइमित्यन्तर्भुक्तामुक्तवपुः पुमान् । एकरूपः प्रशान्तारमा मौनी स्वारम-मुखो भव ॥ ९ ॥ नाम्ति चित्तं न चाविचा न मनो न च जीवकः । ब्रह्मेंबै-कमनाचन्तमव्धिवस्पविज्ञमते ॥ १० ॥ देहे बावदहंमावो हर्गेऽसिम्याब-दास्मता । यावन्ममेदमित्यास्था ताववित्तादिविश्रमः ॥ ११ ॥ अन्तर्भुखतया सर्वे चिद्वद्वी त्रिजगत्तृणम् । बुह्वतोऽन्तर्निवर्तन्ते मुने चित्तादिविश्रमाः ॥१२॥ चिदारमास्मि निरंशोऽस्मि परापरविषाजितः । रूपं स्मरक्षिजं स्फारं मा स्मृत्या

र त्यामी. २ कृत्तर-यामाच्छान्ता.

संमितो भव ॥ १३ ॥ अध्यात्मशास्त्रभेण तृष्णाविषविपृचिका । शीयने मावितेनान्तः शरदा मिहिका यथा ॥ ९४ ॥ परिज्ञाय परित्यागी वासानानां य उत्तमः । सत्तासामान्यरूपत्वात्तत्कैवस्यपदं विदुः ॥ १५ ॥ यत्रास्ति बासना लीना तत्स्युतं न सिद्धये । निर्वीजा वासना यत्र तत्तुर्थ सिद्धिदं स्मृतम् ॥ १६ ॥ वासनायास्तथा बह्नेर्नरणव्याधिद्विषामपि । स्रेहवैरविषाण-श्र होषः स्वरुपोऽपि बाधते ॥ १० ॥ निर्दरधवासनाबीजः सत्तासामान्यरूप-बान् । सदेही वा विदेही वा न भूयो दुःखभारभवेत् ॥ १८ ॥ एतावदेवा-विद्यात्वं नेदं बहोति निश्चयः । एष एव क्षयसस्या बहोदमिति निश्चयः॥ १९॥ . ब्रह्म चिद्रह्म भूवनं ब्रह्म भूतपरम्परा । ब्रह्माष्टं ब्रह्म चिच्छत्रब्रह्म चिनिमन्न-बान्धवाः ॥ २० ॥ बहाव सर्वमिस्येव भाषिते बहा वै पुमान् । सर्वत्रावस्थितं शान्तं चिद्रहोत्यनभूयते ॥२१॥ असंस्कृताध्वगाकोके मनसम्बन्ध संस्थिते । या प्रतीतिरनागस्का तिश्वद्रद्वासि सर्वेगम् ॥ २२ ॥ प्रशान्तसर्वसंकल्पं विग-ताखिलकातुकम् । विगताशेषसंरम्भं चिदारमानं समाश्रय ॥ २३ ॥ एव पूर्णधियो धीराः समा नीरागचेतसः । न नन्दन्ति न निन्दति जीवितं मरण तथा ॥ २४ ॥ प्राणोऽयमनिशं ब्रह्मन्स्पन्दशक्तिः सदावृतिः । सबाह्याभ्यन्तरे देहे प्राणोऽसावुर्ध्वगः स्थितः ॥ २५ ॥ अपानोऽप्यनिशं ब्रह्मन्स्पन्दशक्तिः सदागतिः । सबाद्याभ्यन्तरे देहे अपानोऽयमवाक्स्थितः ॥ २६ ॥ जाप्रतः स्वपतश्रेव प्राणायामोऽयमुत्तमः । प्रवर्तते हाभिज्ञस्य तं तावच्छेयसे शुण् ॥ २७ ॥ द्वादशाङ्गलपयैन्तं बाह्यमाक्रमतां ततः । प्राणाङ्गनामा संस्पर्शो यः स पुरक उच्यते ॥ २८ ॥ अपानश्चन्त्रमा देहमाध्याययति सुनत । प्राणः सुर्योऽप्रिरथ वा पचलन्तरिदं वपुः ॥ २९ ॥ प्राणक्षयसमीपस्थमपानोद्यको-टिगम् । अपानप्राणयोरैक्यं चिदात्मानं समाश्रय ॥ ३० ॥ अपानोऽसंगतो यत्र प्राणी नाम्युदितः क्षणम् । कलाकलङ्करहितं तिबत्तस्वं समाश्रय ॥ ३६ ॥ नापानोऽंस्तंगतो यत्र प्राणश्चासमुपागतः । नासाप्रगमनावतं तिवत्तस्यमुपान अय ॥ ३२ ॥ भाभासमात्रमेवेदं न सन्नासजागद्यम् । इत्यन्यकलनात्याग सम्याजानं विदुर्वेषाः ॥ ३३ ॥ आभासमात्रकं वदांश्रित्तादर्शककितम् । ततस्वदपि संत्यज्य निराभासी भवोत्तम ॥ ३४ ॥ भयपद्मकस्याणं धैर्यसर्थ-स्बहारिणम् । मनःपिशाचमुत्सार्य योऽसि सोऽनि स्थिरो सव ॥ ३५ ॥ चिद्योमेव किलासीह परापरविवर्जितम् । सर्वत्रासंभवद्वसं याकृशान्तेऽव-शिष्यते ॥ ३६ ॥ वाञ्छाक्षणे तु या तृष्टिम्तत्र वाञ्छेव कारणम् । तृष्टिस्वतु-ष्टिपर्यन्ता तसाद्वान्छां परित्यत्र ॥ ३७ ॥ भाशा यात्र निराशास्त्रमभावं पात भावना । भमनस्त्वं मनो बातु तवासक्षेत्र जीवतः ॥ ३८ ॥ वासनारष्टितरः न्तरिन्द्रियेराहरिकयाः । न विकारमवाप्नोषि स्वतःक्षोमशतैरपि ॥ ३९ ॥

विक्तोन्मेवनिमेवान्यां संसारप्रक्रवीवया । वासवामानसंरोधमनुन्मेवं मनः कुरु ॥ ४० ॥ प्राणोम्सेवनिसेवाम्यां संसतेः प्रकवीदयौ । तमभ्वासप्रयोगाः भ्यामुनमेषरहितं कुरु ॥ ४१ ॥ भीरुपीन्मेषतिमेषान्यां कर्मणां प्रख्योदयौ । तद्विलीनं कुरु बलावुरुशास्त्रार्थसंगमैः ॥ ४२ ॥ असंवित्स्पन्दमात्रेण बाति चित्तमचित्तताम् । प्राणानां वा निरोधेन तदेव परमं पदम् ॥ ४३ ॥ दृश्य-दर्शनसंबन्धे यासुखं पारमाधिकम् । तद्रन्तकान्तसंवित्वा ब्रह्मदृष्ट्यावलोक्य ॥४४॥ यत्र नाम्युदितं चित्तं तहै सुखमकृत्रिमम् । क्षयातिशयनिसुक्तं नोदेति न च शाम्यति ॥४५॥ यस्य चित्तं न चित्तारुयं चित्तं चित्तत्वमेव हि । तदेव नुर्यावस्थायां नुर्यातीतं भवत्यतः ॥ ४६ ॥ संन्यसमर्वसंकरपः समः शान्तमना म् तिः । संन्यासयोगयुक्तारमा ज्ञानवान्मोक्षवान्भव ॥ ४७ ॥ सर्वसंकरूपसं-शान्तं प्रशान्तवनवासनम्। न किंचिञ्चावनाकारं यत्तद्रक्ष परं विदुः ॥ ४८ ॥ सम्बन्जानावरोधेन नित्यमेकसमाधिना । सांख्य प्वावसुद्धा ये ते सांख्या योगिनः परे ॥ ४९ ॥ प्राणाचनिकसंशान्तौ युक्तया ये पदमागताः । अना-मयमनाग्रन्तं ते स्मृता योगयोगिनः ॥ ५० ॥ उपादेयं तु सर्वेवां शान्तं पत्रमकुन्निमम् । एकार्याभ्यसनं प्राणरोधश्वेतःपरिक्षयः ॥ ५१ ॥ एकस्मिन्नेव मंसिक्षे मंसिध्यन्ति परस्वरम् । अविमाभाविनी नित्यं जन्दनां प्राणचेतसी ॥ ५२ ॥ आधाराधेयवर्षते रकभावे विनश्यतः । क्रहतः स्वविनाशेन कार्य मोक्षारुपमुत्तमम् ॥ ५३ ॥ सर्वमेतद्विया त्यक्वा यदि तिष्टिनि निश्चलः । तदाहंकारविकये त्वमेव परमं पदम् ॥ ५४ ॥ महाचिदेकेवेहास्ति महासत्तेति योज्यते । निष्कलक्का समा शुद्धा निरहंकाररूपिणी ॥ ५५ ॥ सकुद्धिभाता विमका नित्योवयवनी समा । सा ब्रह्म परमारमेति नामसिः परिगीयते ॥५६॥ सवाहमिति निश्चित्व निदाय कृतकृत्यवान् । न भूतं न भविष्यच चिन्तयामि कदाचन ॥ ५७ ॥ इष्टिमाछम्वय तिष्ठामि वनेमानामिहात्मना । इदमय मया लम्बमिदं प्राप्तामि सुन्दरम् ॥ ५८ ॥ व स्तीमि व च निन्दामि भाष्मनोऽ-त्यबहि कवित्। न तुष्यामि श्रमप्रासी न खिशाम्यश्रमागमे ॥ ५९ ॥ प्रशा-न्तचापकं वीतशोकमस्त्रसमीहितम् । मनो मम् मुने शान्तं तेन जीवाम्य-नामयः ॥ ६० ॥ अयं बन्धुः परश्चायं ममायमयमन्यकः । इति ब्रह्मस जानामि संस्पर्धे न ददाव्यहम् ॥ ६९ ॥ वासनामात्रसंत्यामाआरामरणवर्जि-वस् । सवासनं मनो ज्ञानं हेयं निर्वासनं मनः ॥ ६२ ॥ विसे त्वके सर्व वाति द्वैतमेतव सर्वतः। शिष्यते परमं ज्ञान्तमेकमच्छमनामयम् ॥ ६३ ॥

१ मान महात्मना.

अनन्त्रमञ्जमस्यक्तमञ्जरं शान्तमच्युतम् । अद्वितीयमनाचन्तं यदाचमुपकम्भ-मम् ॥ ६४ ॥ एकमाचन्तरहितं चिन्मात्रममकं ततम् । खाद्य्यतितरां सुक्षमं तह्रह्मास्मिन संशयः ॥ ६५ दिकालायनविष्ठकं स्वष्ठं तित्योदितं तत्तम् । सर्वार्थमयमेकार्थं चिन्मात्रममर्लं भव ॥ ६६ ॥ सर्वमेकमिदं शान्तमादिम-ध्यान्तवजितम्। भावाभावमजं सर्वमिति मत्वा सुन्ती भव॥ ६७॥ म े बद्दोऽस्मि न मुक्तोऽस्मि महोवास्मि निरामयम् । द्वैतभावविमुक्तोऽस्मि सचि-दानन्दं अक्षणः । एवं भाषय यक्षेन जीवन्युक्तो भविष्यसि ॥ ६८ ॥ पदार्थः वृत्दे देशादिधिया संत्यज्य दृरतः । भाशीतलान्तः करणो नित्यमासमपरी अव ॥ ६९ ॥ इदं रम्यमिदं नेति बीजं ते दुःस्रसंततेः । तस्मिन्साम्याभिना दग्धे दुःबस्यावसरः कुतः ॥ ७० ॥ शास्त्रसज्जनसंपर्कैः प्रज्ञामादौ विवर्धयेत् ॥७१॥ ऋतं सत्यं परं ब्रह्म सर्वसंसारमेषजम् । अत्यर्थममलं नित्यमादिमध्यान्तवः र्जितम् ॥ ७२ ॥ तथा स्थूलमनाकाशमसंस्पृत्यमचाञ्चषम् । न रसं न 🕶 गन्धास्यमप्रमेयमन्पमम् ॥ ७३ ॥ आत्मानं सचिदानन्दमनन्तं ब्रह्म सुवत । भहमसीत्यसिष्यायेश्वेयातीतं विसुक्तये ॥ ७४ ॥ समाधिः संबिदुत्पतिः परजीवैकतां प्रति । नित्यः सर्वगतो शास्मा कृटस्थो दोषवर्जितः ॥ ७५ ॥ एकः सन्भिष्यते आन्या मायया न स्वरूपतः । तस्मादद्वत एवास्ति न प्रपञ्जो न संसृतिः ॥ ७६ ॥ यथाकाशो घटाकाशो महाकाश इनीरितः । तथा भ्रान्ते हिं घा प्रोक्तो हास्मा जीवेश्वरास्मना ॥ ७७ ॥ यदा मनसि चैतन्यं भाति सर्वत्रगं सदा। योगिनोऽऽव्यवधानेन तदा मंपद्यते स्वयम् ॥ ७८ ॥ यदा सर्वाणि भृतानि स्वाध्मन्येव हि पश्यति । सर्वभृतेषु चास्मानं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ७९ ॥ यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति । एकी-भूतः परेणासौ तदा भवति केवलः॥ ८० ॥ त्राद्मसञ्जनसंपर्कवराग्याभ्या-सरूपिणी। प्रथमा भूमिकंपोका सुसुधुस्वप्रदःयिनी ॥ ८१ ॥ विचारणा हितीया स्यानृतीया साङ्गभावना । विलापिनी चतुर्थी स्याद्वासना विलया-स्मिका ॥ ८२ ॥ शुद्धसंवित्मयानन्दरूपा भवति पश्चमी । अर्थसुप्तप्रबुद्धाभी जीवन्युक्तोऽत्र तिष्ठति ॥ ८३ ॥ असंबेदनरूपा च पष्टी भवति भूमिका । भानन्दंकचनाकारा सुपुत्तसदशी स्थितिः ॥ ८४ ॥ तुर्यावस्थोपशान्ता सा मुक्तिरेव हि केवला। समता खच्छता मीम्या सप्तमी भूमिका भवेत् ॥ ८५ ॥ तुर्यानीता तु यावस्था परा निर्वाणरूपिणी । सप्तमी सा परा प्रीडा विषयो नैव जीवताम् ॥ ८६ ॥ पूर्वावस्थात्रयं तत्र जाग्रदिखेव संस्थितम् । चतुर्थी स्वम इत्युक्ता स्वज्ञाभं यत्र वे जगत् ॥ ८० ॥ आनन्दैकवनाकारा सुपुसालया नु पञ्चर्मा । असंवेदनरूपा तु वष्टी तुर्वपदामिधा ॥ ८८ ॥ तुर्यानीतपदा-वस्था सप्तमी भूमिकोत्तमा । मनोवचोमिरग्राद्धा स्वप्रकाशसदारिमका॥८९॥

अन्तः प्रसाहतिवज्ञा बैसं चेश विमावितम् । मुक्त एव न संदेही महासम-तया तया ॥ ९० ॥ न मिये न च जीवामि नाहं सम्राप्यसनमयः । अहं न किंचिश्चिदिति सरवा चीरो न शोचित ॥ ९१ ॥ अलेपकोऽहमजरो नीरागः शान्तवासनः । निरंशोऽस्मि निदाकाशमिति मस्वा न शोचिति ॥ ९२ ॥ अहंमसा विरहितः श्रुद्धो बुद्धोऽजरोऽमरः । शान्तः शमसमामास इति सत्वा न शोखति ॥ ९३ ॥ तृणामेष्यम्बरे भानौ नरनागामरेषु च । यति-कृति तदेवाहिमिति मध्वा न शोचित ॥ ९४ ॥ मावनां सर्वभावेभ्यः समु-त्सज्य समिथितः । अविष्यं परं ब्रह्म केवछोऽस्मीति भावय ॥ ९५ ॥ वाचा-मनीतविषयो विषयाशादशोजिसतः । परानन्दरसाञ्चरधो रमते स्वारमनारमनि ॥ ९६ ॥ सर्वकर्मपरित्याशी नित्यतुप्तो निराश्रयः । न पुण्येन न पापेन नेत-केण च लिप्यते ॥ ९७ ॥ स्फटिकः प्रतिचिम्बेन यथा नायाति रश्नमम् । सज्जः कर्मफलेनान्तस्त्रथा नायानि र जनम् ॥ ९८ ॥ विद्वर अनतावृत्दे देव-कीर्वनपुत्रनै:। खेदाहादी न जानाति प्रतिविम्बग्नैरिव ॥ ९९ ॥ निस्सीत्री निविकारश्च पुज्यपुजाविवर्जितः । संयुक्तश्च वियुक्तश्च सर्वाचारनयकमैः ॥ १०० ॥ तनं सजतु वा नीर्थे अपचस्य गृहेऽथ वा । ज्ञानसंपत्तिसमये अक्तोऽसी विगताधायः ॥ १०१ ॥ संकल्पत्वं हि बन्धस्य कारण तरपरित्यज । मोक्षो भवेदसंकल्पात्तदभ्यासं थिया करु ॥ १०२ ॥ सावधानी भव त्वं च बाद्यवाहकमंगमे । अजलमेव संकल्पद्दशाः परिहरण्याने ॥ १०३॥ मा भव प्राह्मभावारमा प्राहकारमा च मा भव । भावनामखिलां स्वरुवा यच्छिष्टं तन्मयो भव ॥ १०४ ॥ किंचिचेद्रोचते तुभ्यं तद्वद्वोऽस्ति भवस्थितौ । न किंचिडोचते चेत्ते तन्मकोऽसि भवस्थिती ॥ १०५॥ अस्मात्पदार्धनिचयाद्या-बन्स्यावरजङ्गमात् । नणादेवेंडपर्यन्तानमा किंचित्तत्र रोचनाम् ॥१०६॥ अहंभा-वानइंभावी सक्ता सदसनी तथा। यदसक्तं समे खच्छं स्थितं तत्त्र्यंमुच्यते ॥ १०७ ॥ या स्वच्छा समता शान्ता जीवनमुक्तव्यवस्थितिः । साध्यवस्था व्यवहरी सा तयी कलनोच्यते ॥ १०८ ॥ नैतजाग्रह च स्वग्नः संहर्गाना-ममंभवात् । सपुप्तभावो नाऽप्येतदभावाजदतास्थितेः ॥ १०९ ॥ शान्त-सम्यक्षत्रबुद्धानां यथास्थितमिदं जगत् । विठीनं तुर्यमिखाहुरबुद्धानां स्थितं स्थिरम् ॥ १६० ॥ अहंकारकलात्यागे समतायाः समुद्रमे । विश्वरारी कृते चित्ते तुर्यावस्थोपतिष्ठते ॥ १११ ॥ सिद्धान्तोऽध्यारमशास्त्राणां सर्वापह्नव एव हि । नाविशामीह नो माथा शान्त ब्रह्मेड्मम् ॥ ११२ ॥ शान्त प्र चिदाकारी स्वच्छे शमसमारमनि । समग्रशक्तिसचिते नहोति कलिता-मिथे ॥ १९३ सर्वमेव परित्यज्य महामीनी अवानच । निर्वाणवाश्चिमेननः क्षीणवित्तः प्रशान्तवीः ॥ ११४ ॥ आस्मन्येवास्त शान्तास्मा मुकान्धविन- रोपमः । नित्यमन्तमुंकः खण्छः खारमनान्तः प्रपूर्णधीः ॥ ११५ ॥ जाप्रत्येव सुषुप्तस्थः कुरु कर्माणि वै द्विज । अन्तः सर्वपरित्यामी बहिः कुरु यथागतम् ॥ ११६ ॥ चित्तसत्ता परं दुःखं चित्तत्यागः परं सुखम् । अतिवर्त्तः
निदाकाशे नय क्षयमवेदनात् ॥ ११७ ॥ दृष्ट्वा रम्यमरम्यं वा स्थेथं पापाणवरसदा । एतावतात्मयनेन जिता मवति संस्तिः ॥ ११८ ॥ वेदान्ते परमं
गुद्धं पुराकल्पमचोदितम् । नाप्रशान्ताय दात्म्यं ने खाशिष्याय वै पुनः
॥ ११९ ॥ अञ्चपूर्णोपनिपदं बोऽचीते गुर्वनुप्रहात् । स जीवश्वकतां प्राप्य
महीव भवति स्वयम् ॥ १२० ॥ हात्युपनिषत् ॥ इति पश्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
क्ष्मे भद्रं कर्णेमिरिति शान्तिः ॥ हरिः क्ष्मे तस्तत् ॥

इत्यनपूर्णोपनिषत्समाप्ता ॥

#### सूर्योपनिषत् ॥ ७४ ॥

स्दितस्वातिरिकारिस्रिनन्दास्मभावितम् । सूर्यनारायणाकारं ने सि चित्स्ययेवभवम् ॥ ॐ भद्यं कर्णेभिरिति शान्तिः॥

हरिः ॐ अथ स्पाथवां क्रिस्तं व्याव्यासाः । वक्षा ऋषिः । गावती छन्दः । आदिश्यो देवता । हंमः सोऽहमित्रानारायणयुक्तं बीजम् । हलेका शक्तः । वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकम् । चतुर्विधपुरुषार्थितक्वर्षं विविधोगः । यहस्वराक्रदेन बीजेन पढकं रक्ताम्बुजसंस्थितम् । साधरियनं हिरण्यवणं चतुः धुंजं पग्नद्रयाभयवरदहतं कालचक्रप्रणेतारं धीस्पूर्वनारायणं य पृवं वेद स् वै बाह्मणः । ॐ भूभुंवःसुवः । ॐ तरसवितुर्वरेण्यं मर्गो देवस्य धीमिहि । वियो यो नः प्रचोद्रयात् । सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुपश्च । सूर्याद्रै सिव्यास्ति भूनानि जायन्ते । सूर्यं धानः पर्जन्योऽक्रमात्मा नमस्त आदिस्य । स्वमेव भ्रत्याने जायन्ते । स्वमेव प्रत्यक्षं बद्यात् । स्वमेव प्रत्यक्षं बद्याति । स्वमेव प्रत्यक्षं कर्मकर्ताति । स्वमेव प्रत्यक्षं बद्याति । स्वमेव प्रत्यक्षं कर्माकर्ताति । स्वमेव प्रत्यक्षं महाति । स्वमेव प्रत्यक्षं स्वप्रति । स्वमेव प्रत्यक्षं सामाति । स्वमेव प्रत्यक्षमयर्वाति । स्वमेव प्रत्यक्षं सामिति । स्वमेव प्रत्यक्षं सामिति । स्वमेव प्रत्यक्षं सामिति । स्वमेव प्रत्यक्षमयर्वाति । स्वप्ति स्वप्ति । सादित्यादेवा जायन्ते । आदित्यादेवा वा प्रयूप्तन्तमण्डलं तपति । ससावादित्यौ सद्य । आदित्योदेवा वा प्रयूप्तनमण्डलं तपति । ससावादित्यौ सद्य । आदित्योदेवा वा प्रयूप्तनमण्डलं तपति । ससावादित्यौ सद्य । आदित्योदेवा कर्पानः समा-

१ नापुत्रायाशिष्याय वे पुन. (

नोषानोध्यानः प्राणः । भावित्यो वै स्रोत्रत्वक्षश्रहसनप्राणाः । भावित्यो वै बाबवाणियावृपायृवस्थाः । आदित्यो वै दाददृस्पर्वास्परसगन्धाः । आदित्यो है वयनादानागमन्बिस्तीनन्दाः। जानन्दम्यो ज्ञानमयो विज्ञानम् अहित्यः। बमी मित्राय भानवे स्त्योमी पाहि । आजिकावे विश्वहेतवे नमः ! सूर्याद्ध-बन्ति भूतानि सूर्येण पाछितानि तु । सूर्वे छयं प्राप्नवन्ति मः सूर्वः सोऽह-मेष च । चक्षको देवः सविसा चक्षकं उत पर्वतः । चक्षुषाता द्वातु नः । आदित्याय विद्वाहे सहस्रकिरणाय धीमहि । तकः सर्थः प्रचोदयात् । सविता पश्चात्तासविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्सविताधरात्तात् । सविता नः सवत सर्वताति सविता नो रासता दीर्घमायुः। अ मित्येकाक्षरं ब्रह्म । घृणिरिति द्वे अक्षरे । सूर्व इत्यक्षरद्वयम् । आदित्य इति श्रीण्यक्षराणि । एतस्यव सूर्य-स्याष्टाक्षरी मनुः। यः सहाहरहर्जपति स व बाह्मणी भवति स व बाह्मणी भवति । सूर्याभिमुखो जस्वा महाध्याषिभयात्प्रमुख्यते । अलक्ष्मीर्नक्ष्यति । अमध्यभक्षणात्युतो भवति। अगम्यागमनारपुतो भवति। पतितसंभाषणारपुतो भवति । असरसंभाषणात्पूर्तो भवति । मध्याह्ने सूर्याभिमुखः पठेत् । सद्यो-रपनपञ्चमहापातकात्ममुच्यते । सेपी सावित्री विश्वां न किंचिदपि न कसी-चिध्प्रशंसयेत् । य एतां महाभागः प्राप्तः पटति स भाग्यवा नायने । पद्म-न्दिनद्नि । चेदार्भं लभने । विकालमेतज्ञह्वा कन्त्रतफलमवामोति । यो हस्ता-दिल्ये जपनि स महामृत्युं तरित स महामृत्युं तरित य एवं बेट् ॥ इत्युपनि-पत् ॥ हरिः अभ महं कर्णभिरिति द्यान्तिः ॥

इति सूर्योपनिषःसमाप्ता ॥

अक्ष्युपनिषत् ॥ ७५ ॥ यससभूमिकाविद्यावेद्यानन्दकलेत्रसम् । विकलेवरकैवरुवं रामचन्द्रपदं भने ॥ १ ॥ ॐ सह नाववत्विति शान्तिः॥

हरिः ॐ ॥ अथ ह सांक्रितिभगवानादित्यकोकं जगाम । तमादित्यं नत्वा चाक्षुष्मतीविद्यया तमस्तुवत् । ॐ नमो भगवते श्रीसूर्यायाक्षितेजसे नमः । ॐ खेचराय नमः । ॐ महासेनाय नमः । ॐ तमसे नमः । ॐ रजसे नमः । ॐ सस्वाय नमः । ॐ असतो मा सत् गमय । तमनो मा ज्योति-र्गमय । सृत्योमांऽमृतं गमय । हंसी भगवान्छुविरूपः प्रतिरूपः । विश्वरूपं

<sup>.</sup> १ विज्ञानघन २ स एतामिलात्र छान्दर्स सैवामिति , ३ उष्णो मगवान्.

चूजिनं जातबेदसं हिस्त्मवं उमोतीक्तं तपन्तम् । सहस्र (हमः शतथा वर्ष-मानः पुरुषः प्रजानामुद्बत्येष सूर्वः । ॐ नमी भगवते भीसूर्वाबादिस्या-याक्षितेत्रसेऽहोवाहिनि वाहिनि साहेति । एवं चाक्षुष्मतीविद्यमा स्तुतः श्रीसूर्यनारायणः सुत्रीतोऽजवीबाक्ष्यमतीविद्यां जाक्रणो यो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोमो भवति । न तस्य कुळेऽन्थो भवति । अष्टी ब्राह्मणान्याहिष-े त्वाय विचासिद्धिभवति । च प्वं वेद स महान्भवति ॥ १ ॥ अध ह सांक्र-तिरादित्यं पप्रच्छ भगवन्त्रक्षविषां में बृहीति । तमादित्यो होवाच । सांकृते कृणु वहवामि तस्वज्ञानं सुदुर्रुभम् । येन विज्ञातमात्रेण जीवनमुक्ती भवि- . व्यसि ॥ १ ॥ सर्वमेकमजं शान्तमनन्तं श्रवमव्ययम् । पश्यन्भूतार्थश्विवृपं शान्त आस्त यथासुखम् ॥ २ ॥ भवेदनं विदुर्योगं चित्तक्षयमकृत्रिमम्। योगस्थः कुरु कर्याणि नीरमो बाथ मा कुरु ॥ ३ ॥ विरागमुपयात्मसर्वासना-स्वनुवासरम् । किवास्दाररूपासु क्रमते मोदतेऽन्वहम् ॥४॥ ब्राम्यासु जह-चेष्टासु सततं विचिकित्सते । नोदाहरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते ॥ ५ ॥ े अन्योहेनकारीणि सृद्कर्माण सेवते । पापाहिभेति सततं न च भोगमपेक्षते ॥ ६ ॥ सेहप्रणयगर्भाणि पेशलान्युचितानि च । देशकालोपपतानि वचना-न्यभिभावते ॥ ७ ॥ मनसा कर्मणा वाचा सज्जनानुपसेवते । यतः कुतश्चि-दानीय निलं शास्त्राण्यवेक्षते॥ ८॥ तदासा प्रथमामेका प्राप्ती भवति भूमिकाम् । एवं विचारवान्यः स्वान्संसारोत्तारणं प्रति ॥ ९ ॥ स भूमिकाः वानित्यक्तः शेपस्वार्य इति स्मृतः। विचारनाम्नीमितरामागती योगभूमि-काम् ॥ १० ॥ श्रुतिस्मृतिसदाचारधारणाध्यानकर्मणः । मुल्यया व्याख्यया-क्यातान्छ्यति अष्टपण्डितान् ॥ ११ ॥ पदार्थप्रविभागञ्चः कार्याकार्यविति-र्णयम् । जानात्यिभगतश्चान्यो गृहं गृहपतिर्यथा ॥ १२ ॥ मदाभिमानमास्त-यंत्राभमोहातिशायिताम् । बहिरप्यास्थितामीपस्यजत्यहिरिव स्वचम् ॥ १३ ॥ इत्यंभूतमतिः शास्त्रगुरुसज्जनसेवया । सरहस्यमशेषेण यथावद्धिगच्छति ॥ १४ ॥ असंसर्गाभिधामन्यां तृतीयां योगभूमिकाम् । ततः पतत्यसा कान्तः पुष्पराय्यामिवामकाम् ॥ १५ ॥ यथावच्छास्रवाक्यार्थे मतिमाधाय निश्च-लाम् । तापसाश्रमविश्वान्तरभ्यात्मकथनकर्मः । शिलाशस्यासनासीनो जरम-त्यायुराततम् ॥ १६ ॥ वनावनिविद्वारेण चित्तोपशमशोभिना । असङ्गसुख-सांस्येन काळं नवति नीतिमान् ॥ १७ ॥ भन्वासास्साधुशासाणां करणा-त्युव्यकर्मणाम् । जन्तीर्यथावदेवेषं वस्तुदृष्टिः प्रसीदित ॥ १८॥ तृतीयां भूमिका प्राप्य बुँद्धोऽनुभवति स्वयम् ॥ १९ ॥ द्विप्रकारमसंसर्ग तस्य भेद-

१ नड़ो न अवति.

मिमं ऋणु । द्विविघोऽयमसंसर्गः सामान्यः श्रेष्ठ एव च ॥ २० ॥ नाहं कर्ताः म भोक्ता च न बाध्यो न च बाधकः। इत्यसंजनमर्थेषु सामान्यासङ्गताम-कम् ॥ २१ ॥ प्राक्रमीनिर्मितं सर्वमीकराचीनमेव वा । सुखं वा यदि वा दुःखं कैवात्र तब कर्तृता ॥ २२ ॥ भोगाभोगा महारोगाः संपदः परमापदः । वियोगायेव संयोगा आध्यो व्याध्यो विवास ॥ २३ ॥ कालश्र कलनोद्यक्तः सर्वभावाननारतम् । अनास्ययेति भावानां यदभावनमान्तरम् । वाक्यार्थ-खब्धमनसः समान्योऽसावसङ्गमः ॥ २४ ॥ अनेन क्रमयोगेन संयोगेन महायमनाम् । नाहं कर्तेश्वरः कर्ता कर्म वा प्राक्तनं मम ॥ २५॥ कृत्वा द्रतरे नुनमिति शब्दार्थभावनम् । यन्भौनमासनं शान्तं तच्छेष्ठासङ्ग उच्यते ॥ २६ ॥ संतोषामोदमधुरा प्रथमोदेति भूमिका । भूमित्रोदितमान्नोऽन्तर-स्ताहुरिकेव सा॥ २७ ॥ एवा हि परिसृष्टास्तः संन्यासा प्रसर्वेकभूः । द्वितीयां च तृतीयां च भूमिकां प्राप्त्रयात्तत. ॥ २८ ॥ श्रेष्ठा सर्वगता होषा सुनीया भूमिकात्र हि । भवति घोडिसताहोषसंकद्दाक्छनः पुमान ॥ २९ ॥ भूमिकात्रितमाभ्यासादजाने क्षयमागते । सम सर्वत्र पदयन्ति चतुर्थी 🕹 भूमिकां गताः ॥ ३० ॥ अद्वेते स्थेर्यमायाते द्वेते च प्रश्नमं गते । पश्यन्ति समावहोकं चतुर्थी भूमिकां गताः ॥ ३१ ॥ भूमिकात्रितयं जामचतुर्थी स्वम उच्यते ॥ ३२ ॥ विनं त शरदभांशविलयं प्रविलीयते । सरवावशेष एवास्ते पश्चमीं भूमिकां गतः ॥ ३३ ॥ जगद्विकल्पो नोदेति चित्तस्यात्र विछापनात् । पश्चमीं भूमिकामेल सुप्रपदनामिकाम् । शान्ताशेपविशेषांशसिष्टल्रहेतमा-त्रकः ॥३४॥ गलितदैतनिर्भासी सुदितोऽन्तःप्रबोधवान् । सुपुत्तमन एवास्ते पश्चमीं भूमिकां गतः ॥३५॥ अन्तर्मुखतयातिष्टन्बहिर्वृत्तिपरोऽपि सन् । परि-आन्ततया निश्यं निद्वालुरिव कक्ष्यते ॥ ३६ ॥ कुर्वज्ञभ्यासमेतस्यां भूमिकायां विवासनः । पष्टीं तुर्यामिश्रामन्यां क्रमात्पर्तात भूमिकाम् ॥३७॥ यत्र नासन्न-सम्पो नाहं नाप्यनहंकृतिः। केवलं शीणमननमासेऽद्वैतेऽनिनिर्भयः॥ ३८॥ निर्मेन्यः शान्तसंदेहो जीवन्युक्तो विभावनः। अनिर्वाणोऽपि निर्वान णिश्रत्रदीप हव स्थितः ॥ ३९ ॥ षष्ट्यां भूमावसी स्थित्वा सप्तमीं भूमि-मापुरात् ॥ ४० ॥ विदेइमुकतात्रोका सप्तमी योगभूमिका । अगम्या वचसां शान्ता सा सीमा सर्वभूभिषु ॥ ४१ ॥ छोकानुवर्तनं त्यक्त्वा त्यक्त्वा देशनुवर्तनम् । साम्रानुवर्तनं स्वक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ ४२ ॥ ओंकाः रमाश्रमिक्छं विश्वत्राज्ञादिकश्रणम् । वाच्यवाचकताभेदासेदेनानुपरुविधतः ॥ ४३ ॥ अकारमात्रं विश्वः स्वादुकारसीत्रसः स्छतः। प्राज्ञी सकार इत्येवं परिपश्येत्क्रमेण तु ॥ ४४ ॥ समाधिकाळाधारीव विचिन्त्यातिप्रयक्षतः। स्थळस्समकमास्तर्वं चिदारमनि विकापयेत् ॥ ४५ ॥ चिदारमानं नित्यश्चदः

बुद्रमुक्तसदृद्रयः । परमानन्द्रसंदेही बाबुदेबोऽद्रमोमिति ॥ ४६ ॥ मादिम-ध्वावसानेषु तुःसं सर्वमिदं यतः । तसारसर्वे परित्यज्य तरबनिष्ठो भवावश्व ॥ ४७ ॥ भविद्यातिमिरातीतं सर्वामासविवर्जितम् । भानन्द्रममछं श्रुद्धं सनोवाचामगोचरम् ॥ ४८ ॥ मज्ञानधनमानन्दं बद्धास्त्रीति विभावयेत् ॥ ४९ ॥ बृत्युपनिपत् ॥ ॐ सह नाववरिवति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्सद् ॥

इत्यक्ष्युपनिषत्समाप्ता ॥

## अध्यात्मोपनिषत्॥ ७६॥

यत्राम्तर्याम्यादिभेदसास्त्रतो न हि युज्यते । निभेदं परमाद्वैतं स्वमात्रमवशिष्यते ॥ ॐ पूर्णमह इति शान्तिः ॥

हरि: ॐ ॥ अन्तःशरीरे निहितो गुहाबामज एको नित्यमस पृथिबी शरीरं 🦼 बः प्रथिबीमन्तरे संचरन्यं प्रथिबी न वेद । यस्यापःशरीरं यो अपोऽन्तरे संचरन्यमापी न विदुः। यस तेजः शरीरं यस्रोजोऽन्तरे संचरन्यं तेजी न वेद। यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरे संवरन्यं वायुर्न वेद। यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरे संचरन्यमाकाशो न वेद। यस मनः शरीरं यो मनी-Sन्तरे संबरन्यं मनो न देव । यस्य बुद्धिः शरीरं यो बुद्धिमन्तरे संबरन्यं बुद्धिन वेद । यस्याहंकारः शरीरं योऽहंकारमन्तरे संचरन्यमहंकारो न वेद । यस्य चित्तं शरीरं यश्चित्तमन्तरे संचरन्यं चित्तं न देव । यस्याच्यक्तं शरीरं योऽव्यक्तमन्तरे संचरन्यमध्यकं न वेद । यस्याक्षरं शरीरं योऽक्षरमन्तरे संचरन्यमक्षरं न वेद । यस मृत्युः शरीरं यो मृत्युमन्तरे संचरन्यं मृत्युर्व वेद । स पुष सर्वभूतान्तरात्मापइतपाप्मा दिव्यो देव पुको नारायणः । अहं ममेति यो भावो देशक्षादावनात्मनि । अध्यासोऽयं निरसाध्यो बिद्धा ब्रह्म-निष्ठया ॥ १ ॥ ज्ञात्वा न्वं प्रत्यगारमानं बुद्धितवृत्तिसाक्षिणम् । सोऽहमिश्चेष तहृत्या स्वान्यत्रारममति खजेत् ॥ २ ॥ छोकानुवर्तनं त्यस्या त्यस्या देहा-मुवर्तनम् । शास्त्रानुवर्तनं त्यक्तवा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ ३ ॥ स्वास्मन्येव सदा स्थित्वा मनो नश्यति योगिनः । युक्तया श्रुत्या सानुभूत्वा ज्ञास्वा सार्वात्म्यमारममः ॥ ४ ॥ निदाया लोकवार्तायाः शब्दादेशामविस्मृतेः । कचिन्नावसरं द्रखा चिन्तयाध्मानमाध्मति ॥ ५ ॥ मातापित्रोर्मछोद्वतं मङ-मासमयं वपुः। त्यक्तवा चण्डाकवर्रं ब्रह्मभूय कृती अव ॥ ६ ॥ घटाकार्श महाकाश इवारमानं परात्मति । विकाप्याखण्डभावेन तुर्णी भव सदा सुनै ॥ ७ ॥स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयं मूच सदारमना । ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं

सरवातां मलभाण्डवत् ॥ ८ ॥ चित्रात्मनि सदानम्दे देहरूडामहंचियम् । क्रिवेड्य लिक्स्मरसञ्च केवली भव सर्वदा ॥ ९ ॥ यत्रैष जगदाभासी दर्पणा-न्तः पुरं यथा । तहसाहमिति ज्ञात्वा हतकृत्वो भवानघ ॥ १० ॥ अहं कारग्र-हान्मुक्तः स्वरूपमुप्पदाते । चन्द्रवद्विमलः पूर्णः सदानन्दः स्वयंत्रभः ॥११॥ क्रियानाशाद्भवेष्ट्रिन्सानाशोऽस्माद्वासनाक्षयः । वासनाप्रक्षयो मोक्षः सा जीवन्म् किरिय्यते ॥ १२ ॥ सर्वत्र सर्वतः सर्वत्रह्ममात्रावलोकनम् । सद्गाव-भावनादाक्याद्वासनाक्रयमभूते ॥ १३ ॥ प्रमादो ब्रह्मतिष्ठायां न कर्नेत्र्यः कदाचन । प्रमादो मृत्युरिलाहविंशायां जहावादिनः ॥ १४ ॥ यथापकृष्टं श्रीबार क्षणमात्रं न तिष्ठति । आवृगोति तथा माया प्राज्ञ वापि पराद्मलम् ॥ १५ ॥ जीवतो यस्य कैवस्यं विदेहोऽपि स केवलः । समाधिनिष्टनामेत्य निर्विकस्यो भावानच ॥ १६ ॥ अज्ञानहृद्यग्रन्थेनिःशेषविकयम्तदा । समा-धिना विकस्पेन यदाउँनात्मदशेनम् ॥ १० ॥ अत्रात्मत्वं दढीकुर्वेश्वहमादिपु संखान । उदामीनतया तेषु तिष्ठेडरपटादिवत् ॥ १८ ॥ ब्रह्मादिम्बस्य रर्यन्ते क्षपामात्रा उपाध्यः । ततः पूर्ण स्वमारमानं पश्येदेकात्मना स्थितम ॥१९॥ स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः । स्वयं विश्वमिद् सर्वं स्वस्मा-दुन्यक् किंचन ॥ २० ॥ स्वारमन्यारोपिताहोपाभासवस्नुनिरासनः । स्वयमेव परंत्रहा पूर्णभद्वयमिकयम् ॥ २३ ॥ असन्करपी विकरपोऽयं विश्वमिन्यं तव-स्तुनि । निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ २२ ॥ द्रष्टृदर्शनद्दया-दिभावशुन्ये निरामये । कल्पाणंत्र इवात्यन्त परिपूर्णे चिद्रान्माने ॥ २३ ॥ तेजसीव तमो यत्र बिलीनं आन्तिकारणम् । अद्वितीये परे तस्त्रे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ २४ ॥ एकामके परे तस्वे भेदंकती कथं चसेत् । सुपसी सुसमात्राया भेदः केनावलोकितः ॥ २५ ॥ चित्तमुलो विकल्पोऽयं चित्ता-भावे न कश्चन । भतश्चित्तं समाधेहि प्रसापृषे प्राध्माने ॥ २६ ॥ भल्ण्डान-न्दमाश्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः । विद्यन्तः सदानन्दरसास्वादनमाश्माने ॥ २० ॥ वैराग्यस फलं बोधो बोधस्योपरतिः फलम् । स्वानन्दानुभवाच्छा-न्तिरंपेबोपरतेः फलम् ॥ २८ ॥ बद्युत्तरोत्तराभावे पूर्वरूप तु तिष्फलम् । निवृत्तिः परमा तृशिरानन्दोऽनुपमः स्वतः ॥ २९ ॥ मायोपाधिर्नगयोनिः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः । पारोह्पश्चकः सत्याचात्मकसत्यदामिषः ॥ ३०॥ आसम्बन्तया भाति योऽसारप्रन्यवशब्दयोः । अन्तःकरणसंभित्रवोधः स स्वंपदाभिधः ॥ ३१ ॥ मायाविधे बिहायैव उपाधी परतीवयो. । अखण्डं सिंबदानन्दं परं मझ विलक्ष्यते ॥ ३२ ॥ इत्थं वाक्यसाधार्यानुसंभानं अवणं

३ मेदक तत्क्रथ.

अवेत् । युक्तवा संभावितत्वायुर्सवानं मननं तु तत् ॥ ३३ ॥ ताभ्यां निर्वि-विकित्सेऽमं बेतसः स्थापितस्य यत्। एकताम्त्वमेतदि निदिधासम्मुखाते ॥ ३४ ॥ व्यानुष्याने परिखज्य क्रमाउक्षेपैकगोचरम् । निवातदीपविवर्तः समाधिर्मिषीयते ॥ ३५ ॥ वृत्तवस्तु तदानीमप्यज्ञाता भारमगोषराः । सारणावन्त्रीयन्ते ब्युन्धितस्य समुव्धिताः ॥ ३६ ॥ अनावाविष्ठ संसारे संचिताः कर्मकोटमः । अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते ॥ ३७ ॥ धर्ममेचिमिसं प्राहुः समाधि योगवित्तमाः । वर्षसेव यथा धर्मामृतघाराः सहस्रशः ॥ ३८ ॥ अमुना वासनाजाले निःशेषं प्रविकापिते। समुकोन्मुलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसंचये ॥ ३९ ॥ वास्यममित्वदं सत्यास्परोक्षावभासिते । करामलक्रमद्वोधमपरोक्षं प्रस्थते ॥ ४० ॥ वासनानुत्यो भौग्ये वैशायस्य तदाविधः । अहंभावोदयाभावो बोबस्य परमाविधः ॥ ४१ ॥ लीनबृत्तेरमु-रपत्तिमेर्यादोपरतेस्तु सा । स्थितप्रज्ञां यतिरयं यः सदानन्दमभृते ॥ ४२ ॥ ब्रह्मण्येत्र विलीनास्ता निर्धिकारो विनिष्क्रियः । ब्रह्मारमनीः शोधितयोरेक-आवायगाहिनि ॥ ४३ ॥ निविकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रश्नेति कथ्यते । सा सर्वदा भवेचस्य स जीवनमुक्त इत्यते ॥ ४४ ॥ देहेन्द्रियेव्वहंभाव इदंभावसद्यके। यस्य नो भवतः कापि स जीवन्मुक्त इध्यते॥ ४५ ॥ न प्रस्मात्रहाणोर्भेदं कदापि बहायमंग्रोः । प्रज्ञया यो विजानाति स जीव-न्मुक्त इच्यते ॥ ४६ ॥ साधुभिः पुज्यमानेऽधिनपीड्यमानेऽपि दुर्जनैः । समभावो भवेषस्य स जीवन्युकः इत्यते ॥ ४७ ॥ विज्ञातमञ्जलस्य यथायवं न संस्तिः । अनि चेन्न स विज्ञातमञ्जभावो वहिमेलः ॥ ४८॥ सुखारानुभवो यावत्तावत्प्रार्ट्धामध्यते । फलोद्यः क्रियापूर्वो निष्क्रियो नहि कुन्नचित् ॥ ४९ ॥ अहं ब्रह्मेनि विज्ञानात्करूपकोटिशतानितम् । संचितं विरुपं याति प्रबोधारखन्नकर्मवत् ॥ ५० ॥ स्वमसङ्ग मुदासीनं परि-ज्ञाय नभी यथा। न शिरयते यतिः किंचिकदापिद्वाविकर्मभिः॥ ५१॥ न नभो घरयोगेन सुरागन्वेन लिप्यते । तथास्मोपाधियोगेन तद्वभे नैव लिप्यते ॥ ५२ ॥ ज्ञानोदयासपुरारव्यं कर्म ज्ञानाम नश्यति । अदस्या स्बपः छ छदयमुहिङ्योत्पृष्टवाणवत् ॥ ५३ ॥ व्याचनुक्या विनिर्मुका यागः पश्चात्त गोमता । न तिष्ठांत भिनस्येव छक्ष्यं विगेन निर्भरम् ॥ ५४ ॥ अ-जरोऽस्म्यमरोऽस्मिति य भारमानं प्रपद्यते । तदारमना तिष्ठतोऽस्य कुतः भारव्धकरूपमा ॥ ५५ ॥ प्रारव्धं सिज्यति तदा यदा देशासमा स्थितिः। देहात्मभावो नेवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः ॥ ५६ ॥ प्रारब्धकव्यनाप्यस्य देहस्य आन्तिरेव हि॥ ५७॥ मध्यसस्य कृतसस्यमसस्यस्य कृतो जनिः। अजातस्य कृतो नावाः प्रारुव्यमसतः कृतः ॥ ५८ ॥ ज्ञानेनाज्ञानकार्यस्य स-

मूलस लयो बदि । तिष्ठलवं कथं देइ इति शङ्कावतो जनान् । समाधातुं बाह्यस्था प्रारब्धं बदति सुतिः ॥ ५९ ॥ ज तु देहादिसत्यत्ववीधनाव विपश्चिताम् । परिपूर्णमनाचन्तमप्रमेगमविकिवस् ॥ ६० ॥ सदनं विदर्ग नित्यमानन्द्धनमञ्जयम् । प्रस्वगेकरसं पूर्णमनन्तं सर्वतोमुखम् ॥ ६१ ॥ अहेवमनुपादेवमनाधेवमनाअयम् । निर्गुणं निष्क्रियं सुक्ष्मं निर्विकर्यं निरञ्जनम् ॥ ६२ ॥ अनिरूप्तस्त्रक्षं यन्मनोवाचामगोचरम् । सैस्समृदं स्वतः सिद्धं गुद्धं बद्धमनोद्दशम्। एकमेवाह्यं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥ ६३ ॥ स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमातमानमखिकतम् । स मिद्रः सुसुसं तिष्ठ निर्विकस्पारमनारमनि ॥६४॥ क गतं केन वा नीतं कुत्र स्त्रेनमिदं जगत्। अधुनैव मया दर्ध नास्ति किं महद्युतम् ॥ ६५ ॥ किं देवं किमुपादेवं किमन्यरिक विद्यक्षणम् । असण्डानन्द्पीयुषपूर्णमहामहार्णदे ॥ ६६ ॥ म किंचिदत्र पश्यामि न शुणोमि न वेषयहम् । स्वारमनैव सदानन्दरूपेणासि सकक्षणः ॥ ६७ ॥ असङ्गोऽहमनङ्गोऽहमिलङ्गोऽहमहं हरिः । प्रशान्तोऽह-मनन्तोऽह्रं परिपूर्णिबारन्तनः ॥ ६८ ॥ अकर्ताहमभोक्ताहमविकारोऽहम-ह्ययः । शुद्धी बोधस्वरूपोऽहं केवलोऽहं सदाक्षिवः ॥ ६९ ॥ एता विद्याम-पान्तरतमाय ददी । अपान्तरतमी महाणे ददी । महा घीराहिरसे ददी । भीराक्किरा रंकाय ददी । रेको रामाय ददी । रामः सर्वेश्यो भूतेम्यो ददा-विश्वेतिक्रवीणानुशासनं वेदानुशासनं वेदानुशासनमिष्युपनिषन् ॥ ॐ पूर्ण-सद इति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्मन् ॥

इति अध्यात्मोपनिषम्समाप्ता ॥

# कुण्डिकोपनिषत्॥ ७७॥

कुण्डिकोपनिषस्यातपरिवाजकसंततिः। सत्र विशान्तिमगमसद्भागपदमास्रये॥ १॥

ॐ भाष्यावन्तिवनि शान्तिः ॥

हरिः ॐ ब्रह्मचर्याश्रमे क्षीणे गुरुबुश्र्षणे रतः । वेदानचीत्वातुज्ञात उच्यते गुरुणाश्रमी ॥ १ ॥ दारमाहृत्य सदशमश्रमाधामाचा शक्तिः । ब्राह्मीमिष्टि यजे-सासमहोरान्नेण निवंपेन् ॥ २ ॥ संविभज्य सुतानचे श्राम्यकामान्विस्त्रच स । संवरम्बनमार्गेण श्रुची देशे परिश्रमन् ॥ ३ ॥ वायुमस्रोऽम्बुभक्षो पा बिहितेः कन्दमूककैः । स्वशरीरे समाप्याथ पृष्ठित्यां नाशु पातयेन् ॥ ४ ॥ सह तेनैव पुरुषः कथं संन्यसा उच्यते । सनामधेयो यांसन्तु कथं संन्यसा

१ सत्यमृद्धः २ शुद्धशेषः

उच्यते ॥ ५ ॥ तकारफकविञ्चदाही संन्यासं संहितासमास् । अप्रिवर्ण विभिन्तरस्य वानप्रस्यं प्रपद्मते ॥ ६ ॥ कोकवजार्ययासको वनं गच्छति संयत:। संत्यक्वा संस्तिसुलमनुतिष्ठति कि मुधा॥ ७॥ किंवा दुःसमनु-स्मल भोगांस्त्यवति चोच्छितात् । गर्भवासभयाद्गीतः शीलोष्णाम्यां तथैव च ॥ ८॥ गृह्यं प्रवेष्ट्रिमच्छामि परं पद्मनामसमिति । संन्यस्याग्निमपुनरावर्तनं अन्मृत्युर्जाय (?) मावहमिति । अथाध्यातमञ्जाक्षपेत् । वीक्षामुपैयात्कापाय-बासाः। कक्षोपस्थलोमानि वर्जयेत्। जैर्ध्वबाहुर्विमुक्तमार्गो भवति। अमि-केतश्चरेजिक्षाशी । निदिध्यासनं दध्यात् । पवित्रं धारयेजन्तुसंरक्षणार्थम् । तदपि श्लोका भवन्ति । कृण्डिकां चमसं शिक्यं त्रिविष्टप्रमुपानही । शीती-प्रधातिनीं कन्थां कौपीनाच्छादनं तथा ॥ ९ ॥ पित्रं स्नानशादीं च उत्तरा-सङ्गमेव च । अतोऽतिरिक्तं यश्किचित्सर्वं तद्वजैयेश्वतिः ॥ १० ॥ नदीप्रलि-नकाशी स्यादेवागारेषु बाह्यतः । नास्यर्थे सुखदुःसाम्यां करीरसुपतापवेत् ॥ ३३ ॥ स्नानं पानं तथा शौचमझिः प्ताभिराचरेत् । स्त्यमानी न तुष्येत लिन्दितो न श्रमेखरान् ॥ १२ ॥ भिक्षादिवैदलं पात्रं स्नानद्रध्यमवारितम् । उवं वृत्तिमुपासीनो यतेन्द्रियो जपेत्सदा ॥ १३ ॥ विश्वाय मन्त्रसंयोगं मनसा भावयेत्स्धीः । आकाशाद्वायुर्वायोजयोतिष्योतिष आपोऽन्यः प्रथिवी । एषां भूतानां ब्रह्म प्रवधे । अजरममरमक्षरमध्ययं प्रवधे । सटब्खण्डसुखारभोधौ बहुधा विश्ववीचयः । उत्पद्मन्ते विलीयन्ते मायामास्तविश्रमात् ॥ १४ ॥ न मे देहेन संबन्धो मेघेनेव विहायसः । अतः कृतो मे तद्वर्मा जाग्रस्त्रमः सप्तिप् ॥ १५ ॥ आकाश्वातकव्यविद्रगोऽहमादित्यवद्वास्यविकक्षणोऽहम् । अह। येवसित्यविनिश्वकोऽहमस्भोधिवःपारविवर्जितोऽहम् ॥ १६ ॥ नाहाब-णोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः। अखण्डबोधोऽहमशेष-साक्षी निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः ॥ १७ ॥ तद्भ्यासेन प्राजापानी संयम्य तत्र श्लोका भवन्ति ॥ वृषणायानयोर्मध्ये पाणी आस्थाय संश्रयेत । संदृश्य शनकेजिहां यवमात्रे विनिर्गताम् ॥ १८ ॥ मापमात्रां तथा इष्टि श्रोत्रे स्थाप्य तथा भूवि । अवणे नासिके गन्धा यतः स्वं न च संअवेत् ॥ १९॥ अथ शैवपद यत्र तह्रका बहा तत्परम्। तद्भ्यासेन छभ्येत पूर्वजन्मार्जितात्म-माम् ॥ २० ॥ संभूतेर्बायुसंभावेर्ह्रत्यं तप उच्यते । अर्थ्वं प्रपद्यते देहा-क्रिचा मूर्धानमध्ययम् ॥ २१ ॥ स्तवेहस्य तु मूर्धानं ये प्राप्य परमां गतिम् । भूयस्ते न निवर्तन्ते परावरविदो जनाः॥ २२ ॥ न साक्षिणं साक्ष्यधर्माः संस्प्रशन्ति विकक्षणम् । अविकारमुदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत् ॥ २३ ॥

१ कर्षनी विमुक्त. २ अन्यशापेक्षने किनित्. अ. उ. २९

जले वापि स्थले वापि जुडत्वेष जहारमकः । वाहं विकिप्ये तद्भैर्भंदेश्यौर्वभो यथा ॥ २४ ॥ निरिक्रयोऽस्म्यविकारोऽस्मि निष्क्रकोऽस्मि विराह्नतिः । निर्विक-स्वोऽस्मि निराह्मत्योऽस्मि निर्वेषः ॥ २५ ॥ सर्वात्मकोऽहं सर्वो-ऽहं सर्वातीतोऽह्मद्वयः । केवकाकण्डकोधोऽहं स्वावन्दोऽहं विरम्तहः ॥ १६ ॥ स्वमेव सर्वतः पश्चन्मप्यमानः स्वमद्वयम् । स्वानन्दमनुमुभानो निर्विकल्पो भवाम्यहम् ॥ २७ ॥ गण्छंतिष्ठशुपविवान्क्यानो वाष्वयापि वा । यथेण्डवा वसेहिहानात्मारामः सदा मुनः ॥ २८ ॥ इत्युपनिषत् ॥ ओमाप्यायन्तिति शान्तः ॥ हरिः कं तस्सत् ॥

इति कुण्डिकीपनिषत्तमासा ॥

सावित्र्युपनिषत् ॥ ७८॥

साविष्युपनियद्वेषाचिरसाविश्वपदोज्बलम् । प्रानयोगिविनिर्मुक्तं रामचन्द्रपदं भन्ने ॥ १ ॥ साविष्यास्मा पाशुपतं परं बद्धावधृतकम् । त्रिपुरातपनं देवी त्रिपुरा कठभावना ॥ २ ॥ अमाप्यायम्बिति ज्ञानितः॥

हरि: ॐ॥ कः सविता का सावित्री अग्निरेव सविता प्रथिवी सावित्री स यत्राभिमारप्रथिती यत्र वै पृथिवी तत्राभिस्ते हे योगी तदेकं मिथुनस् ॥१॥ कः सविता का सावित्री वहण एव सवितापः सावित्री स यत्र वरुणस्तदापी रत्र वा आपस्तद्वरूणसे दे योनिस्तदेकं मिथुनम् ॥ २ ॥ कः सर्वता का सावित्री वायुरेव सविताकामः सावित्री स यत्र वायुक्तदाकाशी यत्र वा आकाशसद्वायुस्ते दे योनिस्तदेकं मिथुनम् ॥ ३ ॥ कः सविवा कः सावित्री यज्ञ एव सविता छन्दांसि सावित्री स यत्र यज्ञस्तत्र छन्दांसि यत्र वा छन्दांसि स यज्ञस्ते हे योनिसादेकं मिथुनम् ॥ ४ ॥ कः सविवा का सावित्री सानियत्रेव सविता विद्युत्सावित्री स वत्र सानियनुसहिद्युत् यत्र या विद्युत्तत्र सानियातुसी द्वे योनिसादेकं प्रिथुनम् ॥ ५ ॥ कः सविता का सावित्री आदिस प्व सविता थी: सावित्री स यन्नादित्यक्षद्यीर्यन वा कास्त्रदादित्यके है मोनिसादेकं मिधुनम् ॥ ६ ॥ कः सविता का सावित्री चन्त्र एव सविता नक्षत्राणि सावित्री स यत्र चन्द्रस्तकश्चत्राणि यत्र वा नक्षत्राणि स चन्द्रमासे हे योनिसादेकं मिधुनम् ॥ ७ ॥ इः सविता का सावित्री मन एव सविता बाक् साबिश्री स यत्र मनसादाक बन वा बाक् तन्मनसे दे योनिसादेकं मिथुनम् ॥ ८ ॥ कः सविता का सावित्री प्रकृष एव सविता स्त्री सावित्री

स यत्र पुरुषस्तरकी यत्र वा की स पुरुषको हे योनिकारेकं मिथुनम् ॥ ९ ॥ तस्या एव प्रथमः पादो भूसात्सवितुर्वरेण्यमित्राप्ति वरेण्यमापो वरेण्यं चन्द्रमा वरेण्यम् । तस्या एव द्वितीयः पादी भर्गमयीऽपी श्रुवी अर्थो देवस्य घीमहीस्प्रिमें भर्ग आदिस्यो वे भर्गश्रन्द्रमा वे भर्गः। तस्या एक तृतीयः पादः स्वर्धियो यो नः प्रचोदवादिति स्त्री चैव प्रस्पक्ष प्रजनयतो यो वा एतां सावित्रीमेवं वेद स पुनर्शत्युं जबति बळातिबळयोविंशह पुरुष ऋषिः । गायत्री छन्दः । गायत्री देवता । सन्धा-रोकारमकारा बीजाबाः । श्रुधादिनिरसने विनियोगः । श्रामिलादिवस्य-न्यासः । ध्यानम् । अष्ट्रतकरतेलाद्वीं सर्वसंजीवनाक्यावश्वहरणसुदक्षी वेद-सारे मयुखे । प्रणवमयविकारी आस्कराकारदेही सतसमञ्जभवेऽहं ती बका-तिवैद्यान्ता ॥ ॐ ही बले महादेखि ही महाबद्धे ही चतुर्विधपुदवार्थसिद्धि-प्रदे तत्मवितुर्वरदात्मिके ही वरेण्यं भगी देवस्य वरदास्मिके अतिबले सर्व-दयामूर्ते बले सर्वश्च हमोपनाशिनि श्रीमहि धियो यो मो जाते प्रशुर्धः या प्रचोदयादास्मिके प्रणवशिरस्कास्मिके हुं फद साहा । एवं विद्वान् कृतकृत्यौ भवति साबिश्या एव सलोकर्ता जयतीत्युपनिषम् ॥ अनाप्यापनित्वति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्सत् ॥

इति साविश्युपनिषस्तमासा ॥

## आन्मोपनिषत्॥ ७९॥

यत्र नात्मप्रपञ्जोऽयमपङ्कषपदं गतः। प्रतियोगितिनिर्मुक्तः परमात्मावशिष्यते ॥ ॐ भन्नं कर्णेभिरिति शान्तिः॥

हरिः ॐ॥ अथाङ्गिराज्ञिविषः पुरुषोऽज्ञायतात्मान्तरात्मा परमारमा चेति ।
रवक्षमेमांसरोमा झुष्ठाञ्चस्यः पृष्ठवंशनखगुरुषोव्रशामिमेदृक्टकृरुद्धपोक्षभोत्रकृत्रकाटबाहुपार्थकीरोऽक्षीणि भवन्ति जायते स्नियत इत्येव भारमा। अथाम्तरात्मा नाम पृष्ठिव्यापस्तेजोबायुराकाश्मिष्काहेषसुक्तदुः सकाममोहिकद्भद्दा(२प)नादिस्मृतिलङ्कोदात्तानुदात्तद्भक्षित्रं स्वात्माविष्ठाद्विष्ठम्।
(२प)नादिस्मृतिलङ्कोदात्तानुदात्तद्भक्षित्रं श्रोता प्राता रस्तिता नेता कर्ता विद्यानात्मा पुरुषः पुराणन्यायभीमांसाधमैत्राद्धाणीति अवण्ञाणाद्ववेवकमीविज्ञेवर्ण करोत्येपोऽन्तरात्मा। अथ परमात्मा नाम वथाक्षर वपासनीयः। स च
प्राणायामप्रसाहरकारणाध्याससमावियोगानुमानात्मविन्तकवटकविका वा

१ तलामी. २ तिवलेशी. ३ प्रचुर्या. ४ इसलार.

श्यामाकतण्डली वा वालाप्रशतसहस्रविकस्पनामिः स कम्यते ैनोपकम्यते व आयते न जियते न शुष्यति न कियते न दशते न कम्पते न मिश्रते न क्लिंचते निर्गुणः साक्षिभूतः गुद्धो निरवयवारमा केवलः सूक्ष्मो निर्ममो निरअनो निर्विकारः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धवर्जितो निर्विकल्पो निराकाङ्कः सर्वध्यापी सोऽचिन्त्यो निर्वण्येश्व पुनात्यग्रुद्धान्यपुतानि । निष्क्रियसस्य संसारी नासि । भारमसंज्ञः शिवः शुद्ध एक एवाद्वयः सदा । त्रह्मरूपतया त्रह्म केवलं प्रतिभासते ॥ १ ॥ जगद्यतयाप्येतद्वहीव प्रतिभासते । विद्याविद्या-विमेदेन भावाभावादिमेदतः ॥ २ ॥ गुरुशिष्यादिमेदेन ब्रह्मेव प्रतिभासते । ब्रह्मेंब केवलं शुद्धं विश्वते तस्वदर्शने ॥ ३ ॥ न च विद्या न चाविद्या न जगुष न चापरम् । सहारवेन जगज्ञानं संसारस्य प्रवर्तकम् ॥ ४ ॥ असहारवेन भानं तु संसारस्य निवर्तकम् । घटोऽयमिति विज्ञानुं नियमः कोन्वपेक्षते ॥ ५ ॥ विना प्रमाणसुष्ठत्वं यस्मिन्सति पदार्थेषीः । अयमारमा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते ॥ ६ ॥ न देशं नापि काछं वा न शक्तिं वाप्यपेक्षते । देवदत्तोऽहमित्येतद्विजानं निरपेक्षकम्॥ ७ ॥ तद्वद्रक्षविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति बेउनम् । भाननेव जगत्सर्व भास्यते यस्य तेजसा ॥ ८ ॥ अनात्मकमसत्तुच्छ किं तु तस्यावभासकम् । वेदशास्त्रपुराणानि भूताति सक्छान्यपि ॥ ९॥ येनापैवन्ति तं कि न विज्ञातारं प्रकाशयेत् । क्षुघां देहव्यथां सक्या बालः कीडित वस्तुनि ॥ १० ॥ तथैव विद्वान्नमते निर्ममो निरहं सुखी । कामाश्वि-कामरूपी संवरत्येकवरी सुनिः ॥ ११ ॥ स्वात्मनेव सदा तुष्टः स्वयं सवी-समा स्थित: । निर्धनोऽपि सदा तुष्टोऽप्यसहायो महाबकः ॥ १२ ॥ नित्य-त्सोऽप्यभुभानोऽप्यसमः समदर्शनः । कुर्वश्वपि न कर्वाणश्वाभोका फलभो-ग्यपि ॥१३॥ शरीर्यप्यशरीर्येष परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः । अश्वरीरं सदा सन्तमिदं बद्धविदं कवित् ॥ १४ ॥ प्रियाप्रिये न स्प्रभतस्त्रथैव च श्रभा श्रमे । तमला मसावज्ञानादमस्तोऽपि रिवर्जनैः ॥ १५ ॥ मसा इत्युच्यते आन्त्या हाशास्त्रा बस्तुकक्षणम् । तद्वदेदादिबन्धेभ्यो विसुक्तं ब्रह्मविसमम् ॥ १६ ॥ ५३पन्ति देहिबन्मुढाः शरीराभासदर्शनात् । अहिनिष्वयनीवायं सुक्तदेहस्तु तिष्ठति ॥ १० ॥ इतस्तत्रबास्यमानी यरिंकचित्पाणवायुना । स्रोतसा नीयते दारु यथा निम्नोन्नतस्यकम् ॥ १८ ॥ देवेन नीयते देहो यथा कालोपभक्तित् । कश्यालक्ष्यगति त्यक्ता यस्तिष्ठेतकात्मना ॥ १९ ॥ शिव एव स्वयं साक्षाद्यं वक्षविदुत्तमः । जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो वक्षवित्तमः ॥ २०॥ उपाधिनाशाहसेव सहसाप्येति निर्देषम् । शैलुषो वेषसद्वावाभावयोश्च यथः

१ सोपलभ्यते. र खिथते. ३ निलंबर्नाति पाठः. निर्वयनी सर्पत्वक्.

पुमान् ॥ २१ ॥ तथैव बद्याविष्क्रेष्ठः सदा बद्याव नापरः । घटे नष्ट षधा क्योम क्योमैव सविन स्वयम् ॥२२॥ तथैवोपाधिविक्ये बद्याव बद्याविस्त्वयम् । क्षीरं क्षीरे यथा क्षितं तैलं तैले जलं जले ॥२६॥ संयुक्तमेकतां याति तथा-सन्यास्मविन्सुतिः । एवं विदेहकैवस्यं सन्यात्रत्वस्वण्डितम् ॥ २४ ॥ बद्यान्स्याविद्यादिवर्ष्मणः ॥ २५ ॥ अमुष्य यतिर्गवर्तते पुनः । सदास्मकःविद्यावद्याविद्यादिवर्ष्मणः ॥ २५ ॥ अमुष्य बद्यान्तत्व।इद्याणः कुत बद्भवः । मायाक्रुसी बन्धमोक्षी न सः स्वास्मितं वस्तुतः ॥ २६ ॥ यथा रजी निष्क्रयायां संपीभासधिनिर्गमी । अनुतेः सदमस्वाभ्यां वक्तय्ये बन्धमोक्षणे ॥ २० ॥ नावृतिर्वद्याणः काचिदन्यान्भावाद्वावृतम् । असीति प्रस्ययो बद्या यद्या नासीति वस्तुनि ॥ २८ ॥ बुद्वेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः । अतसी मायया क्रुसी बन्धमोक्षी न चात्मिति ॥ २९ ॥ निष्कले निष्किवे द्यान्ते निरवये कर्याने । अद्वितिवे परे तस्वे व्योमवस्कस्पना कृतः ॥ ३० ॥ न निरोधो न चोत्पितिनं बद्दो न साधकः । न मुमुक्षुनं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ३१ ॥ इत्युपनिषद् ॥ क्रि भन्नं कर्णेभिरिनि ज्ञान्तिः ॥ इरिः क्ष्ये तस्मत् ॥

इत्यारमोपनिषसमाप्ता ॥

# पाद्यपतब्रह्मोपनिषत् ॥ ८० ॥

पाञ्चपतनक्षाविद्यासंवेचं परमाक्षरम् । परमानन्दसंपूर्णं रामचन्द्रपदं भजे ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः॥

हरिः ॐ॥ अथ ह वै स्वयंभूवंद्वा प्रजाः स्वानीति कामकामो जायनै कामेश्वरो वेश्ववणः। वेश्ववणो ब्रह्मपुत्रो वालिस्यः स्वयंभुवं परिपृष्छिति जगतां का विद्या का देवता जाप्रतुरीयधोरस्य को देवो पानि तस्य वशानि कालाः कियस्प्रमाणाः कस्यात्रया रविचन्द्रप्रहादयो भासन्ते कस्य महिमा गगनस्वरूप एतदहं भोतुमिच्छामि नाम्यो जानाति स्वं बृहि ब्रह्मन् । स्वयंभूरुवाच कृत्स्वजगतां मानुका विद्या द्विविषणसिहता द्विवणंमाता त्रिवणंसिहता। जनुर्मात्रारमेकोङ्कारो सम प्राणात्मिका देवता । अहमेष जगञ्चपस्यकः पतिः । सम कशानि सर्वाणि युगान्यपि । अहोरात्रादयो मरसंविधिताः कालाः । सम रूपा रवेसोजश्चन्द्रनक्षत्रप्रहतेजांसि च । गगनो मम त्रिशक्तिमायास्यरूपः नान्यो मदस्य । तमोमायास्यको हदः साविकम्मायास्यको विदण् राजसमायास्यको ब्रह्मा । हन्द्राद्ययसामसराजसात्मिका न

१ सर्वाभासः २ अत्र सन्धिरछान्द्सः.

हासिकः कोऽपि अघोरः सर्वसाधारणस्वरूपः । समस्रवागानां रुद्रः पश्चपतिः कर्ता । हत्री यागदेवी विष्णुरष्वर्युहाँतेन्द्री देवता यज्ञभुग् मानसं बद्ध माहे-मारे वहा मानसं हंतः सोऽहं हंस इति । तन्मययक्षी नादानुसंधानम् । मन्त्रयविकारो जीवः । परमात्मस्वरूपो इंसः । अन्तर्वहिश्वरति इंसः । अन्त-गैतोऽनवकावान्तर्गतसुपर्णसारूपो इंसः । वण्णवतितस्वतन्तुवद्यक्तं चित्सूत्र-श्रयनिमायलक्षणं नवतस्वत्रिरावृतं महाविष्णुमहेश्वराध्मकमग्नित्रयकलोपेतं विद्वनिधवन्त्रनम् । अद्वैतप्रन्थिः यज्ञसाधारणाङ्गं वहिरन्तर्ज्वेलनं यज्ञाङ्गल-क्षणमहास्वरूपो हंसः । उपवीतकक्षणस्त्रमहागा यज्ञाः । महााङ्गरुक्षणयुक्ती बक्रसूत्रम् । तद्रक्षासूत्रम् । बक्रसूत्रमंबन्धी वक्षयक्षः । तत्त्वरूपोऽङ्गानि मात्राणि । मनी यज्ञस्य इंसी यज्ञस्त्रम् । प्रणवं वहासूत्रं बहायज्ञमयम् । प्रणवान्तर्वतीं हंग्रो बह्यम्त्रम् । तदेव बह्ययत्त्रमयं मोक्षक्रमम् । बह्यसंध्या-क्रिया मनोपागः । संस्वाकिया मनोयागस्य उक्षणम् । यज्ञसूत्रप्रणवनद्वायज्ञ-क्रियायुक्ती बाह्मणः । ब्रह्मचर्येण हरन्ति देवाः । हंसस्त्रचर्या यज्ञाः । हंस-प्रणवपीरमेदः । हंसस्य प्रार्थनास्त्रिकालाः । त्रिकालास्त्रिवणीः । त्रेताद्वयन्तरं-भानो यागः । त्रेतास्यारमाकृतिवर्णोद्धारहंसानुसंघानोऽन्तर्यागः । चित्स्वक-पवत्तनमयं तुरीयस्वरूपम् । अन्तरादित्ये श्योतिःस्वरूपो इंसः । यज्ञाङ्गं ब्रह्म-संपत्तिः । बह्मप्रवृत्ती तत्प्रणवहंसस्त्रेणैव ध्वानमाचरन्ति । प्रोवाच प्रनः स्वयं अविजानीते ब्रह्मपुत्री ऋषिवीक्षस्यः । इससुत्राणि कृतसंख्यानि कियद्वा प्रमाणम् । हृद्यादित्यमरीचीनां पदं पण्णवतिः । चिःसूत्रवाणयोः स्वनिर्गता प्रणवधारा वरङ्गलदशाशीतिः । वामवाहुर्दक्षिणकव्योरन्तश्चरति इसः परमातमा ब्रह्मगुद्धप्रकारो नान्यत्र बिदितः । जानन्ति तेऽसृतफ्लकाः । सर्वकाळं इंसे प्रकाशकम् । प्रणवहंसानैतध्यानप्रकृतिं विना न मुक्तिः । नव-सुनान्परिचर्चितान् । तेऽपि बह्रस चरन्ति । अन्तरादित्ये न ज्ञातं मनुष्या-णाम् । जगदादित्यो रोचत इति ज्ञात्वा ते मर्ला विवुधासापनप्रार्थनायुक्ता आचरन्ति । वाजपेयः पशुहर्ता अध्वयुरिन्द्रो देवता अहिंसा धर्मयागः परम-हंसोऽध्यर्युः परमारमा देवता पशुपतिः ब्रह्मोपनिषदी ब्रह्म । स्वाध्याययुक्ता माझणाश्वरन्ति । अश्वमेघी महायज्ञकथा । तदाजा ब्रह्मचर्यमाचरन्ति । सर्वेषां पूर्वोक्तवस्यक्तकमं मुक्तिकममिति वसपुत्रः प्रोवाच । उदितो इंस ऋषिः । स्वयं मूसिरोद्धे । रुद्दो ब्रह्मोपनिषदो हंसउयोतिः पशुपतिः प्रणव-सारकः स प्वं वेद । इंसारममालिकावर्णबङ्गकाकप्रचोदिता । परमारमा प्रमानिति वद्यसंपत्तिकारिणी ॥ १ ॥ अध्वारमवद्याकरपस्याकृतिः कीदशी

१ पशुकतो, १ इंस न प्र. ३ न्तर्यात.

कथा । ब्रह्मज्ञानप्रमासम्ब्याकाको गण्कति चीमताम् । इसाक्यो देवमारमा-रुपमात्मतत्त्वप्रजा क्रमम् ॥ २ ॥ भन्तः प्रजवनादाख्यो इंसः प्रस्टब्वोधकः । अन्तर्गतप्रमागृहं ज्ञाननार्छं विशाजितम् ॥ ३ ॥ शिवलक्तवारमकं इतं चिन्त-यानन्द्वेदितस् । नाद्विन्द्कका त्रीणि नेत्रं विश्वविधेष्टितस् ॥ । त्रियक्वाति विका त्रीणि हित्राणी सांक्यमाकृतिः। अन्तर्गृहप्रमा इंसः प्रमाणाचिर्यसं वहिः । ५ ॥ महास्त्रपदं होयं बाह्यं विश्युक्तकक्षणम् । हंसार्कप्रणवध्यानगिरयुक्ती श्रामसागरे ॥ ६ ॥ एतद्विशाममान्नेण ज्ञानसागरपारगः । स्वतः शिवः पश्च-पतिः साक्षी सर्वस्य सर्वदा ॥ ७ ॥ सर्वेषां त जनसेन प्रेरितं नियमेन त । विषये गण्छति प्राणश्रेष्टते वाग्वद्त्यपि ॥ ८ ॥ चक्कः पश्यति इपाणि स्रोत्रं सर्व श्रणोखिप । अन्यानि सानि सर्वाणि तेनैव प्रेरितानि त ॥ ९ ॥ स्वं स्वं विषयम्हिश्य प्रवर्तन्ते निरन्तरम् । प्रवर्तकरवं बाप्यस्य मायवा व स्वभावत-॥ १० ॥ ओत्रमारमनि चाध्यसं स्वयं पश्चपतिः प्रमान् । अनुप्रविक्य ओन्नस्य 'दाति श्रोत्रतां श्रिवः ॥ ११ ॥ मनः स्वास्मनि चाध्यसं प्रविद्य परमेश्वरः । अनस्तवं तस्य सत्त्वस्थो ददाति नियमेन तु ॥ १२ ॥ स एव विदितादन्यसाँथै-बाबिदितादपि । अन्येषामिन्द्रियाणां तु कल्पितानामपीश्वरः ॥ १३ ॥ तत्तद् पमन प्राप्य ददाति नियमेन तु । तत्रश्रश्चश्च वाकेव गनश्चान्यानि खानि च ॥ १४ ॥ न गच्छन्ति स्वयंज्योतिःस्वभावे परमात्मनि । अक्तेविषयप्रसम्ब काशं स्वारमनेव तु ॥ १५ ॥ विना तर्कप्रमाणाभ्यां ब्रह्म यो वेद वेद सः । प्रख्यात्मा परंज्योतिमांया सा त महत्तमः ॥ १६ ॥ तथा सति कथं माया-संभवः प्रत्यगात्मनि । तसात्तकेप्रमाणाभ्यां स्वानुभूता च चिद्रने ॥ १७ ॥ स्वप्रकाशैकसंसिद्धे नास्ति माया परारमनि । व्यावहारिकदृष्ट्येयं विद्याविद्या न चान्यथा ॥ १८ ॥ तत्त्वदृष्ट्या त नास्त्वेव तत्त्वमेवास्ति केवलम् । ब्यावहारि-क्दिश्चेस्तु प्रकाशाच्यमिचारतः ॥ १९ ॥ प्रकाश एव सततं तस्मादद्वैत एव हि । अद्वैतमिति चोक्तिश्र प्रकाशाव्यमिचारतः ॥ २० ॥ प्रकाश एव सततं तसास्मीनं हि युज्यते । अयमर्थी महान्यस्य स्वयमेव प्रकाशितः ॥ २१ ॥ न स जीवो न च ब्रह्मा न चान्यदपि किंचन । न तस्य वर्णा विद्यन्ते नाक्ष-माश्र तथैव च ॥ २२ ॥ न तस्य धर्मोऽधर्मश्र न निवेधो विधिनं च । यहा ब्रह्मात्मकं सर्व विभाति तत एव तु ॥ २३ ॥ तदा दुःसादिमेदोऽयमाभा-सोऽपि न भासते। जगजीवादिरूपैण पश्यश्रपि परात्मवित्॥ २४॥ न तत्पइयति चिद्रपं ब्रह्मदस्त्वेव पश्यति । अर्भभर्मित्ववार्ता च मेदे सति हि मिद्यते ॥ २५ ॥ मेदामेदसाया मेदामेदः साक्षात्परात्मनः । नास्ति स्वात्मा-

१ त्रियागानि.

तिरेकेण स्वयमेवास्ति सर्वदा ॥ २६ ॥ बद्धीव विद्यते साक्षाद्वस्तुतोऽवस्तु-तोऽपि च। तथैव ब्रह्मविज्ञानी कि गृह्णाति जहाति किम् ॥ २७ ॥ अधिष्ठा-नमनीपम्यमवाद्यानसगोषरम्। यत्तददेश्यमग्राद्यमगोत्रं रूपवर्जितम् ॥ २८ ॥ अचक्षुः श्रोत्रमत्यर्थं तदपाणिपदं तथा । नित्यं विशुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं च तद-व्ययम् ॥ २९ ॥ ब्रह्मैवेद्ममृतं तत्पुरसाद्रक्षानन्दं परमं चैव पश्चात् । ब्रह्मा-नन्दं परमं दक्षिणे च ब्रह्मानन्दं परमं चोत्तरे च ॥ ३० ॥ स्वात्मन्येव स्वयं सर्वे सदा पश्यति निर्भयः । तदा मुक्तो न मुक्तश्च बेद्धस्यव विमुक्तता ॥३ १॥ एवंस्पा परा विचा सत्येन तपसापि च । ब्रह्मचर्यादिमिधमें र्छभ्या वेदान्त-बरमंना ॥ ३२ ॥ स्वरारीरे स्वयंज्योतिःस्वरूपं पारमार्थिकम् । क्षीणदोषाः प्रपद्यन्ति नेतरे माययावृताः ॥ ३३ ॥ एवं स्वरूपविज्ञानं यस्य कत्यान्ति योगितः। कुत्रचिद्रमनं नाम्ति तस्य संपूर्णरूपिणः ॥ ३४ ॥ आकाशमेकं संपूर्ण कुत्रचित्र हि गच्छति । तह्नह्यास्मविच्छेष्टः कुत्रचित्रव गच्छति ॥३५॥ अभश्यस्य निष्रुरमा तु विशुद्धं हृद्यं भवेन् । माहारशुद्धी चित्तस्य विश्वद्धिः र्भवति स्वतः ॥ ३६ ॥ चित्रश्रुदौ क्रमाउज्ञानं युक्यन्ति प्रन्थयः स्फुटम् । अभक्षं प्रदाविज्ञानविद्दीनस्येव देहिनः ॥ ३७ ॥ न सम्यम्ज्ञानिनस्तद्वःस्यरूपं सक्लं खलु । अहमसं सदासाद इति हि महावेदनम् ॥ ३८ ॥ ब्रह्मचिद्रपति ज्ञानास्मर्वे ब्रह्मास्मनेव तु । ब्रह्मश्रादिकं सर्वे यस्य स्वादोदनं सदा ॥ ३९॥ यस्योपसेचनं मृश्युसं ज्ञानी ताहशः खलु । ब्रह्मस्करपविज्ञानाजगद्गोऽयं भवेरखलु ॥ ४० ॥ जगदारमतया भानि यदा भोज्यं भवेत्तदा । ब्रह्मम्बारम-तया नित्यं भक्षितं सकलं तदा ॥ ४१ ॥ यदाभासेन रूपेण अगद्गोऽयं भवेत तत्। मानतः खात्मना भातं भक्षित भवति ध्रुवम् ॥ ४२ ॥ स्तस्ब-रूपं स्वयं भुक्के नासित भोज्यं पृथक् स्वतः । अस्ति चेदस्तितारूपं ब्रह्मवास्ति-व्यक्तभगम् ॥ ४३ ॥ अमितासभागा सत्ता सत्ता बद्धा न पापरा । नामिन सत्तातिरेकेण नास्ति माया च वस्तुतः ॥ ४४ ॥ योगिनामाग्मनिष्ठानां माया स्वारमनि कहिपता । साक्षिरूपतया भाति वक्कशानेन वाधिता ॥ ४५ ॥ अधिकानसंपद्मः प्रतीतमिकलं जगत् । पश्यक्षपि सदा नेव पश्यति स्वाध्मनः प्रथम् ॥ ४६ ॥ इत्युपनिषत् ॥ ॐ भद्रं कर्णेमिरिति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तत्सत्॥

इति पाशुपतमञ्जोपनिषत्समाहा ॥

१ वन्यसीव विमुक्तिता.

### परब्रह्मोपनिषत् ॥ ८१ ॥

परव्रक्कोपनिषदि वेद्याखण्डसुखाकृति । परिवाजकहृदेवं परितक्केपदं भने ॥ १ ॥ ॐ भद्रं कर्णेसिरिति शान्तिः ॥

हरि: ॐ॥ अथ हैनं महाशास्त्रः शौनकोऽङ्गिरसं भगवन्तं पिप्पसादं विश्वि-वदुपसन्नः पप्रच्छ दिच्ये बहापुरे के संप्रतिष्ठिता अवन्ति । कथं सूज्यन्ते । नित्योत्मन एव महिमा । विभज्य एव महिमा विश्वः । क एवः । तसी स होवाच । प्तरसत्यं यस्प्रवचीमि बहाविद्यां वरिष्ठां देवेभ्यः प्राणेभ्यः । परम-ह्मपुरे विर्जं निष्कलं शुभमक्षरं विर्वंतं विभाति । स नियच्छति मधुकरः सेव विकर्मकः । अकर्मा स्वामीय स्थितः । कैमैतरः कर्पकवरफलमन् भवति । कर्मै-मर्मेज्ञाता कर्म करोति । कर्ममर्भ ज्ञारवा कर्म कुर्यात् । को जालं विक्षिपै-देको नैर्नमपकर्पत्यपकर्पति । प्राणदेवताश्रत्वारः । ताः सर्वा नाक्यः सु वृत्त-चैनाकाशवत् । यथा इयेनः स्त्रमाश्रित्य याति स्त्रमान्त्रयं कुलायम् । एवं सुप्रसं हत । अयं च परश्च स सर्वत्र हिरण्मये परे कोही । असूता क्रोचा नाडी त्रयं संचरति । तस्य त्रिपादं वस्य । एषात्रेष्य तत्तोऽनुतिष्ठति । अन्यन्न ब्रुत । अयं च परं च सर्वत्र हिरण्मये परे कोही । यथैष देवदत्ती यष्ट्या च ताड्यमानो नविति। एवमिष्टापूर्वकर्मशुभाशुभैने लिप्यते। यथा कुमारको निष्काम आनन्दमभियाति । तेथैप देवः स्वम आनन्दमभियाति वेद एव परं ज्योतिः । ज्योतिषामा ज्योतिरानन्दयत्वेवमेव । तत्परं यश्चित्तं परमा-स्मानमानन्द्यति । शुभ्रवर्णमाजायतेश्वरात् । भूयक्षेत्रैव मार्गेण स्वप्नस्थानं निर्यच्छित । जलुकाभाववद्यथाकाममाजायतेश्वरात्। तावतारमानमानन्द्यति । परसंधि यदपरसन्धीति। तथ्परं नापरं त्यजति। तदैव कपाछाष्टकं संधाय य एप स्तन इवावरूम्बते सेन्द्रयोनिः स वेदपोनिरिति। अत्र जाप्रति। द्यभाशुभातिरिक्तः शुभाशुभैरपि कर्मभिनं लिप्यते । य एप देवोऽन्यदेवास्य संप्रसादोऽन्तर्याम्यसङ्गचिद्रपः पुरुषः । प्रणवहंसः परं बहा । न प्राणहंसः । प्रणवी जीवः । आद्या देवता निवेदयति । य एवं वेद । तस्कयं निवेदयते । जीवस्य ब्रह्मस्वमापाद्यति । सश्वमधास्य पुरुषस्यान्तः शिस्त्रोपवीतःवं ब्राह्म-णस्य । मुमुक्षोरन्तः क्षिक्षोपवीतधारणम् । बहिर्छद्वमाणक्षित्वायक्षोपवीतधा-रणं कर्मिणी गृहस्थस्य । अन्तकपत्रीतलक्षणं तु बहिस्तन्तुवद्ध्यक्तमन्तस्तर-मेलनम् । न सम्रासम् सद्सन्निमाभित्रं न चीमयम् । न समागं न निर्भागं न चाप्युमबरूपकम् ॥ ब्रह्मास्मैकत्वविज्ञानं हेयं मिध्यात्वकारणा-

१ निर्जानत्या, २ विश्वोर्वः ३ कर्मकः. ४ नैकेनैन, ५ वर्षण, ६ निगच्छति.

विति । पञ्चपाद्रश्रणी न किंचन । चतुष्पादम्तर्वतिनीऽन्तजीवमञ्चणश्रस्वारि स्थानानि । नाभिहृदयकण्डम्थेस् जामत्त्वमञ्जयुतितुरीयावस्थाः । आह्वनी-बगाईपसद्धिणसभ्याप्रिषु । जागरिते हक्षा स्वप्ने विष्णुः सप्ता रुद्धस्तरीय-मक्षरं चिन्मयम् । तसाचतुरवस्या । चतुरकूकवेष्टनमिव पण्णवतितस्यानि तन्त्रबद्धिभज्य सदा हितं त्रिगुणीकृत्य द्वात्रिंशत्तरवनिष्कर्षमापाद्य ज्ञानपूर्त त्रिगणस्त्रहर्षं त्रिमृर्तित्वं प्रथम्बित्राय नवम्बाक्यनवगुणीपेतं ज्ञात्वा नवमा-म्मित्रश्चिगुणीकृत्यं सूर्येन्द्रश्चिककास्वरूपत्वेनकीकृत्याद्यन्तरेकत्वमपि त्रिराक्त ब्रह्मविष्णुमहेश्वरत्वमनुसंधायाचन्तमेकीकृत्व चिद्वन्थावहैतप्रन्थि क्रता नाभ्यादिवद्यविकप्रमाणं पृथक् पृथक् सप्तविंशतितस्वसंबन्धं त्रिगुणी-पेतं श्रिम्तिंकक्षणकक्षितमप्येकःवमापाच वामांसादिवक्षिणकळान्तं विभा-ब्याचन्तप्रहसंमेलनमेकं ज्ञात्वा मूलमेकं सत्यं मुण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचार-इमणं विकारी नामधेयं सूत्तिकेत्येष सत्यं । हंसेति वर्णह्रयेनान्तः शिलोपवी-तिस्वं निश्चित्व ब्राह्मणस्वं ब्रह्मध्यानार्हरवं यतिस्वमछक्षितान्तःशिखोपत्रीतिस्वमे-वं वहिर्छक्षितकमैशिका ज्ञानीपवीतं गृहस्थस्याभासमञ्ज्ञणस्वस्य केशसमृहशि साप्रायक्षकार्पासतन्तुकृतोपवीतःवं चतुर्युणीकृत्य चतुर्विशतितस्वापादनतन्तु-क्रावं नवतावमेकमेव॥परंत्रक्ष सध्यतिसरयोग्यत्वाद्वद्वमार्गप्रवृत्तिं कल्पयन्ति । सर्वेषां ब्रह्मादीनां देवर्षीणां मनुष्याणां मुतिरेका । ब्रह्मकमेव । ब्राह्मणस्वमेक-मेंब । बर्णाश्रमाचारविशेषाः प्रथम्प्रथक् शिक्षावर्णाश्रमिणामेकेकैव । अपवर्णस्य यतेः शिक्षामञ्जीपवीतमुकं प्रणवमेकमेव वद्नित। हंसः शिक्षा। प्रणव उपवी-तम् । नादः संधानम् । एष धर्मी नेतरो धर्मः । सन्दर्शमिति । प्रणवहंसी नावश्चित्रसम्त्रं स्वहृदि चैतन्ये तिष्ठति त्रिविधं त्रह्म। तद्विद्ध प्रापश्चिकशिखो-पवीतं साजेत् । सशिखं वपनं कृत्वा बहिःसुत्रं साजेद्वधः । यदशरं परंत्रहा तत्सुत्रमिति धारचेत् ॥ १ ॥ पुनर्जन्मनिवृश्वर्थं मोक्षत्वाहर्निशं स्मरेत् । स्चनात्स्त्रमित्युक्तं सूत्रं नाम परं पद्म् ॥ २ ॥ तत्सूत्रं विदितं येन स सुमुक्षः स भिक्षकः । स वेदवित्सदाचारः स विशः पश्चिपावनः ॥ ३ ॥ येन सर्वमित्रं त्रोतं सुत्रे मणिगणा इव । तत्सुत्रं धारयेखोगी योगविद्राद्यणो यतिः ॥ ४ ॥ बहिःसूत्रं स्पतेदियो योगविज्ञानस्तरः । ब्रह्मआविमदं सूत्रं धारयेद्यः स मुक्तिभाइ ॥ ५॥ नाशुनित्वं न चोष्छिष्टं तस्य सुत्रस्य धारणान् । सूत्र-मन्तर्गतं बेषां ज्ञानवज्ञोपवीतिनास् ॥ ६ ॥ ये तु सुत्रविदो लोके ते क बक्रोपवीतिनः । ज्ञानशिक्षिनी ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः । ज्ञानमेव परं तेषां पिवनं ज्ञानमीरितम् ॥ ७ ॥ अग्नेरिव शिला नाम्या वस्य ज्ञानमयी

१ मुक्तिरेका, व मेक्सेव,

किसा। स शिकात्युष्यते विद्वानेतरे केत्रधारिणः ॥ ८ ॥ कर्मण्यिकृता ये तु वैदिके लेकिकेऽपि वा । ब्राह्मणाभासमात्रेण जीवन्ते कृक्षिप्रकाः । व्रजन्ते निरयं ते तु पुनर्जन्मिन जन्मिन ॥ ९ ॥ वामांसदक्षकव्यन्तं ब्रह्मपूर्वाः तु सम्यतः । भन्तवंहिरिवाल्यं तस्वतन्तुसमन्वितम् ॥ १० ॥ नाम्यादिब्रह्म-रम्भान्तप्रमाणं धारवेरसुधीः । तेमिर्धायमिदं सूत्रं कियानं तन्नुनिर्मितम् ॥ ११ ॥ शिखा ज्ञानमयी बस्य उपवीतं च तन्मयम् । ब्राह्मण्यं सकलं सस्य नेतरेषां तु किंवन ॥ १२ ॥ इदं बज्ञोपवीतं तु परमं बत्यरायणम् । विद्वान्यज्ञोपवीती संधारवेद्यः स मुक्तिभाक् ॥ १६ ॥ बहिरन्तकोपवीती विप्रः संव्यस्तुमहेति । एकवज्ञोपवीती तु नैव संन्यस्तुमहेति ॥ १४ ॥ सम्भासवंप्रवेते स्थानेकोपिश भवेद्यतिः । बहिःस्कृतं परिखज्य स्वान्तःसूत्रं तु धारयेत् ॥ १५ ॥ बहिःपपञ्चशिकोपवीतिस्वमनादस्य प्रणवहंत्रशिकोपवीतिस्वमवन्तस्य मोक्षसाधनं कृर्यादिलाह भगवान्छोनक इत्युपनिवत् ॥ ॐ अर्द्र कर्णेन्तिरिति शान्तिः ॥ इरिः ॐ तन्सत् ॥

इति परवद्योपनिषत्समासा ॥

### अवधृतोपनिषत् ॥ ८२ ॥

गौजमुरुपावध्तालिहरूयाम्बुजविति यम् । तथ्रपदं ब्रह्मतस्वं स्वमात्रमवशिष्यते ॥ १ ॥

🗱 सह नाववश्वित शान्तिः॥

इरि: ॐ अथ इ सांकृतिर्भगवन्तमवध्तं द्वात्रेयं परिसमेल प्राच्छ भग-बन्कोऽवध्तसस्य का स्थितिः कि कक्ष्म कि संसरणिमिति । तं होवाच भगवो इसात्रेयः परमकारुणिकः ॥ अक्षरस्वाद्धरेण्यस्वाद्धसस्याद्वश्यास्वणां नारमन्त्रेय स्थातः सद् । अतिवर्णाक्षमी योगी अवध्नः स कथ्यते ॥ २ ॥ तस्य प्रियं शिरः कृत्वा मोदो दक्षिणपक्षकः । प्रमोद उत्तरः पक्ष आनन्दो गोष्पदा-यते ॥ ३ ॥ गोपाकसद्दां शीर्षे नापि मध्ये न चाप्यधः । ब्रह्मपुष्टं प्रतिष्ठेति पुष्काकारेण कारयेत् ॥ ४ ॥ पृषं चतुष्पयं कृत्वा ते यान्ति परमां गतिम् । व कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागैनेके अमृतत्वमान्युः ॥ ५ ॥ स्वरं स्वैरिक्ट्रिणं तस्संसरणम् । साम्बरा वा दिगम्बरा वा । न तेषां धर्माधर्मीं न मे-ध्यामेध्या । सदा सांग्रहण्येष्ट्याश्वमेर्धमन्तर्यांगं यक्षते । स महामस्रो महा-योगः । कृत्क्षमेतिष्वत्रं कर्म । स्वैरं न विगायेसन्महावतम् । न स मृदविन्ह

१ मेथान्तर्यागं.

प्यते । यथा रविः सर्वरसान्त्रभुक्षे हृताशनश्चापि हि सर्वेभक्षः । तथैव योगी विषयान्त्रभक्के न लिप्यते पुण्यपापेश्व शुद्धः ॥ ६ ॥ आपूर्वमाणमचळप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशनित यहत् । तहस्कामा यं प्रविशनित सर्वे स शान्तिमा-मोति न कामकामी ॥ ७ ॥ न निरोधो न चोत्वत्तिर्न बढ़ो न च साधकः । न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ८ ॥ ऐहिकामुध्मिकवातसिची मुक्तेश्व सिद्धये । बहुकुलं पुरा स्थान्मे तस्सर्वमधुना कृतम् ॥ ९ ॥ तदेव कृतकृत्यक्षं प्रतियोगिपुर सरम् । अनुमंद्धदेवायमेवं तृष्वति नित्यक्षः ॥ ॥ १० ॥ दुःस्तिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया । परमानन्दपूर्णोऽहं सं-सरामि किमिच्छवा ॥ ११ ॥ अनुतिष्ठन्तु कर्माण परलोकविवासवः । सर्व-लोकाःमकः कसादन्तिष्ठामि किं कथम् ॥ १२ ॥ व्याचक्षतो ते शास्त्राणि वेदानध्यापयम्त वा । येऽत्राधिकारिणो मे त नाधिकारोऽकियस्वतः ॥ १३ ॥ निद्राभिन्ने सानशीचे नेच्छामि न करोमि च । द्रष्टारश्चेत्कल्पयन्तु कि मे स्यादन्यकरुपनात् ॥ १४ ॥ गुआपुआदि दह्येन नान्यारोपितवहिना । नान्या-रोपितमंसारभर्मा नैवमहं भन्ने ॥ १५ ॥ शुण्यस्यज्ञाततस्यास्ते जानन्छ-सारहणोग्यहम् । मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः ॥ १६ ॥ विप-यंसी निविध्यासे कि ध्यानमविषयंग्रे । देहारमध्वविषयां सं न कदाचित्रजाः न्यहम् ॥ १७ ॥ अहं मन्द्रय इत्यादिव्यवहारी विनाप्यसुम् । विपर्यामं चिरा-म्यम्तवासनातीऽवकल्पते ॥ १८ ॥ भारवधकर्मणि श्रीणे व्यवहारी निवर्तते । कर्मक्षये स्वसी नेव शास्येख्यानसङ्खतः ॥ १९॥ विरक्तवं स्ववहृतेरिष्टं चेचानमस्तु ते । बाधिकर्मव्यवहर्ति पश्यन्थ्यायाम्यहं कुतः ॥ २० ॥ विझेपो नालि यस्मानमे न समाधिस्तनो सम । विक्षेपो वा समाधिवा सनमः स्था-द्विकारिणः । नित्यानुभवरूपस्य को मेः त्रानुभवः पृथक् ॥ २१ ॥ कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमिरयेव नित्यशः । व्यवहारी लौकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा। ममाकर्तुरलेपस्य यथारवधं प्रवर्तताम् ॥ २२ ॥ अथवा कृतकृत्येऽपि लोकानुप्रहकाम्यया । शास्त्रीयेणेव सार्गेण वर्तेऽहं सम का क्षतिः ॥ २३ ॥ देवार्चनस्नानशौचभिक्षादौ वर्ततां वपुः। तारं अवतु वास्तद्वरपठस्वाम्नायमस-कम् ॥ २४ ॥ विष्णुं ध्यायत् चीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम् । साहयहं कि-चिद्यम न क्वें मापि कारवे ॥ २५ ॥ कृतकृत्यतया तृसः प्राप्तपाप्यतया पुनः । तृष्यक्षेत्रं स्वमनसा मन्यतेसी निरन्तरम् ॥ २६ ॥ धन्योऽहं धन्योऽहं नित्धं स्वारमानमञ्जमा वेशि । धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दी विमाति मे स्पष्टम् ॥ २७ ॥ घन्योऽहं धन्योऽहं हुःसं सांसारिकं न वीक्रोऽश । धन्योऽहं

१ लोकपिया परे.

धन्योऽहं स्वस्थाञ्चानं पद्यायितं कापि ॥ २८ ॥ धन्योऽहं धन्योऽहं कैर्तब्यं में न विद्याते किंचित्। धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वमञ्ज संपन्नम् ॥ २९ ॥ धन्योऽहं धन्

इत्यवधूतोपनिषस्समाप्ता ॥

# त्रिपुरातापिन्युपनिषत् ॥ ८३॥

त्रिपुरातापिनीविद्यावेद्यचिच्छक्तिविद्यहम् । वस्तुतश्चिन्मात्ररूपं परं तस्वं भजाम्यहम् ॥ १ ॥ ॐ भदं कर्णेमिरिति शान्तिः ॥

हरिः ॐ॥ अथैत सिमान्तरे भगवान्त्राजापत्यं वेष्णवं विकयकारणं क्पमाश्रित्र त्रिपुराणि हरमायारमकेन ही हारेण हरु सामान्ति त्रिक्टावसाने निक्ये विकये धामि महसा घोरेण प्राम्नोति । सेवेयं भगवती त्रिक्टावसाने निक्ये विकये धामि महसा घोरेण प्राम्नोति । सेवेयं भगवती त्रिपुरेति व्यापक्यते । तस्त्रवितुर्वरेण्यं भगां देवस्य धीमि । धियो यो नः प्रचोद्यात् परो रजसे सावदोम् । जातवेदसे सुनवाम मोममरातीयतो निदहाति वेदः । स नः पर्पदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्पिः ।
व्याम्बकं यजामहे सुर्गान्धं पुष्टिवर्धनम् । उर्वाक्किसिव बन्धनान्मृत्योर्मुसीय
मामृतात् । शताक्षरी परमा विद्या त्रयीमयी साष्टार्णा त्रिपुरा परमेश्वरी ।
साम्रानि चावारि पदानि परत्रकालिकासीनि । हिनीयानि कत्त्यान्याने ।
तृतीयानि श्वानि । तत्र लोका वेदाः शाश्वाणि पुराणानि धर्माणि व चिकिस्सितानि ज्योतीिष शिवशक्तियोगादित्यं घटना व्यापक्यते । अथैतस्य परं
ग्रहरं व्यास्यास्यामे महामनुसमुद्भवं तदिनि । त्रक्ष शाश्वतम् । परो भगवाश्विकंक्षणो निरञ्जनो निरुपाचिराधिरहितो देवः । उन्मीलते पद्यति विकासते चैतन्यभावं कामयत इति । स क्को देवः शिवक्षी दृश्यत्वे विकासते

१ कर्तृत्व मे.

यतिषु यक्षेषु योगिषु कामयते । कामं आयते । स एव निरक्षनोऽकामत्वे-मोऽबुम्भते । अकचटतप्यशाम्स्त्रते । तसादीयरः कामोऽमिबीयते । तल-मिश्रापया काम: ककारं स्वामोति । काम प्वेदं तत्तिति ककारी गुझते । भक्तात्तरपदार्थ इति व एवं वेद । सबितुर्वरेण्यमिति प्रकृ प्राणित्रसवे सबिता प्राणिनः स्ते प्रस्ने शक्तिम् । स्ते त्रिपुरा शक्तिराग्रेयं त्रिपुरा परमेश्वरी महाकुण्डलिनी देवी । जातचेदसमण्डलं योऽधीते सर्वे ध्याप्यते । त्रिकीण- " शक्तिरेकारेण महाभागेन प्रसते । तसादेकार एव गृह्यते । वरेण्यं श्रेष्ठं म-जनीयमधरं नमस्कार्यम् । सञ्चाहरेण्यमेकाराक्षरं गृहातः इति य एवं बेद । भगों देवसा चीमहीत्येवं व्याल्यास्यामः । अकारी धारणा । वियेव धार्यते भगवान्परमेश्वरः । भगों देवो मध्यवर्ति तुरीयमक्षरं साक्षानुरीयं सर्वं सर्वा-न्त भूतम् । तुरीयाक्षरमीकारं पदानां मध्यवतीत्येवं व्याक्यातं भगीक्ष्यं व्या-चभते । तसाहर्गी देवस्य चीमहीत्येवमीकाराश्चरं गृह्यते । महीत्यस्य स्यालयामं महत्त्वं जहत्वं काठिन्यं विद्यते वस्मित्रक्षतेरेतन्महि सकारः परं धाम । कै।टिन्याक्यं सत्तागरं सपर्वतं ससम्बद्धीपं सकाननमुश्रवलद्वृपं मण्डल- ' मेवोक्तं लकारेण । पृथ्वी देवी महीत्यनेन व्याचक्षते । वियो यो नः प्रची-दयात् । परमारमा सदाशिव आदिभूतः परः । स्थाणुभूतेन छकारेण ज्योति-र्लिङ्गमारमानं घियों बुद्धयः परे वस्तुनि ध्यानेच्छारहिते निर्विकल्पके प्रची-दयास्त्रेरयेदित्यचारणरहितं चेनसैव चिन्तयित्वा भावयेदिति । परो रजसे साबदीमिनि तदबसाने परं ज्योतिरमकं हृदि दैवतं चैतन्यं चिल्लिक हृद्ववा-गारवासिनी हुछेखेलादिना स्पष्टं वाग्भवकृटं पञ्चाक्षरं पञ्चभूतजनकं पञ्चक-कामयं व्यापट्यत इति । य एवं वेद । अथ तु परं कामकला भूतं कामकृद-माहः । तः सवितुर्वरेण्यमित्यादिद्वात्रिंशादक्षरीं पठित्वा तदिति परमारमा स-दाशियोऽक्षरं जिमलं निरुपाधितादायम्यप्रतिपादनेन हकाराक्षरं विबद्धपं निर-क्षरमक्षरं व्यालिख्यत इति । तरपरागव्यावत्तिमादाच शक्तिं दर्भयति । तत्स-बित्रिति पूर्वणाध्वमा सर्याधश्रनिद्वकां न्यालिख्य मुलादिवद्यारन्ध्रगं साधार-महितीयमा चश्रत इत्याह भगवन्तं देवं शिवहात्त्यात्मकसेवोदितस । शिवोऽवं परमं देवं शक्तिरेषा तु जीवजा। सूर्याचन्द्रमसोयोगाद्वंसस्तत्पद्मुच्यते ॥१॥ तसादुःजुम्भते कामः कामारकामः परः शिवः। कार्णोऽयं कामदेवोऽवं वरेण्यं भर्ग उच्यते ॥ २ ॥ ॥ तत्सविनुर्वरेण्यं भर्गो देवः शीरं सेचनीयमक्षरं संमधुम्रमक्षरं परमात्मजीवात्मनोर्योगात्तविति स्पष्टमक्षरं वृतीवं इ इति वदेव सदाक्षिय एवं निष्करमय आधी देवोऽन्यमक्षरं व्याकियते । परमं परं पीति

१ काठिन्यार्थं. २ समुदुधः

भारणं विश्वते जबस्वभारणं महीति सकारः विवाधसान्त सकारार्थः श्यद्व-मैन्द्रमक्षरं परमं चैतन्वं धिवो यो नः प्रचोद्यात्परो रक्ते सावद्योगित्वेवं कटं कामक्काक्यं चढण्वपरिवर्तको वैष्णवं परमं धारीत भगवांश्रीतकाच पूर्व वेद । भगैतसाद्यरं तृतीर्थ शक्तिकृटं प्रतिपचते । हाशिचदश्चर्या गायव्या तत्सवितुर्वरेण्यं तक्षाकृत्मन काकाक्ष आकाक्षाकृत्यः स्फरति • क्रद्रभीनं बरेण्यं समुद्रीयमानं सवितुर्वा योग्यो जीबात्मएरमाग्मसमुद्रवस्तं प्रकाशशक्तिक्षं जीवाक्षरं स्पष्टमापवते । भर्गी देवस्य पीत्यनेनाभारक्रप-शिवारमाक्षरं गण्यते । महीत्यादिनाशेषं काम्यं रमणीयं दश्यं शक्तिकृरं रपष्टीकृतमिति । एवं पञ्चदशाक्षरं त्रेपुरं योऽधीते स सर्वान्कमानवामोति । स सर्वान्भोगानवामोति । स सर्वाह्योकाअयति । स सर्वा वाचो विज्ञम्भ-यति। से हद्भवं प्राप्तोति। स वैष्णवं धाम मित्ता परं एक कासोति। य युवं वेद । इत्याचां विद्यामभिधायैतत्याः शक्तिकृटं शक्तिविवाधं कोपासहे-यम्। द्वितीये धामनि पूर्वेणव मनुना बिन्द्रहीना शक्तिभूतह्छेला क्रोधमु-निनाधिष्ठिता । तृनीये धामनि पूर्वस्या एव विद्यावा यहारभवकृटं तेनैव मानवीं चार्ट्स केंबिरी विद्यामायक्षते । मदनायः शिवं वाग्भवम् । तद्भवं कामकलामयम् । शक्तयूर्वं शक्तिमिति मानवी विद्या । चतुर्थे भामति श्रिव-शक्तयारुवं बारभवम् । तदेवाश्वः शिवशक्तवारुयमन्यकृतीवं चैयं चान्ह्री बिचा । पश्चमे धामनि ध्येयेयं चान्त्री कामाधः शिवाचकामा । सैव कौबेरी पष्टे धामनि व्याचक्षत इति । य एवं वेद् । हिखेकारं तुरीयस्वरं सर्वादी सूर्याचन्द्रमस्केन कामे वर्षेवागस्त्रसंज्ञा । सप्तमे धामनि तृतीयमेतस्या पृष पूर्वीकायाः कामार्थ द्विषाधः कं मदनकलार्थ शक्तिकीतं वाग्मवार्थ तयोर-र्थाविहारस्कं कृत्वा नन्दिविद्ययम् । अष्टमे धामनि वाग्भवमागस्यं बागर्थक-लामयं कामकलामिधं सकलमायात्रक्तिः प्रभाकरी विदेयम् । नवमे धामनि प्रमहागुरूवं बारभवं शक्तिमनमध्यिषशक्तिमनमधौर्वीमायाकामकछाछयं चन्द्र-सुर्यानक्रभूजेटिमहिमालयं तृतीयं पण्मुखीयं विधा । दशमे भामनि विदामका-शितया भूय एवागस्यविद्यां पठित्वा भूय एवेमामन्यमायां परमशिवविद्यव-मैकादशे भामनि भूय प्वागस्त्वं परित्वा एतत्वा एव वाग्भवं यद्भननं काम-कलालयं च तत्सहजं कृत्वा कोपामुद्रायाः शक्तिकृटराजं पठित्वा वैव्यकी विधा द्वादशे धामनि व्यावश्वत इति । व एवं वेद । तान्होबाच मगवान्सर्वे यूर्व श्रुखा पूर्वो कामारूमां तुरीयरूपां तुरीयातीतां सर्वोत्कटां सर्वमकासन-गतां पीठोपपीठदेवतापरिवृतां सकलकलाव्यापिनीं देवतां सामीदां सपरागां

१ मन्तिमाश्चरं. २ स गुरुखं.

सहयमं सामृतां सकतां सेन्द्रियां सदोदितां परां विद्यां स्पष्टीकृत्वा हृद्वे निधाय विज्ञायानिक्यं गमवित्वा त्रिकृटां त्रिपुरां परमां मायां श्रेष्ठां परां वेक्कवीं संनिधाय हृद्यकमक्रकार्णकायां परां मगवतीं क्र्स्मीं मायां सदोदितां महावश्यकरीं मद्गोत्मादनकारिणीं धनुवांणधारिणीं वाग्विजृत्भिणीं चन्द्र-मण्डसम्बद्यतिनीं चन्द्रककां ससदशीं महानित्योपस्थितां पाशाक्क्ष्ममानोज्ञपानिपक्षवां समुखद्वंतिमां त्रिनेत्रां विचिन्त्व देवीं महालक्ष्मीं सर्वेक्ष्ममार्थीं सर्वेक्ष्मणसंपन्नी हृद्ये चैतन्यक्षिणीं निरञ्जनां त्रिकृदाक्यां सितमुक्षीं सुन्दरीं महामायो सर्वेग्धभगां महाकृण्डलितीं त्रिपीरमध्यवर्तिनीमकथादि-क्रीपीठे परां भरवीं चिन्तकां महात्रिपुगां देवीं ध्यायेन्महाध्यानयोगेनेयमेवं वेदेनि महोपनिषद् ॥ इति प्रथमोपनिषद् ॥ ३ ॥

अधातो जातवेदसे सुनवाम सोममित्यादि पठित्वा त्रेपुरी व्यक्तिर्लंदयते । जातचेदस इत्येकचे स्कन्या चमध्यमा चसा नेषु तन्न स्थानेषु विलीनं बीजसागः रक्षपं ब्याचक्वेरवृषय उत्तः । तान्होबाच भगवान्नातवेदसे सुनवाम सोमं तदन्यमवाणी विलोमेन पठित्वा प्रथमस्याचं तदेवं दीर्घ दिनीयस्याचं सन-बाम सोममिखनेन कौलं वामं श्रेष्टं सोमं महासीभाग्यमाचक्षने । स सर्व-संपत्तिभूत प्रथमं निवृत्तिकारणं द्वितीयं स्थितिकारणं तृतीयं सर्गकारणमित्य-नेश करदादि काला त्रिप्राविद्यां स्पष्टीकृत्वा जात्रवेदसे सनदाम मोममि-खाडि परित्वा महाविशेषरीविशामाचक्षने त्रिपुरेश्वरी जानवेदम इति । जाते आधक्षरे मानकायाः शिरसि बैन्दवमस्तरूपिणी कुण्डलिनी त्रिकोणरूपिणी चेति वाक्यार्थः । एवं प्रथमस्याद्यं बाग्भवम् । द्वितीयं कामकलालयम् । जात इखनेन परमारमनी जुम्भणम् । जात इखादिना परमात्मा शिव उच्यते । जातमात्रेण कामी कामयते कामसिखाविना पूर्ण व्याचक्षते । तदेव सुनवाम गोत्राह्मदं मध्यवर्तिनास्त्तमध्येनार्णेन मञ्चार्णान्स्पृष्टीकृत्वा । गोत्रेति नामगोत्रायामिखादिना स्पष्टं कामकलाख्यं होपं वाममिखादिना । पर्नेणा-ध्वना विद्येषं सर्वरक्षाकरी व्याचक्षते । एवमेतेन विद्यां त्रिप्रेशीं स्पष्टीकरवा जातवेदस इत्यादिना जाती देव एक ईश्वरः परमो ज्योतिर्मन्नतो देनि तुरीयं वरं द्वा बिन्दुपूर्णज्योतिःस्थानं कृत्वा प्रथमस्याद्यं द्वितीयं च तृतीयं च सर्वरक्षाकरीसंबन्धं कृत्वा विचामारमासनरूपिणी स्पष्टीकृत्वा जातवेदसे सुनवाम सोममित्याहि पठितवा रक्षाकरी विद्यां स्मत्वाद्यन्तयोधीन्त्रोः शक्ति-शिवरूपिशी विनियोज्य स इति वात्तयात्मकं वर्ण सोमग्रिनि शैवात्मकं भाम जानीयात् । मो जानीते स सुभगो भवति । एवमेतां चकासनगतां त्रिपुर-बासिनीं विद्यां स्पष्टीकृत्वा आववेदसे सुनवाम सोममिति पठित्वा त्रिपुरेश्व-रीवियां सदोदितां शिवशक्त्यात्मिकामावेदितां आववेदाः शिव इति सेति

श्रांक्यात्माक्षरमिति शिवादिशक्त्यन्तरारुश्रतां विकटाविचारिणीं सुर्याच-न्द्रमस्कां मञ्चासनगतां त्रिपुरां महालक्ष्मीं सदीदितां स्पष्टीकृत्वा आतवे-वसे सुनवाम सोममिसादि पठित्वा पूर्वी सदारमासम्हणं विश्वां स्मृत्वा इसाहिता विश्वाहसंतैतोदयबैन्दवमपरि विन्यस्य सिखासगस्यां श्रिप्रशं माछिनी विद्यां स्पष्टीकृत्वा जातवेदसे सुनवाम सोममिस्यादि प-'हिरवा त्रिपुरां मृन्दरीं श्रिरवा कले अक्षरे विचिन्त्य मूर्तिभूतां मृतिंरूपिणीं सर्वविशेश्वरी त्रिपुरा विशा स्पष्टीकृत्वा जातवेदस इत्यादि पठित्वा त्रिपुरा लक्ष्मीं शिल्वाक्षिं निदहाति सेवेपमध्यानने उपल्तीति विचिन्त्य विज्योति-पमीश्वरी त्रिपुरामस्यां विद्यां स्पष्टीकुर्यात् । पुबसेतेन स नः पर्यद्ति दुर्गाणि विश्वत्यादिपरप्रकाशिनी प्रत्यन्भूता कार्या । विद्ययम। हानकर्मणि सर्वती धीरेति व्यापक्षते । एवमेतद्विषाष्टकं महामायादेव्यक्रभूतं व्यापक्षते । देवा ह वै भगवन्तमञ्जवन्महाचकनायकं नी ज़्हीति सार्वकामिकं सर्वाराध्यं सर्व-रूपं विश्वतीमुखं मोक्षद्वारं यथोगिन उपविद्य परं ब्रह्म सिस्वा निर्वाणमण-े दिशानित । मान्द्रोबाच भगवामधीचकं व्याक्यास्थाम इति । त्रिकोणं व्यसं क्रत्वा तदन्तर्मध्यवृत्तमानयष्टिरेखामाकृष्य विशालं नीत्वाप्रती योतिं क्रत्वा पूर्वयोन्यवक्रिणीं मानयप्टिं करवा तो सर्वोध्वा नीरवा योनि करवाशं ब्रिकीलं चकं भवति । दितीयमन्तरालं भवति । तृतीयमृष्योग्यद्भितं भवति । अथाः द्यारचकाशन्तविदिकोणाग्रतो रेखां नीत्वा साध्याग्राकर्पणबद्धरेखां नीत्वेत्वे. बमधोध्वेसंप्रयोत्यप्तितं कृत्वा कक्षास्य अध्वगरेखाचतुष्टयं कृत्वा यथाक्रमेण मानयष्टिहरीन दशयोग्यहितं चर्क भवति । अनेतेव प्रकारेण प्रनर्दशास्चकं भवति । मध्यत्रिकोणामचतुष्टयादेखाचरामकोणेषु मंयोज्य तहशारोशनीनीतां मानयष्टिरसा योजयिग्वा चतुर्दशारं चक्रं भवति । ततोऽष्टपन्नसंवतं चक्रं भवति । पोढशपत्रसंवृतं चक्रं चतुर्द्वारं भवति । ततः पार्थिवं चक्रं चतुर्वारं भवति । एवं सुविधोरीन चर्क व्यास्थातसः । नवारमकं चकं प्रातिलीस्टेन वा वरिम । प्रथमं चकं त्रेलोक्यमोहनं भवति । साणिसाचष्टकं मवति । समात्रप्रकं भवति । समर्वयंश्रोमिण्यादिदशकं भवति । सप्रकटं भवति । त्रिपुरयाधिष्टितं भवति । ससर्वसंक्षोभिणीसृद्धया जुद्दं भवति । द्वितीयं सर्वा-शापरिपरकं चर्क भवति। सकामाचाकर्षिणीपोडशकं भवति । सगृप्तं भवति । ब्रिप्ररेश्वयाधिष्ठितं भवति । सर्वविद्वाविणीसृद्वया जुष्टं भवति । नृतीयं सर्व-संक्षोमणं चकं भवति । सामक्षकुसुमाग्यष्टकं भवति । सगुप्ततरं भवति । त्रिपुरसुन्दर्याधिष्ठितं भवति । सर्वाकविजीसद्भवा अष्टं सवति । तरीयं सर्वसौ-

१ संतोदयबैन्दव.

अ. उ. ३०

भारवदायकं कहं भवति । संसर्वसंश्लोमिण्यादिद्विसप्तकं भवति । ससंप्रदायं भवति। त्रिपुरवासिन्याचिष्टितं भवति। ससवैवशंकरिणीसक्रया ज्रष्टं भवति । तरीयान्तं सर्वार्धसाधकं चक्रं भवति । संसर्वसिद्धिप्रदादिदशकं भवति । सक-क्कीलं अवति । त्रिप्रामहालक्ष्मवाधिहितं भवति । महोन्मादिनीसृद्वया अष्ट भवति । पष्टं सर्वरक्षाकरं चकं भवति । ससर्वज्ञत्वादिदशकं भवति । सनिगर्भे भवति । त्रिपरमालिन्याधिष्टिनं भवति । महाज्ञरामृद्वया जुष्टं भवति । सप्तमं सर्वरोगहरं चर्क भवति । सर्वविद्यान्याद्यष्टकं भवति । सरहस्यं भवति । त्रिपुरसिद्ध्याधिष्टिनं भवति । सखेचरीमुद्रया जुष्टं भवति । अष्टमं सर्व-मिद्धिप्रदं चकं भवति । सायुधचतुष्टयं भवति । सपरापररहस्यं भवति । त्रिपराम्बयाधिहितं भवति । बीजमद्भयाधिहितं भवति । नवम चकनायकं सर्वोनन्दमयं चकं भवति । सकामेश्वर्यादित्रिकं भवति । सातिरहस्यं भवति । महात्रिपुरसुन्दर्याधिष्ठितं भवति । योनिसङ्गया ज्रष्टं भवति । संकामन्ति वै सर्वाणि च्छन्दांसि चकाराणि । तदेव चकं श्रीचक्रम् । तस्य नाभ्यामप्रि-मण्डले सूर्याचनद्रमसी । तत्रीकारपीठं पुत्रवित्वा तत्राक्षर विन्तुरूपं तद्-न्तर्गतब्योमरूपिणी विद्यां परमां समृत्वा महाविषुरमन्दरीमावाह्य । क्षीरेण सापिते देवि चन्द्रनेन विलेपिते । बिह्वपत्राधिते देवि दुर्गेऽहं रारणं गतः । इस्येक्यची प्रार्थं मायालक्ष्मीतन्त्रण पुत्रयेदिनि भगवान्त्रवीत्। एनैसेन्नै-भैगवनी यजेन । ततो देवी श्रीता भवनि । स्वाप्मानं दर्शयनि । तसाध एतेमें श्रेयंज्ञति स बद्धा पर्यति । स सर्वे पश्यति । सोऽमृतर्यं च गच्छति । य एवं वेदेश्त महोपनिषद् ॥ इति द्वितीयोपनिषद् ॥ २ ॥

देवा ह वे मुद्राः छुत्रेमेनि भगवन्तम्युवन् । तान्होवाच भगवानविकृतनानुमण्डलं विन्नीर्य पद्मासनं कृरवा मुद्राः सृत्रतेति । स सर्वानाकर्यति वो सोन्निस्त्रसम्बन्ते । स सर्व वेति । स सर्वफलमञ्जने । स सर्वानाकर्यति । स सर्वप्रत्रमञ्जने । स सर्वानाकर्यति । स विद्वेषिणं स्वम्भयति । मध्यमे अनामिकोपरि विन्यस्य कतिष्ठिका-स्वरुषति । मुक्त्योस्कर्यन्योद्ण्डवद्धसादेवविधा प्रयमा संपद्यते । सैव मिलितमध्यमा द्विनीया । तृतीयाद्वाकाकृतिरिति । प्रातिकोभ्येन पाणी सङ्कर्य-यित्वास्त्रहे साधिमा समाधाय तृरीया । परस्पर कनीयसेदं मध्यमाबद्धे अनामिके दण्डन्यो तर्जन्यावालिक्ष्यावष्टभ्य मध्यमानस्वितिकताकुर्धे पञ्चमी। सेवाभेऽहृत्वाकृतिः पष्टी । दक्षिणकाये वामबाहुं कृत्वान्योन्यानामिके कनीयस्वीमध्याते मध्यमे तर्जन्याकान्ते सरकास्त्रहृष्टी स्वेवरी सम्मी । सर्वोध्वे सर्वसंहित स्वमध्यमानामिकान्तरे कनीयसि पार्थयोक्षर्जन्यावहुत्राक्ये युक्ता साह्ययोगतोऽन्योन्यं सममअविं कृत्वाष्टमी । परस्परमध्यमापृष्टवर्तिन्यावन्यामिके तर्जन्याकान्ते समे मध्यमे आदायाङ्गर्षे मध्यवर्तिनो ववसी प्रतिन्यानिक तर्जन्याकान्ते समे मध्यमे आदायाङ्गर्षे मध्यवर्तिनो ववसी प्रतिन्यावन्यामिक तर्जन्याकान्ते समे मध्यमे आदायाङ्गर्षे मध्यवर्तिनो ववसी प्रतिन

पद्यतः इति । सैदेयं कनीयसे समे अन्तरितेऽकुष्टी समावन्तरिती कृत्वा त्रिलण्डाप्यत इति । पञ्च बाणाः पञ्चाचा सुद्राः स्पष्टाः । क्रोमङ्कशा । इस-ख्फे खेचरी । ईस्रों बीजाष्टमी वाग्भवाचा नवमी दशमी च संपद्यत इति । य एवं वेद । अवातः कामककामूतं चकं व्यास्थासामी हीं क्रीमें बहैं बींमिते पञ्च कामाः सर्वेचकं व्यावर्तन्ते । मध्यमं कामं सर्वावसाने संपुटीकृत्य ब्लंका-रैण संपुरं व्यासं कृत्वा द्विरैन्दवेन मध्यवर्तिना साध्यं बद्धा भूर्जपत्रे यजति । तश्वकं यो वेत्ति स सर्व वेत्ति । स सक्लाँहोकानाकर्षयति । स सर्व सम्भ-बति । नीक्षितुक्तं चक्र सन्ननारयति । गति सम्भयति । काक्षायुक्तं कृत्वा सक्छलोकं वशीकरोति । नवलक्षजपं कृत्वा रुद्रस्वं प्राप्नोति । मानुकवा वेष्टितं कृत्वा विजयी भवति । भगाङ्गकुण्डं इत्वामिमाचाय पुरुषो इविचा दुत्वा योगितो वशीकरोति । वर्नुछं हुत्वा श्रियमनुकां प्राप्नोति । चतुरसं हुत्वा वृष्टिभवति । त्रिकोणे हुस्वा शत्रुस्मारयति । गति स्तरभयति । पुष्पाणि हत्वा विजयी भवति । मैहारसहुत्वा परमानन्दनिर्भरो भवति । .. शानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम् । ज्येष्ट-राजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतं आ नः श्रुण्यकृतिमिः सीद् सादनम् । इत्ये-वमाचमक्षरं तदन्यविन्दुपूर्णमित्यनेनाक्नं स्पृत्रति । गं गणेशाय नम इति गणेशं नमस्कुर्वीत । ॐ नमो भगवते भसाङ्गरागायोग्रतेजसे हनहन दहदह पचपच मधमध विश्वंसयविश्वंसय हरूभञ्जन शूलमूले स्वञ्ज-निमिद्धि कुरुकुरु ममुद्रं पूर्वप्रतिष्ठितं शोषयशोपय सम्भयसम्भय परमञ्ज-परयन्त्रपरतञ्जपरद्रतपरकटकपरच्छेत्रनकर विदारयविदारय च्छिन्धिच्छिन्धि हीं फट्ट खाहा। अनेन क्षेत्राध्यक्षं पूजयेदिति। कुलकुमारि विग्राहे मधको टिसुधीमहि । तक्षः काँछिः प्रचोदयात् । इति कुमार्यर्थनं कृत्वा यो व साध-· कोऽमिछिखति सोऽमृतग्वं गच्छति । स यद्या आप्रोति । स परमायुष्यमय वा परं ब्रह्म भिरवा तिष्ठति । य एवं वेदेति महोपनिषम् ॥ इति तृतीयोपनिषत् ॥ ३ ॥

देवा ह व भगवन्तमञ्जवन्देव गायत्रं हृद्यं नो व्याल्यानं त्रंपुरं सर्वोत्त-मम् । जातचेदसस्केनाल्यातं नक्षेपुराष्टकम् । यदिष्टा मुच्यते योगी जन्ममं-सारबन्धनात् । अथ मृत्युजयं नो वृहीत्येवं बुवतां सर्वेषां देवानां श्वन्वेदं बाक्यमधातक्यम्बकेनानुष्टुभेन मृत्युजयं दर्शयति । कस्माद्भ्यकिति । त्रयाणां पुराणामम्बकं स्वामिनं तस्मादुच्यते प्यामकिमिति । अथ कस्मादुच्यते यजामह इति । यजामहे सेवामहे वस्तु महेत्यक्षरह्येन क्रूट्येनाक्षरेकेण

१ हमी: २ सी पते. ३ महारसाः जबरसाः

मृत्युं अयमित्युच्यते । तस्राष्ट्रच्यते यसामह इति । अथ कस्राष्ट्रच्यते सुगन्धि-मिति । सर्वतो यस आमोति । तस्मादुच्यते सुगन्धिमिति । अथ कस्नादु-च्यते पृष्टिवर्धनमिति । यत्सर्वाङ्घोकान्स्जति यत्सर्वाङ्घोकांस्तारवति यत्सर्वाः होकान्यामोति तसादुच्यते पुष्टिवर्धनमिति । भथ कसादुच्यते उर्वाहक-मिव बन्धवानमृत्योर्भुक्षीयेति । संख्याःवादुर्वाङ्कमिव मृत्योः संसारबन्धना-त्संख्यान्वाद्वद्वान्मोक्षीभवति मुक्तो भवति । अथ कस्मादुच्यते मामृता-दिनि अस्तरचं प्रामोत्यक्षरं प्रामोति स्वयं रुद्धो भवति । देवा ह वै भगव-न्तमृतुः सर्वं नो ज्याल्यातम् । अय कर्मक्रैः स्तुता भगवनी स्वात्मान दर्शः यति तानसर्वारुक्वेवान्वेषावानसीरान्गाणेशाश्ची बुहीति । स होवाच भगवांः रुयम्बकेनानुष्ट्रभेन मृत्युंजयमुपासयेन् । पूर्वणाध्वना व्यासमेकाक्षरमिति स्मृतम् । अ नमः शिवायेति याज्ञपमत्रीपासको रुद्धत्वं प्रामीति । कृत्याणं प्राफ्नोति । य एवं चेद । तदिष्णोः परमं पर्व सदा पश्यन्ति सुरयः । दिचीव चक्षराततम् । विष्णोः सर्वतो मुख्य चेहो यथा पललपिण्डमोतपोतमन्त्र्यासं व्यतिरिक्तं व्याप्नत इति व्याप्नवती विष्णोस्तत्परमं पदं परं व्योमेति परमं परं परयन्ति बीक्षस्ते । सुरवी ब्रह्मादयी देवास इति सदा हृदय अद्यते । तसाहिष्णोः स्वरूपं वसति निष्टति भृतेष्विनि षास्तदेव इति । ॐ नम इति कीण्यक्षराणि । भगवत इति चःवारि । वासुदेवायेति पञ्चाक्षराणि । एत्है बासुदेवस्य द्वादशाणीमभ्येति । सोपप्तवं तरति । स सर्वमायुरेति । विन्दते प्राजापस्यं रायस्पोप गाँपस्यं च तमधते प्रस्यगानन्दं ब्रह्मपुरूपं प्रणवस्त्रहृतम् कार उकारी मकार इति । तानेकथा संभवति तदोसिति । इंसः श्रचिपद्रम्-रन्तरिक्षसञ्जीता वेदिपद्तिथिवुरीणसत् । नृपद्वरसदतसञ्जीमसद्ब्जा गोजा ऋनजा अद्विजा ऋतं बृहत् । हंस इत्येतन्मनीरक्षरद्विनीयेन प्रशायक्षेत्र मारेण एतमला गोजा ऋतजा अदिजा ऋतं सत्या-प्रभा-पुजि-न्युषा-संध्या-प्रजासिः शक्तिभिः पूर्वे सौरमधीयानः सर्वे फलमश्रते। स ब्योक्ति प्रसमे धामनि मीरे निवसते । गणानां खेति त्रिष्टमेन पूर्वेणाध्वना मनुनेकार्णेन गणाविष-मभ्यर्च्य गणेशस्वं प्राप्नोति । अयं गायत्री सावित्री सरस्रत्यजपा मात्रका प्रोक्ता तथा सर्वमिदं व्यासम् । एं वागीश्वरि विग्रहे औं कामेश्वरि घीमहि । सामा काक: प्रचीववादिति। गायत्री प्रातः सामित्री मध्यन्दिने सरस्वती सायमिति निरन्तरमञ्जपा । इस इत्येव मानुका । पञ्चाश्रद्वणीवेमहेणाकारा-दिशकारान्तेन व्यासानि सुवनानि ज्ञास्त्राणि च्छन्दांसीत्येवं भगवनी सर्वे व्यामोतीश्येव तस्य वै नमोनम इति । ताम्भगवानववीदेतैमैश्रीर्निस्यं देवीं

१ नित्यत्वं प्राप्नोति.

यः सौति स सर्वे पत्रपति । सोऽमृतत्वं च गच्छति । य एवं वेदेग्युपनिषत् ॥ इति तुरीयोपनिषत् ॥ ४ ॥

देवा इ वे भगवन्तमज्ञवन्स्वामिशः कथितं स्फुटं कियाकाण्डं सविषयं त्रेपुरमिति । अथ परमनिविद्दीपं कथयम्बेति । तान् होवाच भगवांस्तुरीयया माययान्त्यया निर्दिष्टं परमं बहोति । परमपुरुषं चिद्रूपं परमारमेति । श्रोता मन्ता द्रष्टीदेश स्प्रष्टाघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञाता सर्वेषां पुरुषाणामन्तःपुरुषः स आत्मा स विशेष इति । न तत्र लोका अलोका न तत्र देवा अदेवाः पश-बोऽपशवस्तापसो न तापमः पोल्कसो न पोल्कसो निमा न विभाः । स इत्येन कमेव परं बहा विभाजते निर्वाणम् । न तत्र देवा ऋषयः पितर ईशने प्रति-बुद्धः सर्वविद्येति । नवने श्लोका भवन्ति । अती निर्विपर्य निष्यं मनः कार्य मुमुध्यणा । यतो निविषयो नाम मनयो मुक्तिरिप्यते ॥ १ ॥ मनो हि हिविध श्रोक्तं शहं चाशुद्धमेव च । अशुद्धं काममंकरूपं शुद्धं कामविवर्ति-तम् ॥ २ ॥ मन एव मनुष्याणां कारणं षरधमोक्षयोः । बन्धनं विषयासकं ु वि निर्विषयं मनः ॥ ३ ॥ निरम्नविषयासङ्गं मंनिरुध्य मनो हृदि । यदा यात्र्यमनीभावस्तदा तत्परमं पदम् ॥ ४ ॥ ताबदेव निरोद्धव्यं याबद्ध-दिगत क्षयम् । एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेपोऽन्यो प्रन्थविस्तरः ॥ ५ ॥ नेद चिन्त्य न चाचिन्त्य न चिन्त्यं चिन्त्यमेव च । पश्चणत्विनिर्मुक्त बक्क संपद्धते भ्रुवस् ॥ ६ ॥ स्वरेण सहयेद्योगी स्वरं संभावयेत्परम् । अस्वरेण तु भावेन न भावो भाव इच्यते ॥ ७ ॥ तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकश्य निर्वत-नम् । तद्वबाहमिनि अस्वा अक् मंप्यते क्रमात् ॥ ८॥ निर्विकल्पमनन्तं च हेतुद्दष्टान्तवर्जितम् । अप्रमेयमनाचन्तं यज्ज्ञात्वा सुच्यते वुषः ॥ ९ ॥ न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बढो न च साधकः । न सुमुक्षुर्न व सुक्त इत्येपा पर-मार्थता ॥ १० ॥ एक एवारमा मन्तरयो जायन्त्रमसुपुतिषु । स्थानत्रयव्यनी-तस्य पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ११ ॥ एक एव हि भूतात्मा भूतेभूते व्यवस्थितः। एकवा बहुवा वैव रश्यते जलचन्द्रवत् ॥ १२ ॥ घटमंत्रुतमाकाशं नीयमाने घटे यथा। घटो नीयेत नाकाशं तथा जीवो नभोपमः ॥ १३ ॥ घटविति-धाकारं भिद्यमानं पुनः पुनः । तदेदे च न जानाति स जानाति च नित्यशः ॥ १४ ॥ जन्दमायानृतो यानत्तानतिष्ठति पुष्कले । भिन्ने तमानि चैकानमेक प्वानुपर्यात ॥ १५ ॥ शब्दार्णसपर वहा तस्मिन्श्रीणे यद्श्वरस् । तद्विद्वा-नक्षरं ध्यायेषदीष्ठेच्छान्तिसारमनः ॥ १६ ॥ हे ब्रह्मणी हि सन्तदये शहर-ब्रह्म परं च यत् । सञ्चलकाणि निष्मातः परं नकाश्विमण्डाति ॥ १७ ॥ प्रत्थ-

१ द्रष्टा प्रष्टा.

सम्यस्य मेथाधी ज्ञानविज्ञानतत्तरः । पक्कमिय धाम्यार्थ सने इत्यमके पतः ॥ ३८ ॥ गवामने कवणांनां क्षीरस्याप्येकवणेता । क्षीरवत्यक्ष्यति ज्ञानी छिक्तिनस्तु गवां यथा ॥ १९ ॥ ज्ञाननेत्रं समाधाय स महत्परमं पदम् । निष्कलं निश्रलं वात्मतं बद्धाहमिति संस्मरेत् ॥ २० ॥ इत्येकं परब्रह्मरूपं मर्वभूताभिवासं तुरीयं ज्ञानीते सोऽक्षरे परमे व्योमन्यभिवसित । य एतां विद्यां तुरीयां ब्रह्मयोनिस्वरूपां तामिहायुषे शरणमहं प्रपर्थ । आकाशायनुकन्तेण सर्वेषां वा एतद्भतानामाकाशः परायणम् । सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाषादेव ज्ञायन्ते । आकाश एव लीयन्ते । तस्मादेव ज्ञातानि ज्ञावन्ति । तस्मादेव ज्ञातानि ज्ञावित । तस्मादेव ज्ञातानि ज्ञावित । तस्मादेव ज्ञातानि ज्ञावित । तस्मादेव ज्ञातानि विद्याप्त । यो ज्ञानीते सोऽमृतत्त्रं च गच्छित । तस्मादेतां तुर्गयां श्रीकामराजीयामेकादश्या मिद्यामेकाक्षरं ब्रह्मति यो ज्ञानीते स तुर्गयं पदं प्रामोति । य एवं वेदेनि महोपनिषत् ॥ इति पञ्चमोपनिषत् ॥ ५॥ ॐ भदं कर्णभिरिति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तरसत् ॥

॥ इति श्रीत्रिपुरातापिन्युपनिषम्समासा ॥

### देव्युपनिषत् ॥ ८४ ॥

श्रीदेव्युपनिपद्विद्यावंशापारसुखाकृति । त्रेपदं ब्रह्मचतन्दं रामचन्द्रपद भजे ॥ १ ॥

ॐ भद्रं कर्णभिरिति शान्तिः॥

हरिः ॐ ॥ सत्रे व देवा देवीसुपतस्थः। कासि खं महादेवि । सामवीदहं ब्रह्मसङ्घिणी । मसः प्रकृतिपुरुपारमकं जगच्छन्यं चाश्चन्यं च । अहमानन्दानानन्दाः विज्ञानाविज्ञाने अहम्। ब्रह्मा ब्रह्मणी वेदित्व्ये । इत्याहाथवेणा श्वन्ताः। अहं प्रश्च भूतान्यपञ्चभूतानि । अहमास्विलं जगन् । बेदोऽहमवेदोऽहम्। सिंग्राहमसिंश्यास्म । अजाहमनजाहम्। अपश्चीप्तं च तिर्वकाहम् । अहं रुद्धिनविद्याहम्। अहं राष्ट्री त्रव्यामाय स्वन्ते ॥ २ ॥ अहं राष्ट्री त्रक्षमनी वस्नामहं सुवे पितरमस्य सूर्धनमम् योनिरप्सन्तः समुद्धे । य पुवं वेद् स देवीपदमाप्त्रोति । ते देवा अववन् । नमो देम्यं महादेश्ये विवाये सत्रतं नमः। नमः प्रकृत्वे भद्धाये नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥ ३ ॥ तामिष्ठवणी तपसा अवलन्ती वैरोषनी कर्मफलेषु जुष्टाम् । दुर्गी देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुत्रां वाश्वते तमः॥ ४ ॥ देवी

वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पश्चवो वदन्ति । सा नो मन्द्रेपसूजं दुहाना धेनुवीगस्मानुपसुष्ट्रतेषु ॥ ५ ॥ काखरात्रि बद्यास्तुतां वैध्यवी स्कन्द-मातरम् । सरस्वतीमदितिं दश्चदृहितरं नमामः पावनां शिवाम् ॥ १ ॥ महा-लक्ष्मीश्र विग्रहे सर्वसिद्धिश्र घीमहि । तम्रो देवी प्रचोदयात् ॥ ७ ॥ अदि । तिहांजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतवन्धवः ॥ ८॥ कामो योतिः कामकला वज्रपाणिगुँहा इसा । मातरिश्वाञ्रमिनदः पुनर्गृहा सकला मायया च पुनः कोशा विश्वमाता दिवि द्योम् ॥ ९ ॥ एषा-रमशक्तिः। एषा विश्वमोहिनी पात्राङ्कशभनुवाणधरा। एषा श्रीमहाविद्या। य एवं वेषु स शोकं तरित । नमसे अस्तु भेगवति भवति मातरसान्पातु सर्वतः। सेपाष्टी वसवः। सेपैकादश रुद्धाः । सेवा ह्रादशावित्याः। सेपा विश्वेदेवाः सोमपा असोमपाश्च । मैपा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाच-यक्षाः सिद्धाः । सेवा सत्त्वरजन्तमामि । सेवा प्रजापतीन्द्रमनवः । सेवा प्रहा नक्षत्रज्योतीषि कलाकाद्वादिकालरूपिणी । तामहं प्रणामि निखम् । तापाप ू रिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् । अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवास् ॥ १० ॥ वियदाकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितस् । अर्थेन्द्रलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् ॥ ११ ॥ एवमेकाक्षरं मन्नं यतयः शुक्रचेतसः । ध्यायन्ति परमानन्दमया जानाम्बुराशयः॥ १२ ॥ वाद्यया ब्रह्मभूम्तस्मा-त्पष्ठं वक्त्रसमन्वितम् । सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दुः संयुताष्टतृतीयकः ॥ १३ ॥ नारायणेन मयुक्ती वायुश्वाधरमंयुतः । विश्वे नवार्णकोऽर्णः स्थान्महदान-न्ददायकः ॥ ६४ ॥ हत्युण्डरीकमध्यस्यां प्रातः सूर्यसमप्रभाम् । पाशाङ्कृतः धरां साम्यां वरदाभयहम्नकाम् । त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुषां भजे ॥ १५ ॥ नमामि स्वामहं देवीं महाभयविनाशिनीम् । महादुर्गप्रशमनी महाकारुण्यरूपिणीम् ॥ १६ ॥ यस्याः स्वरूपं वह्याद्यो न जानन्ति तस्मा-दु च्यते ऽशेया । यस्या अन्तो न विस्तते सस्मादुच्यते अनन्ता । यस्या प्रहणं नोपलभ्यने तस्मादुच्यते ऽलक्ष्या । यस्या जननं नोपलभ्यने तस्मादुच्यते ऽजा । एकेव सर्वत्र वर्तते तसादुच्यत एका । एकेव विश्वरूपिणी नसादुच्यते नैका। अत एवोच्यतेऽशेषानन्तालक्ष्याजैका नैकेति। मन्नाणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । ज्ञानानां चिन्मयानीता श्रून्यानां श्रून्यसाक्षिणी ॥ १७ ॥ यस्याः परतरं नास्ति सेषा दुर्गा मकीतिता [ दुर्गात्संत्रायते यसाहेवी दुर्गेति कथ्यते ॥ १८ ॥ प्रपथे शरणं देवीं दुंदुर्गे दुरितं हर ॥ ] तां दुर्गा दुर्गमां देवीं दुराचारविधातिनीम् । नमामि भवमीतोऽइं संसारा-

१ भवति । २ श्रोत्रविन्दुः सयस्य ।

णेवतारिणीम् ॥ १९ ॥ इदमयवंशीर्षं योऽषीते स पञ्चायवंशीर्षज्ञपफलम-वाग्नोति । इदमयवंशीर्षं ज्ञात्वा योऽची स्थापयति । अतलक्षं प्रजस्वापि सोऽचीसिद्धं च बिन्दिनि । शतमष्टोत्तरं चास्याः पुरश्चयाविषिः स्मृतः ॥२०॥ दश्चारं यदेशस्तु स्थाः पापैः प्रमुच्यते । महावुगीणि तरति महादेन्याः प्रसाद्धाः ॥ २१ ॥ प्रानरघीयानो राजिकृत पापं नाशयति । सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । तस्सायं प्रातः प्रयुक्तानः पापोऽपापो भवति । निशीयं नुरीयसंध्यायां जस्वा वाक्सिद्धिसेविति । नृतनप्रतिमायां जस्वा देवतासांनिष्यं भवति । प्राणप्रतिष्टायां जस्वा प्राणानां प्रतिष्टा भवति । भौमाश्वर्या महादेवीमंनिधी जस्वा महासृत्युं तरित । य एव वेदिष्युप्तिपन ॥ ॐ भन्नं कर्णसिरिति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्सन् ॥

इति श्रीदृब्युपनिपरममासा ॥

#### त्रिपुरोपनिषत् ॥ ८५ ॥

त्रिपुरोपनिपदेशगरमस्यवैभवम् । अखण्डानन्दपाम्राज्यं रामचन्द्रपदं भने ॥ १ ॥ ॐ वाञ्चे मनमीति ज्ञान्तिः ॥

ॐ तिस्वः पुरिश्चिपथा विश्वचर्णा अन्नाकथा अक्षराः संतिविद्यः। अधिष्टायैना अन्नरा पुराणी महत्त्रा मिहमा देवतानाम् ॥ १ ॥ नवयोनिनेव
चक्राणि द्विरे नवंद योगा नव योगिन्यश्च । नवानां चन्ना अधिनाधा
स्थोना नव भद्दा नव मुद्दा महीनाम् ॥ २ ॥ एका स आसीत्प्रधमा सा
नवानीदासोनविद्यादामोनिर्द्रशात् । चत्वारिशाद्य तिस्नः सिमिधा उद्यानिरिव मानरो मा विशन्तु ॥ ३ ॥ उर्ध्वज्वलञ्चलनं ज्योनिरमे तमो व निरश्चीनमन्तरं तद्द नोऽभूत् । आनन्दनं मोदनं ज्योतिरिन्दोरेता उ व मण्डला
मण्डयन्ति ॥ ४ ॥ यास्तिस्रो रेखाः सद्दानि भूसीिक्विष्टपास्त्रिगुणास्त्रिप्तकाराः । एतव्यं प्रकं प्रकाणां मंद्री प्रथते मदनो मदन्या ॥ ५ ॥ सदनितका मानिनी मञ्जला च सुभगा च सा सुन्दरी सिद्धिमत्ता । लक्षा
मनिन्दृष्टिरेष्टा च पुष्टा लक्ष्मीरुमा ललिता लालपन्ती ॥ ६ ॥ इमां विज्ञाय
मुचिया मदन्ती परिम्ता तर्पयन्तः स्वपीठम् । नाकस्य पृष्ठे महतो वसन्ति
पर्द धाम त्रेपुरं चाविशन्ति ॥ ७ ॥ कामो योनिः कामकला वञ्चपाणिगुंहा
हसा मातरिश्वाभमिन्दः । पुनगृंहा सकला मायया च पुरूष्येण विश्वमासादिविद्या ॥ ८ ॥ वष्टं सहसमय विद्वसारियमस्या मूलिनकमादशयन्तः ।

१ दोनि नवः २ मद्रः प्रथते, ३ सुधयाः

कथ्यं कविं कष्टपकं कामगीकां तुष्टुवांसो अस्तरतं अजसी ॥ ९॥ पुरं हृ जीमुखं विश्वमात् रवे रेखां स्वरमध्यं तदेषा । वृह तिथिदेश पञ्च च निवा
सपोडशीकं पुरमध्यं विभित्ते ॥ ५० ॥ यहा मण्डलाद्वा स्तनविभ्वमेकं मुखं
चाधकीणि गुहासदनानि । कामी कलां कामरूपां चिकित्वा नरो जायते
कामरूपश्च कामः ॥ ११ ॥ परिस्तं हाचमातं फलं च अक्तानि योनीः सुपरिष्कृताश्च । निवेदयन्देवताये महत्यं स्वात्मीकृते सुकृते सिद्धिमेति ॥ १२ ॥
स्प्येव सित्या विश्वचर्षणिः पाशेनव प्रतिबद्धात्मकाम् । हृपुमिः पञ्चमिधंनुपा च विध्यत्पादिशक्तिरक्षणा विश्वजन्या ॥ १३ ॥ अगः शक्तिर्भगवाकाम हृंश उभा दाताराविह सीभगानाम् । समप्रधानी समस्यत्री समोजी
तयोः शक्तिरजरा विश्वयोनिः ॥ ६४ ॥ परिसृता हविषा आवितेच प्रमंकोचे
गलिते वमनस्कः । शर्वः सर्वस्य जगतो विश्वाता धर्ता हर्ता विश्वरूपत्वमेति
॥ १५ ॥ ह्यं महोपनिपद्मेषुयां यामक्षयं परमो गीमिरीहे । एवर्यंजुः परमेतच सामायमध्येयमन्या च विद्या ॥ १६ ॥ क्र होमो होमिन्युपनिषम् ॥

वाक्रो मनसीति शान्तिः ॥ हरिः क्र तिमो होमिन्युपनिषम् ॥

इति श्रीत्रिपुरोपनियसमासा ॥

### कठरुद्रोपनिपत् ॥ ८६ ॥

परिज्ञज्याधर्मपुनालकारा यत्यद् ययुः । तद्द कठविद्यार्थ रामचन्द्रपद भने ॥ १ ॥ ॐ सह नाववस्त्रिति शान्तिः ॥

हार ॐ॥ देवा ह व भगवन्तमञ्जवस्त्रीहि भगवन्यहाविद्याम् । स प्रज्ञाः प्रतिरस्त्रवीत्मिद्दिस्तान्वेद्दाास्त्रव्यक्तर्य विस्तुत्रय यञ्चोपवीत निष्कृष्य पुत्रं दृष्टु । सं सहा । त्यं यञ्चस्यं वपद्गारस्वमीकारम्य स्वाहा । तं स्वधा १वं धाता । सं विधाता । वं प्रतिष्ठाऽमीति वदंत । अथ पुत्रो वदस्यहं श्रद्धाहं यञोऽहं वपद्भारोऽहं स्वाहाहं स्वधाहं धाताहं विधाताहं । वद्यहं प्रतिष्ठासीति । वान्येतान्यनुक्रजाशुमापात्येत् । यदश्चमापात्येत्यज्ञां विच्छिन्द्यात् । प्रदिष्ठणमान्नुस्यतं स्वत्रक्षास्त्रमाणाः प्रत्यायन्ति । स स्वर्यो भवति ब्रह्मचारी वेदमर्थात्य वेदोक्ताचरित्रव्यक्षयां दारानाहत्य पुत्रानुत्पाद्य तानेनुपाधिभिर्वित्रत्येष्ट्या च शक्तितो वर्षः । तस्य मन्यायो गुरुभिरनुज्ञातस्य बान्धत्रेश्च । सोऽरण्यं परेत्य द्वादशस्त्रतं प्रयसाग्निहीत्रं जुदुवात् । द्वादशस्त्रतं प्रयोभक्षा

१ रेका स्वरः २ नरूपादिनि.

स्मात् । द्वादशास्त्रस्यान्ते अप्नये विश्वानराय प्रजापतये श्र प्राजापत्यं श्वरं वैकावं त्रिकपासमाप्ते संस्थितानि पूर्वाणि दारपात्राण्यग्नी जुद्द्यात् । मृणम-बान्यप्सु जुहुवात्। तेजसानि गुरवे दद्यात्। मा त्वं मामपहाय परागाः। नाह त्वामपहाय परागामिति । गार्हपत्यदक्षिणास्याहवनीयेष्वरणिदेशाञ्चस-मुद्दि पिबेदिरयेके । सशिसान्केशाबिष्कृष्य विस्त्य यज्ञोपवीतं भू:साहेत्यप्तु जुहुयान् । अत ऊर्ध्वमनशनमपां प्रवेशमधिप्रवेशं वीराध्वानं महाप्रस्थानं बुद्धाश्रमं वा गच्छेत् । पथसा यं प्राभीयाम्पोऽस्य सार्यहोमः । यत्प्रातः सोऽयं भातः । यहरी तहरीनम् । यत्पार्णमास्ये तत्पार्णमास्यम् । यहसन्ते केशस्म-श्रुलोमनलानि वापयेत्योऽस्याग्निष्टोमः । संन्यस्याग्नि न पुनरावर्नयेनमृत्यु-र्जेयमावह्मित्यध्यात्ममन्त्रान्पटेत् । स्वस्ति त्यवंजीवेभ्य इत्युक्त्वात्मानमनस्यं श्चायन्तत्र्षंबाहुविद्युक्तमार्गो भवेत्। अनिकेतश्चरेत्। मिक्षाशी याःकिचिन्ना-द्यात्। छवैकं न घावये जन्तु मंरक्षणार्थं वर्षवर्जमिति । तद्पि श्लोका भवन्ति । क्कण्डिकां चमसं शिक्यं त्रिविष्टपगुपानहा । शीतोपधानिनी कन्थां कायीमा-च्छाद्रनं तथा ॥ १ ॥ पवित्रं स्नानशार्टी च उत्तरासङ्गमेव च । यञ्चोपत्रीतं वेदांश्च सर्व तद्वर्जयेचतिः॥ २ ॥ स्नान पानं तथा शाचमद्भिः प्तामिराच-रेत्। नदीपुलिनशायी स्याहेवागारेषु वा स्वपेन् ॥ ३ ॥ नात्वर्थ सुखदुः-साभ्यां शरीरमुपतापयेत् । स्त्यमानो न नुष्येत निन्दिनो न शपेत्परान् ॥४॥ अक्क्योंण संतिष्ठेदप्रमादेव मरहरी । दर्शन स्पर्शनं केलिः कीर्तनं गुहाभाष-णस् ॥ ५ ॥ संकल्पोऽध्यवसायश्च कियानिवृत्तिरेव च । एतन्सेधुनमष्टाङ्गं प्रबद्धित मनीविणः ॥ ६ ॥ विपरीतं ब्रह्मचर्यमनुष्टेयं मुमुक्षुभिः । यज्ञगद्धाः सक भानं निस्यं भानि स्वतः स्फुरत् ॥ ० ॥ स एव जगतः साक्षी सर्वात्मा विमलाकृतिः । प्रतिष्टा सर्वभूतानां प्रज्ञानघनलक्षणः ॥ ८ ॥ व कर्मणा न प्रजया न चान्येनापि केचित्। ब्रह्मवेदनमात्रेण ब्रह्मामोस्येव मानवः ॥ ९॥ तद्विचाविषयं ब्रह्म सत्यज्ञानसुखाद्वयम् । संसारे च गृहावाच्ये मायाज्ञाना-दिसंज्के ॥ १० ॥ निहितं ब्रह्म यो वेद परमे व्योन्नि संज्ञिते । सोऽश्रुते सक्लान्कामान्क्रमेणव द्विजोत्तमः ॥ ११ ॥ प्रत्यगारमानमजानमायाशक्तेश्व साक्षिणम् । पुकं ब्रह्माहमस्मीति ब्रह्मांव भवति स्वयम् ॥ १२ ॥ ब्रह्मभूता-त्मनस्त्रसादेतसाब्द्धकिमिश्रितात् । अपब्रीकृत आकाशसंभूतो रज्जुसर्पवत् ॥ १३ ॥ आकाशाद्वायुसंइस्तु स्पर्शोऽपञ्चीकृतः पुनः । वायोरिप्रस्तथा चाग्ने-राप अन्यो वसुन्धरा ॥१४॥ तानि भूतानि स्हमाणि पञ्जीकृत्वेश्वरसादा । तेभ्य एव विस्ष्टं तहकाण्डादि शिवेन ह ॥ १५॥ ब्रह्माण्डस्योदरे देवा दानवा

र कामान्स अभेण. २ काल्या जन्ना.

यक्षकित्रराः । मनुष्याः पञ्चपक्ष्याचासत्तत्त्वर्मानुसारतः॥ १६ ॥ अस्यिसा-ब्बादिरूपोऽवं शरीरं भाति देहिनाम् । योऽयमसमयो झात्मा भाति सर्वश-रीरिण: ॥ १० ॥ ततः प्राणमयो झारमा विमिन्नश्रान्तरः स्थितः । तती विज्ञान भारमा तु सतोऽन्यश्रान्तरः स्वतः ॥ १८ ॥ भानन्द्मय भारमा तु ततोऽन्यश्चान्तरस्थितः । योऽयमश्रमयः सोऽयं पूर्णः प्राणमयेन सु ॥ १९ ॥ मनोमयेन प्राणोऽपि तथा पूर्णः स्वभावतः । तथा मनोमयो झारमा पूर्णो ज्ञानमयेन तु ॥ २० ॥ आनन्देन सदा पूर्णः सदा ज्ञानमयः सुखम् । तथा-नन्दमयश्चापि ब्रह्मणोऽन्येन साक्षिणा ॥ २३ ॥ सर्वान्तरेण पूर्णश्च ब्रह्म नान्येन केनचित्। यदिदं ब्रह्मपुच्छाख्यं सत्यज्ञानाद्वयात्मकम् ॥ २२ ॥ सारमेव रमं रुब्ध्वा साक्षा हेही सनातनम् । सुखी भवति सर्वत्र अन्यथा सुखता कृतः ॥ २३ ॥ असत्यस्मिन्परानन्दे स्वात्मभूतेऽखिलात्मनाम् । को जीवति नरी जन्तुः को वा निस्यं विचेष्टते ॥ २४ ॥ तसारसर्वास्मना चित्ते भासमानो ह्यसी नरः । भानन्द्यति दुःखाक्यं जीवारमानं सदा जनः ॥२५॥ ज्या होवेष एनस्मिश्रद्दयस्वादिकक्षणे । निर्भेदं परमाहैनं विन्दते च महा-बतिः ॥ २६ ॥ तदेवाभयमत्यन्तकस्याणं परमासृतम् । सद्दं परमं ब्रह्म त्रिपरिच्छेदवर्जितम् ॥ २० ॥ यदा होर्येष प्तस्मिन्नस्यम्तर नरः । विजा-नाति तदा तस्य भयं खान्नात्र संशयः ॥ २८ ॥ अस्यैवानन्दकोहोन साम्बान्ताः बिर्णपूर्वकाः । भवन्ति सुविनो निश्वं तारनम्यक्रमेण तु ॥ २९ ॥ तत्तरपद-बिरक्तस्य श्रोत्रियस्य प्रसादिनः । स्वरूपमृत आनन्दः स्वयं भाति परे वधा ॥ ३० ॥ निमित्त किंचिदाश्रित्य सन्तु शब्दः प्रवर्तते । यतो वाचो निवर्तन्ते निमित्तानामभावतः ॥ ३१ ॥ निर्विशेषे परानन्दे कथ शब्दः प्रवर्तते । तसादेतनमनः मुक्तं व्यावृतं सर्वगोचरम् ॥ ३२ ॥ यसाख्त्रोत्रत्वगश्यादि-खादिकमें निवयाणि च । व्यावृत्तानि परं प्राप्तं न समर्थानि तानि तु ॥ ३३ ॥ तह्नह्मानन्द्रमद्वन्द्वं निर्मुणं सम्यचिद्धनम् । विदित्वा स्वात्मरूपेण न विभेति कुतअन ॥ ३४ ॥ एवं यस्तु विज्ञानानि स्वग्रोरुपदेशनः । स साध्वासाधुक-र्मभ्यां मदा न तेपान प्रभु ॥३५॥ ताप्यनापकरूपेण विभागमखिलं जगत्। प्रसागातमतया भाति ज्ञानाहेदान्तवाक्यजात् ॥३६॥ शुद्धमीधरचैतन्यं जीव-चैतन्यमेव च। प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं च फलं तथा ॥ ३७ ॥ इति सप्तविधं प्रांक्तं भिचते व्यवहारतः। सायोपाधिविनिर्मुक्तं शुद्धमित्यभिषीयते ४३८॥ मायासंबन्धतश्चेत्रो जीवोऽविद्यावक्रस्तथा। बन्तःकरणसंबन्धाध्यमाः तेत्यभिषीयते ॥३९॥ तथा तद्वत्तिसंबन्धात्रमाणमिति कथ्यते । अज्ञातमपि

१ पतति.

चैतन्यं प्रमेयमिति कथ्यते ॥ ४० ॥ तथा आतं च चैतन्यं फलमित्यमिषी-यते । सर्वोपाधिविनिर्भुक्तं स्वात्मानं भावयेस्पुषीः ॥ ४९ ॥ एवं यो वेद् तस्येन ब्रह्मभूषाय कल्पते । सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारं विध्य यथार्थतः ॥४२॥ स्वय मृत्वा स्वयं भूत्वा स्वयमेवाविशिष्यते ॥ इत्युपनिषत् ॥ ॐ सह नावव-व्यिति शान्तिः ॥ इतिः ॐ तत्सत् ॥

इति कठोपनिपत्समाप्ता ॥

# भावनोपनिषत् ॥ ८७ ॥

स्वाविद्यापदतन्कार्यं श्रीचक्रोपरि भासुरस् । विन्दुक्तिवाकारं रामचन्द्रपदं भने ॥ ३ ॥ ॐभदं कर्णेभिरिति ज्ञान्तिः॥

हरिः 🕉 ॥ आभानसम्बद्धमण्डलाकारसामृत्य सक्लब्रह्माण्डसण्डल स्वप्र-काशं ध्यायेत्। ॐ श्रीगुरुः संविकारणभूता शक्तिः। तेन नवरन्ध्ररूपो देहः। नवराक्तिरूपं श्रीचक्रम् । वाराही पितृरूपा । कुरुकुला बैलिदेवता माना । पुरुषार्थाः सागराः । देहो नवरत्नद्वीयः । आधारनवक्सुद्राः शक्तवः । त्वगाः विसर्वधातुभिरनेकैः संयुक्ताः संकल्पाः कल्पतरवः । नेजः कल्पकोद्यानम् । रसनया भाव्यमाना मधुराम्बतिककरुकपायलवणभेदाः पड्नाः पट्नयः। कियासिकः पीठम् । कुण्डलिनी जानशक्तिगृहम् । इच्छाशक्तिसेहाविपुरम्-न्दरी । ज्ञाता होता ज्ञानमग्निः होयं हविः । ज्ञातज्ञानज्ञेयानामभेदभावनं श्रीचकपूजनम् । नियातमहिताः श्रहारादयो नव रसा अणिमादयः। कामकोधलोभमोहमदमान्सर्यपुण्यपापमया ब्राह्म्याद्यष्ट शक्तयः । पृथिन्यसे-जोवारवाकाक्षश्रेत्रत्वकश्चर्तिह्वाघाणवाक्ष्याणिपात्पायृपस्यसनोविकाराः पोड-श शक्तयः । वचनादानगमनविमर्गानन्दहानोपेक्षायुद्धयोऽनङ्गकुम्मादिश-क्तयोऽष्टौ । अलम्बुसा कुहुर्विधोदरी वरुणा हम्निजिह्या येशस्वत्यश्विती गान्धारी पूषा शक्तिनी सरस्वतीडा पिक्नला सुपुन्ना चेति चतुर्देश शास्त्राः। सर्वमंश्रोभिण्यादिचतुर्दशारगा देवनाः । प्राणापानव्यानोत्रानसमाननागकृर्म-क्रकरदेवद्रमधनंत्रया इति इक्ष वायवः । सर्वसिद्धिप्रदा देव्यो बहिदंशारगः देवताः । एतद्वायदशकसंमगीपाधिभेदेन रेचकपूरकशोपकदाहस्रावका अमृ-तमिति प्राणमुक्यत्वेन पंद्मविधोऽस्ति । क्षारको दारकः क्षोभको मोहको जुम्भक इत्यपालनमुख्यत्वेन पञ्चविधोऽस्ति । तेन मनुष्याणां मोहको दाहकौ

१ परमकारण. २ शक्तिमयं. ३ मेण्डण्डा. ४ धानुरोमसंयुक्ताः. ५ पयन्विनी. ६ पाचकशोपक. ७ थो जाठरोऽश्विमेवन.

भक्ष्यभोज्यलेहाचोष्यपैयारमकं चतुर्विधमकं पाचपति । एता दश बह्निकलाः सर्वज्ञत्वाचन्तर्वशारमा देवताः । शीतोष्णमुखदुःखेच्छासत्वरज्ञसमोगुणा बद्दिन्यादिदाक्तयोऽष्टौ । शब्दस्पर्धरूपरसगन्धाः पञ्चतन्त्रान्ताः पञ्च पुष्पबाणाः मन इक्षुचतुः । यश्यो बाणो रागः पाशः । द्वेषोऽङ्कशः । अव्यक्तमहत्तरवम-हुदहंकार हति कामेश्वरी-वज्रेश्वरी-भागमालिन्योऽन्तिक्षकोणाप्रगा देवताः। पञ्चद्वातिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकनस्थितिः पञ्चद्वानिस्याः । अद्धाः नुरूपा चीर्देवता । तयोः कामेश्वरी सदानन्द्वना परिपूर्णस्वारमैक्यरूपा देवता । सलिलमिति लेोहिलकारणं सरवम् । कतव्यमकर्तव्यमिति भावना-युक्त उपचारः । अस्ति नास्तीति कर्तव्यतानृपचारः । बाह्याभ्यन्तःकरणानां रूपप्रहणयोग्यतास्थित्यावाहनम् । तस्य बाह्याभ्यन्तःकरणानामेकरूपविषय-ब्रहणैमासनम् । रक्तशुक्रपर्दकीकरणं पाद्यम् । उज्जवकदामीदानन्दासनदान-मर्थम् । स्वर्ष्ठं स्वतः सिद्धमित्याचमनीयम् । विधनद्रमयीति सर्वाङ्गलवणं बानम् । चिर्देशिस्वरूपपरमानन्द्शिक्तर्र्फुरणं वस्त्रम् । प्रत्येकं सप्तविंदातिथा १भन्नत्वेनेच्छाज्ञानकियात्मकब्रह्मप्रनिथमद्भातन्तुब्रह्मनाडी ब्रह्मसूत्रम् । स्वय्य-तिरिक्तवस्तुसङ्गरहितस्परणं विभूषणम् । संचित्सुखपरिपूर्णतास्परणं गन्धः । समस्तविषयाणां मनसः स्थैर्येणानुसंधानं कुसुमम् । तेषामेव सर्वदा स्वीक-रण धृपः । पवनावन्छिन्नोध्वेज्वलनसचिद्रक्राकाशदेही द्वापः । सँमस्तया-तायातवज्ये नैवेद्यम् । अवस्थात्रयाणामेकीकरणं नाम्ब्लम् । मुलाधारादा-ब्रह्मरन्ध्रवर्यन्तं ब्रह्मरन्ध्रादामुलाधारपर्यन्तं गतागतरूपेण प्रादेक्षिण्यम्। तुर्यावस्था नमस्कारः । देहशून्यथमातृनानिमजनं बलिहरणम् । संस्यमन्ति कर्तव्यमकर्तव्यमादासीन्यनित्यासमिकापनं होमः । स्वयं तस्पादुकानिमजनं परिपूर्णध्यानम् । एवं मुहुनेश्रयं भावनापरी जीवन्मुक्ती भवनि । तस्य देवतारमैं क्येंसिद्धिः । चिन्तितकीर्याण्ययवेन सिच्छन्ति । स एव शिवयोगीति कैंध्यरे। कादिहादिमतोक्तेन भावना प्रतिपादिता। जीवन्युक्तो भवनि। य पुर्व वेद ॥ इत्युपनिषत् ॥ ॐ भद्रं कर्णे भिरिति ज्ञान्तिः ॥ इरिःॐ तत्सत् ॥ इत्यथर्वजवेदे भावनोपनियन्संपूर्णा ॥

१ मुख्यवर्णाः २ सीहित्यकरणः ३ बहण स्थिरासनः ४ सदानन्दः ५ स्मरणस्. ६ स्वच्छ स्वपरिपूतता (रणा) नुस्मरणं, सत्मङ्गपरिपूतताः ७ दैतिवमर्जनं। ८ सत्त्वमस्तिः ९ मुहूर्नद्वयं घटिकामात्रं। १० नया युक्तोः ११ क्य च सिकातिः १२ णि नैजेनः १३ निगधतेः

#### रुद्रहृद्योपनिषत्॥ ८८॥

यद्गसः स्द्रहृद्यमहाविद्याप्रकाशितम् । तद्गसमात्रावस्थानपद्यीमधुना भने ॥ १ ॥ ॐ सद्द नाववत्विति शान्तिः ॥

हरि: 👺 ॥ हृदयं कुण्डली अस्मरुद्राक्षराणदर्शनम् । तारसारं महावाक्यं 🐣 पञ्चनद्याधिहोत्रकम् ॥ १ ॥ प्रणम्य शिरसा पादौ शको व्यासम्बाच ह । को देवः सर्वदेवेषु कस्मिन्देवाश्च सर्वशः ॥ २ ॥ कस्य ग्रश्रवणाशिखं प्रीता देवा अवन्ति मे । तस्य तहचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच पिता झुक्रम् ॥ ३ ॥ सर्व-देवारमको रुद्धः सर्वे देवा शिवारमकाः । रुद्धस्य दक्षिणे पार्श्वे रिवर्नका श्रयोऽप्रयः ॥४॥ वामपार्श्वे उमा देवी विष्णुः सोमीऽपि ते श्रयः । या उमा सा स्वयं विष्णुयौ विष्णुः स हि चन्द्रमाः ॥ ५ ॥ ये नमस्यन्ति गोविन्दं ते ममस्यन्ति शंकरम् । येऽचैयन्ति हरि अन्या तेऽचैयन्ति वृपध्यजम् ॥६॥ ये द्विपन्ति विरूपाक्षं ते द्विपन्ति जनाईनम् । ये रुद्वं नाभिजानन्ति ते म जानन्ति केजवम् ॥ ० ॥ रुद्रास्त्रयतेते वीजं वीजयोनिर्जनाईनः । यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा स हुताशनः ॥ ८ ॥ ब्रह्मविष्युमयो रुद्र अशीयोमात्मकं जगत्। पुंलिङ्गं सर्वमीशानं स्त्रीलिङ्गं भगवस्युमा ॥ ९ ॥ उमारुद्धानिमकाः सर्वाः प्रजाः स्थावरजङ्गमाः । व्यक्तं मर्वमुसारूपमव्यक्तं नु महेश्वरम् ॥१०॥ द्धमा शंकरयोगो यः स योगो विष्णुरुच्यते । यस्तु तस्मै नमस्कार कुर्याज्ञक्ति-समन्वितः ॥ ११ ॥ आत्मानं परमारमानमन्तरारमानमेव च । ज्ञारवा त्रिविन धमारमानं परमारमानमाश्रयेत् ॥ १२ ॥ अन्तरात्मा भवेद्रशा परमात्मा महेश्वरः । सर्वेषामेन भूतानां विष्णुरारमा सनातनः ॥ १३ ॥ अस्य त्रैकोन्य-बुक्षस्य भूमी विटयशान्तिनः । अत्रं मध्यं तथा मूर्वं विष्युबद्धमहेश्वराः ॥ १३ ॥ कार्य विष्णुः किया ब्रह्मा कारणं तु सहैश्वरः । प्रयोजनार्थे रहेण मुर्सिनेका जिला कृता ॥ १५ ॥ धर्मी रही जरहिन्छ: सर्व-ञ्चानं पितामहः । श्रीरुद्ध रुद्ध रुद्धेति यस्तं ब्र्याद्विसकाः ॥ १६ ॥ कीतनात्सर्वदेवस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते । रुद्धो नर उमा नारी तस्यै तस्यै नमो नमः ॥ १० ॥ रही वसा उमा वाणी तसी तसी नमी नमः । हही विष्णुरुमा कश्मीसासै तस्यै नमी नमः ॥ १८ ॥ रुद्रः सूर्य उमा छाया हसी तसी नमी नमः । हदः सीम बमा तारा तसी तसी नमी नमः ॥१९॥ रुवो दिवा हमा रात्रिलसी तस्ये नमो नमः । रुद्रो यञ्च हमा देदिसासी तस्य नमी नमः ॥ २० ॥ हदो विह्नस्मा स्वाहा तसी तस्य नमी नमः।

१ वेदेषु, २ त्रिधा स्थिता.

रुद्रो बेद उमा शास्तं तसी तसी नमी नमः ॥ २१ ॥ रुद्री बृक्ष उमा बली तसी तसी नमी नमः। रुद्रो गन्य उमा प्रष्यं तसी तसी नमी नमः ॥२२॥ रुद्रोऽर्थ अक्षरः सीमा तसी तसी नमी नमः । रुद्रो लिक्सुमा पीठं तसी तसी नमी नमः ॥ २३ ॥ सर्वदेवात्मकं रुद्धं नमस्कूर्यात्प्रथनपृथक् । एक्षि-में ब्रप्दैरेव नमस्यामीक्षपार्वतीम् ॥ २४ ॥ यत्र यत्र भवेत्सार्धमिमं मश्रम--दीरयेत् । ब्रह्महा जलमध्ये तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २५ ॥ सर्वाधिष्ठातमः बन्दं परं ब्रह्म मनातनम् । सिचदानन्दरूपं तद्वाकानसगीचरम् ॥ २६ ॥ तस्मिन्सुविदिते सर्वे विज्ञातं स्वादिदं शुक । तदारमकत्वारसर्वस्य तस्मानिसं नहि क्राचित् ॥ २७ ॥ द्वे विधे बेदितच्ये हि परा चैवापरा च ते । सत्रापरा तु विद्येषा ऋग्वेदो यजुरेव च ॥ २८ ॥ सामवेदन्तथाथर्ववेदः शिक्षा मुनी-भर । करपो व्याकरणं चैव निरुक्तं छन्द एव च ॥ २९ ॥ उपोतिषं ख यथा नात्मविषया अपि बृद्धयः । अयेषा परमा विद्या वयाःमा परमाक्षरम् ॥३०॥ यत्तद्रदेश्यमप्राद्यमगोत्रं रूपवर्जितम् । अच्छुःश्रोत्रमत्वर्थं तद्पाणिपृतं तथा • भग्ना नित्यं विश्वं सर्वगतं सुसूक्ष्मं च तद्य्ययम् । तद्भुतयोनि पश्यन्ति धीरा आत्मानमात्मनि ॥ ३२ ॥ यः सर्वज्ञः सर्वविद्यो यस्य ज्ञानमगं तदः। तसादत्राबरूपेण जायते जगदावितः ॥ ३३ ॥ सत्यवद्गाति तन्सर्वे रज्जुस-र्पवदास्थितम् । नदेतदक्षरं सत्यं नद्विज्ञाय विमुच्यते ॥ ३४ ॥ ज्ञानेनेव हि संसारविनाशो नैव कर्मणा । श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्टं स्वपुरुं गच्छेचथाविधि ॥३५॥ गुरुखसँ परां विद्यां दद्याइद्यात्मवोधिनीम् । गुहायां निहितं साक्षादक्षरं वेद चेद्वरः ॥ ३६ ॥ छि:वाऽविद्यासहाप्रनिथ शिवं गर्छेस्सनातनम् । तदे-तदमृतं सत्यं सहोद्रुच्यं मुमुक्षितः ॥ ३७ ॥ धनुस्तारं शरी ह्यात्मा ब्रह्म तल्रध्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तनमयो भवेत् ॥ ३८ ॥ स्वध्यं सर्व गतं चेव शरः सर्वगतो मुखः । येद्धा सर्वगतश्चव शिवलक्ष्यं न संशयः ॥ ३९ ॥ न तत्र चन्द्रार्कवपुः प्रकाशने न वान्ति वाताः सकला देवताश्च । स एव देवः कृतभावभृतः स्वयं विशुद्धो विरजः प्रकाशने ॥ ४० ॥ ही सुपर्णो शरीरेऽसि जीवेशास्त्री सह स्थिनी । तयोजीवः फलं सुद्रे कर्मणी न महेश्वरः ॥ ४१ ॥ केवलं साक्षिरूपेण विना भौगं महेश्वरः । प्रकाशते स्वयं मेदः किएतो मायया तयोः॥ ४२ ॥ घटाकाशमठाकाशी यथाकाश-प्रभेदतः । कल्पितौ परमा जीवशिवरूपैण कल्पिना ॥ ४३ ॥ तस्वतश्च शिवः साक्षाविज्ञीवश्च स्वतः सदा । विचिद्यकारतो भिन्ना न भिन्ना चित्तवहानितः ॥ ४४ ॥ चितिश्वक चिदाकीराजियते जडरूपतः । मियते चेज्रदो मेदश्रि-देका सर्वदा खलु ॥ ४५ ॥ सर्वतश्च प्रमाणाचा चिदेकरवव्यवस्थितेः । चिदे-

१ चितश्रेष्ठ २ कारा शिवते.

करवपरिश्वाने न शोचित न मुद्याति ॥ ४६ ॥ अद्वैतं परमानन्दं शिवं याति तु केवलम् ॥ ४० ॥ अधिष्ठानं समस्यस्य जगतः सत्यविद्धनम् । अहम-स्निति तिश्चित्य वीतशोको भवेन्मुनिः ॥४८॥ स्वश्वारीरे स्वयं ज्योतिःस्वरूपं सर्वसाक्षिणम् । क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे माययावृताः ॥ ४९ ॥ एवं रूपपरिश्चानं यस्यास्ति परयोगितः । कुत्रविद्वमनं नास्ति तस्य पूर्णस्वरू-पिणः ॥ ५० ॥ आकाशमेकं संपूर्णं कुत्रविद्वम गच्छित । तद्वत्स्वारमपरिज्ञानी - कुत्रविद्वयं गच्छित ॥ ५१ ॥ स यो ह वं तत्परमं ब्रह्म यो वेद वे मुनिः । व्रह्मेव भवित स्वस्थः सिद्धदानन्द्रमानृकः ॥ ५२ ॥ इत्युपनिपत् ॥ ॥ ॐ सह नावविविति शान्तिः ॥ हिरः ॐ तत्सन् ॥

इति रुद्रहृदयोपनिषत्समाप्ता ॥

योगकुण्डल्युपनिपत् ॥ ८९ ॥ योगकुण्डल्युपनिपद्योगसिद्धिद्वतसनम् । निविद्योपम्हातस्यं समात्रमिति चिन्नये ॥ १ ॥ अस्य नावयित्वति शान्तिः ॥

हरिः ॐ ॥ हेन्द्रयं हि चित्तस्य वासना च समीरणः । तयोविनष्ट एकः सिसहावपि विनश्यतः ॥ ३ ॥ नयोरादी समीरस्य जयं क्रयान्तरः सदा । मिताहारश्चासनं च क्रांक्तिचालस्त्रतीयकः ॥ २ ॥ एतेपां सक्षणं वध्ये १४ण गीतम सादरम् । मुस्तिग्वमधुराहारश्चतुर्थोशविवर्जितः ॥ ३ ॥ भुज्यते शिव-संप्रीत्य मिताहारः स उच्यते । आसनं द्विविध प्रोक्तं पद्मं बज्रासन तथा ॥ ४ ॥ जर्बोरुपरि चेन्नु ते उसे पादतले यथा । पद्मासनं सबेदेनसम्बंपापप्र-णाशनम् ॥५॥ वामाङ्गिमूलकन्दाधो ह्यन्यं तदुपरि क्षिपेत्। समग्रीवशिरः-कायो बजासनमिनीरितम् ॥६॥ कुण्डब्येव भवेष्छक्तिस्तां तु संचाछयेह्य । स्वस्थानादाभुवोमें भ्यं शक्तिचाळनसुच्यते ॥७॥ तत्साधने द्वयं सुरूपं सरस्वः साम्त चाकनम्। प्राणरोधमधाभ्यासाद्यां कुण्डांत्रनी भवेत् ॥८॥ तयोरादौ सरस्वत्याश्वालनं कथयामि ते । अरुन्यत्येव कथिता पुराविद्धिः सरस्वती ॥९॥ यस्याः संचाकनेनेव स्वयं चळति कुण्डली । इडायां वहति प्राणे बद्धा पञ्चा-सनं रहम् ॥१०॥ द्वादशाकुछदेव्यं च अन्तरं चतुरकुछम् । बिस्तीर्यं तेन त-बाडीं वेष्टियत्वा ततः सुबीः ॥ ११ ॥ अक्रुष्टतर्जनीम्यां तु इस्ताम्यां धारये-दृदम् । स्वशक्तया चारूबेद्वामे दक्षिणेन पुनःपुनः॥१२॥ मुहुर्तद्वयपर्यन्तं नि-र्भपाचारुयेत्सुभीः।ऊर्जमाकर्वयेत्किवित्सुयुम्नां कुण्डलीगताम् ॥ १३॥ तेन कुः ण्डलिनी तत्याः सुपुद्धाया सुवं वजेत्। बहाति तस्त्रात्याणोऽवं सवद्भां वजित

स्रतः ॥ १४ ॥ तुन्दे तु वाणं कुर्याय कण्ठसंकोचने कृते । सरस्रांता चाक-नेन वक्षसबोर्जनो महत्॥ १५ ॥ सूर्वेण रेचवेद्वायुं सरस्रत्यास्तु चाकने ! कण्ठसंकोषनं कृत्वा वैक्षसश्चीर्णनो महत्॥ १६॥ तस्मारसंचाळवेतिस्वं शब्दगर्मा सरस्वतीस् । वैस्थाः संचाकनेनैव योगी रोगैः प्रमुख्यते ॥१७॥ गुर्स्स बाखीदरः प्रीहा ये चान्ये तुन्दमध्यगाः। सर्वे ते शक्तिचालेन रोगा नश्यन्ति 'निश्चयम् ॥ १८ ॥ प्राणरोधसथेदानीं प्रबक्ष्यामि समासतः । प्राणश्च देहगौ बायुरायामः कुम्भकः स्मृतः ॥ १९ ॥ स एव द्विविधः प्रोक्तः सहितः केव-कसाया । यावरकेवकासिदिः स्वातावन्सहितमभ्यसेन् ॥ २० ॥ सूर्योजादी शीतली च भन्नी चेव चतुर्थिका । भेदेरेव समं कुम्भो यः स्थात्सहितकु-स्मकः ॥ २१ ॥ पवित्रे निर्जने देही शर्करादिविवर्जिने । धनुःप्रमाणपर्यन्ते शीताग्निजलवर्जिते ॥ २२ ॥ पवित्रे नात्युचनीचे द्यासने सुखदे सुखे। बद्धपद्मासनं कृत्वा सरस्त्रस्यास्तु चाकनम् ॥ २३ ॥ दक्षनाड्या समाकृष्य बहितं पवनं शनैः । यथेष्टं पूरयेद्वायुं रेचयेदिडया ततः ॥ २४ ॥ कपाक-का वने वापि देखयेरपवनं शनैः । अतुष्कं वानदोषं तु कृमिदोषं निहन्ति च ॥ २५ ॥ पुनः पुनिरदं कार्यं सूर्यभेदमुदाहतम् । मुँखं संयम्ब नाहिभ्या-माकुष्य पत्रनं शनैः ॥ २६ ॥ यथा लगनि कण्डात् हृदयावधि सस्वनम् । पूर्ववरक्रमभवेत्प्राणं रेजयेदिदया ततः ॥ २७ ॥ श्रीपीदितान्छहरं गलश्चेष्म-हरं परम् । सर्वरोगहरं पुण्यं देहानळविवर्धनम् ॥ २८ ॥ नाडीजलोहरं धातुगतनोपविनाशनम् । गच्छतन्तिष्टतः कार्यमुजायास्यं तु कुरभकम् ॥२९॥ जिह्नया वायुमाहृष्य पूर्ववन्कुम्भकाद्नु । श्रीनस्तु प्राणरम्भाभयां रेचयेव्रतिस्तं सुचीः ॥ ३० ॥ गुरुमहीद्वादिकान्दोषान्क्षयं पित्तं ज्वरं तृपास् । विवाणि शीतेली नाम कुम्मकोऽयं निहन्ति च ॥३१॥ ततः पद्मासनं बहुा समग्री-, बोदरः सुधीः । मुखं संयम्य यवंन प्राणं घाणेन नेचबेत् ॥ ३२ ॥ यथा लगति कण्ठात् कपाले सस्तनं ततः । वेगेन प्रयेत् किंचिद्धत्पन्नावधि मारु-तम् ॥ ३३ ॥ प्रनर्विरेषयेत्तद्वापुरयेश्व पुनः पुनः । यथव लोहकाराणा अस्ताः वेगेन चात्यते ॥ ३४ ॥ तथेव स्वशरीरस्थं चाळवेग्यवनं शनैः । यथा अमी मवेरेहे तथा सूर्येण पूरचेन् ॥ ३५ ॥ यथोद्रं भवेन्पूर्ण पवनेन तथा छछ । धारयकामिकामध्यं तर्जनीभ्यां विना दृढम् ॥ ३६ ॥ कुम्भकं पूर्ववस्कृतवा रेचयेदिहयानिलम् । कण्डोरियतानलहरं शरीराभिषर्धनम् ॥ ३० ॥ कण्ड-ठीवोधकं पुण्यं पापन्नं श्रुभदं शुलम् । बहानाडीमुलान्तस्यक्काधर्गलनाश-

१ स्वलाश्वालनेन वद्यः स्वाद्ध्वं, २ वश्वः स्वाद्, ३ तस्याः. ४ सुनं, ५ शी-तक्षमामः ६ सुनं,

थ. र. ३१

मम् ॥ ३८ ॥ गुणश्रयसमुजूतप्रश्यित्रपविमेदकम् । विशेषेणैव कर्तव्यं भ-सावयं कुरमकं त्विद्य् ॥ ३९ ॥ चतुर्णामपि मेदानां कुरमके समुपस्थिते । बन्धत्रयसिदं कार्यं योगिभिर्वीतकस्मर्यः ॥ ४० ॥ प्रथमो मुक्रबन्धस्त हिनीयोड्डीयणासिषः । सास्रन्थरस्तृतीयस्तु तेषां स्वस्नगसुष्यते ॥ ४९ ॥ स्रधोगतिस्रणानं वे उर्ध्वगं कुरुते बदात् । साकुश्चनेन तं प्राहुर्मृक्य-म्घोऽयमुच्यने ॥ ४२ ॥ अपाने चोर्च्यने बाते संप्राप्ते विद्वमण्डले । ततोऽनकशिका दीर्घा वर्धते वायुनाइता ॥ ४३ ॥ ततो यातौ बद्धधमानी प्राणसप्णस्यरूपकम् । तेनात्यन्तप्रदीसेन ज्वसनो देहजस्यया ॥ ४४ ॥ तेन कुण्डलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रवृष्यते । दण्डाहतभुजङ्गीव निःश्वस ऋतुतां बजेन ॥४५॥ बिलप्रवेशतो यत्र महानाड्यन्तरं वजेत् । तस्मान्निसं मुलबन्धः कर्नेथ्यो योगिभिः सदा ॥ ४६ ॥ कुम्मकान्ते रेचकादौ कर्नव्यस्तुद्वियाणकः । बन्धो येन सुपुन्नायां प्राणस्तु द्वीयते यतः ॥४७॥ तस्त्राहु द्वीयणास्योऽयं यो-गिमिः समुदाहतः । सनि बजासने पाटा कराम्यां धारयेहु दस् ॥४८॥ गुक्कदे-शसमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत् । पश्चिमं ताणसुद्दे धारयेद्धद्ये गले ॥४९॥ शनै शनैर्यदा प्राणन्तुन्दमन्त्रि निगच्छति । तुन्ददोषं वितिर्धय कर्तव्यं सततं शनः ॥ ५० ॥ पूरकान्ते तु कर्नेव्यो बन्धं। जाळन्धराभिधः । इष्ट-संकोचरूपोऽसाँ वायुमागंनिरोधकः ॥ ५१ ॥ अधस्तान्कुञ्चनेनाशु कण्डसं-कोचने क्रते । मध्ये पश्चिमताणेन स्यात्याणो ब्रह्मनाविगः ॥ ५२॥ पुर्वोक्तन क्रमेणेव सम्बगासनमास्थितः । चालनं तु सरस्रत्याः कृत्वा प्राणं निरोधयेत् ॥ ५३ ॥ प्रथमे दिवसे कार्यं कुरुभकानां चतुष्टयस् । प्रत्येकं दश्चसंख्याकं द्वितीये पञ्चसिसाया ॥ ५४ ॥ विश्वस्त्रं तृतीयेऽि पञ्चवृद्धा दिनेदिने । कर्तव्यः कुम्भको नित्यं बन्धत्रयसमन्त्रिवतः ॥ ५५ ॥ दिवा सुक्षिनिशायां तु जागराद्तिमैधुनात् । बहसंक्रमणं नित्यं रोघान्मुत्र पुरीवयोः ॥ ५६ ॥ विषमाशनदोषाच प्रमासप्राणचिन्तनात् । शीव्रमुत्पचते रोगः सम्भवेद्यदि संवभी ॥ ५७ ॥ योगाभ्यासेन मे रोग उत्पन्न इति कथ्यते । ततोऽभ्यासं त्यजेदेव प्रथमं विज्ञान्यते ॥ ५८ ॥ द्वितीयं संश्याल्यं च तृतीयं च प्रमत्तता । आलखाल्यं चतुर्थं च निदारूपं तु पञ्चमस् ॥५९॥ पष्ठं तु विरतिश्रीन्तिः सप्तमं परिकीर्तितम् । विषमं चाष्टमं चैव अनास्यं नवमं रस्तम् ॥ ६० ॥ अस्रविधर्षोगतश्वस्य दश्तमं प्रोच्यते वुधैः । इत्येत-द्विप्रदशकं विचारेण त्यजेद्वधः ॥ ६१ ॥ प्राणाभ्यासस्ततः कार्यो नित्यं सस्त-स्वथा विया । सुबुज्ञा छीवते वित्तं तथा वायुः प्रधावति ॥ ६२ ॥ शुरुके मछे हु बोगी च स्वाव्रतिश्रक्तिता ततः। अबोगतिसक्षानं वै कर्ष्यं कुरुते बलात् ॥ ६३ ॥ आकुञ्जनेव तं बाइम्बन्धोऽबस्त्रवते । अपातक्षोध्वंतो

भूत्वा वहिना सह राष्ट्रति ॥ ६४ ॥ प्राणस्थानं तसी बहिः प्राणावानी च सम्बरम् । मिलित्वा कुण्डकी वाति प्रसुता कुण्डकाकृतिः ॥ ६५ ॥ तेना-ग्निना च संतप्ता पवनेनैव चालिता । प्रसार्य सकीरीरं तु सुवुद्धाः बद्बान्तरे ॥ ६६॥ महाप्रन्थि वतो भिरवा रजोगुणसमुद्रवस् । सुवृक्ता वहने सीस्रं विद्युक्तेसेव संस्फुरेत् ॥ ६० ॥ विच्लुप्रत्थि प्रयाख्युक्तैः सन्वरं हृदि संस्थिता । उच्चे गच्छति यचास्ते रुद्रग्रनिय तदुःश्रवम् ॥ ६८ ॥ श्रुवोर्मध्यं तु संभिद्य याति शीतांशुमण्डलम् । अनाइतास्यं यश्वकं दलेः वोडशभिर्युतम् ॥ ६९ ॥ तत्र शीतां शुसंजातं द्ववं शोषयति स्वयम् । चलिते प्राणवेगेन रक्तं पिक्तं रैंबेर्प्रहात् ॥ ७० ॥ यातेन्दुचकं यत्रास्ते गुद्धकेष्मद्रवात्मकम् । तत्र सिकं प्रसत्युष्णं कथं शीतस्वभावकम् ॥ ७९ ॥ तथैव रमसा शुक्कं चन्द्रकपं हि तप्यते । अर्थे प्रवहति क्षुरुषा तदैवं अमतेतराम् ॥ ७२ ॥ तत्यास्वादवज्ञा-क्षित्रं बहिष्टं विषयेषु यन् । तदेव परमं भुक्त्वा स्वस्यः स्वास्मरतो युवा · ३३ ॥ प्रकृत्यष्टकरूपं च स्थानं गण्छति कुण्डली । क्रोडीकृत्य शिवं वाति कोडीकृत्य बिलीयते ॥ ७४ ॥ इत्यधोध्वरकः ग्रुष्टं विवे तदन् सारुतः। शाणापानी सभी याति सदा जाती तथैव च ॥ ७५ ॥ भूनेऽत्पे चाप्यनत्पे वा वाचके वितिवर्धते । धावयत्यखिला बाता अग्निमुपाहिरण्यवन् ॥ ७६ ॥ आधिभौतिकदेई तु आविदैविकविप्रहे । देहोऽतिविमलं याति चातिवाहि-कतासियात् ॥ ७७ ॥ जाड्यभावविनिर्भुक्तममलं चिन्मयात्मकम् । तत्याति-वाहिकं मुख्यं सर्वेषां तु मदासम्म ॥ ७८ ॥ जार्यामववितिर्मुक्तिः काछ-रूपस्य विश्रमः । इति तं स्वस्वरूपा हि मती रज्जुभुजङ्गवत् ॥ ७९ ॥ मृपंवोदेति सक्छं मृपेव प्रविलीयते । रीप्यबुद्धिः शुक्तिकायां स्वीपंतीर्भ-सतो यथा॥ ८० ॥ पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं लिङ्गसूत्रारमनोरूपि । न्वापाच्या-· क्रतयोरेक्यं स्वप्रकाशिषदात्मनोः ॥ ८१ ॥ शक्तिः कुण्डलिनी नाम विसत्त-न्नुनिभा ग्रुभा । मूलकर्न्द्र फणायेण इष्ट्रा कमलकन्द्रवन् ॥ ८२ ॥ मुलेन पुच्छं संगृद्ध ब्रह्मरन्ध्रयमन्विता । पद्मासनगतः खस्थो गुद्माकृष्ट्य साधकः ॥ ८३ ॥ वायुमुर्ध्वगतं कुर्वन्कुम्भकाविष्टमानसः । वाय्वाघातवज्ञाद्धिः स्वाधिष्ठानगतो ज्वलन् ॥ ८४ ॥ ज्वलनाघातपवनाघातोरूश्विद्वितोऽहिराट । ब्रह्मग्रन्थि ततो गिस्वा विष्णुग्रन्थि मिनरयतः ॥ ८५ ॥ रुद्रग्रन्थि च भिस्त्रैय कमछाति भिनसि षद् । सङ्ख्रकमले शक्तिः श्रिवेन सङ् मोद्रेन ॥ ८६ ॥ सेवावस्था परा हेवा सैव निर्वृतिकारिणी इति ॥ इति प्रथमी-

१ शरीरस्य. १ रविश्रहात्. १ थारवल. ४ जवामान.

सयाई संप्रवध्यासि विश्वां खेचरिसंज्ञिकाम् । वथा विज्ञानवानस्या छो-केऽसिक्कजरोऽमरः ॥ १ ॥ मृत्युच्याविजरामस्रो रहा विद्यामिमां सुने । बुद्धि ददतरां कृत्वा खेचरीं तु समन्यसेत् ॥ २ ॥ जरामृत्युगद्धो यः खेचरीं देति भूतले । प्रन्यतक्षार्थतश्चेष तद्भ्यासप्रयोगतः ॥ ३ ॥ तं प्रते सर्वभा-बेन गुरु मत्वा समाभवेत्। दुर्कमा खेचरी विद्या तदम्यासोऽपि दुर्कमः ॥ ४ ॥ अभ्यासं मेलनं चैव युगपकेव सिष्यति । अभ्यासमात्रनिरता व बिन्दन्ते ह मेळनम् ॥ ५ ॥ अभ्यासं लगते बद्धानन्यजन्मान्तरे कचित्। मेकनं तत्त् जन्मनां शतान्तेऽपि न जन्यते ॥ ६ ॥ अभ्यासं बहुजन्मान्ते कृत्वा तद्भावसावितम् । मेखनं स्थाते कश्चियोगी जन्मान्तरे कवित् ॥ ७ ॥ यदा त मेखनं योगी कमते गुरुवनत्रतः । तदा तत्सिदिमामोति यदुका चा-स्मतंतर्ता ॥ ८ ॥ ग्रन्थतशार्थतश्चेव मेरुनं रूमते बढा । तडा शिवत्वमा-मोति निर्मुक्तः सर्वसंस्तेः॥ ९॥ शास्तं विनापि संबोद्धं गुरवोऽपि न क्षक्यः। तस्मारसुदुर्छभतरं छभ्यं शास्त्रमिदं सुने ॥ १० ॥ यावन्न छभ्यते शास्त्र ताबद्वां पर्यटेश्वातः । यदा संक्रम्यते शास्त्रं तदा सिद्धिः करे स्थिता ॥ ११ ॥ न शास्त्रेण जिना मिद्धिईष्टा चैव जगन्नवे । तस्मान्सेलनदा-तारं शास्त्रदातारमञ्जूतम् ॥ १२ ॥ तद्भ्यासप्रदातारं शिवं मध्या समाध-बेत्। लब्धा बाखमिदं महामन्येषां न प्रकाशयेत् ॥ १३ ॥ तस्मान्सवैधय-क्षेत्र गोपनीयं विजानता । यत्राकंच गुरुर्वद्वानिद्व्ययोगप्रदायकः ॥ १७ ॥ सत्र गरवा च तेनोक्तविद्यां संगृद्ध खेचरीम् । नेनोक्तः सम्यगभ्यामं कुर्यादा-दावतन्द्रितः ॥ १५ ॥ अनया विद्यया योगी खेचरीसिद्धिभारभवेत् । खेचर्या सेषरी युअन्खेचरीबीजपूरया ॥ १६ ॥ खेचराबिपतिर्भूखा खंचरेषु सदा वसेत् । खेचरावसधं विद्वमम्बुमण्डसभूषितम् ॥ १७ ॥ भारवातं खेचरीबी त्रं तैन योगः प्रसिद्धति । सोमांशनवर्क वर्ण प्रतिलोग्नेन चोद्धरेन ॥ १८ ॥ तसाइपंशकमाख्यातमक्षरं चन्द्ररूपकम् । तसाद्रप्यष्टमं वर्णं बिलोमेन परं मुने ॥ १९ ॥ तथा तत्परमं विद्धि तदादिरपि पद्ममी । इन्देश्चि बहिभिन्ने च कुटोऽयं परिकीर्तितः॥ २० ॥ गुरूपदेशलभ्यं च सर्वयोगप्रसिद्धिदम् । यत्तस्य देहजा माया निरुद्धकरणाक्षया ॥ २३ ॥ स्वमेऽपि न कमेत्तस्य नित्यं द्वादशः अप्यतः । य इमां पञ्च कक्षाणि जपेदपि सुपन्नितः ॥ २२ ॥ तस्य श्रीखेच-सीसिक्: खबमेव प्रवर्तते । महबन्ति सर्वविक्रानि प्रसीदन्ति च देवताः ॥ २३ ॥ बळीपिकतनाश्रम अविष्यति न संक्षयः। एवं कब्धा सहाविद्या-मन्यासं कार्येत्रतः ॥ २४ ॥ अन्यथा क्रिज्यते ब्रह्मस्र सिद्धिः खेसरीपथे ।

१ विक्र.

यदभ्यासविधो विद्यां न कमेचः सुधामयीस् ॥ २५ ॥ ततः संमेलकादी च करण्या बिद्यां सदा जपेत् । नान्यया रहितो ब्रह्मच किंचित्सिद्धिभागभवेत् ॥ २६ ॥ यदिदं कम्यते शास्त्रं तदा विद्यां समाक्षयेत् । ततस्तदोदितां सिद्धि-माशु तां क्रमते मुनिः ॥ २७ ॥ तालुमूकं समुस्कृष्य सप्तवासरमासमित् । स्वगुरूक्तपकारेण मलं सर्वे विशोधयेत् ॥ २८ ॥ खुहिपत्रनिभं शस्रं सुनीक्णं ं स्तिग्धनिर्मेखम् । समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत् ॥ २९ ॥ हित्वा सैन्धवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रकर्षयेत् । पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्रं समु-च्छिनेत् ॥ ६० ॥ एवं क्रमेण षण्मासं नित्योधुकः समावरेत् । पण्मासाइ-सनामूलं सिराबदं प्रणक्यति ॥ ३३ ॥ अथ वागीश्वरीधाम शिरो वश्चेण वेष्ट-वेत्। शनैरुक्पंयेयोगी काळवेळाविधानवित्॥ ३२ ॥ पुनः वण्माससान्नेण नित्यं संघर्षणान्मुने । भूमध्याविष चाप्येति तिर्यक्कणविकाविः ॥ ३३ ॥ अधश्च सुबुकं मूळं प्रयाति कमचारिता । पुनः संवस्तराणां तु तृतीयादेव ली-न्या ॥ ३४ ॥ केशान्तम्ध्वे क्रमति तियैक्शास्त्राविधेर्मुने । अधस्तास्कण्डकू-े पान्तं पुनर्वर्षत्रयेण तु ॥ ३५ ॥ अग्रारन्ध्रं समावृत्य तिष्ठेदेव न संवायः । तिर्थक् बुलितर्ल याति अधः कण्डिबलाविध ॥ ३६ ॥ शनैः शनैमेसकाव महाबज्जकपौटभित्। पूर्वं बीजयुता विधा शाख्याता वातिर्र्छभा ॥ ३७ ॥ तस्याः पडहं अर्वीत तथा परस्वरिश्वया । क्रुयादेवं करन्यासं सर्वति अया-दिहेतवे ॥ ३८ ॥ शनरेवं प्रकर्तस्यमभ्यासं युगपन्नहि । युगपद्वतेते यस्य शन रीरं विलयं बजेत् ॥ ३९ ॥ तसाञ्छनैः शनैः कार्यमभ्यासं सुनियुङ्गव । यदा च बाह्ममार्गेण जिह्ना ब्रह्मचिलं जजेत् ॥ ४० ॥ तदा ब्रह्मार्गलं ब्रह्मस्दुर्भेयं त्रिदरीरपि । अङ्गुल्यप्रेण संपृष्य जिह्नामात्रं निवेशयेत् ॥ ४१ ॥ एव वर्षत्रयं कृत्वा व्रह्महारं प्रविव्यति । व्रह्मद्वारे प्रविष्टे तु सम्यद्याधनमाचरेत् ॥ ४२ ॥ मधनेन विना केचिरसाधयन्ति विपश्चितः । खेचरीमश्रसिद्धस्य सिध्यते मधनं विना ॥ ४३ ॥ जपं च मथनं चैव इत्वा शीघ्रं फक्षं लमेत् । स्वर्णजां रीप्यजां वापि लोहजां वा बालाकिकाम् ॥ ४४ ॥ नियोज्य नासिकारम् दुरधसिकेन तन्तुना । प्राणाश्चिरुध्य हृद्ये सुक्रमासनमात्मनः ॥ ४५ ॥ शनः सुमधनं कुर्योद्धमध्ये न्यस्य चक्क्षुयी । पण्मासं मधनावस्था भावेनेव प्रजायते ॥ ४६॥ यथा सुपुप्तिकीलानां यथा भावसाया भवेत्। न सदा मथनं शस्तं मासे मासे समाचरेन् ॥ ४७ ॥ सदा रसनवा योगी मार्ग न परिसंक्रमेत् । पूर्व द्वादशवर्षान्ते संसिद्धिभवति ध्रुवा ॥ ४८ ॥ शरीरे सकलं विश्वं पश्यत्या-रमाविमेद्तः । ब्रह्माण्डोऽयं महामार्गो राजद्ग्तोध्वंकुण्डली ॥ ४९ ॥ इति ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

१ वर्षक्रमेण, २ चूलीतरु, ३ कवाटभित्र,

मेळनमतुः। ही मं से पं के से क्षम् । पश्च उवाच । समावास्या च प्रतिपायौर्णमासी च शंकर । असाः का वर्ण्यते संक्रा चतवाच्याहि तत्त्वतः ॥ १ ॥ प्रतिपहिनतोऽकाले अमाबाखा तबैव च । पीर्णमास्यां स्विरीकुर्यात्स च पन्या हि मान्यथा ॥ २ ॥ कामेन विषयाकाङ्की विषयात्काममोहितः । द्वाबेद संत्यजेतित्वं निरश्ननमुपाभयेत् ॥ ३ ॥ अपरं संत्यजेत्सर्वे यदिच्छेदा-त्मनो हितम् । शक्तिमध्ये मनः कृत्वा मनः शक्तेश्च मध्यगम् ॥ ४ ॥ मनसा मन आलोक्य तस्यजेत्वरमं पद्म् । मन एव हि बिन्दुश्च उत्पत्तिस्थितिका-रणस् ॥ ५ ॥ मनयोत्पद्यते विन्तुर्वया शीरं घृतारमकम् । न च बन्धनम-ध्यन्यं तहे कारणमानसम् ॥ ६ ॥ चन्द्रार्कमध्यमा शक्तियेत्रस्या तत्र बन्ध-मस् । जात्वा सुपन्नां तद्रेतं कृत्वा बायुं च मध्वगम् ॥ ७ ॥ स्थित्वामी बैन्द्रक्याने प्राणरम्धे निरोधयेत्। बायुं बिन्दं समाख्यातं सत्वं प्रकृतिमेव च ॥ ८ ॥ षट्ट चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेष्मुखमण्डलम् । मूलाधारं स्वाधि-ष्टानं मणिपूरं तृतीयकम् ॥ ९ ॥ अनाहतं विद्युद्धं च आज्ञाचकं च षष्टकम् । भाषारं गुरुमिं खुक्तं स्वाधिष्ठानं तु लैक्किक्स् ॥ १० ॥ समिपूरं नाभिदेशं हृदयस्यमनाहतम् । विशुद्धिः कण्डमूले च भाजाचकं च मस्तकम् ॥१९॥ पट चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत्सुखमण्डले । प्रविशेद्वायुमाकृष्य तयेवोध्वं नियोज-बेत् ॥१२॥ एवं समभ्यसेद्वार्यं स ब्रह्माण्डमयो भवेत् । वार्यं बिन्दं तथा चनं चित्तं चेव समस्यसेत् ॥ १३ ॥ समाधिमेकेन समममृतं यान्ति बोगिनः । बधाप्निर्दाहमध्यन्त्रो नोतिष्ठेन्मधनं विना ॥ १४ ॥ विना चान्यासयोगेन ज्ञानदीपस्तथा न हि । घटमध्यगती दीपी बाह्ये नेव प्रकाशने ॥ १५ ॥ भिन्ने तिकान्वरे नेव दीपज्वाका च भासते । स्वकायं घटमिन्युक्तं यथा दीपो हि तत्पदम् ॥ १६ ॥ गुरुवाक्यसमाभिचे अक्काज्ञानं स्फूटीभवेत् । कर्णधारं गुरुं प्राप्य कृत्वा सुक्षमं तरन्ति च ॥ १७ ॥ भभ्यासवासनाम्राच्या तरन्ति भवसागरम् । परायाम्ह्ररीभूय पश्यन्त्यां द्विदलीकृता ॥ १८ ॥ मध्यमायां सक्तिता वेखर्या विकसीकृता । पूर्व यथोदिता या वाग्विलोमेनास्त्या अवेत् ॥ १९॥ तस्या वाचः परो देवः कूटस्यो वाक्प्रवोधकः । स्रोहमस्रीति निश्चित्य यः सदा वर्तते पुमानु ॥ २० ॥ शब्दैरुवादचैर्नीचैर्मावितोऽपि न रिटप्यते । विश्वश्च तंजसभैव प्राक्तभेति च ते त्रयः ॥ २३ ॥ विराह्निरण्य-गर्भश्र हे धरश्रांत ते त्रयः। ब्रह्माण्डं चैव पिण्डाण्डं लोका भरादयः क्रमान ॥ २२ ॥ म्यस्वोपाधिकवादेव लीयन्ते प्रत्यगात्मनि । अण्डं ज्ञानाधिना तसं लीयते कारणः सह ॥ २३ ॥ परमात्मनि लीनं तत्परं ब्रह्मीव जायते । ततः

१ क्रण.

सिमितगरभीरं व तेजो व तमसतम् ॥२४॥ अनास्यमन्भिद्यकं सर्विन-दबशिष्यते । ध्यात्वा मध्यस्यमात्मानं ककत्तान्तरदीपवत् ॥ २५ ॥ अहुह-मात्रमारमानमधूमञ्योतिकपकम् । प्रकाशयन्तमन्तस्यं ध्याचेत्कृटस्यमस्यवस् ॥ २६ ॥ विज्ञानारमा तथा देहे बाधरस्वप्रसुपुप्तितः। मायपा मोहितः पश्चाद्वहजन्मान्तरे पुनः ॥ २७ ॥ सरकर्मपरिपाकात् स्वविकारं चिकीर्यति । कोऽहं कथमयं दोषः संसाराख्य उपागतः ॥ २८ ॥ जाप्रत्सप्रे व्यवहरन्तु-पुसौ क गतिमें । इति चिन्तापरी भूत्वा स्वभासा च विशेषतः ॥ २९ ॥ अञ्चानालु चिदाभासी बहिस्तायेन तापितः । इग्धं भवत्येव तदा तुळपिण्ड-मिवामिना ॥ ३० ॥ दहरस्थः प्रत्यगारमा नष्टे ज्ञाने ततः परम् । विततो ब्याप्य विज्ञानं दहत्येव क्षणेन तु ॥ ३१ ॥ मनोमयज्ञानमगान्तसम्बन्दप्या क्रमेण तः । घटस्थदीपवच्छश्वदन्तरेव प्रकाशते ॥ ३२ ॥ ध्यावजासे सुनिश्च-वमासुप्तेरामृतेस्तु यः । जीवन्मुक्तः स विशेषः स धन्यः कृतकृत्ववान् ॥३३॥ ंवन्युक्तपदं त्यस्वा स्वदेहे कालसारकृते । विशल्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्य-ं स्टतामित ॥६४॥ अज्ञब्दमस्पर्शमरूपमच्चयं तथारसं नित्यमगन्धवस् यत्। अनाधनन्तं महतः परं ध्रुवं तदेव शिष्यत्यमलं निरामयम् ॥ ३५ ॥ इत्युप-निषत् ॥ ॐ सह नाववन्विति शान्तिः । इरिः ॐ तत्सन् ॥

इति योगकुण्डल्युपनिषत्समासा ॥

#### भस्मजाबालोपनिषत् ॥ ९० ॥

यत्ताम्यज्ञानकाळाजिस्वातिरिक्तान्तिताञ्चसम् । करोति भसा निःशेषं तद्रश्चेवास्मि केवकस् ॥ १ ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥

हरिः ॐ॥ अथ जाबालो भुैपुण्डः कैलासिस्सरावासमोकारस्कर्णणं महादेवमुमार्थकृतहोस्तरं सोमसूर्याप्तिनयनमनन्तेन्दुरविश्रमं व्याध्रवमोध्यरधरं स्माइन्द्रं भसोद्धिलतिब्रहं तिर्यक्त्रिपुण्डरेसाविराजमानभालं प्रदेशं क्षितः संपूर्णपञ्चविषयञ्चाननं वीरासनारूढमप्रमेयमनाचनन्तं निष्कलं निर्गृणं शान्तं निरभनमामयं हुरफदकुर्वाणं विवनामान्यनिश्युष्यरन्तं हिरण्यबाहुं हि-रण्यक्षं हिरण्यवर्णं हिरण्यनिषिमद्वैतं चतुर्थं ब्रह्मविष्णुरुद्वानीतमेकमाशास्यं मगवन्तं शितं प्रणस्य मुहुर्मुहुरम्यर्थं अभिक्रदलैस्तेन असाना च नतोत्तमाङ्गः कृताभ्रलिपुटः पप्रच्लाचिह्न भगवन्तेत्रसारमुद्धस्य त्रिपुण्डविधिं यसादन्यान्विक्षमेव मोझोपळिट्यः। कि भसानो द्वयम्। कानि स्थानानि। मनवोऽन

१ मुसुठः २ फाकप्रदेशं.

क्यन के वा। कति वा तस्य धारणम्। के वात्राधिकारिणः। नियमलेका को वा । मामन्तेवासिनमनुशासवामोक्षमिति । अथ स होवाच भगवान्य-क्रमेश्वरः परमकारुणिकः प्रमधानसुरानपि सोऽन्वीक्ष्य पूर्व प्रातरुद्याद्वीमयं श्रायकों निषाय व्यवस्थिति सम्रेण शोषयेत् । येन केनापि तेजसा तस्य-गद्योक्तमार्गेण प्रतिष्ठाच्य विद्वं तत्र तद्वोमयद्भव्यं निधाय सोमाय स्वाहेति अञ्चल ततसिख्बीहिभिः साज्यैर्जुहुयात् । अयं तेनाष्ट्रोत्तरसहस्रं सार्धमैतद्वा । तत्राज्यस्य पर्णमयी जुहुर्भवित । तेन न पापं श्रणोति । तद्वीममञ्जूष्यस्यः कप्रित्येव अन्ते स्वष्टकुरपूर्णाहुतिस्तेनैवाष्ट्रदिश्च बलिपदानम् । तद्भस गायत्या संप्रोक्ष्य तद्देमे राजते ताम्रे सृण्मये वा पात्रे निधाय रुद्रमञ्जैः पुनर-स्यक्ष्य ग्रद्धदेशे संस्थापयेत्। ततो भोजयेद्राह्मणान्। ततः स्वयं पतो भवति । मानसोक इति सधी जातमिसादि पञ्चवहामक्रीभंसा भिरिति मस वायुरिति भस जलमिति भसा स्थलमिति भसा व्योमेति भसा देवा भस्य ऋषयो भस्म । सर्वं इ वा एनदिदं भस्म। पूर्व पावनं नमामि सर्वः समसाधशासकमिनि शिरसाभिनस्य । पूने वामहले वामदेवायेनि निधाय ज्यन्यकमिति संप्रोक्य गुद्ध गुद्धेनेति संमृज्य संशोध्य तेनैवापादशीर्धमृद्ध-कनमाचरेत्। तत्र हत्ममञ्राः पञ्च। ततः द्रोपस्य अस्पनी विनियोगः। वर्जनीमध्यमानामिकाभिरप्रेभेसासीति मस संगृद्य मूर्यानमिति मूर्यन्यप्रे म्बसेत । ज्यानकिमिति कलाटे नीकग्रीवायेनि कण्डे कण्डस्य दक्षिणे पार्स श्वायपमिति वामेति क्पोलयोः कालायेति नेत्रयोखिलोचनायेति श्रोत्रयोः श्रुणवामेति वक्रे प्रववामेति हृदये आत्मन इति नाभौ नाभिरिति सम्रुण दक्षिणभजमूले भवायेति तन्मध्ये रुद्रायेति तन्मणबन्धे शर्वार्यात तस्कर-पृष्टे पशुपतय इति वामबाहुमूले डग्रायेति तन्मध्ये अग्रेवधायेति तन्म-णियन्धे व्रेवधायेति तक्करपृष्टे नमो इस इति असे शंकरायेति यथाक्रमं मस धरवा सोमायेति शिवं नन्दा ततः प्रक्षास्य तज्जसापः पुनन्तिति पिनेत । नाधी त्याज्यं नाधी त्याज्यम् । एतन्मध्याह्ममायाहेषु त्रिकालेषु विभिवज्रकाधारणमप्रमादेन कार्यम् । प्रमादात्पतितो भवति । बाह्मणानाम-यसेव धर्मोऽयमेव धर्मः । एवं भस्मधारणमकृत्वा नाशीयादापोऽश्वमन्यद्वा । प्रमादास्यक्त अस्प्रधारणं न गायत्रीं जपेत्। न जुहुवादग्नौ तर्पये हेवानृ-चीन्पित्रादीन । अयमेव धर्मः सनातनः सर्वपापनाञ्चको मोक्षहेतः। नित्योऽयं धर्मी बाह्यणानां ब्रह्मचारिगृहिवानशस्ययतीनाम् । एतद्करणे प्रत्य-बैति बाह्मणः । अकृत्वा प्रमादेनैतदृष्टीत्तरशतं जक्षमध्ये स्थित्वा गायत्री जहवोपोषणेनैकेन शुद्धो भवति । यतिर्भस्यधारणं त्यक्त्वैकदोपोध्य द्वादश-

१ रधे भरमा.

सहस्रप्रणवं जस्वा शुद्धो भवति । अन्यथेन्द्रो यतीन्साकावृक्षेभ्यः पातयति । भयानो यद्यभावलदा नयंभसादाइनजन्यसन्यद्वावश्यं मञ्जपूतं
धार्यस् । एतःप्रातः प्रयुजानो रात्रिकृतारपापारपूतो भवति । स्वणंक्षेयास्ययुज्यते । मध्यन्दिने माध्यन्दिनं कृत्वोपस्थानान्तं ध्यायमान आदिकाभियुज्योऽधीयानः सुरापानारपूतो भवति । स्वणंक्षेयारपूतो भवति । त्राह्मणव्रधारपूतो भवति । गोवधारपूतो भवति । स्ववधारपूतो भवति । गुरुवधास्पूतो भवति । मातृवधारपूतो भवति । पितृवधारपूतो भवति । त्रिकासमेसस्ययुज्ञानः सर्ववेदपारायणफलमवामोति । सर्वतीर्थफकमभृते । अनपबुवः सर्वमायुरेति । षिन्दते प्राजापस्य रायस्पोयं गौपस्यस् । प्रवमावतेषेदुपनिवदमित्याह भगवान्सदाशिवः साम्बः सदाशिवः साम्बः ॥ इति
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अथ भुसुण्डो जाबालो महादेवं साम्बं प्रणम्य पुनः पप्रच्छ किं निरयं बाह्मणानां कर्नेब्यं यद्करणे प्रत्यवैति बाह्मणः । कः पुजनीयः । की वा क्षेपः । कः कार्तव्यः । कथं ध्येयः । क स्थातव्यमेतद्रहीति । समासेन तं होवाच । प्रागृद्याक्षिवंश्यं शोचादिकं ततः खायात् । मार्जनं रुद्रसूक्तेः । ततन्नाहतं वासः परिचत्तं पाप्मनोपहत्ये । उद्यन्तमादित्यमभिष्यायमञ्जले-ताङ्गं कृत्वा यथास्थानं भसाना त्रिपुण्डं श्रेतेनैव रुद्राक्षान्ध्रेतान्यिभृयात्। नैतत संमर्शः । तथान्ये । मुधि चःशरिशत् । शिखायामेकं त्रयं वा । श्रीत्र-बोर्हादश । कण्टे द्वात्रिशत् । बाह्वीः चोडश्रपोडश । द्वादशहादश मणिब-न्धयोः । षद्वहत्रृष्टयोः । ततः संध्यां सकुशोऽहरहरूपासीत । अग्निज्यांति-रिलादिभिरप्रौ जुह्यात् । शिवलिक्नं त्रिसंध्यमभ्यव्यं कुशेष्वासीनी ध्यात्वा साम्बं मामेव वृषभाक्रढं हिरण्यबाढुं हिरण्यवर्णं हिरण्यक्षं पशुपाशविमोश्वकं पुरुषं कृष्णपिक्कमुर्ध्वरेतं विरूपाशं विश्वरूपं सहस्राक्षं सहस्रशीर्षं सहस्रचरणं विश्वतोबाहं विश्वारमानमेकमद्वैत निष्कलं निष्कयं शान्तं शिवमक्षरमञ्जूषं इरिहरहिरण्यगर्भस्रष्टारमध्मेयमनाचन्तं रुद्रस्कैरभिषेच्य सितेन असाना श्रीफलदलेश्र त्रिशासिराद्वेरनादेवा । नेतत्र संस्पर्धः । तत्पुजासाधनं कहरू-येख नैवेद्यं। तत्रश्रकाद्वागुणहृद्रो जपनीयः । एकगुणोऽमन्तः । पढ्रश्वरोऽ-ष्टाक्षरो वा शैवो मस्रो जपनीयः । ओमिल्ये ब्याहरेत् । नम इति पश्चात् । ततः शिवायेत्यक्षरत्रयम् । ओमित्यमे ध्याहरेत् । नम इति पश्चात् । तती महादेवायेति पद्माक्षराणि । नातस्तारकः परमी मन्नः । तारकोऽयं प्रश्ना-क्षरः । कोऽयं शैवो मनुः । शैवसारकोऽयमुपदिश्यते मनुरविमुक्ते शेवेश्यो जीवेम्यः । शैवोऽयमेव मन्नसारयति । स एव नहारिदेशः । नहा सोमोऽहं पवनः सोमोऽहं पवते सोमोऽहं जनिता मतीनां सोमोऽहं जनिता पृथिच्याः

सोमोऽहं जनिताउमेः सोमोऽहं जनिता सूर्वस सोमोऽहं जनितेन्द्रस सी-मोडहं जनितीत विच्नीः सोमोडहमेव जनिता स वसन्द्रमसी देवानां भूर्भ-श्वःस्वराष्टीनां सर्वेषां छोकानां च । विश्वं मृतं भवनं विश्वं बहुधा आतं जा-द्यमानं च चरसर्वस्य सोमोऽहमेव जनिता विश्वाधिको रहो महर्षिः । हिर-क्यतर्भाती नहं जायमानान्यक्यामि । यो रुद्रो अञ्जी यो अप्स य जीवधीत यो रही विश्वा भुवना विवेशैवमेव । अवभेवारमान्तरात्मा महाज्योतिर्थ-ब्याब मत्तोऽन्यः परः । अहमेव परो विश्वाधिकः । मामेव विदित्वामृतत्व-मेति । तरति शोकम । मामेव विदित्वा सांसतिकी रुत्रं द्वावपति । तसा-ष्टपं कही यः सर्वेषां परमा गतिः । सोऽहं सर्वाकारः । यतो वा इमानि अतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यस्त्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तं मा-मेव बिटिखोपासीत । भूतेभिर्देवेभिरभिष्टतोऽहमेव । भीषासाहातः पवते । अधिहेति सर्यः। भीषास्मादशिश्चेन्द्रखा सोमोऽत एव योऽहं सर्वेषामधिष्ठाता सर्वेषां च भूतानां पाळकः । सोऽहं पृथिवी । सोऽहमापः । सोऽहं तेजः । सोऽहं बायः । सोऽहं काछः । सोऽहं दिशः । सोऽहमारमा । मयि सर्वे प्रतिष्ठितम् । जलविदाशोति परम् । जला शिवो मे अस्तु सदाशिवोम् । अवधार्विश्व-सम्राह्मकर्णी विश्वतःकर्णोऽपादी विश्वतःपादीऽपाणिर्विश्वतःपाणिरहम्हिता विश्वतःश्चिरा विद्यामञ्जूकसंश्रयो विद्यारूपो विद्यासयो विश्वेशरोऽहमजरोऽः इस । मामेवं विदिन्ता संस्तिपाशास्त्रमुच्यते । तस्माइहं पश्चपाशविमी-चदः । पश्चभामानवान्तं मध्यवर्तिनश्च युकाश्मानौ यतन्ते मामेव श्राप्तम । प्राप्यन्ते मां न पुनरावर्तन्ते । त्रिश्चलगां काशीमधिश्रित्य त्यका-सबोऽपि मध्येव संविधन्ति । प्रज्वलद्वव्हिगं हविर्यथा न यजमानमा-साइबति तथासा त्यस्या कुणपं न तत्तादशं प्ररा प्राप्तवन्ति । एव एवा-देश:। एव उपदेश:। एव एव परमी धर्म: । सत्यासम्र कदाचित्र प्रमदि-सम्यं तत्रोदक्तनिवृण्ढाभ्याम् । तथा रुदाधाक्षधारणात्तथा मदर्चनाह । प्रमा-देनापि नान्तरेंवसदने पुरीपं कुर्यात् । वताक प्रमदितव्यम् । तद्धि तपस्तद्धि त्तपः काइयामेव मुक्तिकामानाम् । च तस्याव्यं न तस्याव्यं मोचकोऽहमविमुक्ते निवसताम् । नाविम्नकात्परमं स्थानम् । नाविम्रकात्परमं स्थानम् । काइयां स्थानानि अवारि । तेवामभ्यर्हितमन्तर्गृहम् । तत्राप्यविमुक्तमभ्यर्हितम् । तत्र स्थानानि पञ्च । तमाध्ये शिवागारमस्यहितम् । तत्र प्राच्यामश्यर्थस्था-नम् । दक्षिणायां विचालनस्थानम् । पश्चिमायां वैराग्यस्थानम् । उत्तरायां ज्ञानस्थानम् । तसिन्यदन्तर्निर्क्षिप्रमञ्जयसमाग्रन्तमञ्जेषवेदवेदान्तवेदामनि-र्वेश्यमनिरुक्तमप्रव्यवमाशास्यमद्वेतं सर्वाधारमनाधारमनिरीद्वयमहरहवृद्धावि-क्मपुरन्दराचमरवरसेवितं मामेव उद्योतिःस्वरूपं छिक्नं मामेवीपासितव्यं

तदेवोपासितव्यम् । नेव भावयन्ति तशिक्षं भावसम्द्रोऽप्रिर्वायः । स्वप्रकाशं विश्वेषराभिषं पातासमितिहति । तदेवाहम् । तत्रार्वितोऽहस् । साक्षाद-र्चितः । त्रिशासैर्विश्ववृक्षेदीप्तैर्वा बोऽभिसंपुत्रवेन्मन्त्रम् सध्याहितासुर्भव्ये-वार्पितालिककर्मा मसादिग्वाङ्गी रुद्राक्षमुचणी मामेव सर्वमाचेन प्रपत्नी मदे-कपुजानिस्तः संपूजयेत् । तदहमशामि । तं मोषयामि संस्रतिपाजात । वहर-इरम्यर्थ विशेश्वरं लिक्नं तत्र सद्युक्तैरसिषिच्य तदेव स्वपनपयिसः पीरवा मन हापातकेम्यो मुख्यते । म शोकमाप्नोति । मुख्यते संसारबन्धनात् । तदन-भ्यर्थं नाश्रीयारफलमञ्चमन्यद्वा । यदशीयाद्वेतीमश्रीमवेत् । नापः पिबेत् । यदि पिबेल्पूयपो भवेत् । प्रमादेनैकदा त्वनभ्यच्यं मां भुक्त्वा भोजवित्वा केशान्वापयित्वा गव्यानां पञ्च संगुद्धोपोष्य जले रुद्धशनम् । जपेश्विवारं रुद्रानुवाकम् । भादित्यं पश्यश्वभिष्यायन्त्वकृतकर्मकृद्राद्वेरेव मुक्रः कुर्यान्मा-र्जनम् । ततो भोजयित्वा बाह्मणान्यतो भवति । अन्यथा परेतो यातनाम-ाते । पत्रैः फर्लवी जर्छवीन्यैवीमियुज्य विश्वेश्वरं मां तत्रोऽभीयात । कापिलेन पयमाभिषिच्य रुद्धमुक्तेन सामैव शिवलिङ्गरूपिणं ब्रह्महत्यायाः पूतो भवति । कापिलेन दक्षाभिषिच्य सुरापानात्पृतो भवति । कापिलेना-ज्येनाभिषिक्य स्वर्णसेवात्यतो भवति । मधुनाभिषिक्य गुरुदारगमनात्पृती भवति । सितवा शर्करवाभिषिच्य सर्वजीववधारपृतो भवति । क्षीरादिभि-रेतरिभिष्य सर्वानवामीति कामान् । इत्येकैकं महान्यस्यवातं महान्यस्यवा-तमानैः शतैरभिपूज्य मुक्तो भवति संमारबन्धनात् । मामेव शिवलिक्नरूपि-णमाडीयां पीर्णमास्यां वामावास्यायां वा महाव्यतीपाते ग्रहणे संज्ञान्याविभ-पिच्य तिलै: सतण्डलै: समनै: संपूज्य विस्वदलैरप्रवर्षे कापिलेनाज्यान्वित-गन्धसारध्यैः परिकरूप दीयं नैवेशं साज्यमपहारं करूपयित्वा दशातपुरपा-अलिम् । एवं प्रयतोऽभ्यर्थं सम सायुज्यमेति । शतैर्महाप्रस्थैरसण्डैसारहः-करिभिष्च्य चन्द्रलोककामश्रनद्वजीकमवामोति । निर्वरेनावजिरभिष्य्य बान यहोककामो वायहोकमवामोति । मार्वेरेतावद्भिरभिषिच्य वरुणहोककामो ब-रुणलोकमवाम्रोति।यवैरेतावद्भिर्मिष्य सुर्यलोककामः सूर्यलोकमवामोति। प्तेरेताविहार्द्वगुणैरभिषिच्य स्वर्गळोककामः स्वर्गळोकमवामोति । प्तेरेताव-द्विश्वतर्राणेरभिषच्य ब्रह्मलोककामो ब्रह्मलोकमवामोति । एतेरेतावद्भिः शत-गुणेरमिषिष्य चतुर्जालं इहाकोशं यन्मृत्युनीवपश्यति । तमतीत्य महोककामी मुझोकमवाप्नोति नान्यं मुझोकारपरम् । यमबाष्यं न शोचित् । न स प्रनश-वर्तते न स पुनरावर्तते । लिक्क्कपिणं मां संपूज्य चिन्तयन्ति योगिनः मिद्धाः सिद्धि गताः । यजन्ति वज्यानः । सामेव स्त्रवन्ति वेदाः साहाः सोपनिषदः

१ भासवन्ति.

सैतिहासाः। न मत्तोऽन्यदृहमेव सर्वम् । मयि सर्वे प्रतिष्ठितम् । ततः काइयां मर्थतरेवाहमन्वहं पुज्यः । तत्र गणा राद्राजना नानामुखा नानामस्वारिणो मानारूपधरा नानाचिहिताः । ते सर्वे मसादिग्धाक्ता रुदाक्षाभरणाः कृताञ्च-क्यो नित्यमभिष्यावन्ति । तत्र पूर्वस्यां दिशि बद्धा कृताञ्जलिरहर्निशं मायु-पास्ते। दक्षिणस्यां दिशि विष्णुः कृत्वैव मुर्धाञ्जलिं मामुपास्ते। प्रती-च्यामिनदः सबताङ्ग उपान्ते । उदीच्यामशिकायमुमानुरक्ता हेमाङ्गवि-भूषणा हेमवस्ता मासुरासते मामेव वेदाश्रतुर्मृतिंधराः । दक्षिणार्याः दिशि मुक्तिस्थानं तन्युक्तिमण्डवसंज्ञितम् । तत्रानेकगणाः पाछकाः सान युषाः पापघातकाः । तत्र ऋषयः शांमवाः पाञ्चपता महाशैवा वेदै।वतंसं शैवं पद्माक्षरं जपनतस्तारकं समणवं मोदमानास्तिष्ठन्ति । तर्वका रत्नवेदिका । तत्राहमासीनः काइयां त्यक्तकुणपान्छैवानानीय स्वस्याद्वे संनिवेडय असित-रुद्राक्षभूपितानुपस्पृद्य मा भूदेनेषां जन्म सृतिश्चेति तारकं शैवं मनुमुपदिन शामि । तससे मुक्ता मामनुविशनित विज्ञानमयेनाक्षेत्र । न पुनरावर्तन्ते हुताशनप्रतिष्ठं इविरिव तत्रैव मुक्तयर्थमुपाँद्वयते शैवोऽयं मन्नः पञ्चाक्षरः। तन्मुक्तिस्थानम् । तत ओंकाररूपम्। ततो मद्पितकर्मणां मदाविष्टचेतसां मद्रः पता भवति । नान्येषामियं बहाविधेयं बहाविधा । सुमुक्षवः काइयामेवासीनाः वीर्यवन्तो विचावन्तः । विज्ञानमयं ब्रह्मकोशम् । चतुर्जालं ब्रह्मकोशम् । यम्मृत्युर्नावपश्यति । यं ब्रह्मा नावपश्यति । यं विष्णुर्नावपश्यति । यमि-न्द्राप्ती नावपश्येताम् । यं वरुणादयो नावपश्यन्ति । तमेत्र तत्तेत्र प्रष्ट-विद्भावं हेमसुमां संशिष्ण वसन्तं चन्द्रकोटिसमप्रभं चन्द्रकिरीटं सोम-सुयौभिनयनं भूतिभूषितविष्रहं शिवं मामेवसिमध्यायन्तो मुक्तकिविषधः स्यक्तबन्धा मरयेव लीना मवन्ति। ये बान्ये काइयां प्ररीपकारिणः प्रतिम्र-इरतास्यक्तभस्यधारणास्यक्तरद्वाक्षप्रारणास्यक्तसोमवार्वतास्यक्तप्रहयागा-स्यक्तविश्वेत्रार्थनास्यक्तपञ्चाक्षरजपास्यक्तभैरवार्थना भैरवीं घोरादियातनां नानाविथां काइवां परेता अन्तवा ततः ग्रुद्धा मां प्रपथन्ते च । अन्तर्गृहे रेतो मुत्रं प्ररोषं वा विस्जनित तदा तेन सिञ्चन्ते पितृन् । तमेव पापकारिणं स्तं पश्यक्रीक्षकोष्टितो भैरवस्तं पातयत्यसमण्डले ज्वलक्षवलनकृण्डेप्वन्ये-व्यपि । तत्रबाप्रमादेन निवसेदप्रमादेन निवसेत्काइयां छिङ्गस्पिण्यामित्यु-पनिषत् ॥ ॐ भद्रं कर्णेक्रिरिति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्त्रत् ॥

इति भसाजाबाकोपनिषसमाहा ॥

१ वेदादवतंसं. २ धीरा यातनां.

#### रुद्राक्षजाबालोपनिषत् ॥ ९१ ॥

रुद्धाक्षोपनिषद्वेद्धं महारुद्धतयोजवळम् । प्रतियोगिविनिर्भुकत्विवमात्रपदं मजे ॥ १ ॥ ओसाप्यायन्त्विति शान्तिः ॥

्र हरिः 👺 ॥ अथ हैनं कालाप्तिरुदं सुसुर्ग्यः पत्रच्छ कथं रुद्राश्लोत्पत्तिः । तद्वारणारिक फलमिति । तं होवाच भगवान्कालाशिरुदः । त्रिपुरवधार्थमहं निमीलिताक्षोऽभवम् । तेभ्यो जलिबन्दवो भूमौ पतितास्त रुद्राक्षा जाताः । सर्वानुब्रहार्थाय तेषां नामोचारमात्रेण दशगोप्रदानफर्छ दर्शनस्पर्शनाभ्यां द्विगुणं फलमत अर्थं वक्तं न शकोमि । तत्रिते श्लोका भवन्ति । कश्लिस्थितं तु कि नाम कथं वा धार्यते नरैः । कतिभेदमुलान्यत्र कैर्मश्रेर्धार्यते कथम् ॥ १ ॥ दिव्यवर्पसहस्राणि चक्षुरुन्मीलितं मया । भूमाविभपुटाभ्यां तु प-िता जलबिन्दवः ॥ २ ॥ तत्राश्चिबन्दवी जाता महारुद्धक्षकाः । स्या-अस्त्वसनुप्राप्य भक्तानुब्रहकारणात् ॥ ३ ॥ भक्तानां धारणात्पापं दिवाराः त्रिकृतं हरेत्। लक्षं तु दर्शनारपुण्यं कोटिसादारणाद्भवेद् ॥ ४ ॥ तस्य कोटिशतं पुण्यं छभते धारणासरः । एक्षकोटिसहस्राणि एक्षकोटिशतानि च ॥ ५ ॥ तज्जपास्त्रभते पुण्यं नरी रुद्धाक्षधारणात् । धान्नीफरूप्रमाणं यच्छेष्ठ-मेतदुदाहृतम् ॥ ६ ॥ बदरीफलमात्रं तु मध्यमं प्रोच्यने बुधैः । अधमं चण-मार्त्र साध्यकियेषा मयोच्यते ॥ ७ ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः शुद्धाश्रेति शिवाज्ञया। वृथा जाताः पृथिव्यां तु तजानीयाः शुभाक्षकाः ॥ ८ ॥ श्वेतास्तु ब्राह्मणा ज्ञेयाः क्षत्रिया रक्तवर्णकाः । पीतास्तु वैश्या विज्ञेयाः कृष्णाः शुद्धाः उदाहताः ॥ ९ ॥ बाह्मणो विश्वयाच्छ्रेताल्रकालाजा नु धारयेत् । पीतान्वै-इयस्तु विभृयात्कृष्णाञ्छद्रस्तु धारयेत् ॥ १०॥ समाः स्मिग्धा द्वाः स्थूलाः कण्टकेः संयुताः शुभाः । क्रमिद्दं मिश्रभिशं कण्टकेहीनमेव च ॥ ११ ॥ मणयुक्तमयुक्तं च पर्रदाक्षाणि वर्तयेत्। स्वयमेव इतं द्वारं रदाक्षं स्पादि-होत्तमम् ॥ १२ ॥ यत् पौरुपयक्षेत कृतं तन्मध्यमं भवेत् । समान्स्रिग्धान्द्र-ढान्स्युकान्भ्रीमसूत्रेण घारचेत् ॥ १३ ॥ सर्वगात्रेण सीम्येन सामान्यानि विचक्षणः । निकवे हेमरेखामा यस्य रेखा प्रदृश्यते ॥ १४ ॥ तद्श्रमुत्तमं विद्यात्तदार्थे शिवपूजकै: । शिकायामेकहृदाक्षं श्रिशतं शिरसा वहेत् ॥ १५ ॥ पद्त्रिंशतं गले द्र्ण्याद्वाहोः चोडशघोडशः। मणिबन्धे द्वादशैव स्कन्धे पञ्च-वातं बहेत् ॥ १६ ॥ अष्टोत्तरक्षतेमां लामपवीतं प्रकल्पयेत् । द्विसरं त्रिसरं बापि सराजा पञ्चकं तथा ॥ १७ ॥ सराजां सप्तकं वापि विशृवानकण्डदे-

१ असुण्ठः.

शतः । मुकुटे कुण्डले चैव कर्णिकाहारकेऽपि वा ॥ १८ ॥ केयुरकटके सुत्रं कक्षित्रक्षे विशेषतः । सुसे पीते सदाकार्छ हृदाक्षं घारयेखरः ॥ १९॥ शिक्षतं त्वधमं पञ्चक्षतं मध्यमसुष्यते । सहस्रसुत्तमं ब्रोक्तमेवं मेदेन धारयेत् ॥ २० ॥ शिरसीशानमंत्रेण कण्डे तत्पुरुरेण तु । अघीरेण गर्छ धार्य तेनैव हृदयेऽपि च ॥ २१ ॥ अघोरबीजमञ्जेण करयोर्घारयेरसुचीः । पञ्चाशदक्षप्र-थितान्व्योसम्बाप्यपि चोर्रे ॥ २२ ॥ पञ्च ब्रह्ममिरक्वेश त्रिमाला पञ्च सस ँ च । प्रशिरवा मूलमञ्जेण सर्वाण्यक्षाणि धरयेत् ॥ २३ ॥ ॥ अय हैनं मग-वन्तं काळाग्निकृतं भुसुण्डः पत्रक्त कृताकाणां मेदेन यदशं यत्सकृपं यत्फ-लमिति । तस्त्वरूपं मुख्युक्तमरिष्टनिरसनं कामाभीष्टफलं बृहीति होवाच । संत्रेते श्लोका भवन्ति ॥ एकवक्तं त रुद्राक्षं परतस्वस्वरूपकम् । तदारणा-त्परे तत्वे लीवते विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ द्विवन्त्रं तु मुनिश्रेष्ठ वार्धनारीश्वरा-स्मक्त्य । धारणादर्धनारीचाः प्रीयते तस्य नित्यतः ॥ २ ॥ त्रिमुखं चैव रुद्धा-क्षमिष्मयस्यरूपकम् । तद्वारणाच हुतभुक्तस्य तुष्यति निस्यदा ॥ ३ ॥ चतु-मुंखं तु रुद्राक्षं चतुर्वक्त्रस्वरूपकम् । सद्धारणाचनुर्वक्त्रः ग्रीयते तस्य निष्यदा " ॥ ४ ॥ पञ्चवनत्रं तु रुद्राक्षं पञ्चवहास्वरूपकम् । पञ्चवनत्रः स्वयं त्रहा पंडलाः च न्यपोहित ॥ ५ ॥ षङ्गवनत्रमपि रुद्राक्षं कार्तिकेयाधिदैवनम् । तद्वारणा-न्महाश्रीः खान्महदारोग्यमुत्तमम् ॥ ६ ॥ मतिविज्ञानसंपत्तिशृद्धये धारये-रसुचीः । विनायकाधिदैवं च प्रवद्नित मनीविषः ॥ ७ ॥ सप्तवकं तु रुद्राक्षं सप्तमालाधिदैवतम् । तद्वारणान्महाश्रीः स्थान्महदारोग्यमुत्तमम् ॥ ८॥ महनी ज्ञानसंपत्तिः ग्रुचिधीरणतः सदा । अष्टवनतं तु इदाक्षमप्टमात्राधि-देवतम् ॥ ९ ॥ वस्वष्टकप्रियं चैव गङ्गाप्रीतिकरं तथा । तहारणादिमे श्रीता भवेयुः सत्यवादिनः ॥ १० ॥ नववक्त्रं तु रुद्राक्षं नवशक्यधिदैवतम् । तत्य धारणमात्रेण प्रीयन्ते नव शक्तयः ॥ ११ ॥ दशवनत्रं तु रुद्राक्षं यमदैवत्य-मीरितम् । देशाप्रशान्तिजनकं धारणाश्रात्र मंशयः ॥ १२ ॥ एकादशमुखं त्वक्षं रुद्रैकादशदैवतम् । तदिदं दैवतं प्राहः सदा सौभाग्यवर्धनम् ॥ १३ ॥ रहाक्षं हादशमुखं महाविष्णुसाक्षपकम् । द्वादशादित्यक्षपं च विभार्षेव हि तत्परम् ॥ १४ ॥ श्रयोदश्रमुखं त्वक्षं कामदं सिद्धिदं श्रुभम् । तस्य भारण-मात्रेण कामदेवः प्रसीदति ॥ १५ ॥ चतुर्देशसुसं चाक्षं रुद्रनेत्रसमुद्रवम् । सर्वेच्याभिहरं चैव सर्वेदारोग्यमाम्याच् ॥ ३६ ॥ सर्व मासं च लक्ष्यनं पर खाण्डुं शिग्रुमेव च । शेरमातकं बिद्धराहममस्यं वर्जयेखरः ॥१७॥ प्रहणे वि-पुढे जैवमवने संक्रमेश्री च । दर्शेषु पूर्णमासे च पूर्वेषु विवसेषु च । हहा-

१ दर्शमाच्छान्तिमनकं पापानां मात्रः

क्षधारणात्सदाः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१८॥ रहाश्चमूकं तहसा तनाकं विच्धुरेव 💌 । तम्मुखं रुद्र इस्वाहुस्रविन्दुः सर्वदेवताः ॥१९॥इति । अथ कास्राधिरुद्धं भगवन्तं सनःकुमारः पप्रच्छाचीहि सगवज्ञुत्राक्षचारणविभिम् । तस्मिन म्समये निदायज्ञहभरतद्त्रात्रेयकात्यायनभरह्याज्ञकपिकवसिष्ठपिष्यकादाद्यक्ष काकाञ्चिरहं परिसमेत्योचः । अभ काकाञ्चिरहः किमर्थं भवतामागमनमिति े होवाच । रुद्राक्षचारणविधि वै सर्वे श्रोतुमिच्छामह इति । अथ काखाप्ति-हदः प्रोवाच । रहस्य नयगादुत्पका रहाक्षा इति क्रोके क्यायन्ते । अध सदाबिवः संहारकाले संहारं इत्वा संहाराश्चं मुकुलीकरोति । तबयनाजाताः . बद्राक्षा इति होवाच । तसादुद्राक्षत्वमिति काक्रामिबदः प्रोवाच । तद्वद्राह्मे बारिवचबे कृते दशगोप्रदानेन याफक्रमवामोति ताफक्रमभूते । स एप मस-ज्योती रुद्राक्ष इति । तबुद्राक्षं करेण स्ट्रप्टा धारणसात्रेण द्विसहस्रागीप्रदा-नफलं भवति । तद्वदाक्षे कर्णयोधीयमाणे एकादशसहस्रगोप्रदानफकं भ-बनि । एकादशस्त्रस्य च गण्छति । तद्भदाक्षे शिरसि धार्यमाणे कोदिगीप-🖟 बानफरूं भवति । एतेषां स्थानानां कर्णयोः फर्ड वक्तुं न शक्यमिति होवाच । य इमां रुझाक्षजाबाकोपनिषदं नित्यमधीते बाको वा युवा वा बेद स महा-न्मवति । स गुरुः सर्वेषां मञ्जाणामुपदेष्टा भवति एतेरेव होमं कुर्यात् । एतेरेवार्चनम् । तथा रक्षोत्रं मृत्युनारकं गुरुणा छब्धं कण्डे बाही शिखाबां वा बधीत । सप्तद्वीपवती भूमिदेक्षिणार्थं नावकल्पते । तस्माच्छ्ज्या गाँ कांचिद्रां दचारसा दक्षिणा भवति । य इमामुपनिषदं बाक्कणः सायमधी-यानो दिवसकृतं पापं नाम्रयति । सध्याद्वेऽचीयानः पड्जन्मकृतं पापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुत्तानोऽनेकजन्मकृतं पापं नाशयति । पदसङ्ख-**ळक्षगायत्रीजपफलमवाद्यो**ति । श्रह्महत्यासुरापानस्वर्णस्तेयगुरुदारगमनतःसं-योगपातके भ्यः पूतो भवति । सर्वेतीर्थक कमध्ते । पति तसंभाषणाः पूतौ भवति । पश्चित्रतसङ्ख्यावनी भवति । शिवसायुज्यमवामोति । न च पुन-रावर्तते न च पुनरावर्तत इत्योंसत्यक्रियपनिषत् ॥ ओमाप्यायन्तिति शान्तिः ॥ इरिः ॐ तत्सन् ॥

इति रुज्ञाक्षजाबाकोपनिषस्समासा ॥

गणपत्युपनिषत् ॥ ९२ ॥ यं मस्या ग्रुनयः सर्वे निर्देशं गान्ति तस्पदम् । गणेशोपनिषद्वेषं ग्रुद्धोनास्मि सर्वगम् ॥ ॥ ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति सान्तिः ॥ इरिः ॐ ॥ नमस्रे गणपतये । स्वभेव श्रुत्वसं सम्बद्धि । स्वभेक केवलं कर्तांसि । स्वमेव केवलं धर्तांसि । स्वमेव केवलं इर्तांसि । क्षमेव सर्व सहिवदं महासि । स्वं साक्षादारमासि नित्यं । ऋतं विध्य । क्षस्यं वरिम । अव स्यं मासू । अव वक्तारम् । अव ओतारम् । अव दातारम् । अव धातारम् । अवान्धानमव शिष्यम् । सव पश्चासात् । अव पुरसात् । अव चीत्ररातात् । अव दक्षिणात्तात् । अव चोर्व्यातात् । अवा-घराचान् । सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् । त्वं वाद्यावस्त्वं चिन्मयः । त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः । स्वं सिश्चदानन्दाद्वितीयोऽसि । स्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । स्वं ज्ञानसयो विज्ञानसयोऽसि । सर्वं जगदित्रं स्वस्तो जायते । सर्वे जगदिवं त्वत्तसिष्ठति । सर्वे जगदिवं त्वयि क्यमेष्यति । सर्वे जगदिवं रबि प्रत्यति । रवं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नमः । रवं चःवारि वाक्पैदानि । रवं गुणत्रयातीतः। रवं कालत्रयातीतः। रवं देहत्रवातीतः। स्वं मूलाधार-स्थितोऽसि नित्यम् । त्वं सनिःत्रयात्मकः । त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् । त्वं मह्मा त्वं विष्ण्र्रं व रुद्रश्वमिन्द्रस्वमिनस्व सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मः भूभुवः मुवरोम् । गणादि पूर्वसुवार्य वर्णादि । तदनन्तरम् । अनुस्वारः परतरः । अर्थेन्द्रलमितम् ॥१॥ नारेणे रुद्रम् । एत-त्तव मनुस्वरूपम् । गकारः पूर्वरूपम् । अकारो मध्यमरूपम् । अनुस्वारश्चा-न्त्ररूपम् । बिन्दुरुतररूपम् । नाद् मंधानम् । संहिता मंधिः। सेपा गंणेश-विचा । गणक ऋषिः निचुद्रायश्री छन्दः । श्रीमहागणनिर्देवता। ॐ गम् । (गणपतये नमः)। एकदन्ताय विद्याहे वक्षतुण्डाय भीमहि। तस्रो दैन्ती श्रेचीद्यात् ॥ एकदन्तं चतुर्हेन्तं पाशमङ्कर्मधारिणम् । अभयं वस्दं हन्ते-विभाणं मुषकथ्वजम् ॥ रक्तं लम्बोद्रं द्युर्वकणंक रक्तदाससम् । रक्तगन्धा-नुलिसाङ्गं रक्तपुरपैः सुपूजितम् ॥ भक्तानुकश्पिनं देवं जगस्कारणमैद्युतम् । आविर्भूतं व सहयादी प्रकृतेः पुरुवात्यरम् ॥ एवं ध्याचित यो नित्यं स योगी योगिमां वरः । नमो बातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतवे नमसेऽस्त् सायोदरायेकदन्ताय विश्वविनाशिने शिवसुसाय श्रीवरदमूर्तवे नमोनमः ॥ ॥ एतव्धर्वकिरो योषीते स बहाभूयाय कल्पते । स सेवैषिविनै बाध्यते । स सर्वतः सुखमेधने । स पद्म महापातकोपपानकारममु-च्यते । साममधीवानो दिवसकृतं पाप नाज्ञयति । प्रातस्थीयानो रात्रि-

<sup>.</sup> १ अब श्रोतार अब बक्तारमिति मु. बंजोम्य ट्रयने. २ पुरस्तान् दक्षिणात्तात्र प्रश्नात्तात् प्रश्नात्त्व प्रश्नात्त्व प्रश्नात्तात् प्रश्नात्तात्त्र प्रश्नात्तात्ति प्रश्नात्तात्ति प्रश्नात्तात्ति प्रश्नात्तात्ति प्रश्नात्तात्ति प्रश्नात्ति प्रश्नात्ति प्रश्नात्ति प्रश्नात्ति प्रश्नात्ति प्रश्नात्ति प्रश्नात्ति प्रश्नात्ति प्रश्नाति प्रश्न

कृतं पापं भाषावति । सायं प्रीतः प्रयुंकागेऽपाणे भवति । धर्मायंकाममोशं च निन्दति । इत्मवंत्रीवेमिक्वाय ग देपम् । यो
यदि मोहाइ। स्वति स पापीयाम्भवति । सहस्रावत्त्वार्यं यं काममवीते तं
तमनेन साधवेत् । धनेन गणपतिममिक्विति स वाग्मी भवति । चतुध्वामनभञ्जपति स निवाबान्भवति । इत्यवंत्रवाक्यम् । अद्यावाक्यमं विधात् । न विमेति कदाचनेति । यो तूर्वाङ्करेवंजति स वेशवणोपमो भवति ।
यो छाजर्यजति स वद्योवान्भवति । स मेधावान्भवति । यो मोद्रक्ताइलेण
यजित स वाण्डितफलमवामोति । यः साज्यलिमिद्यंजति स सर्व कमते
स सर्व कमते । अर्था बाह्यणान्सम्यग्याइयित्वा सूर्यवर्षस्त्री भवति । सूर्यमेद्दे
महानद्यां प्रतिमासंतिष्यां वा जस्ता तिक्रमन्त्रो भवति । महाविद्यात्ममुच्यते ।
महापापात्ममुच्यते । महादोवारममुच्यते । स सर्वविद्यवित स सर्वविद्यवित । य
एवं वेदेरयुपनिवत् ॥ ॐभद्रं कर्णेभिरिनि शान्तिः ॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

इति गणपस्युपनिषस्समासा ॥

# श्रीजाबालदर्शनोपनिषत् ॥ ९३ ॥

यमाश्रष्टाङ्गवोगेद्धं ब्रह्ममात्रप्रवोधतः । योगिनो यत्पदं यान्ति तत्केबस्यपदं भजे ॥ ३ ॥ भोमाध्यायन्त्विति शान्तिः ॥

हिर ॐ॥ दत्तात्रेयो महायोगी भगवानभूतभावनः। चतुर्युजो महाविष्णुगंगसाम्राज्यदीक्षितः॥ १॥ तस्य शिष्यो मुनिवरः सांकृतिनाम भिक्तमान् ।
पत्रच्छ गुरुमेकान्ते प्राज्ञितिनियान्वितः॥ २॥ भगवन्त्रृहि मे योगं साष्टाक्तं
सप्रपञ्चकम् । येन विज्ञातमात्रेण जीवन्मुक्तो भवाम्यहम् ॥ ३॥ सांकृते
ऋणु यक्ष्यामि योगं साष्टाक्षदर्शनम् । यमश्र निषमश्रेव तथेवासनमेव च
॥ ४॥ प्राणायामस्त्रथा महान्त्रस्थाहारस्ततः परम् । धारणा च तथा स्थानं
समाधिश्राष्टमं सुने ॥ ५ ॥ अहिंमा सत्यमस्त्रेयं वद्यार्थवम् । अमा
धर्तिमिताहारः शौचं चैव यमा दश्य॥ ६ ॥ वेदोक्तेन प्रकारेण विना सत्यं
तपोधन । कायेन मनसा वाचा हिंसाऽहिंसा न चान्यथा ॥ ७ ॥ भारमा
सर्वगतोऽच्छेचो न प्राह्म हैति मे मतिः । सा चाहिंसा वरा प्रोक्त्य मुने
वेदान्तवेदिभिः॥ ८ ॥ चश्चश्चरानिवृत्येर्टं भुतं प्रातं सुनीश्वर । तस्येवोक्तिः
भेवेतसर्थ विप्र तक्षान्यया भवेत् ॥ ९ ॥ सर्वे सत्वं परं महा न चान्यदिति

१ प्रातरचीयानः पापोऽवापो. २ माझणान्याहवित्वा. ३ प्रहणे. ४ विश्वा-नमात्रेण. ५ इति वा मतिः.

था सति:। तथ सरवं वरं शोकं वेदान्तज्ञानपारगै: ॥ १० ॥ अन्यदीये तृणे रते काश्चने मीक्तिकेऽपि च । मनसा विनिवृत्तियाँ तदसीयं विदुर्वधाः ॥११॥ बात्मन्यनात्मभावेन व्यवहारविवर्जितम् । यत्तरक्षेत्रमेन्द्रमात्मविद्रिर्मेन हामते ॥ १२ ॥ कार्यन वाचा मनसा स्त्रीणां परिविवर्जनम् । ऋती मार्या तदा सास्य ब्रह्मचर्य ततुच्यते ॥ १३ ॥ ब्रह्मभावे मनश्चारं ब्रह्मचर्य परन्तप ॥ १४ ॥ स्वारमवरसर्वभृतेषु कायेन मनसा गिरा । अनुञ्चा या ध्या सेव ब्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः ॥ १५ ॥ पुत्रे मित्रे कलत्रे च रिपी खारमनि संततम् । एक रूपं मुने यत्तदार्शवं प्रोच्यते मया ॥ १६ ॥ कायेन मनसा वाचा शत्रुभिः परिपीबिते । बुद्धिक्षोभनिवृत्तिर्या क्षमा सा सुनिपुक्तव ॥ ६७ ॥ वेदादेव बिनिर्मोक्षः संसारस्य न चान्यथा । इति विज्ञाननिष्पत्तिर्धतिः प्रोक्ता हि वैदिकै: । अहमारमा न चान्योऽसीरयेवमप्रच्युता मृति: ॥ १८ ॥ अल्पस्-श्रावास्यां च चतुर्थाशावशेषकम् । तस्याचीगानुगुण्येत भोजनं मितभौ-जनम् ॥ १९ ॥ स्वदेहमळनिर्मोक्षो सृजलाभ्यां सहासुने । यसच्छीचं सबै-द्वाद्धं मानसं मननं विदुः। अहं गुद्ध इति ज्ञानं शौचमाहुमैनीविणः ॥२०॥ अखन्तमिनो देही देही चालन्तनिर्मेकः । उभयोरन्तरं शाःवा कल शोधं विचीपते ॥ २१ ॥ ज्ञानशाँचं परिखज्य बाह्य यो रमते नरः । स मृहः काञ्चनं सक्ता खोधं गृह्णानि सुवत ॥ २२ ॥ ज्ञानामृतेन तृसस्य कृतकृतस्य बोगिनः । न चासि किंचित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तस्त्रवित ॥ २३ ॥ लोकत्र-बेडपि कर्तव्यं किंचिकास्त्यारमवेदिनाम् ॥ २४ ॥ तस्मारसर्वेत्रयकेन सुनेडहिं-सादिसाधनैः। आरमानमभरं ब्रह्म विद्धि ज्ञानात्त् वेदनात् ॥ २५॥ इति

तपः संतोषमास्तिवयं दानमीश्वरपूजनम् । सिद्धान्तश्रवणं चैव हीमैतिश्र जपो वतम् ॥ १ ॥ एते च नियमाः प्रोक्तास्तान्वद्वामि कमाच्छुणु ॥ २ ॥ वेदोक्तेन प्रकारेण कृष्ण्वान्द्रायणादिमिः । शारकोषणं यत्ततप इत्युच्यते वुभेशे ॥ ३ ॥ को वा मोक्षः कथं तेन संसारं प्रतिपश्चवान् । इत्योलोकनमर्थन् शास्तपः शंसन्ति पण्डिताः ॥ ४ ॥ यद्दब्छाद्धामतो नित्यं प्रीतियो जायते नृणाम् । तत्संतोषं विदुः प्राज्ञाः परिज्ञानैकतत्पराः ॥ ५ ॥ ब्रह्मादिलोकपर्य-न्ताहिरक्तवा यद्धमेत्भियम् । सर्वत्र विगतस्रेष्ठः संतोषं परसं विदुः । क्षेते व्यातं च विश्वासो वक्तवास्त्रव्युच्यते ॥ ६ ॥ न्यायार्जितपनं श्रान्ते अद्याः वैदिके जने । अन्यद्वा यत्प्रद्वायस्ते तद्दानं प्रोच्यते मया ॥ ७ ॥ रागाचपेतं द्वपं वागदुष्टानृतादिना । हिंसादिरहितं कर्म यत्तदीवरपुजनम् ॥ ८ ॥ सत्यं

१ लोचन.

शानमनन्तं च पराजन्तं परं ध्रुवस् । मस्यगित्ववगन्तस्यं वेदान्तक्षवणं बुधाः ॥ ९ ॥ वेदलीकिकमार्गेषु कुस्सितं कमें यज्ञवेष् । तस्यम्भवति या क्षणाः हीः सेवेति प्रकीतिता । वेदिकेषु च सर्वेषु अद्धा या सा मतिर्भवेत् ॥ १० ॥ गुरुणा चोपदिष्टोऽपि तल संबन्धवर्जितः । वेदोक्तेनैव मार्गेण मन्नाश्यासी नपः स्मृतः ॥ ११ ॥ कल्पसूत्रे तथा वेदे धर्मशाक्षे पुराणके । इतिश्वसे च इसियां स जपः प्रोच्यते मया ॥ १२ ॥ जपस्तु द्विविधः प्रोक्तो वाविको मानस्त्रया ॥ १३ ॥ वाविकोपांग्रुरुवैश्व द्विविधः परिकीतितः । मानस्ते मननस्यानमेदाद्विविध्यमाधितः ॥ १४ ॥ व वैर्जपादुपांश्वश्च सहस्रापुणमुक्यते । मानस्व तथोपांशोः सहस्रापुणमुक्यते ॥ १५ ॥ व वैर्जपादुपांश्वश्च सर्वेदां यथोक्क-फल्दो भवेत् । नीजैःश्रोत्रेण चेन्मश्चः श्रुतश्चेक्वाक्रफ्लं भवेत् ॥ १६ ॥ इति ॥ इति ॥ इति । इति ॥ इति । इति । इति ॥

स्वत्तिकं गोमुलं पग्नं वीरसिंहासने तथा। भन्नं मुकासनं चैव मयूरास-्राध्यक्ष गांध्युल पत्र वारासहाराण तथा। नह शुक्तालम वच नपूराल-. . . इ.च. ॥ १॥ सुस्रासनसमारूपं च नवमं सुनिपुद्गव । जानूबीरन्तरे इत्वा सम्यक् पादनले उमे ॥ २ ॥ समग्रीवशिरःकायः खस्तिकं नित्यमभ्य-सेत्। सन्ये दक्षिणगुरुषं तु पृष्ठवार्थे नियोजयेत् ॥ ३ ॥ दक्षिणेऽपि तथा सन्यं गोमुखं तन्त्रचक्षते । अङ्गुष्ठावधि गृह्वीयाद्वस्ताभ्यां ब्युत्क्रमेण तु ॥ ४॥ जर्वोरुपरि विप्रेन्द्र कृष्वा पादतछह्यम् । पश्चासनं भवेष्याज्ञ सर्वरीगभया-पद्दम् ॥ ५ ॥ दक्षिणेनरपादं तु दक्षिणोरुणि विन्यसेत् । ऋजुकायः समा-सीनो वीरासनमुताहनम् ॥ ६ ॥ गुरुको तु वृषणस्याधः सीवन्याः पार्थयोः क्षिपेत्। पार्श्वपादी च पाणिभ्यां इढं बद्धा सुनिश्रसम् । भद्रासनं भवेदेत-द्विपरोगविनाशनम् ॥ ७ ॥ निपीड्य सीवनीं सूक्ष्मं दक्षिणेतरगुल्फतः । वामं याम्येन गुरुकेन मुक्तासनमिदं भवेत् ॥ ८ ॥ मेड्रादुपरि निक्षिप्य सम्बं गुरुफं ततोपरि । गुरुफान्तरं च संक्षित्य मुकासनमिव मुने ॥ ९ ॥ कूपेरामे मुनिश्रेष्ठ निक्षिपेश्वामिपार्श्वयोः । भूम्यां पाणितखद्बन्द्वं निक्षिप्येकाममानस-॥ १० ॥ समुक्रतशिरःपादी दण्डवस्योच्चि संस्थितः । मथुरासनमेतस्याःस-र्वपापप्रणाशनम् ॥ ११ ॥ येन केन प्रकारेण सुखं धेये च जायते । तत्सु-सासनमित्युक्तमदाककासमाश्रयेत् ॥ १२ ॥ भावनं विजितं येन जितं तेन जगन्नयम्। अनेन विधिना युक्तः प्राणायामं सदा कुरु ॥ १३ ॥ इति ॥ इति तृतीयः सण्डः ॥ ३ ॥

शरीरं ताबदेव स्वात्षण्णवस्य हुस्तात्मक्यः । देहमध्ये चिलिस्थानं तस्रजा म्ब्यद्रभम् ॥ १ ॥ त्रिकोणं मनुजानां तु सत्तमुक्तं हि सांकृते । गुदासु महुस्ताद्वं मेगूनु महुस्तद्धः ॥ २ ॥ देहमध्यं मुनिमोक्तमनुजानीहि सांकृते । कन्दस्तानं मुनिश्रेड मृकाषाराष्ट्रवाहुकम् ॥ ३ ॥ चतुरहुकमाचा मविसारं मुनियुष्ट्रव । कुकुटाण्डसमाकारं भूषितं तु त्वगादिभिः ॥ ४ ॥ सन्मध्ये नामिरित्युक्तं योगर्शमुंनियुक्तव । कन्दमध्यस्थिता नाडी सुवृक्तेति प्रकीर्तिता ॥ ५ ॥ तिइन्ति परित्रस्तस्या नावयो मुनिपुक्रव । द्विसप्ततिस् इसाणि तासां मुख्याश्रतुर्दश ॥ ६ ॥ सुयुक्ता पिक्रका तहदिहा चैव सर-खती । पूरा च वरुणा चैव हिताजिह्वा यशस्त्रिनी ॥ ७ ॥ अकम्बुसा कृह-श्रेव विश्वोदरी तपस्तिनी । शक्किनी चैव गान्धारा इति मुख्याश्रतुर्दश ॥८॥ आसां सुख्यतमासिखिलिस्तु वेकी त्रमोत्तमा । त्रहानाडीति सा प्रोक्ता सुने वेदान्तवेदिभिः ॥ ९ ॥ पृष्ठमध्यस्थितेनारशा वीणादण्डेन सुवत । सह मसक्पर्यन्तं सुबुक्ता सुप्रतिष्ठिता ॥ १० ॥ नाभिकन्दाद्धः स्थानं कुण्डस्या मञ्जूकं सुने । अष्टप्रकृतिरूपा सा कुण्डली सुनिसत्तम ॥ ११ ॥ यथावद्वायु-बेष्टा च जकाबादानि नित्यक्षः। परितः कन्दपार्थेषु निरुध्येव सदा स्थिता ॥ १२ ॥ स्टमुलेन समावेष्ट्य बहारन्ध्रमुलं मुने । सुवुद्धाया हडा सन्ये दक्षिणे पिक्का स्थिता ॥ १३ ॥ सरस्वनी कुहुश्रैव सुयुक्रापार्श्वयोः स्थिते । , गान्धारा इस्तिजिह्ना च इडाबाः प्रष्टपार्श्वयोः ॥ १४ ॥ पूरा यज्ञास्तिनी चैव पिक्रका पृष्ठपूर्वयोः । कुहोश्च हम्तिजिद्धाया सध्ये विश्वोदरी स्थिता ॥ १५ ॥ यशस्त्रिन्याः कुहोर्मध्ये वहणा सुप्रनिष्टिता। पूरावाश्च सरस्त्रसा मध्ये श्रीका वशस्त्रिनी ॥१६ ॥ गान्धारायाः सरस्वत्या मध्ये श्रीका च शक्तिनी । असम्बुसा स्थिता पायुपर्यन्तं कन्द्रमध्यमा ॥ १७ ॥ पूर्वभागे सुपुनाया राकायाः संस्थिता कुट्टः । अधश्रोधर्वे स्थिता नाडी याम्यनासान्तमिष्यते ॥ १८ ॥ इडा तु सब्बनासानत संस्थिता मुनिपुक्कव । यशन्विनी च वामस्य पादाञ्चष्ठान्तमिष्यते ॥ १९ ॥ पूपा वामाक्षिपर्यन्ता पिक्काबास्तु पृष्ठनः । पर्याख्वती च याम्यस्य कर्णान्तं शोज्यते बुधैः ॥ २० ॥ सरस्वती तथा चोर्ध्व-गता जिह्ना तथा मुने । इन्तिजिह्ना तथा सव्यपादाङ्गुष्टान्तमिष्यते ॥ २१ ॥ शक्तिनी नाम था नाडी सध्यकर्णान्तमिष्यते । गान्धारा सध्यनेत्रान्ता प्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः ॥ २२ ॥ विश्वोदराभिधा नाडी कन्द्रमध्ये व्यवस्थिता । प्राणोऽपानसथा स्थानः समानोहान एव च ॥ २३ ॥ नागः कृमेश्च कृकरी देवदस्तो धनंजयः । पते नाडीषु सर्वासु घरन्ति दश वायवः ॥ २४ ॥ तेषु प्राणादयः पञ्च मुरुषाः पञ्चसु सुवतः । प्राणसंज्ञस्तथापानः पूज्यः प्राणसः बोर्सुने ॥ २५ ॥ आस्वनासिकवोर्मध्ये नाभिमध्ये तथा हृदि । प्राणसंज्ञो-ऽनिक्की निर्ध्य वर्तते सुनिसत्तम ॥ २६ ॥ अपानी वर्तते निर्ध्य गुँदमध्योद-जानु । सदरे सक्छे कर्मा वामी जहे च सुवत ॥ २७ ॥ व्यानः श्रोत्रा-

१ सदावेष्टयः २ गा जिहान्तं, ३ गुरमेद्रोवः

क्षिमध्ये च ककुत्रां गुरुक्योरपि । प्राणस्थाने गले चैव वर्तते सुनिपुत्रव ॥ २८ ॥ उदानसंज्ञी विशेषः पादयोईसायोरपि । समानः सर्वदेहेतु स्थाप्य तिष्ठससंक्षयः ॥ २९ ॥ नागादिवायवः पद्म स्वगस्थ्यादिषु संस्थिताः । बिः-श्वासोच्छासकासाध प्राणकर्म हि सांकृते ॥ ३० ॥ अपानाक्ष्यस्य वाघोस्तु विष्मुत्राविविस्तंत्रम् । समानः सर्वसामीप्यं करोति मुनिपुक्त्व ॥ ३१ ॥ इदान अर्थगमनं करोत्रेव न संशयः । व्यानी विवादकृत्रीको मुने वेदा-न्तवेदिमिः ॥ ३२ ॥ डहारादिगुणः प्रोक्तो ज्यानाख्यस्य सहासूने । धनं- , जयस्य शोभादि कर्म भोक्तं हि सांकृते ॥ ३३ ॥ निमीलनादि कुर्मस्य श्रधा तु कृकरस्य च । देवद्तस्य विप्रेन्द्र तन्द्रीकर्म प्रकीर्तितम् ॥ ३४ ॥ सुपु-झायाः शिवो देव इडाया देवता हरिः । पिङ्गलाया विरक्षिः स्थान्तरस्वत्या बिराण्मने ॥ ३५ ॥ पूराधिदेवता प्रोक्ता वहणा वायुदेवना । इन्तिजिह्ना-भिषायास्त वरुणी देवता भवेत् ॥ ३६ ॥ यशस्विन्या मुनिक्षेष्ठ भगवानभा-र सथा । अलम्बुसाया अवास्मा वरुणः परिकीर्तिनः ॥ ३७ ॥ कुहोः क्ष-हेवता प्रोक्ता गान्धारी चन्द्रदेवता । शक्तिन्याश्चन्द्रमास्तहरपयस्विन्धाः प्रजा-पति: ॥ ३८ ॥ विश्वोदराभिषायास्तु भगवान्यावकः पतिः । इष्टायां वस्त्रमा नित्यं चरायेव महासने ॥ ३९ ॥ पिङ्गलायां रविसाद्वनसुने बेदविदां वर । पिक्कलायामिडायां तु वायोः संक्रमणं तु यन् ॥ ४० ॥ तदुत्तरायणं प्रोक्तं सने वेदान्तवेदिभिः । इदायां पिङ्गलायां तु प्राणसंक्रमणं सुने ॥४१॥ दक्षिणायनमित्यक्तं पिङ्गलायामिति श्रुतिः । इडापिङ्गलयोः संधि यदा प्राणः समागतः ॥ ४२ ॥ अमावास्या तदा श्रीका देहे देहन्द्रतां वर । सूळाश्वारं यदा प्राणः प्रविष्टः पण्डिनोत्तम ॥ ४३ ॥ तदाद्यं वियुवं प्रोक्तं सापमसापः सोनम । प्राणसंज्ञो सुनिश्रेष्ट मूर्वानं प्राविशयदा ॥ ४४ ॥ नदन्तयं विषुवं े होनं तापसम्तस्वचिन्तकः । निःश्वामोध्वासनं सर्व मासानां संक्रमी भवेत् ॥ ४५ ॥ इहायाः कुण्डलीस्थानं यदा प्राणः समागतः । सोमग्रहणमित्युक्तं तदा तःविदां वर ॥ ४६ ॥ यदा पिङ्गक्या प्राणः कुण्डलीस्याममागतः । तदातदा भवेत्सूर्येप्रहणं सुनिपुङ्गव ॥ ४७ ॥ श्रीपर्वतं शिरःस्थाने केदारं तु कलाटके । वाराणसी महाप्राञ्च अवोर्घाणस्य मध्यमे ॥ ४८ ॥ कुरुवेत्रं कुचस्थाने प्रयागं हुःसरोरुहे । चिद्रव्यरं तु हुन्मध्ये आधारे कमलाक्यम् ॥ ४९ ॥ भारमतीर्थं समुरस्त्रय बहिसीर्थानि यो वजेत् । करस्यं स महारतं स्यक्ता काचं विमार्गते ॥ ५० ॥ मावतीर्थ परं तीर्थ प्रमाणं सर्वकर्मसु । अन्यथालिकाते कान्ता अन्यथालिकाते सुता ॥ ५१ ॥ नीर्यात तोयपूर्णान

१ पूराभिदेवता.

## र्गानुपनिक्तु-

देवान्काष्टादिनिर्मितान् । योगिनो न प्रयुज्यन्ते स्वात्मप्रस्वयकारणात् ॥ ५२ ॥ बहिसीर्थात्यरं तीर्थमन्तसीर्थ महासुने । भारमतीर्थ महातीर्थमन्यसीर्थ निर-र्थेकम् ॥ ५३ ॥ चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थकानैने शुक्रति । शतकोऽपि जलै-र्धीतं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥ ५४ ॥ विषुवायनकालेषु प्रहणे चान्तरे सदा । श्वाराणसादिके स्थाने सारवा शुद्धो भवेश्वरः ॥ ५५ ॥ ज्ञानयोगपराणां तु पादप्रश्नातितं जलम् । भावशुद्धार्थमज्ञानां तत्तीर्थं मुनियुङ्गव ॥ ५६ ॥ तीर्थे दाने अपे बहे काष्ट्र पाषाणके सदा । शिवं पश्यति मुडास्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते ॥ ५७ ॥ अन्तस्यं मां परित्यज्य बहिष्ठं यस्तु सेवने । इन्तस्थं पि-वहसासञ्च लिहेन्कुर्वरमात्मनः ॥ ५८ ॥ शिवसात्मनि वहयन्ति प्रतिमासु स बोतिनः । अञ्चानां भावनार्थाय प्रतिमाः परिकरियताः ॥ ५९ ॥ अपूर्व-मपरं बह्य स्वातमानं सत्वमहत्रम् । प्रज्ञानघनमानन्दं यः पदयति स पदयति ॥ ६० ॥ नाडीपुत्रं सदा सारं नरभावं महासुने । समुःस्रज्यास्मनारमानम-इमित्येव धारय ॥ ६३ ॥ अशरीरं शरीरेषु महान्तं विभुमीश्वरम् । सान-न्द्रमक्षरं साक्षान्मस्या धीरो न शोखित ॥ ६२ ॥ विमेद्रधनके ज्ञाने नष्टे ज्ञानवज्ञान्मुने । भारमनो महाणो भेदमसन्तं किं करिष्यति ॥ ६३ ॥ इति ॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

सन्यस्थय मे ब्रह्मसाडीग्रुद्धिं समासतः। यथा गुजा सदा ध्यायजीवन्सुको भवाव्यहम् ॥१॥ सांकृते श्रणु वश्यामि नाडीग्रुद्धिं समासतः। विध्युक्तकमें संयुक्तः कामसंकरपवर्जितः॥ २ ॥ यमाग्रशङ्गसंयुक्तः शान्तः सत्यपरायणः। स्वारमन्यवन्धितः सर्वग्रानिभिश्च सुन्धितः॥ ३ ॥ पर्वताप्र नदीतीरे विश्वसृत्ते वनेऽथवा । मनोरमे ग्रुची देशे मटं कृत्वा समाहितः
॥ ४ ॥ आरम्य चासनं प्रभारमाञ्चुकोदशुकोऽपि वा। समग्रीविशरःकायः
संवृतास्यः सुनिश्चलः॥ ५ ॥ नासाग्रे शक्षशृद्धिन्वे विन्तुमध्ये तुरीयकम् ।
स्व वन्त्रसम्भृतं पश्चेकेत्राम्यां सुसमाहितः॥ ६ ॥ इक्वा प्राणमाकृत्य पूर्यवरवोदरे स्थितम् । ततोऽग्नि देहमध्यस्थं ध्यायम्ज्वाकावलीयुतम्॥ ७ ॥
विन्तुनादसमायुक्तमप्रिवीतं विचिन्तयेत् । प्रभादिरे चयेत्सम्यक्षमणं पिकृत्या बुष्पः॥ ८ ॥ पुनः पिङ्गळ्यापूर्व चिक्वविश्वमनुस्यतेत् । पुनर्विरेचयेद्यामनिक्यवेव क्षनैःक्षनैः॥ ९ ॥ त्रिचतुर्वासरं वाथ त्रिचनुर्वारमेव च । घट्टकृत्वा विचरित्रस्यं रहस्येवं त्रिसंविषु॥ १० ॥ नाडीग्रुद्धिमवाग्नोति पृथक्विद्वीपक्रक्षितः। क्षरिरखनुता दीक्विक्रजीतः॥ ११ ॥ नादाभिज्यकिरिस्थेतिक्वक्रं तरिसिद्धस्वकम्। काबदेन्नानि संपद्वित्वावदेवं समाचरेत्

१ कः करिष्यति।

भ १२ ॥ अधवैतरपरिताज्य सात्मश्चिद्धं समाचरेत् । आत्मा शुद्धः सदा निताः सुसारपः स्वयम्प्रभः ॥ १३ ॥ अज्ञानाम्मलिनो भाति श्वानाच्युद्धो भवत्ययम् । अज्ञानमकपद्वं यः क्षाकवैष्ज्ञानतो यतः । स एव सर्वदा श्चाद्धौ मान्यः कर्मरतो हि सः ॥ १४ ॥ इति ॥ इति पञ्चमः सण्डः ॥ ५ ॥

प्राणाबामकमं वक्षे सांकृते श्रजु सादरम् । प्राणाबाम इति प्रीको रेच-पुरककुरमकैः ॥ १ ॥ वर्णक्रमासकाः प्रोक्ता रेचपूरककुरमकाः । स एक प्रणवः प्रोक्तः प्राणायामस्तु तम्मयः ॥ २ ॥ इदया वायुमाहृष्य पूर्व-स्वोदरे स्थितम् । शनैः पोदशमिर्मात्रैरकारं तत्र संसरेत् ॥ ३ ॥ पूरितं धारवेत्पञ्चाचनुः पष्ट्या तु मात्रया । उकारमृतिमवापि संस्मरन्यणवं जपेत् ॥ ४॥ याबद्वा शक्यते ताबद्धारयेजपतत्परः । पूरितं रेचयेरपश्चान्मकारेणानिकं बुधः ॥ ५ ॥ शनैः पिङ्गलया तत्र द्वात्रिंशन्मात्रया पुनः । प्राणायामी अदे-देवं तत्रश्चेवं समभ्यसेत् ॥ ६ ॥ पुनः पिङ्गळयापूर्व मात्रैः पोदशसिसाधा । अकारमृतिमत्रापि अरेरदेकाग्रमानसः ॥ ७॥ धारयेःपूरितं विद्वान्मणदं े सजपन्त्रशी । उकारमृति स ध्यार्यश्रतुःपष्ट्या तु मान्नया ॥ ८ ॥ महारं तु सारम्पश्रादेखयेदिवयानिसम् । एवमेव पुनः कुर्यादिवयापूर्य बुदिमान् ॥ ९॥ एवं समभ्यसेश्वित्वं प्राणायामं मुनीश्वर । एवमभ्यासती निर्त्व प्रमामाद्यव्यानभवेत् ॥ १० ॥ वत्यराह्रक्षविद्वानस्यात्तसाक्रित्वं समध्यसेत् । योगाभ्यासरतो नित्यं स्वधर्मनिरतश्च यः ॥ ११ ॥ प्राणसंबसनेनैब ज्ञानान्युक्तो भविष्यति । बाह्यादाणुरणं वायोरुदरे पुरको हि सः ॥ १२ ॥ संपूर्णकुरभवद्वायोधारणं कुरभको अवेत्। बहिविरेचनं वायोहद्राद्वेचकः हमृतः ॥ १३ ॥ प्रस्वद्वनको यहनु प्राणायामेषु सोऽधमः । कापनं मध्यमं विद्यादुरथानं चोत्तमं विदुः ॥ १४ ॥ पूर्वपूर्वं प्रकुर्वति यावदुरथानसंभवः । संभवत्युत्तमे प्राज्ञः प्राणायामे सुखी भवेत् ॥ १५ ॥ प्राणायामेन चित्तं तु शुद्धं भवति सुवत । चित्ते शुद्धे शुचिः साक्षाम्यत्यस्वयोतिवर्षद-स्थितः ॥ १६ ॥ प्राणिश्वतेन संयुक्तः परमारमनि तिष्ठनि । प्राणायामपर-स्यास्य पुरुषस्य महात्मनः ॥ १७ ॥ देहश्रोत्तिष्ठते तेन किंबिङ्कानाद्वि-मुक्तना । रेचकं पूरकं मुक्ता कुरभकं निखमभ्यसेत्॥ १८ ॥ सर्व-यापविनिर्मुक्तः सम्याज्ञानमवाप्रयात् । मनोजवन्वमाप्रोति पछितादि व नइयति ॥ १९ ॥ प्राणायामैकनिष्ठस्य न किंचित्रपि दुर्लभम् । समात्सर्वप्र-यक्षेत्र प्राणायामान्समम्यसेत् ॥ २० ॥ विनियोगान्प्रवद्द्यामि प्राणायामस्य सुमत । संध्ययोजीक्षकालेऽपि मध्याक्के वाथवा सदा ॥२१ ॥ बाह्य प्राणं समाकृत्व प्रयिखोदरेण च । नासाग्रे नामिमध्ये च पाराक्ष्रेष्ठे च धारयेत् ॥ २२ ॥ सर्वरोगविनिर्मुक्तो जीवेद्वर्यश्चनं नरः । नासा-

प्रधारणाद्वापि जितो अवति सुवत ॥ २३ ॥ सर्वरोगनिवृत्तिः स्वकाभिमध्ये तु धारणात् । शरीरस्रधुता वित्र पादाञ्चष्टनिरोधनात् ॥ २४ ॥ जिह्नया वायुः माकृष्य यः पिबेस्सततं नरः। अमदाहविनिर्मुक्तो योगी नीरोगतामियात्॥२५॥ जिह्नया वायुमाकृष्य जिह्नामृत्हे निरोधयेत् । पिवेदमृतमध्यप्रं सकलं सुसमा-युवात् ॥ २६ ॥ इदया वायुमाकृष्य अुत्रोर्मध्ये निरोधयेत्। यः पिबेदमृतं शुद्धं व्याबिभिर्मुक्यते हि सः ॥ २७ ॥ इडया वेदतस्वज्ञसाथा पिक्रस्यव च । नाभी निरोधयेत्तेन व्याविमिर्मुच्यते नरः ॥ २८ ॥ मासमात्रं त्रिसन्ध्यायां जिह्नयारोप्य मारुतम् । अमृतं च पित्रेक्षाभौ मन्दंमन्दं निरोधयेत् ॥ २९ ॥ वातजाः पित्रजा दोषा नइयन्त्येव न मंशयः । नासाम्यां वायुमाकृष्य नेत्र-हुन्द्रे निरोधयेत् ॥ ३० ॥ नेत्ररोगा विनश्यन्ति तथा श्रीत्रनिरोधनात । तथा वायुं समारोप्य धारयेच्छिरसि स्थितम् ॥ ३१ ॥ शिरोरोगा विनदयन्ति सत्त्रमुक्तं हि सोकृते। स्वन्निकासनमास्थाय समाहितमनास्था ॥ ३२ ॥ अपानम्ध्वम्यथाप्य प्रणवेत वातैः दानैः । हम्ताभ्यां धारयेग्सस्यक्रणादिकर-गानि च ॥ ३३ ॥ अष्ट्रप्रश्यां मुने ओन्ने तर्जनीम्यां नु चक्षुवी । नासापुटा वधानाभ्यां प्रच्छाच करणानि वै ॥ ३४ ॥ आनन्दाविभवो वावसावनमुर्धनि धारणात् । प्राणः प्रयाखनेनैव बहारन्धं महासुने ॥ ३५ ॥ बहारन्ध्र गते वार्या नातृश्रोत्पचतेऽनच । शङ्कध्वनिनिभश्रादी मध्ये मेघध्वनिर्यथा ॥३६॥ शिरोमध्यगने वायौ गिरिप्रस्ववणं यथा । पश्चाग्प्रीतो महाप्राज्ञः साक्षादात्मी-म्मुखो भवेत ॥ ३७ ॥ पुनन्तज्ज्ञाननिष्यत्तिर्योगारसंस्मारनिद्धतिः । दक्षिणोत्त-रगुरुफेन सीविनी पीडयेरिम्यरस् ॥ ३८ ॥ सन्येतरेण गुरुफेन पीडयेड्डि-माश्ररः । जान्वौरधः स्थितां सन्धि स्मृत्वा देवं त्रियम्बकम् ॥ ३९ ॥ विना-यक च संरम्ख तथा वागीश्वरी पुनः। छिङ्गनालासमाङ्गरय वायुमप्यमनौ मुते ॥ ४० ॥ प्रणवेन नियुक्तेन बिन्दुयुक्तेन बुखिमान् । मूलाधारस्य विप्रेन्द्र सध्ये तं नु निरोधयेन् ॥ ४१ ॥ निरुध्य वायुना द्वासी बह्विरुद्दति कुण्ड-लीम् । पुनः सुषुम्रया वायुर्विद्वना सह गच्छति ॥ ४२ ॥ एवमभ्यासतसाख जितो बायुर्भवेद्धशम् । प्रम्वेदः प्रथमः पश्चात्कस्पनं सुनिपुङ्गव ॥ ४३ ॥ हत्थानं च शरीरस्य चिक्कमेतजितेऽनिले । एवमभ्यासतस्य मुलरोगो विन-इयति ॥ ४४ ॥ भगन्द्रं च नष्टं स्थास्तर्वरोगाश्च सांकृते । पातकानि विन-इयन्ति भ्रद्राणि च महान्ति च ॥ ४५ ॥ नष्टे पापे विश्वतं स्याचित्तदर्पणम-द्भारम्। पुनर्वद्वादिभोगेम्यो वैराम्यं जायते हृदि ॥ ४६ ॥ विरक्तस्य तु संसाराज्ञानं केवस्थसाधनम् । तेन पापापहानिः स्याज्ञास्या देवं सदाशिवम् ॥ ४७ ॥ ज्ञानामृतरसो येन सक्ष्याखादितो भवेत् । स सर्वकार्यमुत्सूज्य संत्रेष परिभावति ॥ ४८ ॥ ज्ञानसक्यमेवाहुर्जगदेतद्विस्रक्षणम् । अर्थस्वरूप-

मज्ञानात्पद्यन्त्यन्ये कुरष्टयः ॥४९॥ आत्मस्यक्षपविज्ञानाद्ज्ञानस्य परिक्षयः। श्लीणेऽञ्जाने महात्राज्ञ रागादीनां परिक्षयः॥५०॥ रागास्यसंभवे प्राज्ञ पुण्यपापविमदेनम्। तयोगोद्दो सरिरेण न पुनः संप्रयुज्यते॥५१॥ इति॥ इति पष्टः सण्डः॥६॥

अथातः संप्रवद्यामि प्रन्याहारं महामुने । इन्द्रियाणां विचरतां विचयेषु स्वभावतः ॥ १ ॥ बलादाहरणं तेपां प्रत्याहारः स उच्यते । बत्पद्रयति तु तस्मनं ब्रह्म पर्यन्समाहितः ॥ २ ॥ प्रत्याहारी भवेदेव ब्रह्मविद्धिः पुरी-दिनः । बद्यच्छुद्रमञ्जदं वा करीत्यामरणान्तिकम् ॥ ३ ॥ तस्मर्व महाणे कुर्याप्त्रसाहारः स उच्यते । अथवा नित्यकर्माणि ब्रह्माराधनवृद्धिनः ॥ ४ ॥ काम्यानि च तथा कुर्यात्प्रत्याहारः स उच्यते । अथवा वायुमाकृष्य स्थाना-स्थानं निरोधयेत् ॥ ५ ॥ दन्तमृकासथा कण्टे कण्डादुरसि साइतम् । डरो-देशात्ममाकृष्य नाभिदेशे निरोधयेन् ॥ ६ ॥ नाभिदेशास्त्रमाकृष्य कुण्डत्यां ह तिरोधपेत् । कुण्डलीदेशतो विहानमुलाधारे तिरोधपेत् ॥ ७ ॥ भथा -पानास्कटिद्वन्द्वे तथोरा च सुमध्यमे । तस्माजानुद्वये जङ्गे पादाश्रुष्टे निरो-धरेत ॥ ८ ॥ त्रलाहारोऽयमुक्तस्तु प्रलाहारसरेः पुरा । एवसम्बासयुक्तस्य पुरुषस्य महारमनः ॥ ९ ॥ सर्वपापानि नश्यन्ति भवरोगश्च सुवत । ना-साभ्यां वायुमाकृष्य निश्वलः स्वस्तिकासनः ॥ १० ॥ पूरपेदनिलं विद्वाना-पादतलमस्तकम् । पश्चात्पादद्वये तद्वनमुकाधारे तथैव च ॥ ११ ॥ नाभि-करदे च हनाध्ये कण्डमूले च तालुके । अ्वोर्मध्ये एकाटे च तथा मूर्धन धारयेत् ॥ १२ ॥ देहे स्वारमर्मात विद्वान्समाकृष्य समाहितः । आरमना-हमनि निर्देग्द्वे निर्विकल्पे निरोधयेत्॥ १३ ॥ प्रस्थाहारः समाख्यातः साक्षाः हेदान्तवेदिभिः । एवमेभ्यसतस्त्रस्य न किंचिद्पि दुर्लभम् ॥ १४ ॥ इति ॥ इति ससमः खण्डः ॥ ७ ॥

अधातः संप्रवक्ष्यामि धारणाः पञ्च सुवत । देहमध्यगते क्योक्ति बाह्या-काशं तु धारयेत् ॥ १ ॥ प्राणे बाह्यानिलं तहुजवलने चाप्तिमान्ते । तोयं तोयांशके भूमिं भूमिआने महामुने ॥ २ ॥ हयवरलकाराख्यं मध्ममुखारये-त्क्रमात् । धारणेया परा प्रोक्ता सर्वपापविशोधिनी ॥ ३ ॥ आन्वन्त पृथिवी द्यंशो द्यपां पाथ्वन्तमुख्यते । हृद्यांशन्तधाद्यंशो भूमध्यान्तोऽनिलांशकः ॥ ४ ॥ आकाशांशलया प्राज्ञ मूर्धांशः परिकीर्तितः । बह्माणं पृथिवीभागे विष्णुं तोयांशके तथा ॥ ५ ॥ अद्यंशे च महैशानमिश्वरं खानिलांशके । आकाशांशे महाप्राज्ञ धारयेतु सदाशिवम् ॥ ६ ॥ अयवा तथ वद्यामि धारणां मुनिपुद्धव । पुरुषे तर्वशास्तारं बोधानन्दमयं क्षिवम् ॥ ७ ॥ धारये-

१ मभ्यासतः.

हुद्धिमाश्चिलं सर्वपापविशुद्धे । वद्भादिकार्यरूपाणि स्वे स्वे संद्वत्य कारणे ॥ ८॥ सर्वकारणमञ्ज्यकमिरूप्यमचेतनम् । साक्षादातमित संपूर्णे धारवेत्याचेव तु । इत्ति ॥ इति ॥

अथातः संप्रवहवामि व्यानं संसारनाक्षमम् । ऋतं सत्यं परं वहा सर्व-संसारमेषज्ञम् ॥ १ ॥ अर्थ्वरेतं विश्वरूपं विरूपक्षं महेश्वरम् । सोऽहमिसा-दृरेणैव प्यायेयोगीकरेश्वरम् ॥२॥ अथवा सत्यमीक्षानं ज्ञानमानन्द्रमद्भयम् । अत्ययंग्रचकं नित्यमादिमध्यान्तवर्णितम् ॥ ३ ॥ तथा स्थूळमनाकाशमसं-स्पृद्यमचाक्षुपम् । न रसं न च गन्धाल्यमप्रसेयमन्एमम् ॥ ४ ॥ आत्मानं सिबद्दानन्द्रमनन्तं अद्य सुजत । अहमसीत्यमिध्यायेखेयानीतं विमुक्तये ॥ ५ ॥ एवमभ्यासयुक्तस्य पुरुष्त्य महात्मनः । क्रमाहेदान्तविज्ञानं विजा-येत न संशयः ॥ ६ ॥ इति ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

अथातः संप्रवक्ष्यामि समाधि अवनावानम् । समाधिः संविद्धापितः पर--जीवेकतां प्रति ॥ १ ॥ नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कृटस्थो होपवर्जितः । एकः सन्भिष्यते भ्राम्ला मायया न स्वरूपतः ॥ २ ॥ तस्माद्द्वतसेवान्ति न प्रपञ्जी त संस्तिः । वथाकाशो घटाकाशो मठाकाश इतीरितः ॥ ३ ॥ तथा आन्तै-र्डिधा प्रोक्ती ह्यारमा जीवेश्वराध्मना । नाई देही न च प्राणी नेन्द्रियाणि मनो नहि ॥ ४ ॥ सदा साक्षिखरूपखाच्छित एवासि केवलः । इति भीर्या मुनिश्रेद्द सा समाधिरिहोच्यते ॥ ५ ॥ साहं ब्रह्म न संसारी न मत्तोऽन्यः कदाचन । यथा फेनतरक्वादि समुद्रादुन्थितं पुनः ॥ ६ ॥ समुद्रे लीयते तद्ग-ज्ञागनमञ्जूलीयते । तस्मान्मनः पृथक् नास्ति जगन्माया च नानि हि ॥७॥ यसीवं परमात्मार्थं प्रस्वन्मृतः प्रकाशितः । स तु वाति च पुंभावं स्वयं साक्षात्वरामृतम् ॥ ८ ॥ यहा मनसि बैतन्यं भानि सर्वत्रयं सदा । योगि-नोऽध्यवधानेन तदा संपद्यते स्वयम् ॥ ९ ॥ यदा सर्वाणि भूतानि स्वातमः न्येव हि पर्वति । सर्वभूतेषु चारमानं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ १० ॥ यदा सर्वाणि मुतानि समाधिस्थो न पश्यति । पुकीमूतः परेणाऽसी तदा भवति केवकः ॥ ११ ॥ यदा पश्यति चारमानं केवलं परमार्थतः । मायामात्रं जग-रहत्सं तदा भवति निर्वृतिः॥ १२॥ एवशुक्ता स भगवान्द्रतान्नेयौ महा-मुनिः। सांकृतिः स्वस्वरूपेण सुखमास्तेऽतिनिर्भयः ॥ १३ ॥ इति ॥ इति दशमः सण्डः ॥१०॥ ॐ आध्यायन्त्वित शान्तिः ॥ इतिः ॐ तत्सत् ॥

इति श्रीत्राबाळदर्शनोपनिषस्समासा ॥

#### तारसारोपनिषत्॥ ९४॥

यश्वारायणतारार्थसत्त्वज्ञानसुखाकृति । त्रिपाश्चारायणाकारं तक्र्यावास्त्रि केवलम् ॥ १ ॥ ॐ पूर्णमद इति शान्तिः ॥

हिरः के ॥ जुहरपतिरुवाच याज्ञवस्क्यं यद्यु क्रुरुवेते देवानां देवयजनं सर्वेवां भूतानां व्रक्षसद्वं तसाध्य कचन गण्छेत्तदेव मन्येतेति । हृदं वे क्रुरुद्धेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेवां भूतानां व्रक्षसद्वनम् । अत्र हि जन्तोः प्राणेपुरक्षममाणेषु रद्वसारकं व्रक्ष व्याच्छे येनीसावमृतीभृष्या मोक्षी भवति । तसाव्धिमुक्तमेव निषेवत । अविसुकं न विसुन्नेत्र । एवमेवेव भगवित्रि व याज्ञवस्क्यः ॥१॥ अध हेनं भारहाजः पप्रच्छ याज्ञवस्क्यं कि तारकम् । कि तारवतीति । स होत्राच याज्ञवस्क्यः । के नमो नारायणायेति तारकं चिदारमकमिरयुपाक्तात्व्यम् । ओमित्येकाक्षरमारमस्वरूपम् । नम इति खक्षरं प्रकृतिस्वरूपम् । वारायणायेति पञ्चाक्षरं परंत्रक्षस्वरूपम् । इति य एवं वेद । सोऽस्त्रते भवति । अकारायणायेति पञ्चाक्षरं परंत्रक्षस्वरूपम् । इति य एवं वेद । सोऽस्त्रते भवति । ओमिति व्रक्षा भवति । नकारो विष्णुर्भवति । मकारो रुद्धो भवति । नकारो हेश्वरो भवति । यकारः परमारमा भवति । एवद्वे नारायणस्याष्टाक्षरं वेद परमपुरुवो भवति । अवस्वर्वेदः परमारमा भवति । एवद्वे नारायणस्याष्टाक्षरं वेद परमपुरुवो भवति । अयस्वर्वेदः प्रथमः पादः ॥ १ ॥

अनित्येनदक्षरं परं महा। तद्वोपासितव्यम्। एनदेव स्वमाष्टाक्षरं भवति। तदेतद्वारमकोऽष्टथा भवति। अकारः प्रथमाक्षरो भवति। वकारो द्विनीयाक्षरो भवति। सकारस्तृतीयाक्षरो भवति। विन्दुस्तृरीयाक्षरो भवति। नादः पञ्चमाक्षरो भवति। कळा पष्टाक्षरो भवति। कळानीता सप्तमाक्षरो भवति। तारकावातारको भवति। तदेव तारकं ब्रह्म खं विद्धि। तदेवोपासितव्यम् ॥ अत्रेते स्रोका भवन्ति। ॥ अकाराद्भयद्वद्वाा जाम्बवातितिसंक्षकः। उकाराक्षरसंभूतः उपेन्द्रो इरिनायकः॥ १॥ मकाराद्भयद्वाः । विन्दुनीयस्यंत्रस्तु वाजुल्लकरादः स्वयम् ॥ २॥ नादो सहामभुज्यो भरतः वाङ्क्वनामकः। कळावाः पुरुषः साक्षान्त्रस्तां धरणीधरः॥ ३॥ कळानीता भगवती स्वयं सीतिति संज्ञिता। तत्यरः परमारमा च श्रीरामः पुरुषोत्तमः॥ ॥ शोसित्येतद्वारक्षरिदं सर्वेद् । तत्योपव्यास्थानं मृतं भव्यं भविष्यवाद्वान्यत्तरस्व वर्षदिवादः। १॥ शोसित्येतद्वारकानं मृतं भव्यं भविष्यवाद्वान्यत्तरस्व वर्षत्वादः॥ १॥ स्वापित्यारकानं मृतं भव्यं भविष्यवाद्वान्यत्तरस्व पादः॥ २॥ राक्षित्याः । ४॥ स्वापित्रस्व वर्षत्व वर्षाक्षरः । व

१ तेनासी.

अय हैनं भारद्वाजो याज्ञवस्वयमुवाचाभ कैर्मकः परमातमा प्रीतो भवति स्वात्मानं दर्शयति तक्षो बृहि भगव इति । स होवाच याज्ञवस्त्रयः । ॐ यो ह व श्रीपरमातमा नारायणः स भगवानकारवाच्यो जाम्बवान्भूभुंवः सुव-सम्म वै नमोनमः ॥ १ ॥ ॐ यो ह वै श्रीवरमात्मा नारायणः स भगवानुकारवाच्य उपेन्द्रस्वरूपो हरिनायको भूभुंवः सुवलका व नमी-नमः ॥ २ ॥ ॐ यो ह वै परमात्मा नारायणः स भगवानमकारवाच्यः जिवस्बरूपो हनुमान्भूभुंवः सुवम्तसं व नमोनमः ॥ ३ ॥ ॐ यो ह ब श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवान्बन्दुखरूपः शत्रुशो भूर्भुवः सुवस्तस्य वै ममोनमः ॥ ४ ॥ ॐ यो ह वे श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवाबादम्बरूपो भरतो भूर्भुवः सुवलासी व नमोनमः ॥ ५ ॥ ॐ यो ह व श्रीपरमात्मा भारायणः स भगवान्कलाम्बरूपो लक्ष्मणो मूर्भुवः सुवानसे व नमीनमः ॥ ६॥ 🥗 यो ह वे श्रीरसमात्मा नारायणः स अगवान्ककातीता भगवती सीता चित्स्वरूपा भूभुंव. स्वम्नसे वै नमोनमः ॥ ७ ॥ न यथा प्रथममञ्जोक्तावाद्यन्ती तथा सर्वमञ्जेषु द्रष्टव्यम् । उकारवाच्य उपेन्द्रसारूपो इतिनायकः २ मकारवाच्यः जिवस्वरूपो हनुमान ३ बिन्दु-स्वरूपः शत्रुप्तः ४ नाद्रस्वरूपो भरतः ५ कलास्त्ररूपो लक्ष्मणः ६ कला-तीता भगवती सीना चिल्वरूपा ७ ॐ यो ह व श्रीपरमाःमा नारा-यणः स भगवांसापरः परमपुरुषः पुराणपुरुषोत्तमो नित्यशुद्धवुद्धमुक्तसः त्यपरमानन्ताद्वयपरिपूर्णः परमात्मा महीवाहं रामोऽस्मि भूभ्वः सुब-स्तर्धे नमोनमः ॥ ८ ॥ एतदृष्टविधमम् योऽधीने सोऽधिपुनो भवति । स वायुपूरो भवति । स भादित्यपूरो भवति । स म्थाणुपूरो भवति । स स्वेंद्रेंक्शतो भवति । तेनेतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति । श्रीमसारायणाष्टाक्षरानुसारणेन गायण्याः शतः सहस्रं जसं भवति । प्रणवानामयुतं जसं भवति । दशपूर्वान्दशीत्तरान्यु-नानि । नारायणपद्मवामोति य एवं वेद । तहिष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुरातसम् । तद्विपासी विपन्धवी जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्धस्परमं पदम् ॥ इत्युपनिषत् ॥ सामवेदस्तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ ॐ पूर्णमद इति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्सत् ॥

इति वारसारोपनिष्यसमाप्ता ॥

## महावाक्योपनिषत्॥ ९५॥

यन्महाबाक्यसिद्धान्तमहाविद्याकळेवरम् । विकलेवरकैवरूपं राजचन्द्रपदं भजे ॥ १ ॥ ॐ भन्नं कर्णेमिरित शान्तिः ॥

हरिः 🗗 ॥ अथ होवाच भगवान्त्रशापरोक्षानु भवपरोपनिषदं व्याख्यात्वामः। गुद्धाद्रद्वापरमेषा न प्राकृतायोपदेख्या । सात्विकायान्तर्भुकाय परिशुध्रववे । अथ मंसृतिबन्धमोक्षयोर्विद्याविदे चक्षपी उपमंहस्य विज्ञायाविद्याकोकाण्ड-सामोदक । तमो हि शारीरप्रयक्षमात्रहास्थावरान्तमनन्ता खिळाजाण्डभूतम् । निखिलनिगमोदितसकामकर्मव्यवहारो लोकः । नेपोऽन्धकारोऽयमारमा । विद्या हि काण्डान्तरादित्यो उयोतिर्मण्डलं ग्राह्मं नापरम् । असावादित्यो ्रे 🐣 यजपयोपहितं हंसः सोऽहम् । प्राणापानाध्यां प्रतिकोमानुकोमाध्यां समुपक्रमेवं सा चिरं लब्धा त्रिवृदारमनि ब्रह्मण्यमिष्यापमाने सिंबदानन्दः परमारमाविभेवति । सङ्खमानुमण्छ्रितापृहितःवाद्छिप्या पारावारपूर इव । नेपी समाधिः। नेपा योगसिद्धिः। नेपा मनोख्यः। ब्रह्मस्यं तत्। आदिख-वर्ण तमस्तर पारे । सर्वाणि रूपाणि विचित्य भीरः । नामानि कृत्वाऽभिवद-न्यदास्ते । धाना पुरस्ताशमुदाजहार । शकः प्रविद्वान्प्रदिशश्चतस्तः । तमेवं विद्वानमृत इह भवति । नान्यः पन्था भयनाय विचते । यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः। तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते इ नाकं महिमानः सचन्ते । यद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः । सोऽहमर्कः परं ज्योतिरर्कं ज्योतिरहं शिवः । आत्म-उयोतिरहं ग्रुकः सर्वेज्योतिरसावैदोम् । व एतदथर्वक्षिरोऽघीते । प्रातरपी-यानी रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायमपीयानी दिवसकृतं पापं नाशयति । तासायं प्रातः प्रयुक्तानः पापोऽपापो अवति । मध्यन्दिनमादित्याभिमुखोऽ-धीयानः पश्चमहापातकोपपातकात्ममुख्यते । सर्ववेदपारायणपुण्यं कमले । श्रीमहाविष्णुसायुज्यमवामोतीत्युपनिषत् ॥ ॐ अतं कर्णेभिरिति शान्तिः। हरि: 💆 तत्सन् ॥

इति महावाक्षोपनिष्त्समाञ्चा ॥

१ लोकान्यस्तमो. २ सेपा समापि:. १ बदोत.

# पश्चन्नद्भोपनिषत् ॥ ९६ ॥

जहातिपञ्चनद्वाणो यत्र विश्वान्तिमाप्तुयुः । तत्र्लण्डसुस्वाकारं रामचन्द्रपर्द मजे ॥ १ ॥ के सङ्गाववस्विति शान्तिः ॥

हरिः अ ॥ अथ पैप्पलादो भगवान्मो किमादो कि जातमिति। सद्यो जा-तमिति । किं भगव इति । अघोर इति । किं भगव इति । वामदेव इति । किं वा पुनरिसे भगव इति । तत्पुरुप इति । किं वा पुनरिसे भगव इति । सर्वेषां दिल्यांनां प्रतियता ईशान इति । ईशानी भूतभव्यस सर्वेषां देव-बोगिनाम् । कति वर्णाः । कति मेदाः । कति शक्तयः । यस्यवै तह्रह्मम् । तकी नमी महादेवाच महारुवाय प्रीवाच तकी मगवानमहेशः । गीप्या-द्रोप्यतर लोके यद्याल श्रव शाकल । सद्यो जातं मही पूपा रमा ब्रह्मा त्रिवृत्स्वरः ॥ ३ ॥ ऋग्वेदो गाईपत्यं च मन्नाः सप्त स्वरास्तथा । वर्णे पीतं किया शक्तिः सर्वाभीष्टफलपदम् ॥ २ ॥ अधोरं सलिकं चन्द्रं गौरी बेद हितीयकम् । नीरदाभं स्वरं सान्द्रं दक्षिणाधिरुदाहृतम् ॥ ३ ॥ पञ्चाशद्वर्णसं-युक्तं स्थितिरिच्छाकियान्यितम् । शक्तिरक्षणसंयुक्तं सर्वाधीवविनाशनम् ॥४॥ सर्वदृष्टप्रशमनं सर्वेश्वर्यफलप्रदम् । वामदेवं महाबोधदायकं पावकारमकम् ॥ ५ ॥ विद्यालोकसमायुक्तं भानुकोटिसमप्रभम् । प्रसन्नं सामवेदास्यं नाः नाष्ट्रकसमन्वितम् ॥ ६ ॥ धीरस्वरमधीनं चाइवनीयमनुत्तमम् । ज्ञानसंहा-रसंयुक्तं शक्तिद्वयसमन्त्रितम् ॥ ७ ॥ वर्णं शक्तं तमोमिश्रं पूर्णबोधकरं खयम । धामत्रयनियन्तारं धामत्रयसमन्त्रितम् ॥ ८ ॥ सर्वसीभाग्यदं चूर्णाः सर्वकर्मफळप्रदम् । अष्टाक्षरसमायुक्तमष्टपत्रान्तरस्थितम् ॥ ९ ॥ यत्तत्त्रपु-रुषं प्रोक्तं वायुमण्डलसंवृतम् । पञ्चाधिना समायुक्तं मञ्जशक्तिनयामकम् -॥ १० ॥ पञ्चाशास्त्रात्वरावर्णास्यमथर्ववेदसारूपकम् । कोटिकोटिराणाध्यक्षं ब्रह्माण्डाखण्डविग्रहम् ॥ ११ ॥ वर्ण रक्तं कामदं च सर्वाधिव्याधिभेप-जम् । सृष्टिस्थितिछयादीनां कारणं सर्वेशक्तिएक ॥ १२ ॥ अवस्थात्रि॰ तयानीतं तुरीयं ब्रेझसंजितम् । ब्रह्मविष्ण्वादिभिः सेव्यं सर्वेषां जनकं परम ॥१३॥ ईशानं परमं विचात्पेरकं बुद्धिसाक्षिणम् । आकाशास्त्रकमध्यक्तमोंकाः रस्बरभूषितम् ॥१४॥ सर्वदेवमयं शान्तं शान्यतीतं स्वरावृहिः । अकारादि-खराध्यक्षमाकाशमयविप्रहम् ॥१५॥ पञ्चक्रसमियन्तारं पञ्चवद्यारमकं बृहत्। पश्चमहोपसंहारं कृत्वा स्वारमित संस्थितः ॥१६॥ स्वमायावैभवानसर्वानसंह-व्यसारमनि स्थितः। पञ्चनद्वारमकातीतो भासते स्वस्तेत्रसा ॥ ३७ ॥ भा-

१ विद्यानां. २ सत्यन्तित्युखम्.

दावन्ते च मध्ये च भाससे नान्यहेतुना । मायवा मोहिताः शंभोर्महादेवं अगद्भरम् ॥ १८ ॥ न जानन्ति सुराः सर्वे सर्वकारणकारणम् । न संदर्शे तिष्ठति रूपमस्य परात्परं पुरुषं विश्वधाम ॥ १९ ॥ येन प्रकाशते विश्वं बन्नैव प्रविकीयते । तद्रक्ष परमं शान्तं सद्रशासि परं परम् ॥ २० ॥ पश्च-त्रक्ष पेरं विद्यारसयोजातादिपूर्वकम् । दृश्यते श्रूयते यद्य पञ्चनद्वारमकं स्वयम् ॥ २१ ॥ पञ्चथा वर्तमानं तं बहाकार्यमिति स्मृतम् । बहाकार्यमिति है। एवः . ईशानं प्रतिपद्यते ॥ २२ ॥ पञ्चनक्षात्मकं सर्व स्वात्मनि प्रविकाण्य च । सोऽइमसीति जानीयाद्विद्वान्त्रझाऽस्तो भवेत् ॥ २३ ॥ इस्रेतद्रझ जानी-बाबाः स मुक्ती न संशयः । पञ्जाक्षरमयं शंभुं परवक्षस्वकृषिणम् ॥ २४ ॥ नकारादियकारान्तं जात्वा पञ्चाक्षरं जपेत्। सर्वं पञ्चाश्मकं विद्यारपञ्चव-झात्म तत्त्वतः ॥ २५ ॥ पञ्चवद्यात्मिकी विद्यां योऽचीते मक्तिभावितः । स , क्ष्म 'नकतामेत्य भासते पञ्चषा स्वयम् ॥ २६ ॥ एवमुक्ता महादेवी गा-कवस्य महारमनः । कृपां चकार तत्रैव स्वान्तर्धिमगमस्वयम् ॥२७॥ यस्य अवणमात्रेणाश्चतमेव श्वतं भवेत् । अमतं च मतं ज्ञानमविज्ञातं च शाकल ॥ २८ ॥ एकेनैव तु पिण्डेन मृत्तिकायाश्च गीतम । विज्ञातं मृण्मयं सर्वे मृद्भिन्नं हि कार्यकम् ॥ २९ ॥ एकेन लोहमणिना सर्वे लोहमयं यथा । वि-द्वातं स्वाव्यकेन नसानां कुन्तनेन च ॥ ३० ॥ सर्व कार्प्णायसं ज्ञातं तद्-भिन्नं स्वभावतः । कारणाभिन्नरूपेण कार्य कारणमेव हि ॥ ३१ ॥ तद्रपेण सदा सत्यं भेदेनोक्तिर्मृपा सल् । तच कारणमेकं हिन भिन्नं नौभयाश्म-कम् ॥ ३२ ॥ भेदः सर्वत्र मिथ्येव धर्मादेश्तिक्ष्यणात् । अतश्च कारणं नित्य-, मेकमेवाद्वयं खलु ॥ ३३ ॥ अत्र कारणमद्वैतं श्रुद्धवैतन्यमेव हि । अस्मिन्त-हापुरे वेइम दहरं यदिदं मुने ॥ ३४ ॥ पुण्डरीकं तु तन्मध्ये आकाशो दह-रोऽस्ति तत् । स विवः सबिदानन्दः सोऽन्वेष्टच्यो मुसुक्षभिः ॥ ३५ ॥ अर्थ ह्रदि स्थितः साक्षी सर्वेषामविशेषतः । तेनायं हृदयं प्रोक्तः शिवः संसार-मोचकः ॥ ३६ ॥ इत्युपनिवत् ॥ ॐ सह नाववरिवति शान्तिः॥ हरिः ६% तस्मत्॥

#### इति पञ्चनक्षोपनिवस्तमासा ॥

१ ब्रह्ममिद् विद्यात्. २ झुल्बा.

#### प्राणा्भिहोत्रोपनिषत् ॥ ९७ ॥ शरीरवज्ञसंग्रुख्यासंज्ञातकोशतः । शुणवो बत्पदं वान्ति तद्वामपदमाश्रवे ॥ १ ॥ अभ सङ्गाववत्विति शान्तिः ॥

हरिः 🏴 ॥ अवातः सर्वोपनियत्सारं संसारशानातीतमश्रमुक्तं शारीरवर्त्तं 🕆 ब्याख्यास्यामः। यश्चित्रेद पुरुषः शरीरे विनाध्यप्रिहीत्रेण विनापि सांक्ष्येबोरीन संसारविद्युक्तिर्भवतीति । स्वेन विधिनाकं भूमी निक्षित्व या ओक्षीः सोमराज्ञीरिति तिस्थिरक्यपत इति द्वाभ्यामनुमन्त्रयते । या ओषधयः सोम-राज्ञीर्वेद्धीः कातविचक्षणाः । बृहस्पतिप्रस्तासा नो सुबन्वंहसः ॥ १ ॥ याः फलिनीयो जैफला अपुष्पा याश्च पुरिवणीः । बृहस्पतिप्रसृतास्ता नौ मुखन्त्वंह्सः ॥ २ ॥ जीवला नैघारियां माने बधाम्बोयधिम् । बातवास् (?) रुपाइराइप रक्षांसि चातयात ॥ ३ ॥ अश्रपतेऽश्रस्य नो घेश्वनमीवस्य 🗸 ह्यारिमणः । प्रवदातारं तारिष अर्ते नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ ४ ॥ यदक्र-मिन्निक्ट्रचा विराद्धि रुद्धैः प्रजन्धं यदि वा विज्ञाचैः । सर्वे तदीशानी अभवं क्रजोत शिवमीशानाय स्वाहा ॥५॥ अन्तश्वरति मृतेषु गुहायां विश्वतोश्वयः । स्वं यज्ञरूखं प्रक्षा स्व रुक्टरवं विष्णुरूखं वषद्वार आपी ज्योती रसोऽसूतं ब्रह्म भूर्भवः धुवैरीनमः । आपः प्रनन्तु पृथिवी पृथिवी पूता पुनातु माम् । पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिबंह्मपूना पुनातु माम् । यदुन्छिष्टमभोज्यं यहा दुश्चरितं मम । सर्वे पुनन्तु मामावोऽमतां च प्रतिर्प्रहे खाहा । अस्तमस्य स्तोपसरण-मत्यमुतं प्राणे जुहोम्यमानिष्यान्तोऽलि । प्राणाय स्वाहा । अपानाय स्वाहा । व्यामाय स्वाहा । उदानाय स्वाहा । समानाय स्वाहा । इति कनिष्ठिकाङ्गल्या-क्रुष्टेन च प्राणे बुँहोति।अनामिकयापाने।मध्यमया व्याने । सर्वाभिरुदाने। प्रदेशिन्दा समाने । तुरणीमेकामेर्कऋषी जुहोति । द्वे आहवनीये । पूँकां दक्षिणामी । एकां बाईपसे । एकां सर्वप्रायश्चित्तीये ॥ अथापिश्वानमेश्वसृत-र्वायोपस्युस्य पुनरादाय पुनरुपस्युरोत् । स ते प्राणा बाऽध्यो गृहीरवा हृदयमस्वालभ्य जपेत् । प्राणी अप्तिः परमात्मा पश्चवायुभिराकृतः । अभयं सर्वभूतेम्यो न मे भीतिः कदाचन ॥ १ ॥ इति प्रथमः सण्डः ॥ १ ॥

१ सांख्येन. २ अकोशा बाध्य कोकिनीः. ३ न वर्षाः ४ अपानवादुपद्दादपरक्षांति चातयातः ५ रपाद्दराः ६ विराजः विरुद्धः ७ सुवरोम् ८ मद स्वः गृह त्वं २ आपोमृतस्त्वमृतोः १० जुहोमः, ११ एकक्कचाः एकक्कचौः १२ एकं १३ मस्यामृतः १४ स्वायोपद्यामीस्थुपः

विभोऽसि वैकानरो विश्वेक्ष्मं त्वचा धार्यते वावसायकः । विश्वं त्वाहुक्यः सर्वा यत्र ब्रह्माऽस्तोऽसि । सङ्ग्वनोऽधं पुरुषो बोऽक्षुष्ठाप्रे प्रतिहितः । तप्रक्रिः परिविद्यामि सोऽस्वान्ते अस्ताय च । अनावित्येच वाद्यारमा ध्यावेताप्रिकांत्रं ग्रहोमिति । सर्वेवामित । स्वारोऽप्रविद्यो आहुतीहीं स्वाति । स्वारोऽप्रविद्यो आहुतीहीं स्वाति । स्वारोऽप्रविद्यो क्षुप्ति पत्रं परिवर्तवामीति । चत्वारोऽप्रविद्यो किंगायेषाः । तत्र स्वारोऽप्रिणीम ध्वंमण्डकाकृतिः सङ्ग्वरिष्ठित्रपरिकृत एकम्बिकृत्वा सूर्विति । स्वाति । यस्तातुक्तो दर्शनाधिनीम चतुराकृतिराह्वनीयो स्वाय सुखे तिहति । शारीरोऽप्रिणीम जरामणुदा हविरवरकन्दति । अर्थजनदाकृतिदेक्षिणाविर्मृत्वा स्वयं तिहति तत्र कोहाधिरिति । कोहाधिर्गामितिवर्ति । प्राविक्षणविर्णीक सम्वयं स्वयं अपवित्वा वार्हपत्वो सूर्वा नाम्यां तिहति । प्राविक्षणविर्णीक सम्वयं स्वयात्विर्येद्व तिस्रो हिमांगुर्प्रभामि. प्रजननकर्मा ॥ हति हितीवः खण्डः ॥ १॥ स्वातिवर्वेद्व तिस्रो हिमांगुर्प्रभामि. प्रजननकर्मा ॥ हति हितीवः खण्डः ॥ १॥ स्व

अस्य शारीत्यञ्चस यूपरशनाशीभितस्य को यजमानः । का पत्नी । के क्षिण्यः । के सदस्याः । कानि यञ्चपात्राणि । कानि इवीपि । का वेदिः । कालस्विदः । को होणककशः । को रसः । कः पञ्चः । कोऽप्वर्युः । को होता । को जाञ्चणप्रकंती । कः प्रतिप्रस्थाता । कः प्रस्तोता । को मैत्राष्ठ-रूणः । क उद्भाता । का धारापोता । के दर्भाः । कः खुदः । काज्यस्थात्री । कावाचारी । कावाज्यभागी । केऽत्र याजाः । के अनुवाजाः । केषा । कः स्क्तवाकः । का शंपोवाकः । का हिंसा । के प्रतीसंवाजाः । को पूपः । का रशना । का इष्टयः । का दक्षिणा । किमवभूयमिति ॥ इति वृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

अस्य शारीरवज्ञस्य यूपरशनाशीमितस्यासम् वजमानः । बुद्धिः पती । बेदा महर्दिवसः । अहंकारोऽध्वर्थुः । वित्तं होता । प्राणो प्राह्मणाष्ट्रंसी । 'अपानः अतिमस्यासा । व्यानः प्रस्तोता । कदान उद्गाता । समानो मेत्रा-वरणः । सरीरं वेदिः । नासिकोत्तरवेदिः । मूर्था द्रोणकस्वः । पादी रूपा । दक्षिणहस्यः सुवः । सम्बद्धस्य आज्यस्यासी । श्रोत्रे साधारी । व्यक्षवी आज्य-मागी । प्रीवा धारापोता । तन्मात्राणि सवस्याः । महास्युवानि प्रवाताः । श्रेन्तानि गुणा व्यवपादाः । विद्वेदा । दन्तोशे स्वत्याकः । तासुः संयोवीकः । स्मृतिर्वण श्राम्वरहिंसा प्रवीसंवाजाः । अकिरो वृषः । आशा रक्षना ।

१ विश्वरूपो विश्वं. २ विश्वास्तिः. ३ भवद्वः ४ वृतवा आहुतीः. ५ किंमासवेयाः. ६ रश्मिमः परिवृतः ७ दितं सम्बग् व्यष्ट्यंश्चवित्वाः ८ प्रमुः. ९ नासिकान्तवेदिः. ६० मृतग्रुणाः

थ. र. ३३

मनो रथः । कामः पद्यः । केमा दर्भाः । ब्रह्मीन्द्रयाणि यम्पात्राणि । कर्मेन्द्रयाणि हर्षोषि । अहिंसा इष्टयः । त्यागो दक्षिणा । अवभृष्यं मरणात् । सर्वा द्यस्मिन्देवताः नरीरेऽधिसमाहिताः । वाराणस्यां भृतो वापि इदं वा ब्रेस वः पटेत् । एकेन जन्मना जन्तुर्मोक्षं च प्राप्नुयादिति मोक्षं च प्राप्नुयादित् । इतः ॐ तरसत् ॥ इत्ययंवेदे प्राणाधिहोत्रोपनिषत्समासा ॥

# गोपालपूर्वतापिन्युपनिषत् ॥ ९८ ॥

श्रीमत्पञ्चपदागारं सविशेषतयोज्वरूम् । प्रतियोगिविनिर्युक्तं निर्विशेषं हरिं सजे ॥ १ ॥ ॐ मर्त्रं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥ गोपास्तापनं कृष्णं याज्ञवस्त्यं वराहकम् ।

गोपालसापनं कृष्ण याज्ञवल्य वराहकम् । शाट्यायनी हयग्रीवं दत्तात्रेयं च गारुहम् ॥ १ ॥ इरि: ॐ सिद्धानन्दरूपाय कृष्णायाक्तिर्वंकर्मणे ।

हरिः अभ्याधारानन्दरूपाय कृष्णायाक्तिष्टकमेण । नमो वेदान्सवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ॥ २ ॥

मुनयो इ वे बाह्मणमृत्युः । कः परमो देवः । कुतौ सृत्युर्विभेति । कस्य विज्ञानेनाखिछं विज्ञातं भवति । केनेदं विश्वं मंसरनीति । तदुहोवाच जाह्मणः । कृष्णो वै परमं दैवतम् । गोविन्दानमृत्युर्विभेति । गोपीजनवलभ-ज्ञानेनैतद्विज्ञातं भवति । स्वाहेदं विश्वं संसरतीति । तदुहोचुः । कः कृष्णः । गोचिन्दश्च कोऽसाविति । गोपीजनवल्लमश्च कः । का स्वाहेति । तानुवाच आक्रणः । पापकर्षणी गौभूमिवेदवेदितो गोपीजन्विद्याकलापप्रेरकः । तन्माया बेति सक्छं परं ब्रह्मैव तत् । यो ध्यायति रसति अजित मोऽमृतो भवनीति । ते होतुः । किं तद्वपं किं रसनं किमाहो तद्वजनं तस्तर्व विविद्विपतामास्या-हीति । तर्होवाच हैरण्यो गोपवेवमञ्जामं कल्पद्रमाश्रितम् । तदिह श्लोका भवन्ति ॥ सापुण्डरीकनयनं मेघामं वैद्युताम्बरम् । द्विभुतं ज्ञानमुद्राख्यं बनमालिनमीश्वरम् ॥ १ ॥ गोपगोपीगवावीतं सुरद्वमनलाश्रितम् । दिव्याः लंकरणोपेतं रक्कपञ्च जमध्यगम् ॥ २ ॥ कालिन्दीजलकहोलसङ्गिमारुतसेवितम् । विन्तयञ्चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संस्तेः ॥ ३ ॥ इति ॥ तस्य पुना रस-नमितिजैकभूमि त संपाताः । कामादि कृष्णायैत्येकं पदम् । गोविन्दायेनि द्वितीयम् । गोपीजनेति तृतीयम् । वहाँमेति तुरीयम् । स्वाद्देति पञ्चममिति पञ्चपदं जपन्यश्चाकं बावाभूमी सूर्याचन्त्रमेसी तद्र्यतया ब्रह्म संपद्यत हति ।

१ मासणः. २ऽक्रिष्टकारिणे. ३ जलभूमीन्दुमंपातः.४वलभायेति. ५ मसाग्निस्तृत्या.

तदेष श्रोकः क्रीमित्वेतदादावादाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवञ्चभायेति ष्ट्रहम्मानव्यासकृतुचरेकोऽसौ गतिःस्तवास्ति मक्ञु नान्या गतिः स्यादिति । मक्तिरख मजनम् । एतदिहासुत्रीणाधिनराइथेनासुध्यन्मनःकरपनम् । एत-देव च नैष्कर्यम् । कृष्णं तं विमा बहुधा यजन्ति गोविन्दं सन्तं बहुधा आराधयन्ति । गोपीजनवल्लमो भुवनानि दुधे स्वाहाश्रितो जगदेतस्मरेताः धा १ ॥ वायुर्वयेको सुवनं प्रविष्टो जन्येजन्ये पञ्चरूपो समुव । कृष्णसावे-कोऽपि जगदितार्थं शब्देनासाँ पञ्चपदो विभाति ॥ २ ॥ इति । ते होचुरू-पासनमेतस्य परमाध्मनो गोविन्दस्यासिकाश्वारिणो मुहीनि । तानुवाच यत्तस्य पीठं हैरण्याष्ट्रपलाशमम्बुजं तद्नतराधिकानकाख्युगं तद्नतराखा-द्यणां खिलवी जं कृष्णाय नम इति बीजाक्यं समेक्षा बाह्मणमादायानकः गायत्री यथावदालिस्य भूमण्डकं ग्रूकवेष्टितं कृत्वाङ्गवासुदेवादिरुविमण्यादि-स्त्रक्षातिः नन्दादिवसदेवादिपार्थोदिनिश्चादिवीतं यजेत्संध्यासु प्रतिपत्तिभिरूप-चंदः । तेनात्वाखिलं भवत्यक्षिलं भवतीति ॥२॥ तदिह श्लोका भवन्ति । एको ' बन्नी सर्वगः कृष्ण ईक्य एकोऽपि सन्बहुधा यो विभाति । तं पीठं चैऽतुभ-जन्ति घीरासेपां सिद्धिः शाधनी नेतरेपाम् ॥ ३ ॥ नित्यो नित्यानां चेतन-श्चेतनानासेको बहुनां यो विद्धाति कामान् । तं पीठगं येऽनुभजन्ति चीरा-स्तेषां सुखं बाश्वतं नेतरेपाम् ॥ ४ ॥ एनद्विष्णोः परमं पदं ये नित्योद्यक्तासं यजन्ति न कामात्। तेपाममा गोपरूपः प्रयक्षात्मकाशयेदात्मपदं तदेव ॥५॥ यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो विद्यां तसी गोपयति सा कृष्णः । तं ह देव-मारमबुद्धिप्रकाशं मुमुध्यः शरणं अजेत् ॥ ६ ॥ ओङ्कारेणान्तरितं ये अपन्ति गोबिन्दस्य पञ्चपदं मनुम् । तेपामसी दर्शयेदाःमरूपं तस्मान्मुमुश्चरम्यसे-बित्यशान्त्यै ॥ ७ ॥ एतसा एव पञ्चपदादभूवम्गोबिन्दस्य मनवी मानवा-नाम् । द्वार्णाचासेऽपि संकन्दनाचैरभ्यस्यन्ते भूतिकामर्यथावत् ॥ ८ ॥ ते पप्रच्छुखदुहोनाच बहासदनं चरतो मे ध्यानः स्तुतः परमेश्वरः परार्धान्ते सोऽबुभ्यत । कोपदेष्टा मे पुरुषः पुरस्तादाविर्वभूव । ततः शणतो मायानु-कूलेन ह्या महामष्टादशाणंखरूपं सृष्टये व्यवन्तर्हितः । पुनस्ते सिस्क्षस्तो में प्रादुरभूवन् । तेष्वक्षरेषु विभज्य भविष्यजगद्षं प्राकाशयम् । तदिह कादाका(?)कारप्रथिवीतोऽभिविंन्दोरिन्दुस्तःसंपातासदर्कं इति । श्लीकाहाद्वसं कृष्णादाकारां साद्वायुरुत्तरात्सुरभिविद्याः मादुरकार्यमकार्यमिति । तदत्तरा-रह्मीपुंसादिमेदं सक्लमिदं सक्लमिदमिति ॥३॥ प्तस्येव यजनेन चन्द्रभ्वजो गतमोहमात्मानं वेदवति । ऑकॅंशालिकं मनुमावतैयेत । सक्रवहितोऽभ्या-

१ बीजाच. २ समाद्याणमादाय. ३ मेध्यात्मस्तुतः. ४ राठीक.

मयत् । तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्चनित सुरयः । दिवीय चक्षुरात्रतम् । समादेनं निस्तमावर्तयेशिक्षमावर्तयेदिति ॥ १ ॥ तदाहरेके यस प्रथमप-दाज्यमिर्द्वितीयपदाञ्चळं तृतीयपदासेजअतुर्थंपदाद्वायुश्वरमपदास्रोमेति वैष्णवं प्रम्माइतिम्यं मन्नं कृष्णावभासकं कैवस्यस सुर्वे सततमावर्वयेत्सत-तमावर्तवेदिति ॥ ५ ॥ तद्त्र गायाः वस्य चावपैदाद्धमिद्वितीयात्मिछिछोज्ञवः । तृतीयाचेज बजुतं चतुर्याद्वन्धवाहनः ॥ १ ॥ पञ्चमादम्बरीत्पत्तिस्त्रमेवैकं समम्बसेत् । चन्त्रव्वजोज्यमद्विष्णोः परमं प्रतमव्ययम् ॥ २ ॥ ततो विश्वद् बिमछं विशोकमशेवछोमादिनिरस्तसङ्गम् । यसत्पदं पञ्चपदं सदेव स वासु-देवो न यतोऽन्यदस्ति ॥ ३ ॥ तमेकं गोविन्दं सचिदानन्दविग्रहं पञ्चपदं बुन्दावनसुरभूरुहतकासीनं सततं मरुद्रणोऽहं परमया स्तुत्वा खोध्यामि ॥ 👺 नमी विश्वस्करपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे । विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमीनमः ॥१॥ नमो विज्ञानरूपाय परमानंन्दरूपिणे । कृष्णाय गोपीनाधाय गोविन्दाय नमोनमः ॥२॥ नमः कमछनेत्राय नमः कमछमाछिने । नमः क-मकनाभाग कमळापतये नमः ॥३॥ वर्डापीढाभिरामाय रामायाकण्डमेधसे । रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ ४ ॥ कंसवंशविनाशाय केशि-चाणुरवातिने । वर्षभभवजवन्याय पार्थसारथये नमः ॥ ५ ॥ वेणनादविनो-साय गोपाकायाहिमर्दिने । कालिन्दीकुललोकाय लोलकण्डक्धारिणे ॥ ६॥ बह्मवीवदनास्भोजमालिने नत्तवालिने । नमः प्रणतपाकाय श्रीकृष्णाय न-मोनमः ॥ ७ ॥ नमः पापप्रणादाय गोवर्धन्त्रस्य च । पतनाजीवितान्ताय नुणावर्तासुहारिणे ॥८॥ निष्ककाय विमोहाय शुद्धायाश्चर वैरिणे । अहितीबाय महते श्रीकृष्णाय नमोनमः ॥९॥ प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर । आधि-म्याधिमुजक्रेन दर्ष मामुद्धर प्रभो ॥१०॥ श्रीकृष्ण रुक्तिणीकान्त गोपीजनम-नोहर । संसारसागरे मधं मामदार जगदरी ॥११॥ केशव क्रेशहरण नारायण जनार्दम । गोविन्द परमानन्द मां समुद्धर माधव ॥१२॥ अयेवं स्तुतिमिरा-राषयामि । तथा यूपं पञ्चपदं जपन्तः श्रीकृष्णं ध्यायन्तः संस्रति तरिष्ययेति होबाच हैरण्यगर्भः । असुं पञ्चपदं अनुसार्तवेयेदाः स बात्यनायासतः केवछं तरपदं तत् । अने अदेकं मनसो जवीयो नैनहेवा भामवन्यवमर्पदिति । तस्मा-रकृष्ण एव परमी देवस्तं ध्यायेत्। तं रसयेत्। तं यजेत्। तं भजेत्। ॐ तस्सदित्युपनिषत् ॥ 🦫 महं कर्णभिरिति शान्तिः ॥ तस्मत् ॥

इति गोपाकपूर्वेठापिन्युपनिषस्समासा ॥

१. प्रथमपदाञ्ज्यमिदितीबपदात्.

गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत् ॥ ९९ ॥

👺 एकदा हि अजिल्यः सकामाः अवेरीमुपित्वा सर्वेश्वरं गोपाळं कृष्ण-मृषिरे । उवाच ताः कृष्ण अमुकस्मै बाह्मणाय मैक्षं दातव्यमिति देवांसस इति । क्यं यास्यामी जलं तीर्त्वा वसुनायाः । यतः श्रेयो अवति कृष्णेति अद्याचारीत्युक्तवा मार्ग वो दास्पति । यं मां स्मृत्वाऽगाचा गाचा भवति । यं मां स्मृत्वाऽपृतः पृतो अवति। यं मां समृत्वाऽवती वती अवति। यं मां स्मृत्वा सकामो निष्कामो मवति । यं मां स्मृत्वाऽश्रोत्रियः श्लोतियौ भवति । यं मां स्मृत्वाञ्गाधतः स्पर्शरहितापि सर्वा सरिद्राधा भवति । श्रत्वा तद्वाक्यं हि वे रोहं स्मृत्वा तहाक्येन तीर्त्वा तस्सीयाँ हि वे गरबाश्चमं प्रण्य-तमं हि वै नत्वा मुनि श्रेष्टतमं हि वै रौदं चेति । द्रवास्मै शास्त्रणाय शीर-मयं प्रतमयमिष्टतमं हि वै सृष्टतमं हि तुष्टः स्नात्वा सुक्त्वा हिस्वाशिषं गुज्याचं ज्ञात्वादात् । कथं यास्वामी तीर्त्वां सौर्याम् । स होवाच सुनिर्दर्वा-ं सर्वे मां स्मृत्वा वो दास्यनीति मार्गम् । तासां मध्ये हि श्रेष्ठा गान्धर्वी हावाच तं तं हि वे तामिः। एवं कथं कृष्णी बहाचारी। कथं दुर्वासनी मतिः। तां हि मुख्यां विधाय पूर्वमनुकृत्वा त्रणीमासुः। शब्दवाना-काशः शब्दाकाशास्यां सिन्नः। तसिन्नाकाशसिष्ठति। भाकाशे तिष्ठति स ब्राकाशर्सं न देव । स ब्रात्मा । अई कथं भोक्ता भवामि । स्पर्शवान्वायुः स्पर्शवायुभ्यां निन्नः । तस्मिन्वायुस्तिष्टति । वायौ तिष्ठति वायुक्तं न बेद् । स बात्मा । अहं कथं भोक्ता भवामि । रूपवदिदं तेजो रूपाग्निम्यां भिन्नम् । तिस्विद्विप्रिक्ति। अप्नी तिहति अप्निस्तं न वेद । स द्वारमा । अहं कथं भोक्ता भवामि । रसवस्य आपो रसाच्यां मिकाः । तास्वापस्तिष्टन्ति । अपस् तिष्ठत्यु आपस्तं न विदुः। स झारमा। अहं क्यं भोका अवामि। गम्धवनीय भूमिर्गन्धभूमिन्यां मिना । तत्यां भूमितिष्ठति । भूमौ तिष्ठति । भूमितं व वेट । स शास्त्रा । अहं कथं भोका भवामि । इदं हि मनसैवेदं मनुते । तानिरं हि गृहाति । यत्र सर्वमाध्मैवाभूतत्र कुत्र वा मनुते । कथं वा गण्छ-तीति । स द्यारमा । भहं कथं भोक्ता भवामि । अयं हि कृष्णो यो हि प्रेष्टः शरीरहयकारणं भवति । हा सुपर्णा भवती जक्षणोऽहं संमृतसाधेतरी मोक्त अवति । अन्यो हि साक्षी भवतीति । बुक्षधर्मे ती विष्ठतः । अवी भोक्रभी-कारी। पूर्वी हि भोका भवति। तथेतरोऽभोका कृष्णो भवतीति। यत्र विद्या-विशे न विदास । विद्याविद्याभ्यां सिको विद्यासयो हि यः स कथं विषयी अव-तीति । यो ह वै कामेन कामान्कामयते स कामी अवति । यो ह वै त्वकामेन

१ दूर्वासस.

कामान्कामयते सोऽकामी मवति । जन्मजरान्यां भिषाः स्थाणुरयमच्छे-शोऽयं योऽसी सूर्ये तिष्ठति बोऽसी गोषु तिष्ठति । योऽसी गोपान्पाकयति । बोडसौ सर्वेषु देवेषु तिष्ठति । योडसी सर्वेदेवैगीयते । बोडसी सर्वेषु भूतेष्वा-बिश्य भूतानि विद्धाति स वो हि स्वामी मवति । सा होवाच गान्धवीं । क्यं वास्तासु जातो गोपाछः कयं वा ज्ञातोऽसी स्वया सुने कृष्णः। को वास्य मद्याः किं स्थानम् । कथं वा देवक्या जातः । को वास्य जायाप्रामी भवति । कीर्रा पुजास्य गोपालस्य मवति । साक्षास्यकृतिपरोऽयमात्मा गोपाकः कथं खबतीणी भूग्यां हि वै सा गान्धवी मुनिमुवाच । स होवाच तां हि व पूर्व नारायणो यांसाहोका स्रोताश्च प्रोताश्च तस्य हत्पद्माजातोऽज्ञ-योनिसपसस्या तसी इ बरं दर्दा। स कामप्रश्रामेव वसे। तं हासी ददी। स होबाचाय्त्रयोतिः यो वावताराणां मध्ये श्रेष्ठोऽवतारः को भवति। चेन लोकास्तुष्टा भवन्ति । यं स्मृत्वा मुक्ता भस्मात्संसाराज्ञवन्ति । कथं बास्यावसारस्य ब्रह्मता भवति । स होवाच तं हि वै नारायणो देवः । सकान्या मेरोः शक्ने यथा सप्तपूर्यो भवन्ति तथा निष्कारयाः सकान्या भगोपाळचके सप्तपुर्यो भवन्ति । तासां मध्ये साक्षाद्रहा गोपाळपुरी भवति । सकारया निष्कारया देवानां सर्वेषां भूतानां भवति । अथास्य भन्ननं भवति । यथा हि वे सरसि पद्मं तिष्ठति तथा भूम्यां तिष्ठति । चक्रेण रक्षिता मधुरा। तसाद्रीपालपुरी अवति बृहद्वहद्वनं मधीमैथुवनं तालसालवनं कान्यं कान्य-वनं बहुला बहुलवनं कुमुदः कुमुदवनं खदिरः खदिरवनं भद्रो भद्रवनं भा-ण्डीर इति भाण्डीस्वन श्रीवनं लोहवनं वृन्दावनमेतैरावृता पुरी भवति। तन्न तेच्चेव गगनेष्वेवं देवा मनुष्या गन्धर्वा नागाः किंनरा गायन्ति नत्यन्तीति। तत्र द्वादशादित्या एकादश रुद्धा अष्टी वसवः सप्त सुनयो वद्या नारदश्च प्रश्न चिनायका वीरेश्वरो रुद्धेश्वरोऽभ्विकेश्वरो गणेश्वरो नीलकण्ठेश्वरो विश्वेश्वरो गोपालेश्वरी भन्नेश्वर इत्यष्टावन्यानि लिङ्गानि चतुर्विशतिर्भवन्ति । हे बने स्तः कृष्णवनं भव्रवनम् । तयोरन्तर्द्वादश वनानि पुण्यानि पुण्यत-मानि । तेष्वेव देवास्तिष्टन्ति । सिद्धाः सिद्धि प्राप्ताः । तत्र हि रामस्य रामगृर्तिः प्रयुक्तस्य प्रयुक्तमृर्तिरनिरुद्धस्यानिरुद्धमृर्तिः कृष्णस्य कृष्णमृर्तिः। वनेष्वेवं मधुरास्वेवं द्वादश मुर्तयो भवन्ति। एकां हि रुद्धा यजन्ति। द्वितीयां हि ब्रह्मा यजति । तृतीयां ब्रह्मजा यजन्ति । चतुर्थी मस्ती यजन्ति । पश्चमी विजायका यजन्ति । पष्टी च वसवी यजन्ति । सप्तमीसूषयो यजन्ति । अष्ट्रमी गन्धर्या यजन्ति । नवसीसप्तमस्यो यजन्ति । दशमी वै झन्तर्भाने तिष्ठति । एकादशीतिस्वपदानुगा । द्वादशीति सम्यां तिष्ठति । तां हि ये यजन्ति ते सुत्यं तरन्ति । सुक्ति कमन्ते। गर्भजन्मजरा-

मरणतापत्रयात्मकदुःखं तरन्ति । तद्य्येते श्लोका अवन्ति । संप्राप्य मशुर्री रम्यां सदा ब्रह्मादिवन्दिताम् । शङ्कचकगदाशाईरश्चितां मुसलादिभिः ॥१॥ यत्रासी संस्थितः कृष्णः स्त्रीभिः शक्या समाहितः। रमानिरुद्धप्रधुन्नै रुविमण्या सहितो विभुः ॥ २ ॥ चतुः धब्दो भवेदेको ह्योंकारश्च उदाहृतः । तस्मादेव परी रजसेति सोऽहमिलवधार्यात्मानं गोपाछोऽहमिति भावयेत् । े स मोक्षमभूते । स ब्रह्मत्वमधिगच्छति । स ब्रह्मविद्रवति । स गोपा श्रीवा-नात्मत्वेन सृष्टिपर्यन्तमालाति । स गोपालो ह्योम् ( ह्याँ भवति ) । तस्य-स्तोऽहम् । परं ब्रह्म कृष्णात्मको नित्यानन्दैक्यस्वरूपः सोऽहम् । तत्सक्रोपा-लोऽहमेव । परं सत्यमबाधितं सोऽहमिलात्मानमादाय मनसैक्यं कर्यात् । भारमानं गोपाळोऽहसिनि भावयेत् । स एवाव्यक्तोऽनन्तो नित्यो गोपाळः । मधरायां स्थितिवृद्धन्सवेदा मे भविष्यति । शक्कचकगदापग्रवनमालाधरस्य वै ॥१॥ विश्वरूपं परंज्योतिः स्वरूपं रूपवर्जितम् । मधुरामण्डले यस्तु जम्बुद्वीपे ' खतोऽपि वा ॥२॥ योऽर्चयेत्प्रतिमां मां च स मे प्रियतरो भवि । तस्यामधि-ष्टितः कृष्णरूपी पुज्यस्वया सदा ॥३॥ चतुर्धा चास्यावतारभेदःवेन वजनित माम् । युगानुवर्तिनो लोका यजन्तीह सुमेधसः ॥४॥ गोपाछं सानुजं कृष्मं रुक्मिण्या सह तत्परम् । गोपाळोऽहमजो नित्यः प्रयुद्धोऽहं सनातनः ॥ ५॥ रामोऽहमनिरुद्धोऽहमात्मानं चार्चयेद्ध्यः । मयोक्तेन स धर्मेण निष्कामेन विभागशः ॥ ६ ॥ तरहं पूजनीयो हि भद्रकृष्णमिवासिभिः । तद्वर्मगृतिहीना ये तस्यां मयि परायणाः ॥७॥ कलिना प्रसिता ये न तेषां तस्यामवस्थितिः । यथा स्वं सह प्रत्रेस्त यथा रुद्दो गणैः सह ॥ ८॥ यथा श्रियामियुक्तो-उहं तथा भक्तो मम त्रियः । स होवाचाकायोनिश्चतुर्भिदेवैः कथ्मेको देव: स्यात् । एकमक्षरं यदिश्रतमनेकाक्षरं कथं संभूतम् । स होवाच हि तं पूर्वमे-कमेवाहितीयं ब्रह्मासीत् । तस्माद्यक्तमेकाक्षरस् । तस्माद्श्वरात्महत् । मह-तोऽहंकारः । तसादहंकारात्पञ्च तन्मात्राणि । तेम्यो मृतानि। तरावृतमक्षरम् । अक्षरोऽहमोकारोऽयमजरोऽमरोऽभयोऽमृतो ब्रह्माभयं हि वै। स मुक्तोऽह-मस्मि । अक्षरोऽहमस्मि । सत्तामात्रं चित्त्वरूपं प्रकाशं व्यापकं तथा ॥ ९॥ एकमेवाद्वयं ब्रह्म मायया च चतुष्टयम् । रोहिणीतनयो विश्व अकाराक्षरसं-भवः ॥१०॥ तजसारमकः प्रद्यम् उकाराक्षरसंभवः । प्राज्ञारमकोऽनिरुद्धोऽसी मकाराक्षरसंभवः ॥ ११ ॥ अर्थमात्रात्मकः कृष्णोः यसिन्विसं प्रतिष्ठितम् । कृष्णात्मका अगरकर्त्री मूखपकृती रुक्तिमणी ॥ १२ ॥ जजसीजनसंभूतः श्रुतिभ्यो ज्ञानसंगतः । प्रणवत्वेन प्रकृतित्वं वद्भित ब्रह्मवादिनः ॥ १३ ॥ तसादोंकारसंभूतो गोपालो विश्वसंस्थितः । क्रीमोंकारस्थेकतस्वं वदन्ति

१ ओंकारस्य. २ ब्रह्मसंगतः.

ब्रह्मवादिनः ॥ १४ ॥ मधुरायां विशेषेण मां ध्वायम्मीक्षमभते । अष्टपत्रं विकसितं इत्यसं तत्र संस्थितम् ॥ १५ ॥ दिस्यव्वजातपत्रेस्त विद्वितं चरण-इयम् । श्रीवासकान्छनं इत्स्वं कौस्तुमं प्रभवा युतम् ॥ १६ ॥ चतुर्मुजं श्रञ्जकशाक्षेपद्यादान्वितम् । सुकेयूरान्वितं बाहुं कण्डमाकासुद्योभितम् । युमरिकरीटममयं रकुरत्मकरकुण्डलम् । हिरण्यमं सीम्यतम् स्वमक्ताया-सबप्रदम् ॥ १८ ॥ ध्यायेन्ममस्ति मां नित्यं बेणुश्क्राचरं तु वा । मध्यते तु जगसर्व बद्यज्ञानेन येन वा ॥ १९ ॥ मत्सारभूतं यद्यत्स्वान्मधुरा सा क्रियक्ते। अष्टविक्पाककैर्शमिपशं विकसितं जगत् ॥ २०॥ संसारार्णवर्स-जातं सेबितं मम मानसे । चन्द्रसूर्यत्विषो दिखा ध्वजा मेर्लाईरण्ययः n २१ n सातपत्रं जहालोकेमथोर्ध्व चरणं स्मृतम् । श्रीवत्सस्य स्वरूपं तुः बतेते साम्छनैः सह ॥२२॥ श्रीवरमस्थणं तस्मात्रध्यते बहावादिभिः । येन सर्वाप्तिबाक्रम्हतेजसा सरबक्षपिणा ॥ २३ ॥ वर्तते कीस्तुमारुयमणि वहन्ती-श्वमानिनः । सत्त्वं रजसाम इति वहंकारश्रतुर्श्वजः ॥ २४ ॥ पद्मभूतात्मकं बार्क करे रजित संस्थितम् । बारुस्वरूपमिखन्तं मनश्रकं निगराते ॥ २५ ॥ आशा माया अवेच्छाई पर्ध विश्व करे स्थितम्। माधा विद्या गदा वेद्या सर्वदा में करे खिता ॥ २६ ॥ धर्मार्थकामकेयुरैदिंग्वैदिव्यमयेरितैः । कण्डं मु निर्मुणं प्रोक्तं मास्यते भाषायाऽजया ॥२०॥ माका निमद्यते बहांसव पुत्रस्य मानसैः । कुटस्वं सस्वरूपं च किरीटं प्रवद्क्ति माम् ॥ २८ ॥ श्रीहोत्तरं प्रस्करन्तं कुण्डलं युगलं स्मृतम् । ध्यायेन्मम प्रियं नित्यं स मोक्षमधिगुण्छति **॥२९॥ स मुक्तो भवति तसी स्वारमानं तु ददाग्रि व । प्**तरसर्व समा प्रोक्तं मविष्यद्वै विश्वे तव ॥३०॥ सारूपं द्विविश्वं चैव सगुणं निर्गुणात्मकम् ॥३१॥ स होबाचाअयोतिः । व्यक्तीनां मूर्तीनां प्रोक्तानां क्यं चाभरणाति अवन्ति । क्यं वा देवा पजन्ति । रुद्धा पजन्ति । ब्रह्मा यजति । ब्रह्मजा गजन्ति । विनायका यजन्ति । द्वादशादिखा यजन्ति । यसवी यजन्ति । राज्यवी यज-न्ति । सपदानुगा अन्तर्धाने तिष्ठन्ति । कां मनुष्या यजन्ति । सहोवाच तं हि वै नारायणो देव आचा ब्यक्ता हात्श मूर्तयः सर्वेषु छोकेषु सर्वेषु देवेषु सर्वेषु मनुष्येषु तिष्ठन्तीति । रुदेषु रोही बह्माणीषु ब्राह्मी देवेषु देवी मनु-क्येषु मानवी विनायकेषु विज्ञविनादिनी कादित्येषु ज्योतिर्गन्धवेषु गान्धवी अप्सरःस्वेवं गीर्वसम्बेवं काम्बा अन्तर्धानेष्वप्रकाशिनी आविर्धावतिरोभावा स्वपदे तिष्ठन्ति । तामसी राजसी सारिवकी माजूषी विज्ञानघन आनन्दस-विदानम्देकरसे अक्तियोगे तिहति । ॐ प्राणात्मने ॐ सत्सन्दर्भवः सुवसासी प्राणात्मने नमोनमः ॥ १ ॥ 🗫 श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवस्त्रभाय

१ कोक तदूर्वः; ओक्सभोकां. २ इरोत्तरं.

👺 तस्यज्ञ्भ्रवः युवस्तको नमोनमः ॥ २ ॥ अमरानासमे 🗸 अस्तसङ्कर्भुवः सुवसाकी अपानात्मने नमीनमः ॥ ३ ॥ 🍑 श्रीकृष्णावानिक्साव 👺 सत्स-ज्भंतः सुवसायी वै नयोनमः ॥ ४ ॥ 🏞 व्यानात्मने 👺 तत्त्वसूर्भुवः सुवसाकी व्यानात्मने नमोनमः ॥ ५ ॥ 🎔 भीकृष्णाय रामाय 👺 तत्सञ्जू-भुवः सुवक्तको व बमोनमः ॥ ६ ॥ असुदानात्मने अत्सान्त्रभुवः सुव-स्तको बदानात्मने नुमोनमः ॥ ७ ॥ ॐ अहिष्णाय वेवकीनन्दनाय ॐ तत्त्रपुर्वः सुवक्तसे वे गमोगमः ॥ ८ ॥ ॐ समानात्मने ॐ तत्त्वसूर्भुवः सुबक्तको समानात्मने वयोगमः॥ ९ ॥ ॐ श्रीगोपाकाव निजलक्षाय ॐ क्साञ्जर्भुवः सुवसमी वे नमोनमः ॥ १० ॥ ॐ घोऽसी प्रधानात्मा गोपाक ॐ त्रत्सञ्चर्भुवः सुवस्तर्स व नमोवमः ॥ ११ ॥ ॐ बोऽसाविन्द्रियातमा गोपाल 🍑 तत्सन्धर्भुवः सुवस्तसौ वै नमोनमः ॥१२॥ 🦈 योऽसौ मृतात्मा गोपाछ ॐ तत्सञ्जूर्भुवः सुवस्तसे वै नमोनमः ॥ १३ ॥ ॐ बोऽस्रावुत्तम-अरुवो गोपाळ ॐ तत्सन्त्रभुवः सुवसासं वै नमोनमः ॥ १४ ॥ ॐ बोऽसौ जहा परं वे जहा ॐ तत्सज्र्भुंवः सुवस्तकी वे नमोनमः ॥ १५ ॥ ॐ योऽसी सर्वभूतात्मा गोपाळ 🍑 तत्सञ्जूर्भुवः सुवससी वै नमोनमः॥ १६॥ 🍑 जाप्रत्वप्रसुप्रसित्तरीयतुरीयातीतोऽन्तर्यामी गोपाल ॐ तत्सन्न्भृतः सुवदायौ वै नमोनमः ॥ १७ ॥ एको देवः सर्वभृतेषु गृहः सर्वध्यापी सर्वभृतान्त-रात्मा । कमीध्यक्षः सर्वमूताविवासः साक्षी चेता केवली निर्गुणक्ष ॥ १८ ॥ रुद्राय नमः । भादित्याय नमः । विनायकाय नमः । सूर्याय नमः । विद्यापै नमः । इन्द्राय नमः । अप्रये नमः । यमाय नमः । निर्ऋतये नमः । वरुणाय नमः । वायवे नमः । कुवेराय नमः । ईशानाय नमः । सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । दस्या स्तुर्ति पुण्यतमां ब्रह्मणे स्वस्वरूपिणे । कर्तृत्वं सर्वभूतानामन्त-र्धानी बभूव सः ॥१९॥ बक्काणे बक्कपुत्रेस्यो नारदान्तु श्रुतं सुते । तथा प्रोक्तं तु गाम्धर्वि गच्छ त्वं साखयान्तिकम् ॥ २० ॥ इति ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शास्तिः ॥ इरिः ॐ तस्तत् ॥

इति गोपाकोत्तरतापिन्युपनिषत्समाप्ता ॥

कुरुणोपनिषत् ॥ १०० ॥ यो रामः कृष्णतामेख सार्वात्म्यं प्राप्य सीक्या । मतोषयदेवमीनिपटकं तं मतोस्म्यहम् ॥ १ ॥ ॐ मत्रं कर्णेभिरिति शान्तिः ।

इरि: ॐ श्रीमहाविष्णुं सिवदानन्द्रकक्षणं रामचन्त्रं हट्टा सर्वाक्रमुन्द्ररं शुन-

थो बनवासिनो विधिता बम्बुः । तं होचुर्नोऽवधमदतारान्वै गण्यन्ते थाछि-आसी भवन्तमिति । भवान्तरे कृष्णावतारे यूवं गोपिका मूखा सामाछिक्षध अन्ये येऽवतारास्ते हि गोपाश्च सीश्व नो कुह । अन्योन्यविग्रह धार्य तवाङ्गरप-र्श्वनादिष्ठ । शक्षरस्पर्शयेतासाकं गृह्वीमोऽवतासन्वयम् ॥१॥ रुद्रादीनां वचः शुखा प्रोबाच भगवान्स्वयम्। शङ्कसङ्गं करिष्यामि भवद्वावयं करोम्यहम्॥२॥ मोदितान्ते सुराः सर्वे कृतकृत्वार्युना वयम् । यो नन्दः परमानन्दो बशोदा मुक्तिगेहिनी ॥ ३ ॥ माया सा त्रिविधा प्रोक्ता सस्वराजसतामसी । प्रोक्ता च सार्विकी रुद्दे भक्ते बद्धाणि राजसी ॥ ४ ॥ तामसी दैत्यपशेषु माथा त्रेषा ह्यदाहता । अजेया वैष्णवी माया जन्येन च सुता पुरा ॥ ५ ॥ देवकी ब्रह्मपुत्रा सा या वेदरूपगीयते । निगमो वसुदेवो यो वेदार्थः कृष्णरामयोः ॥ ६ ॥ स्तुवते सततं यस्तु सोऽवनीणीं महीतले । वने वृन्दावने कीडन्गो-पगोपीसुरैः सह ॥ ७ ॥ गोप्यो गाव ऋचस्तस्य यष्टिका कमलामनः । वंशस्तु भगवास्त्रदः श्रह्ममिन्दः सगोसुरः ॥ ८ ॥ गोकुलं वनवैकुण्टं ताप-सास्तत्र ते दुमाः । छोमकोघादयो देत्याः कछिकालम्तिरस्कृतः ॥ ९ ॥ गोपरूपो हरिः साक्षान्यायाविप्रहचारणः । दुवींधं कुद्दकं तस्य मायया मोहितं जगत् ॥ १० ॥ दुर्जया सा सुरं: सर्वेश्टीहरूपो भवेद्विज:। रुद्दो वेन करती वंशस्त्रस्य साया जगत्कथम् ॥ ११ ॥ बळं ज्ञानं सराणां व तेषां ज्ञानं हतं क्षणात् । रोपनागोऽभवद्वामः कृष्णो बहीव शासतम् ॥ ३२ ॥ भष्टाबष्टसहस्र हं शताभिक्यः स्त्रियस्तथा । ऋचोपनिषद्सा वै बहारूपा ऋचः क्षियः ॥ १३ ॥ द्वेषबाणुरमञ्जोऽयं मत्त्ररो सृष्टिको जयः । दर्पः कुवलया-पीड़ो गर्वो रक्षः खगो वकः ॥ १४ ॥ दया सा रोहिणी माता सल्यभामा भरेति वै। अवासुरी महाव्याधिः किंकः कंसः स भूपतिः ॥ १५॥ शमी मित्रः सुदामा च सत्याकृरोद्धवो दमः। यः शङ्कः स स्वयं विष्णुर्छेदमीरूपो व्यवस्थितः ॥ १६ ॥ द्राधितन्धी समुत्पन्नी मेघघोषस्त संस्मृतः । द्राधी-दिधिः कृतस्तेन मग्नभाण्डो दिविग्रहे ॥ १७ ॥ क्रीहते बालको भूत्वा पूर्वव-त्सुमहोद्धा । संहारार्थं च रात्रूणां रक्षणाय च संस्थितः ॥ १८ ॥ कृपार्थे सर्वभूतानां गोक्षारं धर्ममारमजम् । यत्स्वष्टमीश्वरेणासीत्तवक ब्रह्मरूपपृक् ॥ १९ ॥ जयन्तीसंभवो वायुक्षमरी धर्मसंज्ञितः । यखासी उदक्रनाभासः खद्गरूपो महेश्वरः ॥ २० ॥ कश्यपोल्ह्लुकः ख्वातो रज्जुर्मालाऽदितिस्तथा । सर्क शक्कं च संसिद्धिं बिन्दुं स सर्वमूर्धनि ॥ २३ ॥ यावन्ति देवरूपाणि वदन्ति विवुधा जनाः । नमन्ति देवरूपेम्य एवमादि न संद्ययः ॥ २२ ॥ गदा च कालिका साक्षात्सर्वेशयुनिवर्हिणी। घनुः आर्क्न स्वमावा च शर-

१ वो कुरु. २ विसंधिराषः.

त्कालः सुमोजनः ॥ २३ ॥ अञ्जकाण्यं जगहीजं एतं पाणौ साक्षिक्या । गरुढो वरमाण्डीरः सुवामा नारदो सुनिः ॥ २४ ॥ वृन्दा अक्तिः किया बुद्धिः सर्वजन्तुमकाशिनी । तस्मान भिन्नं नामिन्नमाभिभिन्नो न वै विसुः ॥ भूमानुसारितं सर्व वेकुण्टं स्वर्गवासिनाम् ॥ २५ ॥ सर्वतीर्थफलं क्रमते व प्वं वेद । देहवन्यादिसुज्यते इत्युपनिषत् ॥ ॐभद्रं कर्णेभिरिति क्रान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्सत् ॥

इति कृष्णोपनिषासमाप्ता ॥

याज्ञवरूक्योपनिषत् ॥ १०१ ॥ मंन्यासज्ञानसंपन्ना यान्ति बहुँच्यवं पदम् । तहुँपदं ब्रह्मतस्वं रामचन्द्रपदं भजे ॥ १ ॥ ॐपूर्णमद् हृति शान्तिः॥

हरि ॐ। अथ जनको इ वेदेहो याज्ञवन्त्रयमुपसमेखोवाच अगवन्संन्यास-मनुब्रहीति कथं संन्यासरुक्षणम् । स होवाच याजवरुक्यो ब्रह्मचर्यं समाज्य गृही भवेत्। गृहाहनी भूला प्रमजेत्। यदि वेतस्या ब्रह्मचर्यादेव प्रम-जेब्रहाहा बनाहा । अथ पुनर्मती वामनी वा स्नातको बाडसातको सा वस्सन्नाप्तिरनप्तिकोऽवा यदहरेव विरजेत्तदहरेव धनजेत् । तदेके प्राजाप-त्यामेवेष्टिं कुर्वन्ति। अध वा न कुर्यादाग्रेय्यामेव कुर्यात्। अक्षिहि प्राणः । प्राणमेवतया करोति । त्रेधातवीयामेव कुर्यात् । एतयैव त्रयो धातवी यदुत सस्त्रं रजसाम इति अयं ते योनिर्ऋत्विजो यतो जातो अरोचयाः । तं जानसम् आरोहाथानो वर्धवा स्थितिखनेन अश्रेणा-प्रिमाजिबेत्। एप वा अग्नेर्योनिर्यः प्राणं गच्छ खां योनि गच्छ खाहे-ध्येवमेवैतदाप्रामाद्शिमाहत्य पूर्ववद्शिमाजिलेत् बद्धिं न बिन्देदप्स जुहुयादापो व सर्वा देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोसि स्वाहेति सीक्स इतिरनामयम् । मोक्षमञ्चन्नय्येवं वेद तहस्य तदुपासितव्यम् । शिखां वज्ञो-पवीतं छित्वा संन्यकं मयेति त्रिवारमुखरेत् । एवमेवैतन्नगविवति वे बाज-बल्क्यः॥१॥ अथ इनमन्तिः पत्रच्छ वाज्ञवल्क्यं यज्ञोपवीनी कथं ब्राह्मण इति । स होवाच याज्ञबस्तय इदं प्रणवमेवास्य तद्यज्ञोपत्रीतं य आत्मा । प्राइबाध-म्यायं विधिरथ वा परिवाद्विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः श्रुचिरद्रोही श्रेक्षमाणी ब्रह्म भूयाय अवति । एव पन्थाः परिद्याजकानां वीराध्वनि वाडनाशके वार्षा प्रवेशे वासिप्रवेशे का महाप्रस्थाने वा । एव पन्था अञ्चला हानुविश्वस्तेनेति

१ स्वाज्यं.

स संन्वासी ब्रह्मविदिति । एवमेवैय भगविद्यति वै वाजवस्वय । तत्र परम-इंसा नाम संवर्तकारणिश्वतकेतुवृत्तांसक्त मुनिदावद्तात्रेयग्रुकवामदेवहारी-वक्षमभूतयोऽध्यक्तिकाऽध्यकाचारा अवस्थाता उत्मत्तववाचरस्तः परस्वीपर-परासुसाखिदण्डं कमण्डलं भूक्तपात्रं जरूपवित्रं शिक्षां यह्रोपवीतं बहिरन्त-भेरवेतरसर्व मृ: साहेत्वप्स परित्यज्ञारमानमन्त्रिकनेत् । स्था जासकमध्यस निर्देन्द्रा निष्परिप्रशाकत्वमधार्गे सम्यवसंपन्नाः ग्रह्ममानसाः प्रानसंधाः रणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो मैक्समाचरबुदरपात्रेण कामाळाभी समी भूषा करपात्रेण वा कमण्यल्यकृषा मेक्षमाचरशुद्रमात्रसंग्रहः पात्रान्तरश्चन्यो जबस्यक्रकमण्डल्लाचकरहै:स्वलनिकेतनो लामालामौ समी मृत्वा शन्यागा-रदेवगृहतृजकूटवरमीकवृक्षमृतकुकाकशाकाप्तिहोत्रशाकानदीपुलिनगिरिकः हरकोटरकन्दरनिर्मरस्यण्डिलेष्यनिकेतनियास्यप्रयतः ग्रुभाशुभकर्मनिर्मृङनपरः सैन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसी नामेति । आज्ञान्वरो व वमस्कारो न दारपुत्रामिकाषी कश्याकस्यनिर्देतकः परिवाद परनेश्वरो भवति । अत्रैते क्कीका सवन्ति। यो भवेत्पूर्वसंन्यामी तस्यो व धर्मनो यदि। तसी प्रणामः कर्तव्यो नेतराय कदाचन ॥ १ ॥ प्रमादिनो बहिश्चित्ताः पिश्चनाः कछहो-त्युकाः । संन्यासिनोऽपि इत्रयन्ते देवैसंवृषिताश्चाः ॥ २ ॥ नामादिन्यः परे भक्ति स्वाराज्ये चेत्स्थतोऽद्वये । प्रणमेलं तदारमञ्जो न कार्यं कर्मणा तदा ॥ ३ ॥ डैसरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति । प्रणमेदण्डवज्ञुमावा-अचग्डाकगोत्ररम् ॥ ४ ॥ मांसपाञ्चाकिकायास्य यञ्चलोकेऽङ्गपक्षरे । खाव्य-स्थिप्रन्यिक्षालिन्यः क्रियः किमिव शोभनम् ॥५॥ त्वस्रांसरकवाष्पास्तु पृथक् त्वा बिकोचने । समाक्षोकय रम्यं चेत्वि सुधा परिमुद्धाल ॥६॥ मेरुश्कृतटों-इसिगङ्गाजकरपोपमा । दद्य यस्मिन्सुने सुकाहारखोछासशालिता ॥ ७ ॥ इमचानेषु विगन्तेषु स एव कळनासनः । श्रीभरास्वाधते काले खप्रपिण्ड इवान्धसः ॥ ८ ॥ केशकजल्यारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः । दुष्कृता-प्रिक्तिका गार्थी दहन्ति नृणवक्षरम् ॥ ९ ॥ ज्वस्त्रना भतिवृरेऽपि सरसा अपि भीरसाः । क्रियो हि नरकात्रीनामिन्धनं चारु दारुणम् ॥ १० ॥ कामनान्ना किरातेव विकीर्णा मुख्येतसः। नार्यो नश्विहङ्कानामङ्गबन्धनवागुराः॥११॥ जन्मपरुशक्तमस्यानां चित्तकर्दमचारिणास् । पुंसां तुर्वासनारुजुर्नारीविधिश-पिण्डका ॥ १२ सर्वेचां दोषरकानां सुसमुद्रिक्यानया । दु:सश्कृष्टका निलमकमस्तु सम किया ॥ १३ ॥ यस सी तसा ओगेच्या निसीकस क मोगभू:। सियं सक्तवा जगस्यकं जगस्यक्तवा सुबी भवेत् ॥ १४ ॥ मछ-श्यमानसनयः पितरी द्वेशयेक्सम् । कस्पो हे गर्मवातेन प्रसर्वन च वाधते

१ नुदरपात्र. २ रहस्यसकः, ३ वेदसंद.

॥ १५ ॥ जातस्य प्रहरोगादि कुमारस्य च पूर्तता । उपनीतेऽप्यविद्यस्य मुह्ह पण्डिते ॥१६॥ यूगम परदारादि दारिमं च कुटुम्बनः । पुत्रदुःसस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्झियते तदा ॥ १० ॥ न पाणिपादचपको व नेत्रचपको यितः । न च वाकपकमेव ब्रह्मभूतो जितेन्द्रियः ॥ १८ ॥ रिपौ बद्धे स्वदेहे च समकारम्यं प्रपश्चतः । विवेकिनः कुतः कोपः स्वदेहावयवेण्यिव ॥ १९ ॥ भणकारिणि कोपक्षेरकोपे कोपः कयं न ते । धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रसद्ध परिपन्थिन ॥ २० ॥ नमोऽस्तु मम कोपाय स्वाभयव्यक्तिने मृत्रस्य । कोपस्य मम वराग्यदायिने दोषवोषिने ॥ २१ ॥ चच सुसा जना निर्वं अदुद्धका संयमी । प्रवृद्धा चच ते बिद्धान्युपुर्ति चाति वोगिराह ॥ २२ ॥ चिद्धान्याति चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च । चिरवं चिद्धमेते च लोका-भिद्धित भावय ॥ २३ ॥ यतीनां ततुपादेयं पारहंस्यं परं पद्दम् । नातः परतरं किंचिद्धियते मुनिपुक्षव ॥ २४ ॥ इत्युपनिचत् ॥ ॐ पूर्णमद इति मन्तरः ॥ हरिः ॐ तस्तन ॥

इति याज्ञवस्त्रयोपनिषस्त्रमासा ॥

## वराहोपनिषत् ॥ १०२ ॥

श्रीमद्वाराहोपनिषद्वेशासण्डसुस्नाकृति । व्रिपासारायणास्यं तद्वामचन्द्रपर्व भजे ॥ १ ॥ ॐ सह नाववत्विति शान्तिः॥

हरिः ॐ । अथ असुर्वे महामुनिर्देवमानेन द्वाद्शवस्तरं तपक्षवार । तद्ववसाने वराहरूपी भगवान्त्रादुरभूत् । स होवाचोसिहोसिह वरं वृणीष्वेति ।
सोदतिष्ठत् । तस्मे नमस्कृत्योवाच भगवन्कामिमिर्यद्याकामितं तत्तर्वरस्तकाशास्वमेऽपि न याचे । समस्रवेदशाक्षोतिहासपुराणानि समस्रविद्याजाकानि
मह्माद्यः सुराः सर्वे स्वद्रपञ्चानान्मुक्तिमाहुः । अतस्रवद्रपप्रतिपादिकां मह्माविद्यां मृहीति होवाच । तथेति स होवाच वराहरूपी भगवान् । चतुर्विद्यानि
सेविद्यानि केविद्यक्ति वादिनः । केवित्यव्यिक्तिस्वानि केवित्यण्यवतीनि
स ॥ १ ॥ तेषां क्रमं प्रदश्यमि सावधानमनाः श्रृणु । ज्ञानेन्द्रियाणि
पश्चव आवत्यक्तिचनादयः ॥ २ ॥ कर्मेन्द्रियाणि पश्चव वावपायसङ्ग्याद्यः
क्रमात् । प्राणाद्यस्तु चन्नेव पश्च शब्दाद्यस्या ॥ ३ ॥ मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तं चेति चतुष्टवम् । चतुर्विद्यतिस्वानि तानि महाविद्रो निदुः
॥ ४ ॥ पृतैसाचैः समं पश्चीकृतभूतानि पश्च च । पृथिक्षापस्या तेजो
वायुराकाशमेव च ॥ ५ ॥ देह्मवं स्थूक्यूद्मकार्गानि विद्वर्तुधाः । अवस्था-

त्रितयं चैव जाप्रस्त्रमसुपुत्तयः ॥ ६ ॥ आहस्य तत्त्वजातानां परित्रित्तस्युनयो विद्यः । प्वांकेत्तत्त्वजातेत्त् समं तत्त्वानि योजयेत् ॥ ७ ॥ षड्मावनिकृतिबास्ति जायते वर्षतेऽपि च । परिणामं क्षयं नातां पद्मावनिकृतिबास्ति जायते वर्षतेऽपि च । परिणामं क्षयं नातां पद्मावनिकृति विदुः
॥ ८ ॥ अशना च पिपासा च शोकमोहो जरा सृतिः । एते षद्मेयः प्रोक्ताः
वदकोक्षानथ विद्यम ते ॥ ९ ॥ त्वत्त्व तक्षं मांसमेदोमजास्थिति निवोधत ।
कामकोषौ छोममोहो मदो मात्सयंमेव च ॥ १० ॥ एतेऽरिषद्वा विश्वश्व तेजसः प्राञ्च एव च । जीवत्रयं सत्त्वरजन्तमांति च गुणत्रपम् ॥ ११ ॥ प्रारकथागाम्पार्जतानि कर्मत्रपतितितितम् । वचनात्तानामनिस्तर्गामन्द्रपञ्चकम्
॥ १२ ॥ संकश्पोऽप्यवसायक्ष अभिमानोऽववारणा । सुदिता करुणा मेत्री
उपेक्षा च चतुष्टयम् ॥ १३ ॥ दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्विवद्वीन्द्रसृत्युकाः ।
तथा चन्द्रज्ञतुर्वन्त्रो रुदः क्षेत्रज्ञ द्वंश्वरः ॥ १४ ॥ आहस्य तत्त्वजातानां पण्णवत्यस्तु कीर्तिताः । प्रवेक्तितत्त्वज्ञतानां वैकक्षण्यमनामयम् ॥ १५ ॥ वराहकृषणं मां ये भजन्ति मि भक्तिः । विमुक्ताज्ञानतत्कार्या जीवन्युक्तः
मवन्ति ते ॥ १६ ॥ वे पण्णवितत्त्वज्ञा यत्र कुत्रक्षसे रताः । जटी मुण्डी
चिक्ती वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥ १० ॥ इति ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अस्माम महायोगी कोडक्षं रमापतिम् । वरिष्ठां ब्रह्मविद्यां स्वमधीहि भगवन्तमः । एवं स प्रष्टो भगवान्त्राहः अकार्तिभक्षतः ॥ १ ॥ स्वत्रगीश्रम-घर्मेण तपसा गुरुतोषणात । साधनं प्रभवेत्पृतां वैराग्यादिचतृष्ट्यम् ॥ २ ॥ नित्यानित्रविवेकश्च इहामुत्र विरागता । शमादिषद्वसंपत्तिर्मुमुक्षा तां सम-भ्यसेत् ॥ ३ ॥ एवं जितेन्द्रियो भृत्वा सर्वत्र समतामनिम् । बिहाय साक्षि-चैतन्त्रे मवि कुर्याद्दंमितम् ॥४॥ दुर्लमं प्राप्य मानुष्यं तन्नापि नरविष्रहम् । जाइम्पं च महाविष्णीवेदान्तश्चवणादिना ॥५॥ अतिवर्णाश्चमं रूपं सचिदा-नन्दकक्षणम् । यो न जानाति सोऽविद्वान्कदा मुक्तो मविष्यति ॥६॥ भहमेव सुसं नान्यद्न्यचेत्रेष तरसुसाम् । अजद्र्यं न हि प्रेमो सद्र्यं न स्तरःप्रियम् ॥७॥ बरप्रेमास्पदतया मा न मुवमहं सदा । भ्यासमिति यो ब्रष्टा सोऽहं बिष्णु-र्सुनीयर ॥ ८ ॥ व प्रकाशोऽहमित्यक्तिर्यत्प्रकाशैकबन्धना । स्वप्रकाशं तमा-त्मानमप्रकाशः कथं स्पृशेत् ॥ ९ ॥ स्वयं भात निराधारं ये जानन्ति सुनि-श्चितम् । ते हि विज्ञानसंपद्मा इति मे निश्चिता मतिः ॥ १० ॥ स्वपूर्णातमा-तिरेकेण जगजीवेशराष्ट्यः । न सन्ति नास्ति माया च तेम्यश्राष्टं विस्तक्षणः **॥ ११ ॥ अज्ञानान्धतमोरूपं कर्मधर्मादिसक्षणम् । स्वयंप्रकाशमारमानं** मैव मां स्प्रष्टुमहित ॥ १२ ॥ सर्वसाक्षिणमास्मान वर्णाश्रमविवर्जितम् । नहरूपतया प्रथमहोत भवति स्वयम् ॥ १३ ॥ भासमानभितं सर्व साव-रूपं परं परम । पहचन्देशान्त्रसानेन सन्न एव ब्रिसन्यते ॥ १४ ॥ देहास-

ज्ञानवज्ञानं देहात्मज्ञानवाधकम् । आत्मन्देव भवेद्यसः स नेष्छवापि मुन्यते ॥ १५ ॥ सत्यज्ञानानन्दपूर्णेळक्षणं तमसः परम् । ब्रह्मानन्दं सदा पर्यन्कयं बध्येत कर्मणा ॥१६॥ त्रिधामसाक्षिणं सत्वज्ञानात्रन्दाहिकश्रणम् । त्वमद्देशब्द्यक्यार्थमसकं सर्वदोषतः ॥ १० ॥ सर्वगं सचिदात्मानं ज्ञान-षक्षनिरीक्षते । अज्ञानचक्षनिक्षेत्र भाखन्तं मानुमन्धवत् ॥ १८ ॥ प्रज्ञासमेव . सहस्र सत्यमञ्चानलक्षणम् । एवं महापरिज्ञामादेव मर्लोऽसतो भवेत ॥१९॥ तद्रह्मानन्दमद्वन्द्वं निर्गुणं सत्यविद्यनम् । विदिश्वा स्वारमनो रूपं न विमेति कुतश्रम ॥ २० ॥ विन्मात्रं सर्वमं नित्यं संपूर्ण सुखमद्वयम् । साक्षाह्रक्षेव मा-म्योऽस्तीसेवं बद्यविदां स्थितिः ॥ २१ ॥ अज्ञस्य दुःसीधमयं ज्ञस्वानन्दममं जगत् । अन्धं भुवनमन्थस्य प्रकाशं तु सुचक्षुवाम् ॥ २२ ॥ अनन्ते सचिदानन्दे मयि वाराहरूपिणि । स्थितेऽद्विनीयभावः स्यात्को बन्धः कश्र मुच्यते ॥ २३ ॥ स्वस्वरूपं तु चिन्मात्रं सर्वदा सर्वदेहिनाम् । नैव देहादि-ं प्राती घटवह शिगोचरः ॥ २४ ॥ स्वात्मनोऽन्यदिवाभातं चराचरमिदं ं जात । स्वात्ममात्रतया बुद्धा तदसीति विभावय ॥ २५ ॥ स्वस्वरूपं स्ववं अक्के नास्ति भोज्यं पृथक् स्वतः । असि चेदिनितारूपं ब्रह्मीवास्तित्वकक्षणम् । भर ६॥ ब्रह्मविज्ञानसंएकः प्रतीतमस्त्रिलं जगत् । पश्यक्रपि लदा नैव पश्यति स्वात्मनः पृथक् ॥ २७ ॥ मत्स्वरूपपरिज्ञानारकर्मभिनं स बध्यते ॥ २८ ॥ बः बरीरेन्द्रियादिभ्यो विद्वीनं सर्वसाक्षिणम् । परमार्थेकविज्ञानं सुलामानं स्वयंप्रभम् ॥ २९ ॥ स्वस्वरूपतया सर्व वेद स्वानुभवेन यः । स भीरः स त विज्ञेयः मोऽइं तस्वं ऋभो भव ॥ ३०॥ भतः प्रपञ्चानुमवः सदा न हि स्बरूपबोधानुभवः सदा खलु । इति प्रपद्यन्यरिपूर्णवेदनो न बन्धमुक्ती न ब बद्ध एव तु ॥ ३१ ॥ स्वस्त्रस्पानुमंधानाबृत्यन्तं सर्वसाक्षिणम् । सृहतै चिन्तयेन्मां यः सर्वबन्धैः प्रमुख्यते ॥ ३२ ॥ सर्वभूतान्तरस्थाय नित्यमुक्त-विदात्मने । प्रस्कतन्यरूपाय महामेव नमोनमः ॥ ३३ ॥ स्वं वाहमस्थि भगवी देवतेऽहं वे स्वमिन । तुभ्यं महामनन्ताय महां नुभ्यं चिदासमें ॥ ३४ ॥ नमो महां परेशाय नमस्तुभ्यं शिवाय च । किं करोमि क गण्छामि कि गृह्यामि खजामि किम् ॥ ३५ ॥ यन्मया पुरितं विश्वं महाकश्याम्यूना यथा । अन्तःसङ्कं बहिःसङ्कमात्मसङ्कं च यस्यजेत । सर्वसङ्कतिवृत्तात्मा स मामेति न संशयः ॥ ३६ ॥ अहिरिव जनवोगं सर्वता वर्जयेथः कणप्रमिव सुमारीं त्यक्तकामी विरागी। विषमित्र विषयादीन्मन्बमानी दुरन्ताञ्चगति परमहंसी वासुदेवोऽहमेव ॥ ३७ ॥ इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यमेतदिहोच्यते । महं सत्यं परं ब्रह्म मत्तः किंचित्र विकते ॥ ३८ ॥ उप समीपे यो वासी जीवारमपरमारमनी: । उपवास: स विजेयो न त कायस्य शोषणम् ॥ ३९ ॥

कायशीयणमात्रेण का तत्र श्रविवेकिनाम् । वस्मीकताडनादेव सृतः कि स महोरगः ॥ ४० ॥ असि बहोति चेहेर परोक्षज्ञानमेव तत् । अहं बहोति चेहेद साक्षात्कारः स रुचाते ॥ ४१ ॥ वस्मिन्काछे स्वमारमानं योगी जानाति केवछम् । तस्मारकाकात्समारम्य जीवनमुक्तो भवेवसी ॥ ४२ ॥ अहं ब्रकेति नियतं मोक्षहेतुर्महास्मनाम् । हे पदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति समेति व ॥ ४३ ॥ ममेति बध्यते जन्तुनिर्ममेति विमुच्यते । बाह्यचिन्ता न कर्तव्या त्रंथवान्तरचिन्तिका । सर्वचिन्तां समुत्सुच्य खब्यो भव सदा ऋभो ॥४४॥ संबन्धमात्रकछनेन जगत्ममधं संबन्धमात्रकछने हि जगहिलासः। संकन्ध-मात्रपिदमुरस्य निर्विकल्पमाधिता मामकपदं दवि भावयस्य ॥ ४५॥ महि-स्तनं सत्कथनमन्योन्यं सरप्रभाषणम् । सदेकपरमी भूत्वा काळं नय सहा-मते ॥ ४६ ॥ विविधासीति चिन्मात्रमितं चिन्मयमेव च । विश्वं चिद्रहमेते च कोकाश्चिदित सावय ॥ ४७ ॥ रागं नीरागतां नीत्वा निर्छेपो अब सर्व-दा । अञ्चानजन्यकर्वादिकारकोत्पत्तकर्मणा ॥ ४८ ॥ श्रुत्युत्पत्तास्मविज्ञानप्रदी-यो बाध्यते कथम् । अनारमतां परित्यज्य निर्विकारो जगत्त्यतौ ॥४९॥ एक-निष्ठतयान्तस्यमं विस्तात्रपरो भव । घटाकाशमटाकाशी महाकाशे प्रतिष्ठिती १५०।एवं सबि चित्राक्यो जीवेशी परिकल्पिती।या च प्रामारमनी साया तथान्ते च तिरस्कृता ॥५१॥ ब्रह्मवादिमिरुद्रीता सा मायेति विवेकतः। मायातस्का-वैविक्रवे नेश्वत्वं न जीवता ॥ ५२ ॥ ततः श्रद्धक्षिदेवाहं व्योगविक्षरुपा-चिकः । जीवेश्वरादिक्ष्पेण चेतनाचेतनारमकम् ॥ ५३ ॥ ईक्षणादिप्रवेशान्ताः सृष्टिरीहोन कविपना । जाप्रहादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकविपतः ॥ ५४ ॥ त्रिजाचिकादिबोगान्ता प्रेश्वरश्चान्तिमाश्चिताः । कोकायतादिसांक्यान्ता औ-वविद्यान्तिमाधिताः ॥ ५५ ॥ तस्मान्मुमुख्नुभिनेव मतिर्जीवेशवाद्योः । कार्या किंतु ब्रह्मतस्वं निश्चलेन विचार्यताम् ॥ ५६॥ अद्विनीयब्रह्मतस्वं न जानन्ति यथा तथा। भान्ता एवासिकासोषां क मुक्तिः केह वा ससस ॥ ५० ॥ उत्तमाध्रमभावश्चेतेचां स्वादन्ति तेन किम् । स्वमस्यराज्यभिक्षान्यां प्रबुद्धः स्टूशते खलु ॥ ५८ ॥ अज्ञाने बुद्धिविकवे निज्ञा सा अण्यते वर्धैः । बिलीबाज्ञानतत्कार्ये मयि निवा कथं भवेत ॥ ५९ ॥ बुद्धेः पूर्णविकासोऽर्य जाराय: परिक्रीसंते । विकासदिविहीनस्वाजागरी में न विचते ॥ ६० ॥ सहमनाडिए संचारी बुदेः सामः प्रजायते । संचारवर्मरहिते मपि स्वमी न विवते ॥ ६१ ॥ सुपुरिकाले सक्ले विकीने तमसावते । स्वरूपं महदा-मन्दं अके विश्वविवर्कितः ॥ ६२ ॥ अविडोवेण सर्वे त यः पश्यति चिद्रन्य-बात । स एव साक्षाविज्ञानी स विव: स प्रतिविधि: ॥ ६३ ॥ पीर्घस्वप्रसिदं

१ दृश्यविद्याजितः.

बत्तरीर्घ वा विश्वविश्रमस् । दीर्घ वापि मनोराज्यं संसारं दुःबसागरस् । सुरेक्त्थाय सुरुवन्तं बहाँकं प्रविचिन्त्यताम् ॥ ६४ ॥ भारोपितस्य सगतः प्रविकायनेन चित्तं सदारमकतया परिकत्यितं नः । शत्रविद्वस्य गुरुपद्वराजा-बिपातावरचंद्रियो भवति केवलमद्वितीयः ॥ ६५ ॥ अद्यासमेतु बपुराशकि-वारमाखां कलावतापि मम चिद्रप्रचो विशेषः । क्रम्मे बिनश्यति चिरं सम-वेरियंते वा क्रम्माम्बरस्य नष्टि कोऽपि विशेषलेशः ॥ ६६ ॥ अहिनिस्वैयनी सर्पनिर्मोको जीवबर्जितः । बङ्गीके पतितस्तिष्ठेशं सर्पो नामिमन्यते ॥६७॥ एवं स्थूलं च सुद्दमं च शारिरं जामिमन्यते । प्रत्यन्त्रानक्षिक्षध्वस्ते मिथ्वा-ज्ञाने सहेतुके । नेति नेनीति रूपखादशरीरो भवत्ययम् ॥ ६८ ॥ शास्रेष न स्वारपरमार्थेदृष्टिः कार्यक्षमं पृत्रपति चापरोक्षम् । प्रारम्भनाबाध्यतिभान-नाश एवं त्रिका नृहयति चारममाया ॥ ६९ ॥ जहारवे योजिते स्वामिश्रीय-राची न गरछति । अदैते बोधिते तस्वे बासना विनिवर्तते ॥ ७० ॥ प्रार-बान्ते देहहानिमीयेति शीयतेऽखिला । असीत्युक्ते जगत्सर्व सहसं हरू तंत्रवेत ॥ ७१ ॥ भातीत्यके जगत्सर्व भानं बढाव केवलम् । महभूमी जलं सर्वे भरुभुमात्रमेव तत् । जगन्नयमिदं सर्वे चिन्मात्रं स्वविधारतः ॥ ७२ ॥ अञ्चानमेव न कतो जगतः प्रसङ्गो जीवेशदेशिकविकल्पकथातिवरे । एकान्त-केवलचिदेकरसम्बभावे बढीव केवलमहं परिपूर्णमस्मि ॥७३॥ बोधचनद्रमसि पूर्णविद्यहे मोहराहमुषितात्मतेजसि । खानदानयजनादिकाः क्रिया मोचना-वधि वर्धव तिष्ठते ॥ ७४ ॥ सिछ्छे सैन्धवं यहस्सान्यं भवति योगतः। तथारममनसोरंक्यं समाधिरिति कथ्यते ॥ ७५ ॥ दुर्छमो विषयत्यागो दुर्छभं त्रवदर्शनम् । दुर्लभा सहजावस्था सद्वरोः करुणां विना ॥ ७६ ॥ उरपस-शक्तिबोधस्य त्यक्तिःशेषकर्मणः । योगिनः सहजावस्था स्वयमेव प्रकाशते .॥ ७७ ॥ रसस्य मनसञ्चेव चञ्चछत्वं स्वभावतः । रसो बढो मनो बढं कि न सिद्धति भृतले ॥ ७८ ॥ मूर्च्छितो हरति न्याधि सूतो जीवयति स्वयम् । बद्धः खेचरतां धत्ते ब्रह्मत्वं रसचेतसि ॥ ७९ ॥ इन्द्रियाणां मनी नाथौ मनोनायस्त मारुतः। मारुतस्य क्षयो नायसन्तार्थं क्षयमाश्रम् ॥ ८० ॥ निश्चेष्टी निर्विकारश्च कयो जीवति योगिनाम् । उच्छित्रसर्वसंकल्पो निःशे-षाहोपचेष्टितः । स्वावगम्यो स्वयः कोऽपि मनसां वागगोचरः ॥ ८१ ॥ पुञ्चानुपञ्चविषयेक्षणतत्परोऽपि ब्रह्मावकोकनिषयं न जहाति योगी । सन्नी-तताळळयवाद्यवशं गतापि मौछिस्यक्रमपरिरक्षणपीर्नेटीव ॥ ८२ ॥ सर्व-चिन्तां परिखज्य सावधानेन चेतसा । नाद एवानुसंधेयो बोगसाम्राज्यमि-च्छता ॥ ८३ ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

नहि नानास्त्रकपं स्वादेकं वस्तु कदाचन । तस्त्रावसम्बद्ध प्रवास्त्रि सम्मद्

न्त्रक किंचन ॥ १ ॥ इत्यते भूवते वजहक्काणोऽम्बन्न तज्ञवेत् । नित्यशुद्धवि-अकेरमक्षण्यानम्बद्धयम् । सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्परं ब्रह्माहमेव तत् ॥ २ ॥ आनन्द्ररूपोऽह्रमसण्डलोषः परात्परोऽहं धनवित्यकातः । सेघा यथा व्योस न च स्प्रशन्ति संसारदु:सानि न मां स्प्रशन्ति ॥ ३ ॥ सर्वे सुसं विदि सदःसनाशात्सर्वे च सद्रूपमसेखनाशात् । चिद्रूपमेव प्रतिभागवृक्तं तस्राद-खण्डं जम रूपमेत्रत् ॥ ४ ॥ म हि जनिर्मरणं रामनागमी न च मछं विसर्छ म भ डेटनम् । विश्मयं हि सकलं विराजते स्फुटनरं परमस्य तु योगिनः ॥ ५ ॥ सत्यविद्यनमञ्जयमद्भवं सर्वदश्यरहितं निरामसम् । यत्पदं विमलम-क्यं शिवं तत्सदाहमिति मौनमाश्रय ॥ ६ ॥ जन्ममृत्युसुखदुःसखवर्जितं कातिनीतिकुछगोत्रवृरगम् । चिद्विवर्तजगतोऽस्य कारणं तत्सदाहमिति सान-माभव ॥ ७ ॥ पूर्णमह्यमसण्डचेतनं विश्वमेदकलनादिवर्जितम् । अहिती-क्यरेंसंविदंशकं तस्सदाहमिति मीममाश्रय ॥ ८ ॥ केनाप्यवाधितःवेन ब्रिका-क्षेडच्येकरूपतः । विद्यमानस्थानस्थातस्यद्भुपतं सदा मम ॥ ९ ॥ निरुपापि-कनिसं बरसुसी सर्वसुसारपरम् । सुसक्रपन्वमैरस्येतदानन्दस्वं सदा मम N 10 N दिनकरकिरणेहिं कार्वरं तमो निवदतरं श्राटिति प्रणाद्यमेति । धनतरभवकारणं तमो बद्धरिदिनकृत्प्रभया न चान्तरेण ॥ ११ ॥ मम चर-मझारणेन पूजवा च स्वकतमसः परिमुख्यते हि जन्तुः । न हि मरणप्रमव-प्रणाशहेतुर्मम चरणसारणारतेऽन्ति किंचित् ॥ १२ ॥ बादरेण यथा स्तीति भनवन्त भनेच्छया । तथा चेहिश्वकर्तारं को न सुच्येत बन्धनात्॥ १३॥ भादित्यमंतिथी लोककेटते स्वयमेव तु । तथा मत्संतिधावेव समसं चेटते जगत् ॥ १४ ॥ ग्रुक्तिकाया यथा तारं कल्पितं मायया तथा। महदादि जगन्मायामयं मञ्चेव केवलम् ॥ १५ ॥ चण्डाखदेहे पश्चादिस्थावरे ब्रह्मवि-बहै । अन्येषु तारतम्येन स्थितेषु न तथा ब्रहम् ॥ १६ ॥ विनष्टविग्रमस्यान पि प्यापूर्व विभाति दिक् । तथा विज्ञानविष्यस्तं जगन्मे भाति तज्ञ हि ॥ १७ ॥ म देही नेन्द्रियप्राणी न मनोबुद्धाहंकृति । न चित्तं नैव माया च म च म्योमादिकं जगत् ॥ १८ ॥ न कर्ता नैव भोका च न च भोजयिता तथा । केवलं चित्सवानन्दनश्चीवाई जनार्दनः ॥ १९ ॥ जलस्य चलनादेव षश्चकत्वं यथा रवे: । सथाइंकारसंबन्धादेव संसार आत्मनः ॥ २० ॥ चि-चमुलं हि संसारसाध्यक्षेत्र शोधयेत । इन्स चित्तमहत्तायां केषा विश्वासता सम् ॥ २१ ॥ क धनानि महीपानां बाह्यमः क जगन्ति वा । प्राक्तनानि अपातानि गताः सर्गपरम्पराः । कोटयो ब्रह्मणां याता मृपा नष्टाः प्राग-

१ सस्बनासात्. २ सिश्वदशक. ३ मप्येतत्.

वर् ॥२२॥ स चाच्चात्माजिमानोऽपि विदुषोऽवासुरत्वतः । विदुषोऽप्यासु-रबेल्याबिरफं तत्त्वदर्भगम् ॥ २६ ॥ उत्पादमाना रागाचा विवेदशानव-द्धिना । येदा तदेव द्वान्ते कृतकोषां प्ररोहणस् ॥ २४ ॥ यथा सुनिपुणः सम्बद् परदोवेक्षणे रतः । तथा चेत्रिपुणः स्त्रेषु को म मुख्येत बम्धनात् **४२५**॥ अनारमबिद्युक्तोऽपि मिद्धिजास्त्रानि बान्द्यति । द्वत्यमन्त्रकिशकाक-्रिकामोति सुनीबार ॥ २६ ॥ नारमञ्जरीय विषय बाल्मजी ग्राल्ममान्नरक् । कारमनात्मनि संतृष्ठो नाविधामनुधावति ॥ २७ ॥ वे केवन जगद्भावासा-नविद्यासवान्त्रियुः । कथं तेषु किछात्मज्ञस्यकाविद्यो निसजति ॥ २८ ॥ द्रव्यमञ्जियाकालयुक्तवः साधुसिद्धिदाः । परमारमपद्रप्राप्ता नोपकुर्वनित काश्यन ॥ २९॥ सर्वेच्छाक्छनाशान्तावारमकाभोदयाभिधः । स पुनः सिद्धिः वाम्छायां कथमईत्यचित्ततः ॥ ३० ॥ इति ॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ अय ह ऋभूं भगवन्तं निदांघः प्रबच्छ जीवनसुक्तिलक्षणमनुबूहीति । ् अति स होवाच । सतमूमिषु जीवन्मुक्ताश्रस्वारः । श्रुमेच्छा प्रथमा भूमिका भवति । विचारणा द्वितीया । तनुमानसी तृतीया । सस्वापत्तिस्तुरीया । असंसक्तिः पञ्चमी । पदार्थभावना वही । तरीयगा सप्तमी । प्रणवारिमका भूमिका अकारोकारमकारार्थमात्रात्मिका । स्थूलस्हमबीजसाक्षिभेदेनाकारा-दयश्चतुर्विधाः । तदवस्था जाग्रस्वप्रसुपुतिनुरीयाः । अकारस्थूकांदी जाग्र-द्विषः । सूक्ष्मारी तत्तेजसः । बीमारी तत्प्राज्ञः । साक्ष्येरी तत्तुरीयः । उकार-स्थूलांहो स्वमविश्वः । सुक्ष्मांहो तत्तेजसः । बीजांहो तत्माज्ञः । साक्ष्यंहो तत्त-रीयः । मकारस्थूलांहो सुवुप्तविश्वः । सूक्ष्मांहो तत्त्वेत्रसः । बीजांहो सःप्राञ्चः । साक्यंको तत्त्रीयः । अर्धमात्रास्थ्लांको तुरीयविश्वः । सूक्ष्मांको तत्तिजलः । बीजांही तस्प्राज्ञः । साक्ष्यंद्री तुरीयतुरीयः । अकारतुरीयांशाः प्रयमद्वितीयतृ-त्रीयभूमिकाः । उकारनुरीयांशा चतुर्थी भूमिका । मकारतुरीयांशा पञ्चमी । अर्धमात्रातुरीयांशा पद्ये । तदतीता सप्तमी । भूमित्रयेषु विहरन्मुमुक्षभेवति । तुरीयभूग्या विहरन्बद्वाविद्ववति । पञ्चमभूग्यां विहरन्बद्धविद्वरो भवति । षष्टभुज्यां विहरन्त्रज्ञाविद्वरीयान्भवति । सप्तमभूज्यां विहरन्त्रज्ञाविद्वरिष्ठो भवति । तत्रैते श्लोका भवन्ति । ज्ञानमृत्रिः श्लभेच्छा स्थात्प्रथमा समुदीरिता । विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥ १ ॥ सन्दापतिश्चतुर्थी स्थात-तोऽसंसक्तिनामिका । पदार्थभावना पष्टी ससमी तुर्येगा स्वृता ॥ २ ॥ स्थितः किं मृद एवासि प्रेक्ष्योऽहं शास्त्रसम्भनः। वैराग्वपूर्वमिष्छेति सुमे-च्छेत्युच्यते बुधेः॥ ३॥ श्रास्त्रसम्पर्कवैराग्वाम्यासपूर्वकम्। तदाचार-

१ यथा तथ्य.

प्रकृतियां प्रोच्यते सा विचारणा ॥ २ ॥ विचारणाश्चमेच्छाम्यामिनिव्यार्थेषु रकता । यथ सा तनुसामेति जोष्यते तनुमानसी ॥ ५ ॥ मूमिकात्रितया-म्बासाचित्तेऽर्थविरतेवैद्यात् । सत्वात्मनि स्थिते हाई सत्वापतिरुदाहता ॥६॥ वशायतप्रयाभ्यासावसंसर्गफछा त या । रूउसत्वचमत्कारा श्रोका संसक्ति-नामिका ॥ ७ ॥ भूमिकापञ्चकाभ्यासारसारमारामतया भृशम् । आभ्यन्त-राणां बाह्मानां पदार्थानामभावनात् ॥ ८ ॥ परप्रयुक्तेन चिरं प्रत्ययेनावबी-धनम् । पदार्थभावना नाम पृष्टी भवति भूमिका ॥ ९ ॥ पर्भूमिकाचिरा-भ्यासाद्भदस्यानुपछम्भनात् । यस्त्रभावैकनिष्ठःवं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः॥१०॥ शुभेच्छादिश्रयं भूमिमेदामेदयुनं स्मृतम् । यथाबद्वेद बुच्चेदं जगजाप्रति दृश्यते ॥ १९ ॥ अद्वेते स्थैर्यमायाते द्वेते च प्रशमं गते । पश्यन्ति स्वप्नब-क्कोकं तुर्पभूमिसुयोगतः ॥ १२ ॥ विच्छित्रशारदआंशविकयं प्रविकीयते । सावादशेष एवाले हे निदाब रहीकुद ॥ १३ ॥ प्रस्नभूमि समास्त्र सुवुति-पदनामिकाम् । ज्ञान्ताहोपविद्येषांशस्तिष्ठत्यद्वेतमात्रके ॥ १४ ॥ अन्तर्भुखतया नित्यं बहिबुंसिपरोऽपि सन् । परिभान्ततया नित्यं निदालुरिव लक्ष्यते ॥१५॥ कुर्वश्वभ्यासमेतस्यां मून्यां सम्यग्विवासनः । सप्तमी गाढसुस्याख्या क्रम-श्राप्ता पुरातनी ॥ १६ ॥ यत्र नासन्न सदूषी नाह नाप्यनहर्कतिः । केवर्क क्षीणमनन आस्तेऽइतेऽतिनिर्भयः ॥ १७ ॥ अन्तःशून्यो बहिःशुन्यः श्नन्य-कुरुस इवास्बरे । अन्तःपूर्णी बहिःपूर्णः पूर्णकुरुम इवार्णये ॥ १८ ॥ मा सब ब्राह्मभावास्मा ब्राहकास्मा च मा भव । भावनामखिलां स्वक्वा यश्छिष्टं तन्त्रयो भव ॥ १९ ॥ द्रष्टृदर्शनदृश्यानि त्यस्या वासनया सह । दशेनप्रध-माभासमारमानं केवलं भज ॥ २० ॥ यथास्थितमिदं यस्य व्यवहारवतोऽपि-च । असंगतं स्थितं व्योम स जीवनमुक्त उच्यते ॥ २१ ॥ नोदेति नास्तमा-बाति सुखे दुःखे मनःप्रभा । यथापारिस्थितिर्थस्य स जीवनमुक्त उच्यते ॥२२॥ यो जागाति सुद्विस्था यस जाग्रह विद्यते । यस निर्वासनी बोधः स जीवन्मक्त उच्यते ॥ २३ ॥ रागद्वेषभयादीनामनुरूपं चरश्रपि । योऽन्तब्यों-मवद्ष्याः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ २४ ॥ यस नाइंक्रतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । कुर्वतोऽकुर्वतो वापि स जीवन्युक्त उच्यते ॥ २५ ॥ यस्ताकोः हिजते छोको लोकाबोद्विजते च यः। इषामर्थभयोन्युक्तः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ २६ ॥ यः समस्तार्थजालेषु व्यवहार्यपि शीतकः । परार्थेदिवव पूर्णारमा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २७ ॥ प्रजहाति यदा कामान्सर्वश्चित्तग-ताम्मुने । मयि सर्वात्मके तुष्टः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २८ ॥ चैसवर्जित-चिन्मात्रे पदे परमपावने । अञ्चरपचित्तो विज्ञान्तः स जीवन्मक उच्यते ॥ २९ ॥ इदं जगदहं सोऽयं दश्यजातमवासावम् । यस चित्ते न स्फ्रति

स जीवन्युक्त राष्प्रते ॥ ३० ॥ सहस्राचि स्विरे स्कारे पूर्णे विषयवर्जिते । आचार्यशासमार्गेण प्रविश्याश्च स्थिरो सब ॥ ३ ॥ दिवो गुरुः शिबो वेदः शिव देवः शिवः मभुः । शिवोऽसम्बहं शिवः सर्व शिवादन्वन किंचन ॥३२॥ तमेव घीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत माझणः । मानुष्यायाह्रहुम्छव्हाम्बाची बिग्छापनं हि तत् ॥ ३३ ॥ शुको सुक्तो बामदेवाँ अपि सुक्तसाम्यां बिना े किमाजो व सन्तिः। गुरुमार्गं येऽनुसरन्ति बीराः सद्यो सुकाक्ते भव-न्नीह लोके ॥ ३४ ॥ वामदेवं येऽनुसरन्ति नित्यं मृत्वा जनित्वा च पुनःपुन-सत्। ते व छोके कममुक्ता भवन्ति योगैः सांख्यैः कर्मभिः सश्वयुक्तैः ॥ ३५ ॥ शुक्तम वामदेवम हे सुनी देवनिर्मिते । शुको विहक्तमः प्रोक्तो वासदेवः पिरीलिका ॥ ३६ ॥ अतबावृत्तिक्ष्पेण साक्षाहिधिमुखेन वा । महावाक्यविचारेण सांख्ययोगनमाधिना ॥ ३० ॥ विदित्वा स्वारमनी रूपं संप्रज्ञातसमाधितः। श्रकमार्गेण विरजाः प्रयान्ति परमं पदम् ॥ ३८॥ ग ग्राचासनजायासहराभ्यामात्पुनः पुनः । विश्वबाहुल्यमंजात भणिमादिबशा-ेन्नेह ॥ ३९ ॥ अळडप्वापि फलं सम्यक्षुनर्भृत्वा महाकुले । पुनर्वासनयैवायं योगाभ्यासं पुनश्ररन् ॥ ४० ॥ अनेकजन्माभ्यासेन वामदेवेन व पथा । सोऽपि मुक्ति समामोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ४१ ॥ द्वाविमावपि पन्थानी ब्रह्मप्राप्तिकरी शिवी। सचीमुक्तिप्रदश्चेकः क्रममुक्तिप्रदः परः। अत्र की मोहः कः शोक एक नमनुपर्यतः ॥ ४२ ॥ यस्यानुभवपर्यन्ता बुद्धिस्तर्ये प्रव-तेते । तहष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वपातकैः ॥ ४३ ॥ सेचरा भूचराः सर्वे ब्रह्मविद्दृष्टिगोचराः। सद्य एव विमुच्यन्ते कोटिजन्मार्जितरेवैः ॥ ४४ ॥ इति ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

अथ हैन ऋभुं भगवन्नं निदाधः पप्रच्छ योगाम्यासिधिमनुबृहीति।
तथेति स होबाच । पत्रभूतास्मको देहः पत्रमण्डलप्रितः । कारिन्यं
पृथिवीमेका पानीयं तद्रवाकृति ॥ १ ॥ दीपनं च मदेतेजः प्रचारो वायुलक्षणम् । आकाशः सरवतः सर्व ज्ञातव्यं योगमिच्छता ॥ २ ॥ पटणतान्यिकान्यत्र सहस्राण्येकविंशतिः । भहोराष्ट्रवहैः शासैवांयुमण्डलघाततः ॥ ३ ॥
तत्पृथ्यीमण्डले सीणे विलिरायानि देहिनाम् । तद्वद्यपो गणापाये केशाः
स्युः पाण्डुराः क्रमात् ॥ ४ ॥ तेजःक्षये श्रुपा कान्तिनेश्यते मास्तक्षये ।
वेपयुः संभवेत्रित्यं नाम्मसेनैव जीवित ॥ ५ ॥ इत्यंमूतं क्षयाक्षित्यं
जीवितं भूतधारणम् । उद्याणं कुस्ते यसाद्विक्षान्तं महास्ताः ॥ ६ ॥
उद्याणं तदेव स्वात्तत्र बन्धोऽमिषीयते । उद्विवाणो द्वासी बन्धो मृत्यु-

१ पूर्ववासनया.

मातक्षकेशरी ॥ ७ ॥ तस्य मुक्तिसानीः कामात्तस्य बन्धी हि दुष्करः । अप्री तु चालिते कुशी बेदना नायते श्वराम् ॥८॥ न कार्या श्वरि तेनापि नापि विष्मृत्रवेगिना । हिलं मितं च भोक्तव्यं खोकं खोकमनेकंधा ॥ ९ ॥ मृदुमध्यममञ्जेषु कमान्मन्नं क्यं हटम् । लयमन्नहरा योगा योगो हाष्ट्राइसंयुतः ॥ १० ॥ यमऋ नियमश्रेव तथा चासनमेव च । प्राणायाम-साधा पश्चारप्रत्याहारस्तथा परम् ॥ ११ ॥ घारणा च तथा ध्यानं समाधि-आष्टमो भवेन् । अहिंसा सत्यमस्त्रेयं ब्रह्मचर्य द्यार्जवम् ॥ ३२ ॥ क्षमा धृतिर्मिनाहारः शौचं चेनि यमा दश । तपः सन्तोपमान्तिक्यं दानमीश्वरपू-जनम् ॥ १३ ॥ सिद्धान्तश्रवणं चैव हीर्मतिश्च जपो वतम् । एते हि नियमाः प्रोक्ता दर्शयव महामते ॥१४॥ एकादशासनानि स्युश्रकादि मुनियत्तम । चक्रं पद्मासनं कूमें मयूरं कुकुटं तथा ॥१५॥ वीरासनं स्वस्तिकं च मदं सिंहासनं क्षथा । मुक्तायनं गोमुखं च कीतितं योगवित्तमः ॥ १६ ॥ सब्योरु दक्षिणे गुरुफे दक्षिणं दक्षिणेतरे । निदध्यादमुकायस्तु चक्रासनमिदं मतम् ॥ ५७ ॥ पूरकः कुम्भकस्तद्वदेचकः पूरकः पुनः । प्राणायामः स्वनाडीमिलसाबादीः प्रचक्षते ॥ १८ ॥ शरीरं सर्वजन्तूनां पण्णवत्यङ्गलारमकम् । तस्मध्ये पायुदे-शातु ब्रह्मुलायरतः परम् ॥ १९ ॥ मेट्देशादधम्नानु ब्रह्मुलान्मध्यमुच्यते । मेढासताङ्गुळादृध्वं नाडीनां कन्दमुच्यने ॥ २० ॥ चतुरङ्गुलमुरमेधं चतुरङ्गु-छमायतम् । अण्डाकार परिवृतं मेदोमजास्थिशोणितः ॥ २१ ॥ तत्रव माडीचक तु द्वादशारं प्रतिष्ठितम् । शरीरं ध्रियते येन वर्तते तत्र कुण्डली ॥ २२ ॥ प्रह्मरन्ध्र सुपुम्णा या वदनेन पिधाय सा । अलम्बुसा सुपुम्णायाः कुद्दुनीही बसत्यसी ॥ २३ ॥ अनन्तरारयुग्मे तु वारुणा च यशस्विनी । दक्षिणारे सुपुरणायाः पिङ्गका वनैते कमात् ॥ २४ ॥ तदन्तरारयोः पूषा बतेते च प्यस्विनी । सुपुन्ना पश्चिमे चारे स्थिता नाडी सरस्वतीना २५ ॥ शक्किनी चंव गान्धारी तद्नन्तरयोः स्थिते । उत्तरे तु सुपुन्नाया इडाल्या निवसस्पर्धा ॥ २६ ॥ अनन्तरं हस्तिजिङ्का ततो विश्वोदरी स्थिता । प्रदक्षिण-ऋमेणिव चक्रस्पारेषु नादयः ॥ २० ॥ वर्तन्ते द्वादश होता द्वादशानिलवा-इकाः । पटवन्संस्थिता नाड्यो नानावर्णाः समीरिताः ॥ २८ ॥ पटमध्यं तु यस्थान नाभिचक तदुच्यते । नादाधारा समाख्याता उवलन्ती नादस्पिणी ॥ २९ ॥ पररन्ध्रा सुपुस्रा च चत्वारो रक्षपूरिताः । कुण्डस्या पिहिन शश्च-द्रहारन्ध्रस्य मध्यमम् ॥ ३० ॥ एवमेतासु नाडीषु धरन्ति दश वायवः । एवं नाडीगतिं वायुगति ज्ञाखा विश्वक्षणः ॥ ३१ ॥ समग्रीविशरःकायः संवृतात्यः सुनिश्रकः । नासाग्रे चैव हन्मध्ये विन्दुमध्ये तुरीयकम् ॥ ३२ ॥ श्ववन्तममृतं पश्येकेश्राम्यां युसमाहितः । अपानं मुकुलीकृत्व पायुमाकृष्य

चोन्मुसम् ॥ ३३ ॥ प्रणवेन समुत्थाप्य श्रीबीजेन निवर्तयेत् । स्वारमानं च श्रियं ध्यायेदसृतहावनं ततः ॥ ३४ ॥ काल्वश्रममेतद्धि सर्वमुक्वं प्रचक्षते । मनसा चिन्तितं कार्य मनसा येन सिष्यति ॥ ३५ ॥ जलेऽग्निज्वलनाच्छा-सापह्नवानि भवन्ति हि। नाभन्यं जागतं वाक्यं विपरीता भवेतिहया ॥३६॥ मार्गे बिन्दुं समाबध्य वहिं प्रज्वात्य जीवने । शोषयित्वा तु सिल्छं तेम अयं दृढं भवेत् ॥ ३७ ॥ गुद्योनिसमायुक्त आकुज्जस्ककालतः । अपानमृ-र्ध्वमं कृत्वा समानोऽन्ने नियोजयेत् ॥ ३८ ॥ स्वाम्मानं च श्रियं ध्याचेत्रसूर तप्राचनं ततः। बलं समारभेषोगं मध्यमद्वारभागतः॥ ३९॥ आवधेदध्र्यमन त्यर्थे प्राणापानस्योगतः । एव योगी वरो देहे सिद्धिमार्गप्रकाशकः ॥ ४० ॥ यथैवापाङ्गतः सेतुः प्रवाहस्य निरोधकः । तथा शरीरवा च्छाया जातव्या योगिभिः सदा ॥ ४५ ॥ सर्वासामेव नाढीनामेप बन्धः प्रकीर्ततः । बन्ध-म्यास्य प्रसादन स्फुटीभवति देवता ॥ ४२ ॥ एवं चतुष्पथो बन्धो मार्गन्न- यिनरोधकः । एकं विकासयन्मार्गं येन सिद्धाः सुसङ्गताः ॥ ४३ ॥ उदानमू-ध्वैगं कृत्वा प्राणेन सह वेगतः । बन्धोऽयं सर्वनाडीनामू-वं याति निरोधकः ॥ ४४ ॥ अयं च संप्रदो योगो मूलबन्धोऽप्ययं मतः । बन्धन्नयमनेतृब सिद्धात्यभ्यासयोगतः ॥४५॥ द्वारात्रमविच्छिन्नं यामेयामे यदा यदा । अते-नाभ्यासयोगेन वायुरभ्यामितो भवेत् ॥ ४६ ॥ वायावस्यामिते विद्वः प्रत्यहं वर्धते तना । वहाँ विवर्धमाने तु मुखमजादि जीर्यते ॥ ४७ ॥ असस्य परि-पाकेन रसवृद्धिः प्रजायने । रसे वृद्धि गने निष्यं वर्धन्ते धातवन्त्रथा ॥४८॥ धातुनां वर्धनेनव प्रबोधो वर्धते तनौ । दुझन्ते सर्वपापानि जनमकोट्याजि-तानि च ॥ ४९ ॥ ग्रमेदान्तरारुम्थं मुखाधार त्रिकोणकम् । शिवस्य बिन्दु-रूपस्य स्थान तदि प्रकाशकम् ॥ ५० ॥ यत्र कुण्डलिनी नाम परा शक्तिः प्रतिष्टिता । यसादुराद्यने वायुर्थसाद्वद्धिः प्रवर्धते ॥ ५१ ॥ यसादृश्यसे बिन्दुर्यसाबादः प्रवर्धते । यसादुत्पद्यते इसो यसादुत्पद्यते मनः ॥ ५२ ॥ मकाधारादिपदचकं शक्तिस्थानसुदीदितम् । कण्टादुपरि मुर्वान्तं शांमवं स्थानमुच्यते ॥ ५३ ॥ नाडीनामाश्रयः पिण्डो नाट्यः प्राणस्य चाश्रयः । जीवस्य निख्यः प्राणो जीवो हंसस्य चाश्रयः ॥ ५४ ॥ हंसः शक्तर्श्विष्टानं चराचरमिद् जगत् । निर्विकत्यः प्रसञ्चातमा प्राणायामं समध्यसेत् ॥ ५५ ॥ सम्याबन्धत्रयस्थोऽपि छक्ष्यछक्षणकारणम् । वेद्यं समुद्धरेश्विन्यं सत्यसंधान-मानसः ॥ ५६ ॥ रेचकं पूरकं चैव कुम्ममध्ये निरोधयेत् । दृश्यमाने परे लक्ष्ये ब्रह्मणि स्वयमाधितः ॥ ५७ ॥ बाह्मस्यविषयं सर्वे रेचकः समुदाहृतः । पुरकं शास्त्रविज्ञानं कुरमकं खगतं स्मृतम् ॥ ५८ ॥ पुनमध्यासचित्रश्रंस

मुक्ती बात्र संशवः । कुम्मकेन समारोप्य कुम्मकेनैव प्रयेत् ॥ ५९ ॥ करमेन कुरमयेत्क्रमां सदम्तत्थः परं शिवस्। पुनरास्फाळयेदच सुस्थिरं क्ष्यमुद्रया ॥ ६० ॥ वायुनां गतिमावृत्य ध्रत्वा प्रक्कुम्मकौ । समहस्तयुगं सुसी समं पाद्युरा तथा ॥ ६९ ॥ वेधककमयोगेन चतुन्पीठं तु वायुना । आस्फाखयेन्महामेरुं वायुवके प्रकोटिमिः ॥ ६२ ॥ पुटदूर्य समाकृत्य वायुः स्करति सत्वरम् । सोमसूर्याप्तिसंबन्धाजानीयादमृताय व ॥ ६३ ॥ मेरुम-ध्यमता देवाश्रकन्ते मेरुचालनात् । आदी संजायते क्षिप्नं वेधोऽस्य ब्रह्मप्र-निधतः ॥ ६४ ॥ बद्धप्रन्थि ततो भिरवा चिव्युप्रनिय भिनश्यसा । विच्यु-ग्रन्थि ततो भिरवा रुद्रग्रन्थि भिनश्यसौ ॥ ६५ ॥ रुद्रग्रन्थि ततो भिरवा क्रिश्वा मोहमलं तथा । अनेकजन्मसंस्कारगुरुदेवप्रसादतः ॥ ६६ ॥ योगा-भ्यासासती वेषो जायने तत्य योगिनः । इडापिक्रळयोर्मध्ये सुपृश्नानाडिम-ण्डले ॥ ६७ ॥ सुद्राबन्धविशेषेण वायुमुर्ध्व च कारयेत् । हुन्दो दहति पापानि दीवों मोक्षप्रदायकः ॥ ६८ ॥ आष्यायनः हुनो वापि त्रिविधोधा-रूणेन तु । तेळधारामित्राच्छित्रं दीर्घधण्टानिनाद्वत ॥ ६० ॥ अवाष्यं प्रणव-स्थामं यसं वेद स वेदिवत् । हुम्बं बिन्दुगतं दैर्घं ब्रधरन्धगतं युतम् । हाद-शास्त्रगतं सम्रं प्रसादं मम्रत्मेद्धये ॥ ७० ॥ सर्वविद्यहरक्षायं प्रणवः सर्वदो-वहा । आरम्भश्र घटश्रेव पुनः परिचयन्तथा ॥ ७१ ॥ निष्पतिश्रेति कथिता-अतस्रस्य भूमिकाः । कारणत्रयसंभूतं बाह्यं कमे परित्यजन् ॥७२॥ आन्तरं कर्म कुरुने यत्रारम्भः स उच्यते । वायुः पश्चिमतो वेधं कुर्वन्नापूर्व सुन्धिरम् ॥ ७३ ॥ यत्र निष्ठति सा प्रोक्ता घटाच्या भूमिका बुधः। न सजीवो न निर्जीवः काये तिष्ठति निश्रलम् । यत्र वायः स्थिरः खे स्थारसेवं प्रथमभू-मिका ॥ ७४ ॥ यत्रायमना मृष्टिलयो जीवन्मुकिदशागतः । सङ्जः कुरुते योगं सेयं निष्पत्तिभूमिका ॥ ७५ ॥ इति । एनदुपनिषदं योऽषीने सोऽप्ति-चूतो भवति । स वायुपूनो भवति । सुरापानात्पूनो भवति । स्वर्णक्षेयात्पूनो भवति । स जीवन्मुक्ती भवति । तदेतद्यान्युक्तम् । तद्विष्णीः परमं पदं सदा पद्यन्ति सुरयः । दिवीव चञ्चराततम् । तद्विपासी विपन्यवी जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदमित्युपनिषत् ॥ इति पद्ममोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 🍄 सह नाववरिवति शान्तिः ॥ इतिः 🥸 तत्सत् ॥

इति बराहोपनिषत्समामा ॥

१ त्रवयोगेन, २ करणत्रव.

#### शाट्यायनीयोपनिषत् ॥ १०३॥

शाट्यायनीमञ्जलिशासण्डाकारसुलाकृति । यतिवृत्दहृद्गागरं रामचन्द्रपदं मजे ॥ १ ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥

हरि: ॐ ॥ सन एव अनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषया-कं मुक्तये निर्विषयं स्मृतम् ॥ १ ॥ समासकं सदा विकं जन्तोर्विषयगो-चरे। यद्येवं ब्रह्मणि स्थातत्को न मुख्येत बन्धनात् ॥ २ ॥ वित्तमेव हि संसारसाध्यक्तेन शोधयेत् । यश्चित्तसाम्मयो भवति गुझमेतासनातनम् ॥३॥ नावेदविन्मनुते तं बृहन्तं नाबद्यावित्यसमं प्रैति धाम । विष्णुकान्तं वासुदेवं विजानन्वित्रो विवस्वं गच्छते तस्वदर्शी ॥ ४ ॥ अधाह यत्परं ब्रह्म सनासनं ये श्रोत्रिया अकामहता अधीयुः । शान्तो दान्त उपरतस्तितिश्चर्योऽन्यातो र मिजज़ा समानः ॥ ५ ॥ त्यक्तेषणी श्रानृणम्नं विदिश्वा मीनी वसेदाश्रमे <sup>ं</sup>-यत्र क्य । अथाश्रमं चरमं संप्रविश्य यथोपपत्तिं पश्चमात्रां द्धानः ॥ ६ ॥ त्रिद्ण्डमुपवीतं च वासः कौपीनवेष्टनम् । शिक्यं पवित्रमित्येतदिभृयाद्याद-दायुपम् ॥ ७ ॥ पश्चेतास्तु यतेर्मात्रास्ता मात्रा बहाणे श्रुताः । न स्पत्रेदाद-हुरक्कान्तिरन्तेऽपि निखनेत्सह ॥ ८ ॥ विष्णुलिक्नं हिचा प्रोक्तं व्यक्तमव्यक्तमेव च। तयोरेकमपि स्वक्वा पतस्येव न संशयः ॥ ९॥ त्रिदण्डं वैष्णवं लिङ्गं बि-त्राणां मुक्तिसाधनम् । निर्वाणं सर्वेधर्माणामिति वेदानुशासनम् ॥ ५० ॥ अथ खल साम्य कुटीचको बहुदको हुमः परमहम इत्येते परिवाजकाश्चनुर्विधाः भवन्ति । सर्वे एते विष्णुलिद्विनः शिम्बनीपवीतिनः शुद्धश्वित्ता भारमानमा-रमना बहा भावयन्तः शुद्धचिद्रुपोपासनस्या जपयमवन्तो नियमवन्तः सुशीलिनः पुण्यश्लोका भवन्ति । तदेतहचाभ्युक्तम् । कुटीचको यहूदकश्चापि इसः परमहंस इव वस्या च भिकाः। सर्व एते विष्णुलिक्नं द्वाना वस्या व्यक्तं बहिरन्तश्च नित्यम् । पञ्चयज्ञा चेदशिरःप्रविष्टाः कियावन्तोऽमी संगता ब्रह्मविद्याम् । त्यक्त्वा वृक्षं वृक्षमूर्लं श्रितामः संन्यसपुरपा रसमेवाभुवानाः । विष्णुकीटा विष्णुरतयो विश्वका विष्णवास्मका विष्णुमेवापियन्ति ॥ ११ ॥ त्रिसंध्यं शक्तितः स्नानं तर्पणं मार्जनं तथा । उपस्थानं पश्चयक्तान्कुर्यादामर-णान्तिकम् ॥ १२ ॥ दश्भिः प्रणवैः सप्तव्याह्नतिभिश्रनुष्पद्यः । सायत्रीज्ञप्-यज्ञश्च त्रिसंध्यं शिरसा सह ॥ १३ ॥ योगयज्ञः सदैकाप्रयमत्त्वा सेवा हरे-र्गुरोः । अहिंसा तु सपोषक्षो वाकानःकायकर्मभिः ॥ १४ ॥ नानोपनिषद्-भ्यासः स्वाध्यायो यज्ञ हैरितः । अमिलास्मानमध्यप्रो ब्रह्मण्यप्रा जुहोति यत् ॥ १५ ॥ ज्ञानयज्ञः स विशेषः सर्वयशोषमोष्ठमः । ज्ञानदण्डा ज्ञान-

श्चिया ज्ञानवज्ञोपवीतिनः ॥ १६॥ शिका ज्ञानमयी वस्य उपवीतं च तन्म-यम् । ब्राह्मण्यं सक्छं तस्य इति वेदानुशासनम् ॥ १७ ॥ अथ सन्तु सीम्यते परिवाजका यथा प्रावुभवनित तथा भवनित । कामकोधकोममोइदम्भदर्पा-स्याममःवाहंकारादींस्तिनीयं मानावमानी निन्दास्तुनी च वर्जियरवा वक्ष इब तिष्टासेत्। छिद्यमानी न जुगात्। तदैवं विद्वांस इहैवामृता भवन्ति। तदेतद्याभ्युक्तम् । बन्धुपुत्रमनुमोद्यित्वानवेद्यमाणी द्वन्द्वसहः प्रशान्तः । प्राचीमर्दाचीं वा निर्वतंयंश्वरेत पात्री दण्डी युगमात्रावलोकी । शिखी मुण्डी चोपवीनी कुद्रम्बी चात्रामात्रं प्रतिगृह्णन्मनुष्यात् ॥ १८ ॥ अयाचितं गाचितं बोर्त मेक्षं सृहावैकावृष्ठलेवर्णपात्रम् । शीणं क्षीम नृषं कैन्धाजिने च पर्ण-माच्छादनं स्वादहतं वा विमुक्तः ॥१९॥ ऋतुमन्धौ मुण्डयेनमण्डमात्रं नाधौ नाक्षं जातु शिखां न चापयेत् । चतुरो मामान्ध्रवशीलतः स्यास्य यावत्सक्षी-Sस्तरात्मा पुरुषो विश्वरूपः । अन्यानयाष्ट्री पुनरुत्थितेऽस्मिन्नकर्मछिप्सवि-हरेडा वसेडा ॥ २० ॥ देवीग्यगारे तरुम्ले गृहायां वसेट्सङ्गोऽलक्षितशी-लबुत्तः । अनिन्धनो ज्योतिरिवोपशान्तो न चाहितेतृहितेद्यत्र कुत्र ॥ २४ ॥ आत्मानं चेद्विजानीयाद्यमसीति पुरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरम-बुसंज्वरेत् ॥ २२ ॥ तमेव घीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वात ब्राह्मण. । नानुध्या-याद्वहुम्छब्दान्वाचो विग्हापनं हि तत् ॥ २३ ॥ बाल्येनैव ल निष्ठासेन्निः बिंद्य ब्रह्मचेदनम् । ब्रह्मविद्या च बाल्यं च निर्विद्य सुनिरात्मवान् ॥ २४ ॥ यदा मर्जे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हरि श्रिताः । अथ मर्थोऽसृतो भवत्यत्र ब्रह्म समध्यते ॥ २५ ॥ अथ खलु साम्येद परिजाउयं नेष्ठिकमात्मधर्म यो विजहाति स बीरहा भवति। स ब्रह्महा भवति। स अणहा भवति। स महा-पासकी भवति । य इमां वैष्णवीं निष्टां परिस्वजान । स नेनी भवति । स गुरुतत्वगो भवति । स मित्रध्राभवति । स कृतहो भवति । स मर्वसाहो-कात्प्रच्यतो भवति । तदेतद्दचाभ्युक्तम् । लेनः सुरापो गुरुतल्पगामी मित्रध्र-गेते निष्कृतेर्यान्त शुद्धिम्। व्यक्तमव्यक वा विध्तं विष्णुलिङ्गं त्यज्ञस शुध्येद्विलरात्मभासा ॥ २६ ॥ त्यक्ता विष्णोलिङ्गमन्तर्गहिर्वा यः स्वाश्रम सेवनेऽनाश्रम वा । प्रत्यापति भवते वानिमढी नेषां गनिः कल्पकोट्यापि दृष्टा ॥ २७ ॥ त्यक्त्वा सर्वाश्रमान्धीरो वसेन्सोक्षाश्रमे विरम् । सोक्षाश्रमा-त्परिञ्जष्टो न गतिसस्य विद्यते ॥ २८ ॥ पारित्राज्यं गृहीरवा लु यः स्वधमें न तिष्ठति । तमारूवच्युतं विशादिति वेदानुजासनम् ॥ २९ ॥ अथ खलु सीम्येमं सनातनमारमधर्मं वैष्णवीं निष्ठां छळ्वा यस्तामद्पयन्वर्तते स बशी

१ वाम मेक्ष. २ फलतन्त्रपर्णी. ३ कन्यां च. ४ देशावानारे.

भवति । स पुण्यश्चोको भवति । स कोकको भवति । स बेदान्तको भवति । स ब्रह्मज़ो भवति । स सर्पज्ञो भवति । स स्वराङ् भवति । स परं ब्रह्म भगवन्तमामोति । स पिवृन्संबन्धिनो बान्धवान्सुहृदो मित्राणि च भवातु-त्तारयति । तदेतरचाम्युक्तम् । शतं कुछानां प्रथमं बभूव तथा पराणां , त्रिकृतं समग्रम् । एते भवन्ति स्कृतस्य लोके येषां कुले संन्यसतीह विद्वान् 3 ३० ॥ विकास्परांश्वित्रद्वपराञ्चिशव परतः परान् । उत्तारयति धार्मेष्टः परिवाडिति वै श्रुतिः ॥ ३१ ॥ संन्यस्तमिति यो व्रयारकण्ठस्थप्राणवानपि । तारिताः पितरस्तेन इति वेदानुज्ञासनम् ॥ ३२ ॥ अथ खलु साम्येमं सना-तनमारमध्मं वैष्णवीं लिष्ठां नासमाप्य प्रम्यान् । नानृवानाय नानात्मविदे नावीतरागाय नाविश्रद्धाय नानुपमन्नाय नाप्रयतमानमायेति ह साहः। तदेतरचाभ्युक्तम् । विचा ह व बाह्मणमाजगाम गोपाय मां जेवभिष्टेऽह-पस्मि । अस्यकायानुजवे शठाय मा मा वृया वीर्यवती तथा स्याम् ॥३३॥ बमेव विद्याश्वतमग्रमत्तं मेधाविनं बहाचर्योपपक्षम् । अस्मा इमामुपगकाय सम्यक् परीक्ष्य द्वाद्विष्णवीमात्मनिष्ठाम् ॥ ३४ ॥ अध्यापिता ये गुरु नादि-यन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा । यथैव तेन न गुरुर्भोजनीयस्त्रथैव चाकं न भुनक्ति श्रुतं तत् ॥ ३५ ॥ गुरुरेव परो धर्मी गुरुरेव परा गनिः । एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं नामिनन्दनि । तस्य श्रतं तथा ज्ञानं स्रवस्थामघटा-म्बुवन् ॥ ३६ ॥ यस्य देवे परा अन्तिर्यया देवे तथा गुरी । स ब्रह्मवित्परं प्रेयादिति वेदाद्यासनम् ॥ ३७ ॥ इत्युपनिपत् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥ हिन्: ॐ तत्सत् ॥

इति शाट्यायनीयोपनिषस्समासा ॥

## हयग्रीवोपनिपत् ॥ १०४॥

म्बज्ञोऽपि यम्प्रसादेन ज्ञानं तम्फलमाप्रुयात् । सोऽवं ह्वयास्त्रो भगवान्हिद्दं मे भातु सर्वदा ॥ ५ ॥ ॐ भद्र कर्णोभरिति शान्तिः ।

हरि: ॐ ॥ नारदो ब्रह्माणसुपसमेत्योवाचाधीहि सगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां यया चिराश्सर्वपापं व्यपोद्ध ब्रह्मविद्यां रूड्यंवर्षयंवान्भवित । ब्रह्मोवाच हय-ग्रीवदैवत्यान्मञ्चान्यो वेद स श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणानि वेद । स सर्वेश्वयं-वान्भवति । त पुते सञ्चाः । विश्वोत्तीर्णस्वकृपाय चित्रमयानन्दकृषिणे । तुभ्यं

१ त्रिशन कुकानाम्.

ममो ह्यप्रीय विवाहाजाय खाहा खाहा नमः ॥१॥ ऋग्यत्रःसामरूपाय वेदा-हरणकर्मणे । प्रणवोद्धीयवपुरे महाश्वशिरसे नमः स्वाहा स्वाहानमः ॥ २ ॥ उद्रीय प्रणवीद्रीय सर्ववागीश्वरेश्वर । सर्ववेदमयानिन्छ सर्वे बोधय बोधय स्वाहा स्वाहानमः ॥३॥ ब्रह्मात्रिरविसवित्भार्गेवा ऋषयः। गायत्रीत्रिष्टबनुष्टप्-छन्दांसि । श्रीमान्डयग्रीवः परमात्मा देवतेति । व्ही (इसी ) मिति बीजम् । सोऽहमिति शक्तिः। व्ह ( झ्ता ) मिति कीलक्स् । भोगमोक्षयोविनियोगः। अकारोकारमकारैरङ्गन्यासः । ध्यानम् । शङ्काचकमहामुद्रापुस्तकाळां चनुर्भु-जम् । संपूर्णचन्द्रसंकाशं इयग्रीवमुपास्महे ॥ 🥗 श्रीग्निति दे अक्षरे । रही ( ह्मा ) मिलेकाक्षरम् । ॐ नमो भगवत इति सप्ताक्षराणि । हयशीवायेति पद्माक्षराणि । विष्णव इति व्यक्षराणि । महां मेशां प्रशामिति पदक्षराणि । प्रयच्छ खाहेति पञ्चाक्षराणि । हयग्रीवस्य तुरीयो भवति ॥ ४ ॥ ॐ श्रीमिति हे अक्षरे । वहाँ (इसों ) मिलेकाक्षरम् । ऐमैमैमिनि त्रीव्यक्षराणि । इति इतिमिनि हे अक्षरे । साः सारिति हे अक्षरे । हामिलेकाक्षरम् । ॐ नमी , भगवत इति सप्ताक्षराणि । महां मेथां प्रज्ञासिति पदक्षराणि । प्रयच्छ स्वाहेर्ति पञ्चाक्षराणि । पञ्चमो अनुभवति ॥ ५ ॥ इवधीवैकाक्षरेण वद्यांत्रेचां प्रवह्मामि । ब्रह्मा महेश्वराय महेश्वरः संकर्पणाय संकर्पणी नारदाय नारदी च्यासाय व्यासी लोकेभ्यः प्रायच्छदिति इकारींसकारीमेकारी अयमेकस्य रूपं भवति । वही (हमी) बीजाक्षरं भवति । बीजाक्षरेण वही (हमी) रूपेण तजापकानां संपरमारम्बती भवतः । तस्त्रक्षपत्रानां वेदेही स्रोक्तिश्र भवता । दिक्पालानां राजां नागानां किकाराणामधियतिभवनि । हयप्रीवैकाक्षरतप-शीलाज्ञ्या सूर्याद्यः स्वतः स्वन्वकर्मेण प्रवतन्ते । सर्वेषां बीजानां हयप्री-वेकाक्षरवीजमन्त्रमं मद्रराजात्मकं भवति । वही (इसी) हयपीव व स्पी भवति । असूतं कुरुकुरु स्वाहा । तज्ञापकानां वानिसद्धः श्रीमिद्धिरष्टाङ्गयौ-गसिद्धिश्र भवति । व्हीं ( इसीं ) सक्छसाम्राज्येन सिद्धि कुरुकुरु स्वाहा । तानेतानमञ्जान्यो वेद भपवित्रः पवित्रो भवति । अवस्यवारी सुवस्यवारी भवति । अगम्यागमनारपुत्री भवति । पतितमं भाषणारपुत्री भवति । त्रझह-खादिवातकेमुंको भवति । गृइं गृहपतिरिव देही देहान्ते परमात्मानं भवि-शति । प्रज्ञानमानन्दं बढा तस्वमसि अयमारमा बढा अहं बढासि ने महा-बाक्यैः प्रतिपादितमर्थे त एते मञ्जाः प्रतिपादबन्ति । स्वरूखक्षतभेदेन द्विधा एने । अथानुमन्त्राञ्जयति । यहारबदम्खिनचेतनानि राष्ट्री देवानां नि स्याद मन्द्रा । अतस्य कर्वे दुद्हे पर्वासि क स्विद्स्याः परमं जवाम ॥ १ ॥ गारी-

१ मुकारां.

मिमाय सिलकानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। अद्यापदी नवपदी वस्तुवि सहस्राक्षरा परमे क्योमन् ॥ २ ॥ ओहापिक्षामा नक्ष्मि दन्तैः परिवृता पिकः। सर्वस्यै वाच ईकाना चारु मामिह वादयेति च वामसः ॥ ३ ॥ ससपरित्मति वाधमाना हृहिनमाय जमद्भिद्ता। आसूर्यस्य दुरिता तनान अवो देवेष्वसृतमञ्जर्यम् ॥ ४ ॥ य हमां नहानिधामेकादृक्षां पठेद्वयद्वीचन्नभावेन महापुरुषो भवति। स जीवन्मुक्तो भवति। ॐ नमो अह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरणं धारयिता भूवासं कर्णयोः श्रुतं माख्योद्वं ममासुष्य ओमित्युपनिषत् ॥ ॐ महं कर्णेमिरिति धान्तिः ॥ हिरः ॐ तस्तत् ॥

इति श्रीइयग्रीघोपनियसमाप्ता ॥

द्त्ताश्रेयोपनिषत् ॥ १०५ ॥ दत्ताश्रेयीवस्वविद्यानंदियानन्दविप्रहम् । त्रिपात्तारायणाकारं दत्ताश्रेवसुपास्महे ॥ १ ॥ अभाग्ने कर्णेमिरिति शान्तिः ॥

हरि: 👺 🛚 सत्यक्षेत्रे ब्रह्मा नारायणं महासाम्राज्यं कि तारकं तन्नी बृहि भगवित्युक्तः सत्यानन्दविदारमकं सारिवकं मामकं घामोपास्वेत्याह । सदा इत्तो इससीति प्रत्येतरसंबदन्ति येन ते संसारिणो भवन्ति नारायणेनैवं विवक्षितो ब्रह्मा विश्वरूपधरं विष्णुं नारायणं दत्तात्रेयं ध्यात्वा सहदति । दमिति हंसः । दामिति दीर्वं तदीजं नाम बीजस्थम् । दामित्येकाक्षरं भवति । तदेवतारकं भवति । तदेवीपासितम्यं विशेषं गर्भादितारणम् । गायत्री छन्दः । सदाशिव ऋषिः । दत्तात्रेयो देवता । वटबीजस्यभिव दत्तबीजस्यं सर्वं जगत् । एतदेवैकाक्षरं व्याक्यातम् । व्याख्यास्ये पढक्षरम् । ओमिति हितीयम् । हीमिति वृतीयम् । हीमिति चतुर्थम् । ग्लौमिति पश्चमम् । द्वामिति बद्धम् । पडक्षरोऽयं भवति । योगानुभवो भवति । गायत्री छन्दः । सदाशिव ऋषिः । दत्तात्रेयो देवता । द्वामित्युक्त्वा द्वामित्युक्त्वा वा दत्तात्रे-बाय नम इत्यष्टाक्षरः । दत्तात्रेयायेति सत्यानन्दिवदारमकम् । नम इति पूर्णानन्द्कविप्रहस् । गायत्री छन्दः । सदाशिव ऋषिः । द्सान्नेयो देवता । इत्तात्रेयायेति कीलकम् । तदेव बीजम् । नमः शक्तिभवति । ओमिति प्रथ-मस्। मामिति द्वितीयस्। हीमिति तृतीयस्। कोमिति चतुर्थस्। एहीति तेरेव बदेत् । रत्तात्रेयेति स्वाहेति मखराजोऽयं हाटचाक्षरः । जगनी छन्दः ।

१ महीत्युवाच. २ सर्थव.

सदाबिव अविः। दत्तात्रेवो देवता । कोमिति बीजव । स्वाहेति शक्तिः। संबद्धिरित कीलक्स । इमिति हृद्ये । ही क्रीमिति शीवें । एहीति किसा-याम् । रतेति कवचे । बानेबेति चक्षवि । खाहेत्वके । समायो अवति । व एवं वेद । पोडशाक्षरं व्यास्थास्य । प्राणं देवम् । मानं देवम् । पश्चादेयम् । मोत्रं देवस् । वद्दशक्तिरिक्षनित पोदशासरमक्रे न देवो भवति । अतिसे-वापरअक्तगुजबिक्कव्याव वदेत । ओमिति प्रथमं भवति । ऐमिति द्वितीयम । कोमिति तृतीयम् । द्वीमिति वतुर्थम् । कृमिति पश्चमम् । हामिति पष्टम् । हीमिति सत्तमम् । इतिखप्टमम् । सीरिति नवमम् । दत्तात्रेवायेति चेतुर्देशम् । स्वाहेति पोदशस् । गायत्री छन्दः । सदाशिव ऋषिः । दत्तात्रेयो देवता । 👺 बीजम् । स्वाहा शक्तिः । चतुर्धन्तं कीलकम् । ओमिति हृद्ये । क्वां क्वीं क्रमिनि शिखायाम् । सारिति कवचे । चतुर्धन्तं चक्षणि । खाहेलस्रे । यो नित्यमधीयानः सम्बदानन्दसुखी मोशी भवति । सौरिखन्ते श्रीवणाव इत्यु-च्यते । तजापी विष्णुरूपी भवति । अनुष्टप् छन्दो च्याख्यास्य । सर्वत्र संबु-द्विरिमानीत्युच्यन्ते । दसात्रेय हरे कृष्ण उन्मसानन्दसम्ब । दिसम्बर् सुने बाक्डिपेशाच ज्ञानसागर ॥ १ ॥ इत्युपनिषत् । अनुष्टुप् कृत्दः । सदाग्निब ऋबिः । दत्तात्रयो देवता दत्तात्रयेति हृदये । हरे कृष्णेति शीर्षे । उम्मत्ता-नन्देति शिखायाम् । दायकमुन इति कवचे । दिगम्बरेति चक्षुपि । पिशा-पञ्चानद्वागरेत्यको । आनुष्टुभोऽयं सयापीतः । अबद्धानन्मदोपात्र प्रण-इयन्ति। सर्वोपकारी मोक्षी अवति। य एव वेदेरयुपनिषद् ॥ १ ॥ इति प्रथम: खब्द: 11 9 13

भोमिति ब्याहरेत्। के नमो भगवते दलान्नेयाय सरणमान्नसंतृष्टाय महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दारमने बालोन्मलपिशाचवेषा- वेति महायोगिनेऽवधूतायेति अनसूयानन्दवर्धनायात्रिपुत्रायेति सर्वकामफ लप्रवाय ओमिति व्याहरेत्। भववन्धमोचनायेति होमिति व्याहरेत्। सकल्बिभूतिदायेति कोमिति व्याहरेत्। साध्याकर्पणायेति सौरिति व्याहरेत्। सर्वमनः भोभणावेति श्रीमिति व्याहरेत्। साध्याकर्पणायेति सौरिति व्याहरेत्। सर्वमनः भोभणावेति श्रीमिति व्याहरेत्। साध्याकर्पणायेति व्याहरेत्। सर्वमन्वविते व्याहरेत्। वाहरेत्। वाहरेत्। वाहरेत्। वाहरेत्। साध्याकर्पय हुमिति व्याहरेत्। विद्रेषयिद्वेषय फहिति व्याहरेत्। उच्छाटयोद्याटय रहेति व्याहरेत्। सम्भवस्तम्य व्यव्योति व्याहरेत्। सारवमारय नमः संपद्याय वमः संपद्याय वमः संपद्याय वमः संपद्याय स्वाहा योवन्ययोपय परमञ्चपरवद्यापत्ववीद्यविवशिष्टिन्य प्रहाधिवारयनिवारय द्वार्थ्य दारिर्ध्य विद्रान्

१ चतुर्दश । स्वाहेति बोडश.

वयविद्रावय देहं पोक्यपोत्तय चित्रं तोवयतोवयेति सर्वमञ्चसर्वयञ्जसर्वतस्यस्-र्वपञ्चनसम्बद्धायेति ॐ नमः क्रिवावेत्युपनिषत् ॥२॥ इति हितीयः वण्डः ॥२॥

य पृतं वेष् । अनुष्ट् छन्दः । सदाक्षिय अधिः । इसान्नेयो देषता । कोमिति वीजम् । स्वादेति वाकिः । इमिति कीककम् । अष्टमूर्ल्डमणाः मवन्ति । यो निस्तम्पति वाक्यमितामादिलम्बाक्षिण्युक्तैः पूतो मवति । सावध्या भावतः । सवति । महाक्ष्रभातसङ्ख्यापी भवति । मणवासुत-कोटिजसो भवति । सत्पूर्वान्छतापरान्पुनाति । स पश्चिपावनो भवति । सक्ष्यादिपातकेर्मुको भवति । गोहत्यादिपातकेर्मुको भवति । तुष्टापुक्त्यादिपातकेर्मुको भवति । सर्वमान्याद्यापानमुको भवति । सर्वान्यापार्मुको भवति । सर्वमान्यापार्मुको भवति । सर्वमान्यापार्म्यापार्म्युपनिष्ठ् ॥ ॐ भन्नं कर्णे-भिरिति भान्तिः ॥ इरिः ॐ तत्सन् ॥

इति द्त्तात्रेयोपनिषस्त्रमामा ॥

#### गरुडोपनिषत् ॥ १०३ ॥

विषं ब्रह्मातिरिक्तं स्वावस्त्रतं ब्रह्ममात्रकस् । ब्रह्मातिरिक्तं विषवद्गद्गमात्रं स्वगेष्टस् ॥ १ ॥ ॐ भद्गं कर्णेभिरिति शान्तिः ।

हरिः ॐ॥ गारुडब्रहाविद्यां प्रवस्थामि यां ब्रह्मा विद्यां नारदाय प्रोबाच नारदो बृहत्सेनाय बृहत्सेन इन्द्राय इन्द्रो भरद्वाजाय भरद्वाजो जीवत्का-मेश्यः विद्येग्यः प्रायच्छत्। अत्याः श्रीमहागरुडब्रह्मविद्याया ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः। श्रीभगवानमहागरुडो देवता । श्रीमहागरुडप्रील्पे मस् सक्छविषविनाशनार्थे जपे विश्लियोगः। ॐ नमो भगवते अङ्गुष्टाभ्यां नमः। श्रीमहागरुडाय तर्जनीम्नां स्वाहा। पक्षीन्द्राय मध्यमाभ्यां वयद। श्रीविष्णुवछ्भाय अनामिकाभ्यां हुत् । बिल्लेक्वपरिपृजिताय कनिष्टिकाभ्यां वोषद। उप्रमधंकरकालानळक्ष्याय करतलकरपृष्टाभ्यां फद्। एवं हृद्यानित्यासः। मूर्भुवः सुवरोमिति विग्वन्थः। ध्यानम्। स्वक्तिको दक्षिणं पादं वामपादं तु क्विव्यत्म् । प्राञ्जलीकृतदोर्थुग्यं गरुडं हरिवछ्मम् ॥ १ ॥ अनन्तो वामकटको बङ्गसूत्रं तु वासुकिः। तक्षकाः कटिसूत्रं तु हारः का-कोट उच्यते ॥ २ ॥ पद्यो वृक्षिणकर्णे तु महापद्यस्तु वामके। शङ्कः विरः-मदेशे तु गुल्किस्तु श्रुवान्तरे ॥ ३ ॥ पोच्दकालकनाताभ्यां चामराभ्यां

सुवीजितस् । एकापुत्रकनागाचैः केन्यमानं सुदान्वितस् ॥ १ ॥ कविकाश्चं शहरमन्तं सुवर्णसद्दश्यमम् । दीर्षवाह् बृहत्त्कन्तं नादासम्बन्धवितम् ॥५॥ बाजानतः स्वर्णाममाद्वयोस्तक्षित्रमम् । क्रह्माक्ष्माक्ष्यं शतचन्त्र-श्रीमाननम् ॥ ६ ॥ नीकामनासिकावकं सुमह्बार्कुण्डलम् । दंशकराल-वदमं किरीटमुकुटोजवसम् ॥ ७ ॥ इक्टुमारुगसर्वाङ्गं कुन्देन्द्रुभवसाननम् । विष्णवाह नमस्त्रम्यं क्षेत्रं कर सदा मम ॥ ८ ॥ एवं ध्यावेश्वसंध्यास " गरुषं नागम्यणम् । विषं नाशयते शीमं दुख्रश्चिमिवानकः ॥ ९ ॥ ओ-मीमों नमो भगवते श्रीमहागरुहाय पश्चीनद्वास विव्यवस्थाय जैकोक्स-परिपृतिताय उम्मयंकरकाकानकरूपाय बञ्जनलाय बञ्जतण्डाय वञ्ज-दन्ताय वज्रदंष्ट्राय वज्रप्रच्छाय वज्रपक्षाकक्षितकारीराय ओमीकेहोहि श्री-महागरदाप्रतिशासनासिसाविशाविश दुष्टानां विषं दूरवदूषय स्पृष्टानां नार्ययनाराय दृग्दश्कानां विषं दारयत्रास्य प्रस्तीनं विषं प्रणाशस्यप्रणाशस्य सबैषियं नाशयनाशय इनइन दहदह पचपच भस्तीकुरुमस्तीकुरु हं फट स्ताहा ॥ चन्द्रमण्डलसंकास स्येमण्डलमुष्टिक । प्रथ्वीमण्डलमुद्राङ्क श्री- / महागहडाय विषं हरहर हुं फद स्वाहा ॥ ॐ क्षिप स्वाहा ॥ ओसीं सच-रति सचरति तत्कारी सत्कारी विपाणां च विषद्धपिणी विषद्विणी विष-शोवणी विवनाशिनी विवहारिणी इतं विषं नष्टं विषमन्तः प्रलीनं विषं प्रनष्टं विपं इतं ते ब्रह्मणा विपं इतमिन्द्रस्य बज्जेण स्वाहा ॥ ॐ नसी भगवते महागर्हाय विष्णुबाहनाय श्रेलोक्यपरिपृतिताय वज्रनस्रवज्ञत-ण्डाय बज्रपक्षालंकृतशरीराय पृद्धेहि महागरुह विषंे छिन्धिच्छिनेव आहे-श्रायावेशय हं फट स्वाहा ॥ सुपर्णोशित गरुत्माश्रिवने शिरो गायत्रं चक्षः स्तोम भारमा साम ते तनुवीमदेव्यं बृहद्रथन्तरे पक्षी यज्ञायज्ञियं पुच्छं छन्दांत्यक्वानि श्विष्णिया राफा वज्ंषि नाम ॥ सुपर्णीति गरुतमान्दिवं गच्छ सुबः पत ओमीं ब्रह्मविद्याममाचास्यायां पौर्णमात्वा पुरोवाच सचरति सच-रति तत्कारी मत्कारी विषनाकिनी विषद्षिणी विषहारिणी हतं विषं नष्टं वियं प्रनष्टं विषं इतमिन्द्रस्य बज्रेण विषं इतं ते अञ्चणा विषम्निन्द्रस्य वज्रेण स्वाहा ॥ तस्यम्(?) । यशननतकत्तोऽसि बदि वानम्तकः स्वयं सचरति सम्मरति तत्कारी मत्कारी विधनाशिनी विधवृषिणी इतं विधं नष्ट विषं इत्तमिन्द्रस्य बज्रेण विषं इतं ते बद्धणा विषमिन्द्रस्य बज्रेण स्वाहा । बद्दि बासुकिन्तोऽसि यदि वा दासुकिः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी म-रकारी विधनाशिनी विधव्विणी इतं विधं मधं विषं इत्सिन्त्स वज्रेण विधं इतं ते ब्रह्मणा विप्रमिन्द्रस्य बज्जेण स्वाहा गवि वा तक्षकः स्वयं सचरति सचरति राकारी मतकारी विषयाधिनी विषद्विणी इतं विषं वहं विषं इत्रसिन्ह्या

वजेण विषं इतं मक्का विषयिगिक्षक बद्धेण स्थाहा ॥ वहि क्वोंटकहत्तीऽसि बदि वा क्कोंटकः सार्व सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विषणाविकी वि-पत्रिणी हतं विवं नहं विवं इतसिन्द्रका बज्जेण विवं हतं ते महाजा विवधि-'अस्य बच्चेण स्वाडा ॥ वटि पद्मकवतोऽसि बढि वा पद्मकः स्वयं सचरति सक-रति तत्कारी भाकारी विचनाकिनी विचन्तिणी इतं विचं नष्टं विचं इत्तिम्झस श्रीण विषं इतं ते ब्रह्मणा विषिमिन्दस्य वक्रेण स्वाहा ॥ यदि सहाएशकद-तोऽसि बढि वा महापश्चकः स्ववं सवरति सबरति तत्कारी मत्कारी विच-माशिमी विचटविजी इतं विषं नष्टं विषं इतमिन्द्रसा बज्रेण विषं इतं ते ब्रह्मणा विषिमिन्द्रस्य बच्चेण स्वाहा ॥ वृष्टि शक्तकदतोऽसि बदि वा शक्ककः स्वयं सवरति लचरति तरकारी अस्त्रारी विचनाशिनी विचर्विणी इतं विचं तहं विपं इत्रसिन्द्रस्य बज्जेण विषं इतं ते बद्धाणा विषमिन्द्रस्य वज्रेण स्वाहा ॥ रहि गुलिकहतोऽसि यदि वा गुलिकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी अस्कारी विषनाशिनी विषविषणी विषहारिणी हतं विषं नर्ष्ट विषं हतमिन्द्रस्य वजेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विप्रसम्बस्य वजेण स्वाहा ॥ यदि पौण्डकालिक-दतोऽसि यदि वा पौण्डकालिकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विचनाशिनी विपर विणी विपहारिणी इतं विषं नष्टं विषं इतसिन्द्रस्य बज्रेण बियं इतं ते बहाणा विषमिन्द्रस्य बञ्जेण स्वाहा ॥ यदि नागकहतोऽसि यदि वा नागकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विविषणी विषहारिणी इतं विषं नष्टं विषं इत्तमिन्द्रस्य बच्चेण विषं इतं ते ब्रह्मणा विषमि-न्द्रस्य बच्चेण स्वाहा ॥ यदि छनानां प्रखनानां यदि बुक्षिकानां यदि बोटकानां यदि त्यावरजङ्गमानां सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विषनाश्चिनी विष-्र दूषिणी विषहारिणी इतं विषं नष्टं विषं इत्तमिन्द्रस्य वञ्रेण विषं इतं ते ब्रह्मणा विविधनद्व वज्रेण स्वाहा । अनन्तवासुकितक्षककर्षीटकपद्मक्रमहा-पद्मकशङ्ककगुलिकपीण्डकालिकनागक इत्वेषां दिख्यानां महानागानां महा-नागादिक्याणां विषत्पदानां विषदन्तानां विषद्शाणां विषासानां विषयु-च्छानां विश्वचाराणां वृश्विकानां लुनानां प्रख्यानां मुविकाणां गृहगौलिकानां गृहगोबिकानां जनासानां गृहगिरिगद्धरकाकानकवस्मीकोञ्चलानां सार्णानां पाणांनां काष्ट्रदाहरुक्षकोटरस्थानां मुक्तवन्दाहतियांसपन्नपुष्पपन्नहोन्नतानां दृष्टकीटकरिकानमार्जारवानुकव्यात्रवराहाणां वरायुवाण्यजोत्रिजस्वेदवानां श्ववाजक्षतस्योदम्बरमामकक्षतामां इतिमाणामन्येषां अतवेताककृष्माण्ड-विज्ञाचनेतराक्षसम्बद्धमञ्जनां विष्युण्डतंत्राणां विज्ञानां विज्ञानां

विकाली विकारिक दिवस्ति विकारिक विकारिक विकारिक हतं विकारिक हतं विकारकः असीलं विकारकः असीलं विकारकः असीलं विकारकः विका

इति जीगारुडोपनिषत्समासा ॥

## कलिसंतरणोपनिषत् ॥ १०७ ॥

यहिष्यनाम स्नारतां संसारो गोष्पदायते । स्ना नष्यमक्तिभेवति तदामपदमाश्रये ॥ १ ॥ ॐ सह नाववत्विति शान्तिः ॥

हरिः ॐ ॥ द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम कथं मगवन् गां पर्यटन्किं संतरेपमिति । स होवाच ब्रह्मा साधु पृष्टोऽस्मि सर्वश्चितरहस्यं गोण्यं तच्छ्णु मेन किसंसारं तरिष्यसि । भगवत आदिपुरुषय नारायणस्य नामोखारण-मान्नेण निर्धृतक्ष्टिर्भवति । नारदः पुनः पशच्छ तद्याम किमिति । स होवाच हिरण्यगर्भः । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हर्ष्य हरे ॥ १ ॥ इति पोडक्षकं नाम्नां कल्किल्मपनाञ्चनम् । नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते ॥ १ ॥ इति पोडक्षकलावृत्तस्य जीव-स्वावरणितनाञ्चनम् । ततः शकाञ्चते परं ब्रह्म मेवापाये रिवरदिममण्डली-नेति । पुनर्वारत्यः पश्चक भगवन्कोऽस्य विधिरिति । तं होवाच नास्य विधिरिति । सर्वतः श्ववस्य भगवन्कोऽस्य विधिरिति । तं होवाच नास्य विधिरिति । सर्वतः श्ववस्य भगवन्कोऽस्य विधिरिति । तं होवाच नास्य विधिरिति । सर्वतः श्ववस्य पोडशिकस्य सार्थनिकोटीर्जपति तदा ब्रह्महत्यां तरिते । सर्वतः श्ववस्य पोडशिकस्य सार्थनिकोटीर्जपति तदा ब्रह्महत्यां तरिते । सर्वति विश्वस्थाम् । स्वर्णकेसारपृतो भवति । पिनृदेवमनुष्याणामपकारास्पृतो भवति । सर्वधर्मपरित्यागपापास्तवः श्ववितामाग्रयात् । सर्वो सुच्यते सद्यो सुच्यते हस्युपनिषय ॥ ॐ सह वावचित्ति स्वान्तः ॥ हरिः ॐ तस्तत् ॥

इति श्रीकछिसंतरणीपनिषस्तमासा ॥

#### जाबाल्युपनिषत्॥ १०८॥

जाबास्युपनिषद्वेश्वपदसस्यक्षक्षम् । पारमैश्वर्षविभवं रामचन्त्रपदं मजे ॥ ३ ॥

भोमाप्यायन्तियति सान्तिः॥

हरि: के ॥ अध हैनं भगवन्तं जाबाक्षं पैप्पकादिः पत्रक मगवन्ते ब्रुह्टि परमतत्त्वरहस्मम् । किं तत्त्वं को जीवः कः पश्चः क ईशः को मोक्षोपाय इति । स तं होवाच साथु पृष्टं सर्वे निवेदयामि बयाज्ञातमिति । प्रनः स तस्वाच कुतस्वया ज्ञातिसिति । पुनः स तमुवाच चढाननादिति । पुनः स तमुवाच तेनाथ कृतो ज्ञातमित । पुनः स तमुवाच तेनेशानादिति । पुनः स तमुवाच कथं तस्मात्तेन ज्ञातमिति । पुनः स तमुवाच तदुपासनादिति । पुनः स 🐛 तसुवाच भगवन्कृतया में सरहस्यं सर्वे निवेदयेति । स तेन प्रष्टः सर्वे निवेदयामास तस्वम् । पशुपतिरहंकाराविष्टः संसारी जीवः स एव पशुः। सर्वज्ञः पञ्चकृत्यसंपद्मः सर्वेश्वर ईशः पद्मपतिः । के पशव इति प्रतः स त्रमुवाच जीवाः पशव उक्ताः । तस्पतिस्वारपञ्चपतिः । स पुनस्तं होबाच कथं जीवाः पशव इति । कथं तरपतिरिति । स तमुवाच पथा वृणाक्षिनौ विवेकहीनाः परप्रेष्याः कृष्यादिकर्मसु नियुक्ताः सक्छदुःससहाः स्वस्तापि-बध्यमाना गवादयः पश्चवः । यथा तन्स्वामिन इव सर्वज्ञ ईशः पशुपतिः । तज्ज्ञानं केनोपायेन जायते । पुनः स तसुवाच विभूतिधारणादेव । तत्प्रकारः कथमिति । कुत्रकुत्र धार्यम् । पुनः स तमुवाच सद्योजातादिपञ्चनद्वमञ्जैभैस ् संगुद्धाधिरिति भस्नेत्यनेनामिमस्य मानस्तोक इति समुद्रुत्य जलेन संसुज्य ्यायुष्मिति शिरोक्काटवक्षःस्कन्धेप्विति तिस्थिक्यायुपैक्षियम्बकैस्तिको रेखाः प्रकृतित । बतमेतच्छाम्भवं सर्वेषु वेदेषु वेदवादिभिरुक्तं भवति । तत्समाचरेन्मुमुश्चनं पुनर्भवाय । अथ सनरकुमारः श्रमाणं पृच्छति । त्रि-पुण्ड्धारणस्य त्रिधा रेखा आरुष्ठाटादाचक्षुपोराभ्रवोर्मध्यतश्च । यास्य प्रथमा रेखा सा गाईपत्यश्राकारो रजो भूकोंकः स्वात्मा कियाशक्तिः ऋ-व्येदः धातःसवनं प्रजापतिर्देशे देवतेति । बास्य द्वितीया रेखा सा तक्षि-णाञ्चिरुकारः सत्वमन्तरिक्षमन्तरात्मा चेच्छाशक्तियेज्ञवेदो माध्यन्दिनसवनं विष्णुरेंची देवतेति । बास्य तृतीवा रेखा साइवनीयी सकारसामी धीर्छोकः परमात्मा शानक्रकिः सामवेद्स्तृतीयस्ववं महादेवी देवतेति त्रिप्रण्डं

ससाना करोति । वो विद्वानमञ्ज्ञाचारी गृही बानमस्यो यतिर्वा स महापात-कोपपातकेश्यः पूतो अवति । स सर्वान्वेषाञ्चातो अवति । स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो अवति । स सक्करुद्रभक्षणापी अवति । न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते ॥ इति । ॐ सत्वमित्युपनिषद् ॥ ओमाध्यायन्त्विति शान्तिः ॥ इतिः ॐ तस्सत् ॥

इति श्रीजाबाल्युपनिषत्समाप्ता ॥

सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत् ॥ १०९ ॥ सौभाग्यलक्ष्मीकैवस्यविद्यावेषसुस्राकृति । त्रिपासारायणानन्दरामचन्द्रपदं भन्ने ॥ १ ॥

ቖ वाक्षे मनसीति शान्तिः ॥

इरि: अ ॥ अय भगवन्तं देवा ऊचुहें भगवत्तः कथय सौभाग्यलक्ष्मीवि-जाम् । तथेखवीचन्नगवानादिनारायणः सर्वे देवा यूर्व सावधानमनसी भूखा ञ्चणुत तुरीयरूपां तुरीयानीतां सर्वोत्कटां सर्वमञ्चासनगतां पीठीपपीठ-देवतापरिवृतां चतुर्भुजां श्रियं हिरण्यवर्णामिति पञ्चदश्चिभध्यायेत्। अध पञ्चदश ऋगात्मकस्य श्रीमुक्तस्यानन्द्कर्दमचिक्कीतेन्द्रासुता ऋषयः। श्री-रिष्याचा ऋचः चतुर्दशानाष्ट्रचामानन्दागुषयः। हिरण्यवर्णाद्याचत्रयस्यातुः ष्ट्रप् छन्दः। कांमोक्सीत्यस बृहती छन्दः। तद्न्ययोर्द्वयोक्षिष्टप्। पुनरप्रकसानु-ष्ट्रप् । शेषस्य प्रस्तारपद्भिः। श्यप्तिर्देवता । हिरण्यवर्णामिति बीजम् । कांसोऽ-स्मीति शक्तिः । हिर्ग्यमया चन्द्रा रजतस्त्रजा हिर्ग्या हिर्ग्यवर्णेति प्रणवादि-नमोन्तैअतुर्ध्यन्तरङ्गन्यासः । अथ वक्रत्रवैरङ्गन्यासः । मस्तक्छोचन्ध्रतिप्राण-वदगकण्ठवाहृद्वपहृद्यनाभिगुद्धपायुरुजानुजङ्केषु श्रीसुक्तेरेव कमशो न्यसेत् । अरुणकमलसंस्था तवजःपु अवर्णा करकमलध्तेष्टाऽभीतियुग्मास्वजा च।मणि-कटकविचित्रालंकृताकल्पजाछैः सकलसुवनमाता संवतं श्रीः श्रिये नः ॥ १ ॥ तस्पीठकणिंकायां ससाध्यं श्रीबीजम् । वस्त्रादिस्रकछापग्रेषु श्रीसू-कातार्थार्थचा तहहियै: शुचिरिति मातृक्या च श्रियं यद्माङ्गदृशकं च बिलिक्य भिषमाबाइयेत् । अङ्गैः प्रथमा वृतिः । पद्माविभिद्वितीया । सोके-बैस्तृतीया । तदाय्भैस्तुरीया बृतिर्भवति । श्रीस्कैरावाइवादि । योडशस-इसअपः । सीमाग्यरमैकाक्षर्या भूगृनिच्छावत्री । क्रिय ऋच्याद्यः । शमिति

१ दिरण्यसञ्जा

बीजशक्तिः। श्रीमित्वादि वडक्रम्। मृयाज्ञ्यो व्रिप्ञाभववरदकरा सप्त-कार्तस्वरामा श्रम्भाभागेमयुग्मह्यकरएतकुग्माविरासिच्यमाना । रक्तीबा-बदमीलिविमलतरदुकुकार्तवालेपनाच्या पद्माशी पद्मनाभोरसि कृतवसतिः पद्मगा श्री: श्रिये नः ॥ १ ॥ तत्पीठम् । अष्टपत्रं वृत्तत्रयं द्वादशराहित्सच्ये , चतुरस्तं रमापीठं भवति । कर्णिकायां ससाध्यं श्रीबीजम् । विभूतिस्वातिः कान्तिः सृष्टिः कीर्तिः सम्बनिन्युष्टिः सम्कृष्टिर्ऋद्विरिति प्रणवादिनमोन्त-अतुर्थन्तेर्नवशक्ति यजेत् । अक्ने प्रथमा वृतिः । वासुदेवादिमिद्धितीया । बालाक्यादिमिस्त्रतीया । इन्द्रादिभिश्चतुर्थी भवति । द्वादशकक्षजपः । श्रीकक्मीवरदा विष्णुपत्नी वसुप्रदा हिरण्यरूपा मार्णमालिनी रजतस्त्रजा म्बर्णप्रभा स्वर्णप्राकारा पश्चवासिनी पश्चहस्ता पश्चविया मुक्तालंकारा चन्द्रसर्या बिल्बप्रिया ईश्वरी सुक्तिमुक्तिर्वसृतिकद्वाः समृद्धिः कृष्टिः धनेश्वरी श्रदा मोगिनी भोगदा साबित्री शात्री . पुष्टिर्धनदा विधात्रीह्माहिप्रणवादिनमोन्ताश्चनुध्यंन्ता मन्नाः । एकाक्षरवदश्चाहिपी-उस् । लक्षजपः । दशोशं तर्पणम् । दशोशं इवनस् । द्विजतिः । निरुद्धामानामेव श्रीविद्यासिद्धिः। न कदापि सकामानाभिति ॥१॥ अथ है ब देवा जजुस्तुरीयया मायया निर्दिष्टं सस्त्रं बृहीति । तथेति स होवाच । क्रोगेन बोगो ज्ञातच्यो योगो योगाध्यवर्धते । योऽप्रमत्तस्त योगेन स योगी रमते चिरम् ॥ ६ ॥ समापटय निद्रां सुत्रीगेंऽहपभोत्री अमत्याज्यवाधे विविक्ते प्रदेशे । सदा शीतनिस्तृष्ण एप प्रयक्षोऽध वा प्रणरोधी निजास्या-समागीत् ॥ २ ॥ वक्रेणापूर्वे वायुं हुतवहनिरुवेऽपानमाङ्गव्य एत्वा साक्क-ष्टाचक्रुलीमिर्वरकरतलयोः पद्मिरेवं निरुष्य । श्रीत्रं नेत्रे चा मासापुरस्था-समधोऽनेत मार्रोण सम्यक्षश्यनित प्रत्यपांशं प्रणवबहविषध्यानसंस्थान-चित्ताः ॥ ३ ॥ अवणम् खनयननासानिरोधनेनेव कतेव्यम् । गुद्रसुषुष्ठास-रणी रफटममलं श्रयते नादः ॥ ४॥ विचित्रधोषसंयुक्तानाइते श्रवते ध्वति: । दिव्यदेष्ठश्च तेजस्वी दिव्यगन्धोऽप्यरोगवान् ॥ ५ ॥ संपूर्णहृदय: द्यान्ये त्वारम्मे बोगवान्भवेत् । द्विनीया विषटीकृत्य वायुर्भवति मध्यगः ॥६॥ इदासनो भवेद्योगी पद्माद्यामनसंस्थितः । विष्णुग्रम्थेसतो भेदात्यरमा-नन्द्रसंभवः॥ ७ ॥ अतिशुन्यो विभद्ध मेरीशब्दसातो अवेत् । ठृतीशां

१ कीर्तिः स्थितिनंतिः पुष्टिरुक्तृष्टिः.

वसती भिरवा जिनादी मर्वछण्डानिः ॥ ८ ॥ महाशूर्म्यं तसी वाति सर्वसिक्टि-समाअयम् । विकायम्यं सतो मिला सर्वपीठगतानिकः ॥ ९ ॥ निष्पत्ती वैच्यवः शब्दः कणतीति कणो अवेत् । एकी मृतं तदा विश्वं सनकादिमुनी-रिक्स ॥ १० ॥ अन्तेऽनन्तं समारोप्य कण्डेऽकण्डं समर्पयन् । मुमानं प्रकृति च्यास्या कृतकत्योऽस्तो भवेत् ॥ ११ ॥ योगेन योगं संरोध्य भावं भावेग चालसा । निर्विकरूपं परं तस्यं सदा मृत्वा परं भवेत् ॥ १२ ॥ भहं-भावं परित्यस्य जगद्भावमनीद्रशम् । निर्विकस्पे स्थितो विद्वानम्यो नाप्य-नुबोचिति ॥ १३ ॥ सिछछे सैन्धवं यहत्साम्यं भवति बोगतः । तथात्ममन-सोरैक्यं समाधिरमिधीयते ॥ १४ ॥ वदा संशीयते प्राणी मानसं च प्रली-यते । तदा समरसर्वं यस्तमाभिरभिषीयते ॥ १५ ॥ वस्तमस्वं तयोज्य जीबास्वपरवास्त्रजोः । समस्रवष्टसंबद्धः समाविरमिनीयते ॥ १६ ॥ प्रमान श्राच्यं सनःशन्यं बुखिशन्यं निरामयम् । सर्वश्रन्यं निरामासं समाधिरभि-भीयते ॥ १७ ॥ स्वयम्बलिते देहे देही नित्यसमाधिना । निश्चकं तं विजा-तीवात्समाधिरभिषीयते ॥ १८ ॥ यत्रयत्र मनो याति तत्रवत्र परं पदम् । तन्नतन परं महा सर्वत्र समवस्थितम् ॥ १९ ॥ इति ॥ २ ॥ अय हैनं देवा उत्पूर्वबचकविवेकमञ्जूहीति । तथेति स होवाच आधारे ब्रह्मचकं त्रिरावृतं भगमण्डलाकारम् । तत्र मुलकन्दे शक्तिः पावकाकारं ध्यायेत् । तत्रेव काम-रूपपी ठं सर्वकामप्रदं भवति । इत्याधारचक्रम् । द्वितीयं खाधिष्टानचक्रं षड-वसम्। तमाध्ये पश्चिमाभिमुखं लिक्नं प्रवासाहरसद्दर्श ध्यायेत्। तंत्रेवो-क्याणपीठं जगदाकर्पणसिद्धिदं भवति । तृतीयं नाभिचकं पञ्जावतं सर्पकृटि-साकारम् । तन्मध्ये कुण्डलिनीं बालार्ककोटिप्रभां सहित्यभां ( तनुमध्यां ) ध्यायेत् । सामध्येशक्तिः सर्वसिद्धिप्रदा भवति । मणिपुरकचकं हृदयचक्रम् । भष्टदलमधोमसम् । तनमध्ये ज्योतिर्मयलिङ्गाकारं ध्यायेत । सेव इंसकला सर्वेत्रिया सर्वेकोकवश्यकरी भवति । कण्डचकं चतुरक्रकम् । तत्र वामे इडा चन्द्रनाडी दक्षिणे पिक्रका सूर्यनाडी तन्मध्ये सुवृद्धां श्वेतवर्णी ध्वायेत । य पवं वेदानाहता सिद्धिदा भवति । तालुचकम् । तत्रासृतधाराप्रवाहः । घण्टि-कालिक्रमुक्तकरन्ध्रे राजदग्तावकम्बिनीविवरं दशहादशारम् । तत्र शन्यं व्यायेत्। वित्तकयो भवति । सप्तमं अधकमकुष्ठमात्रम् । तत्र ज्ञाननेत्रं दीपशिकाकारं ध्याचेत् । तदेव कपासकन्त्वाविसदितं अवति । आज्ञाचक-मष्टमम् । प्रकारम्अं निर्वाणचक्रम् । तत्र स्विकागृहेतरं भूक्रशिखाकारं प्यायेत् । तत्र जाकन्यारपीठं मोश्रापदं भवतीति परज्ञश्चाकम् । नवसमाका-

सक्तम् । तत्र चोडकव्रक्षस्यभृश्चेतुः राज्यकिनिकात्रिक्ताकारम् । तामान्ये अर्थकातिः । ता पर्यक्ष्यावेत् । तत्रेव पूर्णगिरिपीटं सर्वेद्धासिद्धिः साधनं मवति । सीआग्यकरम्युपनिषदं निल्माचीते सोऽप्रिपृतो भवति । स वायुप्तो भवति । स सक्त्यभन्यान्यसस्युपक्तकत्रह्यभूगजपञ्चमहिचीशासी-वासयोगज्ञानवास्मवति । न स पुनरावतेते न स पुनरावतेत इत्युपनिषत् ॥

ॐ वास्रो मनसीति शान्तिः ॥ इरिः ॐ तत्सत् ॥

इति श्रीसीभाग्यकद्दम्युपनिष्यसमाहा ॥

#### सरखतीरहस्योपनिषत् ॥ ११०॥

प्रतियोगिविनिर्भुकतक्काविचैकगोचरम् । अखण्डनिर्विकल्पं तद्रामचन्द्रपदं भजे ॥ १ ॥ ॐ वाको मनसीति शान्तिः॥

हरिः 🤒 ॥ ऋषयो ह वै भगवन्तमाश्वकायनं संयुज्य पशच्छः केनोपायेन तञ्जानं तत्पदार्थावभासकम् । यदुपासनया तत्त्वं जानासि भगवन्वद ॥१॥ सरस्वतीदशक्षोक्या सन्तरचा नीजमिश्रया । स्तुरवा जस्वा परां सिद्धिमकभं सुनिपुक्रवाः ॥ २ ॥ ऋषय उत्तुः ॥ कथं सारस्वतप्राप्तिः केन ध्यानेन सुवत । महासरस्तरी येन तुष्टा भगवती वद् ॥ ३॥ स होवाचाश्वकायनः। अस्य श्रीसरस्वनीदशक्षोकीमहामञ्जसः । अहमाश्रकायन ऋषिः । अनुष्टप् छन्दः । श्रीवागीश्वरी देवता । यहागिति बीजम् । देवीं वाचमिति शक्तिः । प्रणो देवीति कीलकम् । विनियोगसाधीत्यर्थे । अदा मेघा प्रज्ञा धारणा वाग्देवता महासरसतीत्रेतरक्रन्यासः ॥ नीहारहारधनसारसुधाकराभां कत्याणदां कन-कथरपकदासभूपान् । उत्तक्कपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गी वाणी नमाप्ति मनसा वचसा विभूते ॥ १ ॥ 🍣 प्रणोदेवीलस्य मन्नस्य भरद्वात ऋषिः । गायत्री छन्दः । श्रीसरस्वती देवता । प्रणवेन बीजशक्तिः कीस्कम् । इष्टार्थे विनि-बोगः । मञ्जेण न्यासः ॥ या वेदान्तार्थतत्त्वैकस्वरूपा परमार्थतः । नामक-पारमना स्वका सा मां पात सरस्वती ॥ 👺 प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिवी-जिनीवृती । घीनामधिष्यवतु ॥ १ ॥ आ नो दिव इति मक्क्स अनिर्क्षिः । त्रिष्टप् क्रन्दः । सरस्वती देवता । हीसिति श्रीजवाकिः कीककम् । इष्टार्थे विनियोगः । मध्रेण न्यासः ॥ या साङ्गोपाङ्गवेदेषु चतुर्व्वकेष गीयते । अद्वैदा ब्रह्मणः शक्तिः सा मां पात सरस्वती ॥ हीं आ नी दिवी बृहतः पर्वतादा सारसती यजतागं तु यज्ञम् । इवं देवी अञ्चलाणा कृताची क्रामां नी वाच-अवती श्रणोतु ॥ २ ॥ पावका न इति सकत्य । अवुच्छन्द ऋषिः । वायत्री झन्दः । सरस्तती देवता । श्रीमिति बीजशक्तिः कीछकम् । इष्टार्थे विलि-योगः। मन्नेण म्यासः ॥ या वर्णपदवाक्यार्थंसक्रपेणैव वर्तने । अनादिनिध-नानम्ता सा मां पातु सरस्वती ॥ श्री पावका नः सरस्वती वाजेमिर्वाजि-नीवती । यज्ञं वष्ट विया वसुः ॥ ३ ॥ चोद्यित्रीति मञ्जल मधुरक्टन्द्र ऋषिः । गायत्री छन्दः । सरस्वती देवता । ब्ह्मिति बीजशक्तिः कीलकस् । मञ्जूण न्यासः ॥ अध्यारममधिदैवं च देवानां सम्यगीश्वरी । प्रस्वगास्ते वदन्ती या सा मां पातु सरस्वती ॥ ब्लूं चोदयित्री सुनृतानां चेतन्ती समतीनाम् । बज्ञं दथे सरस्वती ॥४॥ महो भर्ण इति मश्रस्य । मधुच्छन्द ऋषिः । गायत्री क्रन्दः । सरस्वती देवता । सौरिति बीजशक्तिः कीक्रकम् । मञ्जेण न्यासः । अन्तर्याम्यात्मना विश्वं त्रेलोक्यं या नियच्छति । रुद्रादित्यादिक्रपस्था यस्या-मावेद्य तां पुनः । ध्यायन्ति सर्वरूपंका सा मां पात सरस्वनी । सौः महो क्षणः सरस्वती प्रचेतवति केत्ना । धियो विश्वा विराजति ॥ ५ ॥ चरवारि बागिति मञ्जस्य उचध्यपुत्रे ऋषिः । त्रिष्टप् छन्दः । सरस्वती देवता । ऐमिति बीजवाक्तिः कीलकम्। मन्नण न्यासः। या प्रत्यग्दष्टिभिजीवव्येज्यमानानुभूयते। क्यापिनी श्रुप्तिरूपैका सा मां पातु सरस्वनी ॥ ए चत्वारि वाक् परिमिता पदानि सानि विदुर्वाक्षणा ये मनीपिणः । गुहा श्रीणि निहिता नेक्स्यन्ति तुरीयं वाची मनुष्या वदन्ति ॥ ६ ॥ यद्वाग्यदन्तीनि मश्रस्य भागेव ऋषिः । त्रिष्टप छन्दः । सरस्वनी देवता । क्षीमिनि बीजशक्तिः कीळकम् । मन्नेण न्यासः । नामजात्यादिमिभेदैरष्ट्रथा या विकल्पिता । निर्विकल्पारमना व्यक्ता सा मां पात सरस्वती ॥ क्री यद्वाखदन्खविचेतनानि राष्ट्री देवानां निपसाइ सन्द्रा । चतस ऊर्ज ददहे पयांसि क स्विद्स्याः परमं जगाम ॥ ७ ॥ देवीं वाचमिति मच्चस भागव ऋषिः । त्रिष्टुप् छन्दः । सरस्वनी देवता । तारिति बीजशक्तिः कीलकम् । सम्रेण न्यासः व्यक्ताव्यक्तिरः सर्वे वेदै।चा व्याहरन्ति वाम । सर्वकामद्वा धेतुः सा मा पातु सरम्बती ॥ सौः देवी वाचमजनयन्त देवास्तां बिश्वक्षपाः प्राची वदन्ति । सा नो मन्द्रेषमूर्ज दुहाना धेनुवागसानुप-सप्टतेतु ॥ ८ ॥ उत त्व इति मन्नस्य बृहस्पतिर्ऋषिः त्रिष्ट्रप् छन्दः । सरस्वती देवता । समिति बीजवाकिः कीङकम् । मन्नेण न्यासः । यो विदिखास्त्रिकं

१ वा परमार्थतः. २ पुत्रो दीर्घतमा ऋषिः. १ देवाया.

बर्म्ब निर्मेय्यासिङ्क्समेना । बोगी बाति परं स्थानं सा मां पातु सर-स्वाती ॥ सं उत त्वः पश्यक दृदशै बाचमुत त्वः ऋण्वक ऋणोत्येगाम् । उतौ रवसी तन्त्रं १ विसस्ते जायेव पता उत्तरी सुवासाः ॥ ९ ॥ अन्वितम इति मञ्जल गुन्समद ऋषिः। अनुष्टप् छन्दः। सरस्वती देवता। ऐमिति बी-जशकिः कीछकम् । मन्नेण न्यासः । नामक्रपारमकं सर्वे यस्यामावेश्य ताँ ' पुनः । ध्यायन्ति ब्रह्मक्पैका सा मां पातु सरस्वती ॥ पु अभ्वितमे नदी-तमे देविनमे सरस्वती । अप्रशस्ता इव सालि प्रवस्तिमम्ब नस्कृषि ॥ १०॥ चतुर्भुखमुखाम्भोजवनहं सबधूर्मम । मानसे रमतां नित्य सर्वश्रहा सरस्वती ॥ १ ॥ नमस्ते शारदे देखि काइमीरपुरवासिनि । स्वामइं प्रार्थये निसं विद्यादानं च देहि से ॥ २ ॥ अक्षसूत्राङ्कशघरा पाशपुत्रकथारिणी। सु-क्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु से सदा ॥३॥ कम्बुकण्ठी सुतास्रोष्टी सर्वाभ-रणभूषिता । महासरस्वनी देवी जिह्नाग्रे संनिविश्यताम् ॥ ४ ॥ या श्रद्धा े धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लमा । भक्तजिद्वामसदना शमादिगुणरायिनी श ५॥ नमामि यामिनीनायलेखाकंकृतकुन्तकाम् । भवानीं भवसंताप-निर्वापणस्थानदीस् ॥ ६॥ यः कवित्व निरातक्वं भुक्तिमुकी च वाम्छति । सोऽभ्यच्येंनां दशश्रोक्या नित्यं स्ताति सरस्वतीम् ॥ ७ ॥ नस्यवं स्तुवती निसं समभ्यर्थ सम्स्वतीम् । अक्तिश्रद्धाभियुक्तसः वण्यासान्त्रस्ययो अवेत् ॥ ८ ॥ ततः प्रवतेते वाणी स्वेष्क्या कलिताक्षरा । गयनचारमकः शर्वहैर-श्रमेयैर्विविक्षित ॥ ९ ॥ अश्रुतो बुच्चते प्रत्थः प्रायः सारस्वतः कविः । इत्येवं निश्चयं विप्राः सा होवाच सरस्वती ॥ १० ॥ भारमध्येचा मया लब्बा ब्रह्मणैव सनातनी । ब्रह्मस्वं मे सदा नित्यं सविदानन्दरूपतः ॥ ११ ॥ » अक्रांतरवं ततः सृष्टं सरवादिगुणसाम्यतः । सत्यमाभाति विच्छाया दर्पणे प्रतिबिम्बवत् ॥ १२ ॥ तेन चित्प्रतिबिम्बेन त्रिविधा भाति सा पुनः । प्रकृत्यविष्ठिश्वतया प्रकृत्यं पुनश्च ते ॥ १३ ॥ शुद्धसस्वप्रधानायां मायायां बिस्वितो हातः । सरवप्रधाना प्रकृतिमायेति प्रतिपाद्यते ॥ १४ ॥ मा सादाः स्ववशोपाधिः सर्वज्ञस्येश्वरस्य हि । वश्यमायस्वमेकस्वं सर्वज्ञस्य च तस्य स ॥ १५ ॥ साध्विकत्वारसमष्टित्वारसाक्षिरवाज्ञगतामपि । जगरकर्तुमकर्तु वा चान्यथा कर्नुमी शते ॥ १६ ॥ यः स ईचर इत्युक्तः सर्वज्ञत्याविभिर्गृणैः । शक्तिद्वयं हि सावाया विश्लेपावृतिरूपकम् ॥ १७ ॥ विश्लेपशक्तिः हिंद्राहि

१ मचया स्तीति.

मञ्चाण्डान्तं जगरस्जेत् । अन्तरंग्डन्ययोर्भेदं बहिन मञ्चसर्गयोः ॥ १८ ॥ बावणीत्यपरा ब्रक्तिः सा संसारस कारणस । साक्षिकः प्रश्तो आतं लिक्न-देहेन संयुत्तम् ॥ १९ ॥ वितिष्कायासमावेशाळीवः स्वाद्यावहारिकः । अस जीवत्वमारोपात्साक्षिम्यप्यवभासते ॥ २०॥ आवृतौ तु विनष्टायां मेदे भातेऽप्रचाति तत्। तथा सर्गत्रकाणीक मेदमावृत्य तिष्ठति ॥ २१ ॥ या शक्तिसद्भावस्य विकृतत्वेत भासते । अत्राप्याकृतिनाहोत विभाति वस- । सर्गयोः ॥ २२ ॥ भेदतायोर्विकारः स्थातार्ये न बद्धणि कचित् । असि भाति प्रियं रूपं नाम चेत्वंशपश्चकम् ॥ २३ ॥ भाषत्रमं जद्यरूपं जगद्वं तती द्वयम् । अपेक्ष्य नामरूपे हे सम्बदानन्दतत्परः ॥ २४ ॥ समाधि सर्वदा कुर्याद्भृत्ये वाथ वा बहिः। सविकल्पो निर्विकल्पः समाविद्विविधो हित् ॥ २५ ॥ दृश्यशब्दानुमेदेन स विकल्पः पुनर्हिषा । कामाधाश्चित्तगा दृश्या-सारताक्षित्वेन चेतनम् ॥ २६ ॥ ध्यायेद्द्यानुविद्योऽयं समाधिः सवि-करपकः । समझः समिदानस्दः स्वप्रभी द्वेतवर्जितः ॥ २७ ॥ समीतिश्राद्य-विद्वोऽयं समाधिः सविकल्पकः । स्वानुभूतिरसावेशाहृश्यशब्दायपेक्षितुः ॥ २८ ॥ निर्विकलपः समाधिः स्वाञ्जिवातस्थितदीपवत् । हरीव बाह्यदे-शेऽपि यस्मिन्कस्मित्र वस्तिन ॥ २९ ॥ समाधिरीयसन्मात्राज्ञामरूपप्रथ-कृतिः । सन्धीभावो रसास्वादानृतीयः पूर्ववन्त्रतः ॥ ३० ॥ एतैः समा-विभिः वहसिनंबेरकाछं निरन्तरम् । देहाभिमाने गलिते विद्याते परमारमनि । बन्न यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम् ॥ ३१ ॥ भिचते हृदयप्रनिधिहिछ-शन्ते सर्वसंशयाः । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ ३२ ॥ मयि जीवस्वमीशस्वं कल्पितं वस्ततो बहि । इति बस्तु विजानाति स मुक्तो नात्र संशय: ॥ ३३ ॥ इत्यपनिषत ॥ ॐ बाब्धे मनसीति शान्तिः ॥ हरिः 🖏 तासव ॥

इति सरस्वतीरहस्योपनियस्तमासा ॥

बहुचोपनिषत्॥ १११॥

बहुचारुयम्बाविद्यामहासण्डार्थवेभवस् । असण्डामन्द्रसाम्राज्यं रामचन्द्रपदं मजे ॥ १ ॥ ॐ वाको सकसीति सान्तिः॥

इरि: ॐ ॥ देवी क्षेकाम बासीत् सैव जगदण्डमसूजत् । कामकलेति

१ भाते प्रयाति। र राषद्वभाषा नामरूपः

विज्ञायते । मङ्कारकरुति विज्ञायते । तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत् । विष्णुर-जीजनत् । ह्योऽजीजनत् । सर्वे महत्रुणा अजीजनन् । गम्धर्याप्सरसः किंनरा वादिश्रवादिनः समन्ताद्वीजनन् । भोग्यस्त्रीजनत् । सर्वमजीज-नत् । सर्व शाक्तमजीजनत् ।(अण्डजं खेदजमुद्रिकं जरायुजं पार्किचेतःप्राणि -स्थावरजङ्गमं मनुष्यमंत्रीजनत्)॥ सेवापरा वाकिः। सेवा शांभवी विद्या कादि-विद्यति वा हादिविद्यति वा सादिविद्यति वा सहस्राम् । भोमों वाचि प्रचिष्ठा सेव पुरत्रयं शरीरत्रयं स्थाप्य बहिरम्तरवभासयम्ती देशकाळवस्त्वस्त-रसङ्गान्मद्वात्रिपुरसुन्द्री वै प्रत्यक् चितिः । सैवात्मा ततोऽन्यद्सत्यमगात्मा अत एषा अञ्चलंबिक्तिभाषाभाषककाविनिर्मुका चिद्राधाद्वितीयमञ्चलंबिक्तिः सिक्दानन्दछहरी महात्रिपुरसुन्दरी बहिरन्तरनुप्रविद्य स्वयमेकैव विभाति । यदिल सन्मात्रम् । यद्विमाति चिन्मात्रम् । यरिप्रयमानन्दं तदेतरसर्वाकारा महात्रिपुरसुन्दरी । त्वं चाहं च सर्वं विश्वं सर्वेदेवता । इतरत्सर्वं महात्रिपु-रसुन्दरी । सत्यमेकं कलितारूयं वस्तु तद्द्विनीयमसण्डार्थं परं ब्रह्म । पञ्चरू-पपरित्यागादसक्पप्रहाणतः। अविद्यानं परं तस्वमेकं सव्ख्रियते महत्॥ इति । प्रज्ञानं ब्रह्मोति वा अहं ब्रह्मासीति वा भाष्यते । तत्त्वमसीत्येव संभा-व्यते । अयमात्मा ब्रह्मेति वा ब्रह्मैवाहमस्त्रीति वा योऽहमस्त्री वा सोह-मसीति वा योऽसी सोऽहमसीति वा या माध्यते सेवा घोड्यी श्रीविद्या पञ्चन्त्राक्षरी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी बालान्बिकेति बगलेति वा मातङ्गीति स्वयंवरकत्याणीत भुवनेश्वरीति चामुण्डेति चण्डेति वाराहीति तिरस्करि-जीति राजमावहीति वा शुकरपामलेति वा अधुस्यामलेति वा अधारूदेति वा प्रतिकृता धूमावनी सावित्री सारस्वनी ब्रह्मानन्दक्छेति। ऋची अक्षरे परमे ब्योमन् । यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेतुः । यसाधः वेद किसूचा करि-च्यति । य इत्तद्विद्वस्त इमे समासते ॥ इत्युपनिषत् ॥ ॐ बाक्रं मनसीति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्सत् ॥

इति बहुचोपनिषत्समासा ॥

१ चिद्रिया.

### मुक्तिकोपनिषत्॥ ११२॥

ईशाबद्योत्तरशतवेदान्तपटळाश्वयम् । सुक्तिकोपनिषद्वेचं रामचन्द्रपरं भने ॥ १ ॥

हरिः ॐ पूर्णमद इति शान्तिः॥

👺 अयोध्यानगरे रम्ये रबमण्डपमध्यमे । सीताभरतसीमित्रिशत्रुझाचै: प समन्वितम् ॥ १ ॥ सनकाशैमुनिगणविसिष्ठाशैः श्रुकादिमिः । अन्यौर्भागवतै-आपि स्तूयमानमहर्निशम् ॥ २ ॥ वीविकियासहस्राणां साक्षिणं निर्विकारि-जम् । न्वरूपध्याननिरतं समाधिविरमे हरिम् ॥ ३ ॥ भक्तया शश्रवया रामं स्तुवन्पप्रच्छ मारुतिः । राम स्वं परमात्मासि सिचिद्।नन्द्विग्रहः ॥ ४ ॥ इदानी स्वां रघुन्नेष्ठ प्रणमामि मुहुमुँहुः । स्वदूर्प ज्ञातुमिन्छामि तस्वतो राम मुक्तये ॥ ५ ॥ भनायासेन येनाई मुख्येयं भवबन्धनात् । कृपया वद मे राम येन मुक्ती भवास्यहम् ॥ ६॥ साधु पृष्टं महाबाही वदामि श्रृणु तस्वतः । वेदान्ते सुप्रतिष्ठोऽहं वेदान्तं समुपाश्रय ॥ ७ ॥ वेदान्ताः के रञ्जश्रेष्ठ वर्तन्ते कुत्र ते वद । इन्मन्त्रृणु वक्ष्यामि वेदान्तस्थितिमञ्जमा ॥ ८॥ निश्वामभूता मे विष्णोर्वेदा जाताः सुविस्तराः । तिलेषु तैलबद्वेदे चेदान्तः सुर्पातष्ठितः ॥ ९ ॥ राम वेदाः कतिविधास्तेषां शासाध राघव । तास्पत्ति-षदः काः स्युः कृपया वद तस्वतः ॥ १० ॥ श्रीराम उवाच । ऋग्वेदादिषि-भागेन वेदाश्ररवार इंरिताः। तेषां शासा अनेकाः स्युन्तास्पनिपद्स्तथा ॥ ११ ॥ अत्वेदस्य तु शासाः स्युरेकविशतिसंख्यकाः । नदाधिकशतं शासा षक्षो मारुतात्मज ॥ १२ ॥ सहस्रसंख्यया जाताः शालाः साम्नः परम्वप । अधर्वणस्य शासाः स्युः पञ्चाशज्ञेदतो हरे)॥ १३॥ एकैकस्यास्तु शास्तायाः " एककोपनिषम्मता। तासामेकामृचं यश्र पठते भक्तितो मयि ॥ १४ ॥ स मासायुज्यपदवीं प्राप्नोति सुनिदुर्लमाम् । राम के विन्सुनिश्रष्टा सुक्तिरेकेति चिक्षरे ॥६५॥ केचिरवशामभजनात्काइयां सारोपदेशसः। अन्येतु सांख्ययोगेन भक्तियांगेन चापरे ॥ १६ ॥ अन्ये वेदान्तवाक्यार्थविचारात्परमर्थयः । साह्यो-क्यादिविभागेन चतुर्था मुक्तिरिता ॥ १० ॥ सहोवाच श्रीरामः । केवस्य-मुक्तिरेकैव पारमाधिकरूपिणी । दुराचाररती वापि मन्नामभजनात्कवे ॥ १८॥ सालोक्यमुक्तिमामोति न तु छो शन्तरादिकम् । काइयां तु बहानालेऽसि-

१ तह्य.

म्मुली मत्तारमामुबाद ॥ १९ ॥ पुनरावृत्तिरहितां मुक्ति मामोति मानवः । यत्र कुत्रापि वा काइयां मरणे स महेश्वरः ॥ २० ॥ जन्तोर्दक्षिणकर्णे तु मसारं समुपादिशेत्। निर्भृताशेषपायौषी मत्सारूप्यं भजत्ययम् ॥ २१ ॥ सैय सालोक्यसारूप्यमुक्तिरित्वभिषीयते । सदाचाररतो भूत्वा द्विजो नित्य-मनन्यचीः ॥ २२ ॥ मयि सर्वात्मके भावी मत्सामीप्यं भनस्यम् । सैव साळोबयसारूप्यसामीप्या मुक्तिरिष्यते ॥ २३ ॥ गुरूपदिष्टमार्गेण ध्यायम्म-द्वणमध्ययम् । मत्सायुज्यं द्विजः सम्यग्भजेन्द्रमरकीटवत् ॥ २४ ॥ सैव सायुज्यसुक्तिः साद्रह्मानम्दकरी शिवा । चतुर्विधा तु या सुक्तिर्मदुपासनया अवेत् ॥ २५ ॥ इयं केवत्यमुक्तिस्तु केनोपायेन सिध्यति । माण्डून्यमेकमे॰ वार्कं सुसुक्षूणां विसुक्तये ॥ २६ ॥ तथाप्यसिदं चेउज्ञानं दशोपनिषदं पठ । ज्ञानं लढध्याचिरादेव मामकं धाम यास्यसि ॥ २७ ॥ तथापि रहता नौ चेदिज्ञानस्याञ्जनासुतः । द्वात्रिज्ञाक्योपनिषदं समभ्यस्य निवर्तयः ॥ २८ ॥ ्रिबिदेहमुक्ताबिच्छा चेदष्टोत्तरक्षतं पठ। तासां कमं सज्ञानित च श्रणु वस्यासि तरवतः ॥२९॥ ईशकेनकटप्रश्रमुण्डमाण्ड्रक्यतिसिरिः । ऐतरेयं च छान्द्रोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥ ३० ॥ ब्रह्मकेवस्यजाबालश्वेताश्वी इंस आरुणिः । गर्भी नारायणो हंसो बिन्दुनांदिशरः शिखा ॥३ १॥ मैत्रायणी कौपीतकी बृहजाबा-छतापनी । कालाग्निरुद्रमेत्रेयी सुवालक्षुरिमिश्रका ॥ ३२ ॥ सर्वसारं निरा-कार्व रहस्यं वज्रस्चिकम् । तेजोनादच्यानविद्यायोगतस्वात्मबोधकम् ॥३३॥ परिवाद त्रिशिसी सीता चृहा निर्वाणमण्डलम् । दक्षिणा शरभं स्कन्दं महानारायणाद्वयम् ॥ ३४ ॥ रहस्यं रामतपनं वासुदेवं च सुद्गलम् । द्याण्डिल्यं पेङ्गकं भिक्षुमहच्छारीरकं शिखा ॥ ३५ ॥ तुरीयानीतसंन्यासपरि-बाजाक्षमालिका । अध्यक्तकाक्षरं पूर्णां सूर्याध्यध्यात्मकुण्डिका ॥ ३६ ॥ साबिध्यान्मा पाञ्चपतं परं ब्रह्मावधूतकम् । त्रिपुरातपनं देवीत्रिपुरा कट-भावना । हृद्यं कुण्डली भस्म रुद्दाक्षराणदर्शनम् ॥ ३७ ॥ तारसारमहाबा-क्यपञ्चनद्वाप्तिहोत्रकम् । गोपाळतपनं कृष्णं याज्ञवस्त्रयं वराहकम् ॥ ३८ ॥ शाळ्यायनी इयप्रीवं दत्तात्रेयं च गारुडम् । कलिजाबालिसौभाग्यरइस्यक्तच-मुक्तिका ॥ ३९ ॥ एवमष्टोत्तरक्षतं भावनात्रयनाशनम् । ज्ञानवैराध्यदं पुंसां वासनात्रयनात्रानम् ॥ ४० ॥ पूर्वोत्तरेषु विहिततत्तच्छानितपुरःसरम् । वेद-विचानतस्रातदेशिकसः मुसात्स्वयम् ॥ ४१ ॥ गृहीःवाष्टीत्तरशतं ये पठन्ति दिजोत्तमाः । प्रारम्भक्षयपर्वन्तं चीवन्युका सबन्ति ते ॥ ४२ ॥ तदः काकवकादेव प्रारव्धे तु अवं गते । वैदेहीं मामकी मुक्ति वान्ति नास्त्रत्र

संगयः ॥ ४३ ॥ सर्वोधतिवर्षां मध्ये सारमहोत्तरं ससस् । सङ्गण्यूनवमात्रेसः सर्वाचीवविकृत्समञ्जूष ॥ ४४ ॥ सर्वोचनिष्टं विच्याम सुष्टं अवयन्त्वतः । इदं कार्क मपादिष्टं गुद्धमष्टोत्तरं सत्तव् ॥ ४५ ॥ आवती आवतो वापि पठताँ बन्धमोत्तकस् । राज्यं देवं वर्ष देवं बाचतः कामपूरणस् ॥ ४६ ॥ इत्म-ष्टोत्तरशतं न देयं यस कस्यचित्। नासिकाय कृतज्ञाय दुराचारस्ताय वै ॥ ४० ॥ मञ्जितिमुकायापि काञ्चगतेषु मुझते । गुरुमकिविद्दीनाच दातव्यं म कदाचन ॥ ४८ ॥ सेवापराच शिष्याच हितपुत्राच मारुते । मज्ञकाच सुशीछाय कुकीनाय सुमेषते ॥ ४९ ॥ सम्यक् परीक्ष दातव्यमेवमहोत्तरं भतम् । यः पठेरञ्जूण्याद्वापि स मामेति न संवायः । (बदेवदयाम्बुक्तम् । विचा ह वै बाह्मणमाजगास गोपाय मा शेवविष्टे इमिस । अस्पकापानु-जबे शराय मा मा बेपा वीर्यवती तथा स्थाम् । यसेव विद्याश्वतमप्रमत्तं मेधाविनं व्याचर्योपपन्तम् । तसा इमामुपसन्नाय सम्यक् परीक्ष्य दवाद्विष्ण-वीमात्मनिष्ठाम् ॥ १ ॥ इति ॥ अध हैनं श्रीरामचन्द्रं मारुतिः पप्रच्छ 4 ऋग्वेदादिविभागेन पृथक् शान्तिमनुब्दीति । स होवाच श्रीरामः । ऐतरेय-कौषीतकी नादविन्द्रारमध्योधनियाँण मुद्रकाक्षमा छिकात्रिपुरासौ भाग्यबहुत्वा-नामुख्देदगतानां दशसंख्वाकातामुपनिषदां वाको मनसीति शानितः ॥ १ ॥ हैशावात्यबृहदारण्यजाबालहंसपरमहंससुबारूमश्चिकानिरारूम्बत्रिशिबीबाह्य-णमण्डलबाह्मणाह्रयतारकपेङ्गलभिश्चतुरीयातीताच्यात्मतारसारयाञ्चवस्त्रयद्या-ट्यायनीमुक्तिकानां शुक्कमञ्जवेदगतानामेकोनविश्वतिसंख्याकानामुपनिषदां पूर्णमद इति शान्तिः ॥ २ ॥ कठवळीतैत्तिरीयकबद्धकेवस्यश्चेताश्वतरगर्भना-रायणासृतविन्द्रसृतनादकालाप्तिरुद्रश्चरिकासर्वसारञ्जरहस्पतेजोविन्द्रुथ्यान-बिन्दु बद्धाविद्यायोगतस्वद्क्षिणामृतिस्कन्ददारीरकयोगशिक्षेकाक्षराह्यवधूत-कठरुद्रहृद्दययोगकुण्डलिनीपञ्चत्रद्वापाणाग्निहोत्रवराहकलिसंतरणसरस्वतीरह-स्थानां कृष्ण्यञ्जवेदगतानां द्वात्रिवात्संख्याकानामुपनिषदौ सह नावविविति शान्तिः ॥ ३ ॥ केनच्छान्दोग्यारुणिमैत्रायणिमैत्रयीवञ्चसुचिकायोगचुहामणि-वासदेवमहत्संन्यासाव्यककुण्डिकासावित्रीरुद्राक्षजाबाळदर्शनजाबालीनां सा-मचेद्गतानां पोडशसंख्याकानामुपनिषद्ममाप्यायन्तिवति शान्तिः ॥ ४ ॥ मस्युण्डकमाण्ड्रक्यायर्वेशिरोऽधर्वेशिलाबृहजाबालनृसिंहतापनीनारद्परिवा-जकसीताकार ममहानारायणरामरहस्वरामतापनीकाण्डिस्यपर महंसपरिजाब-

१ बासच्छास. १ न्यादीवंबती. ३ संतारव.

कासपूर्वास्त्रकासुप्रस्त्रकासितुराज्यन देवी मायनामस्यापावं मण्यसित्रहावायमागे वाक्यस्यकृष्णह्यसीयद्वा जोवना एका नाम्यविद्धायासे किंद्यरसंख्याका नामुप्रस्तित् । महं कर्णे सिरिति शानितः ॥ ५ ॥ मुमुक्षयः पुरुषाः
साधन चतुष्ट्यसंप्रसाः महायन्तः पुरुष्ठमधं भोतियं शास्त्रवासस्यगुण्यम्समकुटिलं सर्वे मृतहिते रतं द्वासमुद्रं सहुरुं विविवदुपसंगम्योपहारवाणयोऽ। होत्तरकातोपनिषदं विधिवद्यीतः भवणमननितिद्वासमानि नैरन्तवेण कृत्वा
प्रारव्यक्षयाहे हत्रयमक् प्राप्योपाधिविनिर्मुक्त स्वरासमानि नैरन्तवेण कृत्वा
प्रारव्यक्षयाहे हत्रयमक् प्राप्योपाधिविनिर्मुक्त स्वरासमानि नैरन्तवेण कृत्वा
स्वराः । सेव केवस्यमुक्तिरिति । अतप्य मक्तकोकस्या अपि मक्तमुक्ताहेदानत्रभवणादि कृत्वा तेन सह केवस्य क्रमन्ते । अतः सर्वेषां केवस्यमुक्तिक्रीवर्माश्रेणोक्ता । न कर्मसांख्ययोगोपासनादिमिरिस्युपनिषत् ॥ इति प्रथमोऽप्यायः ॥ १ ॥

तथा हैनं श्रीरामचन्द्रं मारुतिः पत्रच्छ । केयं वा तस्तिद्धिः सिच्छा वा कि प्रयोजनमिति । सहोवाच श्रीरामः । पुरुषस्य कर्तृत्वभोक्तत्वसुबाहुःबाहि-रुक्षणश्चित्तधर्मः क्केबरूपानाइम्बो भवति । तक्षिरोधनं जीवन्मुक्तिः । उपा-विवित्तिम्क्तवटाकाशवस्मारक्षश्रयाद्विदेहसुक्तिः । जीवन्मुक्तिविदेहसुक्त्यो-रष्टोत्तरशतोपनिषदः प्रमाणम् । कर्तृत्वादिदुः सनिवृत्तिद्वारा नित्यानन्दावासिः प्रयोजनं भवति । तत्पुरुषप्रयक्षसाध्यं भवति । यथा पुत्रकामेष्टिना पुत्रं वाणिज्यादिना वित्तं ज्योतिष्टोमेन स्वर्गे तथा पुरुषप्रयक्षसाध्यवेदान्तश्रवणा-दिजनितसमाधिना जीवन्युक्तयादिकाभी भवति । सर्ववासनाक्षवासहाभः । अत्र श्लोका भवन्ति ॥ उच्छासं शासितं चेति पौरुषं द्विविधं मतम् । तत्रोच्छास्त्रमन्थांय परमार्थाय शास्त्रितम् ॥ १ ॥ लोकवासनया जन्तोः भास्त्रवासनयापि च । देहवासनया ज्ञानं यथावसेव जायते ॥ २ ॥ द्विविधो बासनाब्यूहः शुमश्चेवाशुमश्च तो । वासनीचेन शुद्देन तत्र चेदतुनीयसे ॥ ३ ॥ तत्क्रमेणाञ्च तेनैव मामकं पदमामुहि । अथ चेद्रश्चभी भावस्थां योजयति संकटे ॥४॥ प्राक्तनसदसी यताजेतन्यो भवता करे । श्रमाश्रमा-भ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित्॥ ५॥ पौरुषेण प्रयक्षेत योजनीया श्रमे पथि । अग्रुमेपु समाविष्टं ग्रुमेष्वेवावतारवेत् ॥ ६ ॥ अग्रुमाचालितं याति शुभं तसादपीतरन् । पौरुषेण प्रयतेन काळवेश्वित्तबारुकम् ॥ ७ ॥ द्वाग-भ्यासवशाद्याति यदा ते वासमोदयम् । तदाम्यासस्य साफस्यं विद्धि त्वम-मरिमर्देन ॥ ८॥ संदिग्धायामपि मूर्श शुपामेव समाचर । शुभार्या

१ मार्गेणोक्ता.

बासनावृद्धी न दोषाय महत्युत ॥ ९ ॥ वासनाक्षयविद्यानमनीनाशा महा-मते । समकाछं चिराञ्यसा मदन्ति फकवा नताः ॥ १० ॥ त्रव एवं समं बावबाम्यसाक्ष पुनः पुनः । ताबब पर्संगाप्तिर्भवत्यपि समाव्यतेः ॥ ११ ॥ पुकैकशो बिरेक्यन्ते यथेते चिरमप्यकम् । तत्र सिद्धि प्रयच्छन्ति सन्नाः संकीर्तिता इव ॥ १२ ॥ त्रिमिरेतैश्वराम्यसैहंद्यप्रम्थयो इढाः । निःश्व-इमेव बुट्यन्ति विसच्छेदाद्वणा इव ॥ १३ ॥ जन्मान्तरशताभ्यसा मिथ्या संसारवासना । सा चिराम्यासयोगेन विना न शीयते कचित् ॥ १४ ॥ तसारसौरव प्रयक्षेत पौरुषेण विवेकिना । भौगेच्छां दुरतस्यक्तवा त्रयमेव समाश्रय ॥ १५ ॥ तसाद्वासनया युक्तं मनो बद्धं विदुर्वधाः । सम्यग्वास-नवा त्यक्तं मुक्तमित्यमिषीयते । मनोनिर्वासनीभावमाचराक्त्र महाकपे ॥१६॥ सम्यगालोचनात्मत्याद्वासना प्रविलीयते । वासनाविलये चेतः शममायाति दीपवत् ॥ १७ ॥ वासनां संपरित्यज्य मयि चिन्मात्रविप्रहे । यक्तिष्ठति गत-व्यप्नः सोऽहं सिबल्सुलात्मकः ॥१८॥ समाधिमय कार्याणि मा करोतु करोतु । वा । हृद्येनात्तसर्वेही मुक्त एवीत्तमाश्रयः ॥ १९ ॥ नैष्कर्म्यण न तस्क्र साखार्थोऽसि न कर्मभिः। न ससाधानजाप्याभ्यां वस्य निर्वायनं 🐒 ॥ २० ॥ संत्यक्तवासनान्मीनादते नास्त्युत्तमं पदम् ॥ २१ ॥ वासनाहीँनै प्येतसभरादीन्द्रियं स्वतः । प्रवति बहिः स्वाऽर्थे वासनामात्रकारणम् ॥ २२ ॥ अयह्योपनतेप्वक्षि हम्द्रव्येषु यथा पुनः । नीरागमेव पतित तद्वश्कार्येषु घीरघी: ॥ २३ ॥ भावसंविद्यकटितामनुरूपा च मारुते । चित्त-स्थोत्प स्थापा वासनां मुनयो बिदुः ॥ २४ ॥ द्वाभ्यस्वपदार्थेकमावना-दतिचञ्चलम् । चित्तं संजायते जन्मजरामरणकारणम् ॥ २५ ॥ बासनाच-शतः प्राणस्पन्दस्तेन च वासना । क्रियते चित्तवीजस्य तेन वीजाङ्करकमः । ॥ २६ ॥ हे बीजे चित्तवक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने । एकस्मिश्र तयोः श्लीणे क्षिप्रं हे अपि नइयतः ॥ २७ ॥ असङ्गवव्यहारत्वाद्भवभावनवर्जनात् । शरी-रनाशद्शित्वाद्वासना न प्रवर्तते । वासनासंपरित्यागाश्चित्तं गण्डत्यश्चित्तताम् ॥ २८ ॥ अवासनःवात्सततं यदा न मनुते मनः । भमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा ॥ २९ ॥ अन्युत्पन्नमना यावज्ञवानज्ञाततत्पदः । गुरुशा-स्त्रमाणेस्तु निर्णातं तावदाचार ॥ ३० ॥ ततः पककपायेण नूनं विज्ञात वस्तुना । श्रुमोऽप्यसी त्वया त्याज्यो वासनीयो निराधिना ॥ ३१ ॥

१ त्युपरमं इंसे वा सुनयो.

हिविधिश्रात्तनाशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च । जीवन्युक्तः सरूपः स्वाद्रूपो देहमुक्तिगः ॥ ३२ ॥ अस्व नाशमिदानीं त्वं पावने ऋणु सादरम् ॥ ३३ ॥ चित्रनाशामिधानं हि यदा ते विधते पुनः । मैध्यादिभिर्गुणैर्युक्तं शान्ति-मेति न संशयः। भूयोजनमविनिर्मुक्तं जीवन्मुक्तस्य तन्मनः॥ ३४॥ सरू-पोऽसा मनोनाको जीवन्मुकस्य विधते । भरूपस्तु मनोनाको वैदेही-🌡 मुक्तिमो भवेत् ॥ ३५ ॥ सहस्राङ्करशास्त्रास्मफळपञ्चवशालिनः ॥ ३६ ॥ अस संसारवक्षस्य मनोमूलमिदं स्थितम् । संकल्प एव तन्मन्ये संकल्पो-पशमेन तत् ॥ ३७ ॥ शोषयाशु यथा शोषमेति संसारपादपः । उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्य निप्रहे ॥ ३८ ॥ मनसोऽभ्युदयो नाशो मनीनाशो महोदयः। ज्ञमनो नाज्ञसभ्येति मनो ज्ञस्य हि शृङ्खला ॥३९॥ ताव-सिशीय वेताला वर्त्पान्ति हार्द वासनाः । एकतश्वद्दाम्यासाद्यावस विजितं <sup>1</sup>मन. ॥ ४० ॥ प्रक्षीणचित्तद्वेस्य निगृहीतेन्द्रियद्विपः । पश्चिस्य इव हेमस्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥ ४१ ॥ हस्तं हस्तेन संपीड्य दन्तेर्दन्तान्तिच्पर्य च । अङ्गान्यङ्गेः समाक्रम्य जयेदाद्गं स्वकं मनः ॥ ४२ ॥ उपविद्योपवि-इयेकां चिन्तकेन सहसंहः । न शक्यते मनो जेतुं बिना युक्तिमनिन्दितास् ॥ ४३ ॥ अङ्करोन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गतः । अध्यात्मविद्याधिगमः साधुमंगितरेव च ॥ ४४ ॥ वासनासंपरित्यागः प्राणस्पन्द्निरोधनम् । एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल ॥ ४५ ॥ सनीषु युक्तिव्वेतासु हठानियमयन्ति ये । चेतमो दीपमृतसूज्य विचिन्वन्ति तैमोऽअनेः ॥ ४६ ॥ े विमुदाः कर्तुमृश्का ये हठा बेतमो जयम् । ते निवधन्ति नागेन्द्रमन्मसं बिसतन्त्भिः ॥ ४७ ॥ हे बीजे चित्तवृक्षस्य वृत्तिवर्तातथारिणः । एकं प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं इदभावना ॥ ४८ ॥ सा हि सर्वगता संवित्प्राणा-स्पन्देन चास्यते । चित्तंकाप्रयाद्यतो ज्ञानमुक्तं समुपत्रायते ॥ ४९ ॥ तथ्सा-धनमथी ध्यानं यथावदुर्पाद्दयते । विनाप्यविक्वाति कृत्स्वां संभवस्यत्य-यक्रमात् । यशोऽरिष्ट च चिन्मात्रं चिदानन्दं विचिन्तय ॥ ५० ॥ अपा-नेऽसंगते प्राणो यावकाम्युदितो हृदि । तावत्सा कुम्भकावस्था योशिभि-

१ युक्तः श्वान्तिमेति. २ तमोजनै:. ३ परिशिष्टं.

**अ. उ. ३६** 

र्यातुमूयते ॥ ५१ ॥ बहिरस्तंगते प्राणे यावसायान उद्गतः। तावस्पूर्णी समावस्थां बहिष्ठं कुम्भकं विदः॥ ५२॥ ब्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहंकृति विना । संप्रज्ञातसमाधिः स्याद्यानाध्यासप्रकर्पतः ॥ ५३ ॥ प्रशान्तवृत्तिकं चित्तं परमानेन्ददायकम् । असंप्रज्ञातनामायं समाधिर्योगिनां प्रियः ॥ ५४ ॥ प्रभाशुन्यं मनःशुन्यं बुद्धिशुन्यं चिदात्मकम्। अतस्यावृत्तिरूपोऽसौ समाधिर्मु-निभावितः ॥ ५५ ॥ उध्वेपूर्णमधःपूर्णं मध्यपूर्णं शिवात्मकम् । साक्षा- ६ ह्येव समाधिः पारमार्थिकः ॥ ५६ ॥ हदभावनया द्विधिमुखो स्यक्तपूर्वापरविचारणम् । यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता ॥ ५७ ॥ भावितं नीव्यमंबेगादाःमना यत्तदेव सः। भवत्याशु कपिश्रेष्ठ विगते-तरवासनः ॥ ५८ ॥ तादमुपो हि पुरुषो वासनाविवशीकृतः । संपर्यति यदैवंतत्मद्वरिर्धात विमुद्धात ॥ ५९ ॥ वामनावेगवैचित्र्यात्म्बरूपं न जहाति तन् । भान्तं पश्यति दुईष्टिः सर्वं मद्वशादिव ॥ ६० ॥ वासना द्विविधा / प्रोक्ता श्रद्धा च मलिना तथा। मलिना जन्महेतुः म्याच्छुद्धा जन्मविनाशिना ॥ ६१ ॥ अज्ञानस्घनाकारा धनाहकारशालिनी । पुनर्जन्मकरी श्रोका मलिना वामना बुधेः । पुनर्जन्माङ्करं त्यक्त्वा स्थितिः संभृष्टवीजवत् ॥ ६२ ॥ बहुशास्त्रकथाकन्थारोमन्येन वृधव किम् । अन्वेष्टब्यं प्रयत्नेन मारुते ज्योति-रान्तरम् ॥ ६३ ॥ दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपतः । य आस्ते कपि-भार्तृत ब्रह्म स ब्रह्मवित्स्वयम् ॥ ६४ ॥ अधीत्य चतुरो वेदान्सर्वशास्त्राण्यने-कशः । ब्रह्मतस्वं न जानाति देवी पाकरमं यथा ॥ ६५ ॥ स्वेदेहाशुचिगन्धेन न विरुज्येत यः प्रमान् । विरागकारणं तस्य किमन्यद्पदिश्यते ॥ ६६ ॥ अत्यन्तम्हिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः । उभयोरन्तरं ज्ञान्वा कत्य शौचं विधीयते ॥ ६७ ॥ बैद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः । वासनां संपरित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज्ञ ॥ ६८ ॥ मानसीर्वासनाः पूर्व त्यक्त्वा विषयवासनाः । मैन्यादिवासनानाम्नीर्गृहाणामळवासनाः ॥ ६९॥ भप्यतः परिख्यस्य ताभिव्यवहरम्पि । भन्तःशान्तः समस्रोहो भव चिन्माष्ट्र-वासनः ॥ ७० ॥ तामप्यथ परित्यज्य मनोबुद्धिसमन्विताम् । शेषस्थिरस-

१ नन्ददीपकम् । २ दर्पायइतचेतनः । ३ तन्मोहाद्युचि । ४ बन्धो हि, ५ ज्ञान्तसमलेहो ।

माधानो मिस स्वं भव माहते ॥ ७१ ॥ अशब्दमस्पर्शमह्मप्रम्थ्यं तथाऽरसं निस्तमगण्यवस्य यत् । अनामगोत्रं मम रूपमीदशं भजस्य निस्तं पदनास्मजातिहन् ॥ ७२ ॥ दशिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्विभानं स्वजमेकमक्षरम् ।
अलेपकं सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सकलं विमुक्तॐ ॥ ७३ ॥ दिस्तिः
बुद्धोऽहमविकियास्मको न मेऽस्ति कश्चिद्विपयः स्वभावतः । पुरस्तिरश्चोर्धाः
मधश्च सर्वतः सुपूर्णभूमाहमिनीह भावय ॥ ७४ ॥ अजोऽमरश्चेव तथाजरोऽस्तः स्वयंप्रभः सर्वगतोऽहमध्ययः । न कारणं कार्यमनीत्य निर्मेकः सदैव
नृसोऽहमिनीह भावय ॥ ७५ ॥ जीवनमुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे काळसारकृते ।
विकाखदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ ७६ ॥ तदेनदचाम्युक्तम् । तद्विष्णोः
परमं पदं सदा पत्रयन्ति सूरयः । दिवीव चश्चुराततम् ॥ तिष्ठासो विपन्यवो
जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्थत्यसं पदम् ॥ ॐसस्यमित्युपनियत् । ॐप्णेमदः पूर्णमिदं पूर्णस्वृज्ञम् च्यते । पूर्णस्य पूर्णमोदाय पूर्णमेवावद्विष्यते ॥
ॐ कान्तिः क्वान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्मत् ॥

इति शृक्कयजुर्वेदगता मुक्तिकोपनिषत्ममाप्ता ।

संपूर्णोऽयमुपनिषत्समुचयः ।

ॐतत्सद्वह्यार्पणमस्तु ।



# वीर सेवा मन्दिर